

# प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास

(२०० ई० पू० से ३०० ई० तक के शुंग-सातवाहन युग के इतिहास का संक्षिप्त परिचय)

#### लेखक .

हरिबस्त वेबालंकार, एम० ए० (भू० पू० मध्यक्ष, इतिहास विभाग, गुक्कुल कागड़ो विश्वविद्यालय, हरिद्वार) निरंशक, अकाणन विभाग, गोविन्द बल्लभ पत कृषि एवं प्रोधोगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर



उत्तर प्रदेश शासन राजींष पुरुषोत्तमदाम टण्डन, हिन्दी भवन महात्मा गांधो मार्ग, लखनऊ प्र**यम संस्क**रण १९७२

मृत्य अठारह रूपये

मुद्रक **जॉब प्रिंटर्स** ११९, स्वामी विवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद⊷३

हुतिहास अतीत का लेखा-जोखा है। उसमें हम प्राचीन संस्कृति और रीति-रिशाजों के साथ-साथ देश और जाति के उत्थान और पतन की कहानी भी पढते हैं। मारत को अपने प्राचीन इतिहास और सस्कृति पर गर्व और गौरव है। इसका अतीत स्वर्ण पच्ठों से समलंकत है। राष्ट्र के विकास और समदय के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। अब तक जो इतिहास-प्रत्य उपलब्ध हैं अथवा विदेशी शासन की दब्दि से लिखे गये थे, उनमे तथ्यों और घटनाओं का चित्रण और मृत्यांकन उचित रूप मे नही हो सका है, यदि हम यह कहें तो अन्यथा न होगा।

हिन्दी समिति ने अपनी प्रकाशन-योजना के अन्तर्गत इस ओर भी ध्यान दिया और विभिन्न कालों और युगों के इतिहास-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखवाने का निर्णय किया। प्रश्तुत ास्तक "प्राचीन मारत का राजनीतिक एव सास्क्रुतिक इतिहास" उसी दिशा मे एक प्रयत्न है। इसमे २०० ई० प० से २०० ई० तक के राजनीतिक. सामाजिक तथा सास्कृतिक बुलो और घटनाओं का अकन है। शुग-सातबाहन यग हमारे इतिहास का असाबारण अध्याय है। इस अध्याय के अनेक घटनाक्रम ऐसे हैं, जिनका अन्ययन और ज्ञान प्रत्येक दिन्द से महत्त्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य के जन्तिम चरग में लेकर गप्त साम्राज्य के स्वींगम काल तक के इतिहास में ऐसे अनेक पष्ठ है, जो विचारीतेजक और महनीय समाग्री प्रस्तुत करते है। उन गताब्बियो में जो राजनोतिक गतिविधियाँ घटित हुई, वे विद्यो उल्लेखनीय है। इसी यग मे विदेशी जाति में के आक्रमणों ने भी हमें प्रभावित किया। यही नहीं, इस देश ने आक्रामकों को भो इसो मिन मे आरमसात करने का जो प्रयास किया, वह एक जीवन्त गाथा है। माथ ही, इसी यग में हम अपनी सारशतिक वैजयन्ती अन्य देशों में भी फहराने में सफ र हुए। इसके अतिरिक्त इस स्वर्ण यम में ही हम अपनी कला. साहित्य और मन्कृति को सँबारने के माथ-माथ राजनीतिक क्षमना की बद्धि एवं आर्थिक सम्पन्नता को मध्य करन में भी यमर्थ हुए। अत उस युग की कहानी रोचक और रोमाचक है।

इस ग्रन्थ के प्रगंता श्री हरिदन वेदालकार अपने विषय के प्रसिद्ध लेखक है। उन्होत बड़े श्रम और मनोयोग से इत युग की घटनाओं का सकलन और विवेचन किया है। हमे विज्वास है, इस ग्रन्थ से हमारे पाठक सन्तुष्ट होगे और छात्र एवं अध्यापको का अपने अध्यायन और शोध के लिए आवश्चक पण्ठममि उपलब्ध होगी।

शरद पूर्णिमा स० २०२६

काशीनाय उपाध्याय 'भ्रमर' सचिव, हिन्दी समिति

#### प्रस्तावना

•

हूस पुस्तक में प्राचीन मारतीय इतिहास के एक सहत्वपूर्ण युग का प्रामाणिक एवं सक्षित्त परिचय सरल और सुबोध रूप में प्रस्तुत करने का विनम्न प्रसास किया गया है। यह पुत्तक प्रधान रूप से प्राचीन हितहास में अभिकवि स्तने बाले सामान्य पाठको एव उच्च कलाओं में इस विषय का अध्ययन करने बाले छात्रों को आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए जिली गयी है, ताकि इससे पाठकों को इस युग का सजीव परिचय मिल सके।

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में इस युग के महत्त्व और सामान्य विशेषताओ पर प्रकाश डालते हुए इस युग के इतिहास-लेखन की कठिनाइयों का एवं जटिल तिथिकम का उल्लेख किया गया है। दूसरे अध्याय में शुग वंश का तथा उत्तरी भारत के २०० ई० तक के अन्य राज्यों का वर्णन है। इस युग का श्रीगणेश मगघ की राजगद्दी पर पूर्व्यामत्र शग के बैठने से होता है। यह अस्तिम मौयं सम्राट बहद्रथ का वध करके पाटिलपुत्र के सिहासन पर बैठा था। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक ब्राह्मण के राज्यारोहण का यह पहला उदाहरण था। इस सैनिक कान्ति की तुलना कुछ ऐतिहासिकों ने इंगलैण्ड मे कामवैल द्वारा चार्ल्स प्रथम के वर्ष से की है। शुग वश के तिथिकम पर प्रकाश डालने के बाद इस युग के युनानी आक्रमणो, अरवमेच यज्ञ, बौद्ध धर्म के दमन की समस्याओ पर प्रकाश डालते हुए शुग बश के अन्य राजाओं का वर्णन किया गया है। शुग वश के बाद कण्व वश, अयोध्या, पचाल, मथुरा, कौशाम्बी और पजाव के विभिन्न राज्यों, औदुम्बर, कुणिन्द, यौथेयों का परिचय देने के बाद कॉलग के खारबेल के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे अध्याय में यवनों के आक्रमणों का वर्णन है। इसमें पहले वैक्ट्रिया में शासन करने वाले युनानी राज्य का परिचय दिया गया है और बाद में मारत पर आक्रमण करने बार्क, उत्तर-पश्चिमी भारत और पजाब के विभिन्न प्रदेशों पर शासन करने बाले राजाओं का परिचय दिया गया है, अन्त में भारत और यूनान के सास्क्रुतिक आदान-प्रदान पर प्रकाश डाला गया है। चौथे अध्याय में शक पहलवों के आक्रमणो और शासन का तथा पांचये अध्याय में कुषाण साम्राज्य के उत्थान और पतन का वर्णन है। इस अध्याय के अन्त में कृषाण साम्राज्य के पतन के कारणों की मीमांसा की गयी है और भारतीय मस्कृति में कृषाणों की देन का उल्लेख किया गया है। **छठे अध्याय में** कृषागोत्तर मारत का और सानवें अध्याय में पश्चिमी मारत के शक

क्षत्रमों का परिचय दिया गया है। आठवें अध्याय में इस युग में दिवण में शासन करने वाले सुप्रसिद्ध सात्वाहन वंश के साम्राज्य का विवेचन किया गया है तथा नक्ष अध्याय में सात्वाहनों के परचान (२०० से ३०० ई० के बीच में दक्षिण मारत में शासन करने बाले वकारतमें, आमीरों, इध्वामुखों और बृहत्तृक्ष्यायों का परिचय दिया गया है। दमवें अध्याय में दिवण मारत के मुश्तिद्ध तीन राज्यों—पाइय, चोल नया केरल के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश हाला गया है। इस प्रकार इस पुस्तक के पूर्वदे के पहले दस अध्यायों में इस युग के राजनीतिक इतिहास का विवेचन किया गया है।

इस प्रत्य के उत्तरार्ध के अनिम सान अध्यायों में इस युग के सांस्कृतिक इति-हास पर प्रकाश बालग गया है। स्यारहवें अध्याय में इस युग के माहित्यिक विकास का तथा संस्कृत, प्राकृत, तामिल, बौढ और जैन वाहम्य का सक्षिप्त विवेचन किया गया है। वारहवें अध्याय में इस युग की सामन पदिनि और रावनीतिक सिद्धात्तों पर प्रकाश हाला गया है। तेरहवें अध्याय में सामिक दशा का, इस युग में हिन्दू, बौढ और जैन धर्मों में विकामिन होने वाले बैलाव, मैं इम युग को करण का वर्षण ने हैं। मारहत, मौती, बुद्धाया के स्ट्रीय का सिशात परिचय देने के बाद पर्वतीय चैत्यों और विहारों की कला पर प्रकाश हाला गया है। आन्न्र प्रदेश के अस्पावनी और नागावृत्ती—कोष्टा की कला का वर्णन करने के बाद सब्दुश की कृपाण कला और गल्यार कला विवेचन करने हुए बुढ की मृति के विकास कार्याट विकास माई और इन कराओं पर विवेची प्रभाव की मोमांमा की गयी है। परहहवें अध्याय में शुग, सातवाहन युग की आधिक दशा पर विक्नुत प्रकाश हाला गया है। सौलहवें अध्याय में इस युग की सामाजिक दशा पर विक्नुत प्रकाश हाला गया है।

इस पुस्तक में सर्वत्र मिल्लिगाय की 'नाम्ल लिक्यते किञ्चित्' की प्रतिका का निर्वाह करते हुए सब विषयों का विवेचन प्रामाणिक प्रत्यों के आधार पर किया गया है। प्रत्येक अध्याय से सम्बद्ध सहायक एवं प्रामाणिक प्रत्यों की विस्तृत सूची पुस्तक के अल्न में दी गयी हैं। यह पुस्तक मामान्य पाठकों के लिए लिखी गयी हैं, अला हसको पार-टिप्पणियों से बहुत अधिक बोलिल नहीं बनाया गया है। इसमें प्रतिक्र सिक्ति सेनेतों की सूची को पाठकों की मुविधा के लिए आरम्म में हो दे दिया गया है। पुस्तक के विषय को स्पट्ट बनाने के लिए इसमें अनेक मानवित्र, रेसाचित्र तथा अन्य चित्र मी दिये गये हैं। प्राचीन इस युग की भूमि एवं वास्तुकला के विशें के लिए लेकक माराीय पुरातत्व विमाग का आमारी है इस बात का प्रयत्न किया गया है कि लिए लेकक परिष्य प्राचीन का स्थानिक प्रवासम्भव विश्वों को सहायता से किया जाय। पुस्तक के अत्तमें इस युग की महत्वपूर्ण घटनाओं का तिषिकम भी दिया गया है और जिन तिषियों के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है उन तिषियों को कोच्छों के भीतर विख्वाया गया है। मारत के विशिष्ठ स्देशों में और भारत से बाहर के देशों में होने वाली समसामयिक घटनाओं की भी एक माराणी दी गयी है। इस प्रकार इम पुस्तक को यथानस्मव उपयोगी, रोचक और उपादेय बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

इस पुन्तक के प्रणयन में अनेक सस्थाओं और व्यक्तियों से बहुमृत्य सहायता मिली है! में इन सबका बहुन आमारी हूँ। हिल्दी समिति में मारतीय इतिहास के बीस खंडों में लेखन तथा प्रकाशन को अपनी विवाल योजना में मुझे इस खंड को लिखनें का जो कार्यमार सौंपा था उनके लिए में ममिति का अत्यन्त आमारी हूँ। इसकी पाण्डिलिय नेवार करने में मेरे छात्र थी स्वामनारायण, और थी योजानन ने तथा पडित जयप्रकाश जी ने और मौठ मृत्रामयी आनन्द ने बडा महयोग दिया है। इनके बिना इसकी पाण्डिलियि का नैयार हो मकना सम्भव नहीं था। इस पुन्तक के मुद्राग ये देग से यहम्य महयोग मिला है। यह पुन्तक नेतक के निवास स्थान में बहुन हुर प्रयाग में छात्री है, इसमें मुद्राग की तथा प्रनीकों की अणुद्धियों वा रह जाना संगव है। नेत्रक उनके लिए क्षामायार्थी है गौर उन सब बिद्धानों का बायारों होगा ओ इसके प्रगले मस्करण को घषिक उपयोगी बनाने के लिए अपने मुक्ताय सेजने की कथा करेंगे। यदि इस पुन्तक के प्रथयन में प्राक्षीन मारतीय इतिहास को प्रथयनुग गमदा जाने बाले— गुग-साराहन्त युग में पाउचीन वा एनुगाम और अभिकृष्टि वह सबी ता निवक्त प्रथान प्रयन्त मण्डल मान्नेता।

--- हरिदत्त वेदालकार

# विषय-सूची

सामान्य विशेषताएँ,पृ०१, अन्धयुग, पृ०८।

### दितीय प्रव्याय —शुंगवंश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य पृ० १०-४३

गुंग राजाओं का महत्त्व, पू० १०; बागवचा के ऐतिहासिक साचन, पू० १०; बागवंबा की स्वापना, पू० ११; पुळ्यिमक का तिषिक्रम और बंस, पू० ११; प्रत्ये का ना पूर्व, १० १४, व्यवन्त से बंदा, पू० ११; व्यवन्त में बंदा है। हिन्दू पूर्व में का पुनत्त्वान, पू० १९; कच्च बंदा, पू० २६; उत्तर प्रदेश तथा पात्राव के लक्ष्याच्या (१२३ हैं पू० से २०० हैं कत्क), पू० २७; (१) अयोध्या, पू० २७, (२) पंचाल, पू० २९; मस्पा, पू० ३०; (१) कोशास्त्री, पू० ३१, आर्जुनायन, पू० ३२; पत्राव के विनिम्न राज्य, पू० ३२ (क) औदुम्बर, पू० ३३, (क) कुण्यत, पू० ३३, (क) विमान, पू० ३४; क्लाज के विनिम्न राज्य, पू० ३२ (क) औदुम्बर, पू० ३३, (क) कुण्यत, पू० ३४; क्लाज के सहायेषवाहन, पू० ३४, खारवेल की तिर्मित, पू० ३४; क्लाज के महायेषवाहन, पू० ३५, खारवेल की तिर्मित, पू० ४०।

तीसरा ग्रध्याय---पवनों के आक्रमशा तथा हिन्द-यनानी राज्य

प्० ४४-९०

यवनों के साथ मत्मकं, प्०४८, बीक्ट्रया का राज्य-मौगोलिक स्थिति और महत्व , प्०४६, हिन्द-यूनानी सत्ता के प्रमार के मार्ग, प्०४८ (१) वामियों का मार्ग, प्०४८, (२) लाकक दर्रे का मार्ग, प्०४९, (३) काओवां वरें का मार्ग, प्०४९; यवन साम्राज्य का तिस्तार, प्०५०; किंदियम, प्०४५, एण्टीमेक्स, प्०५७; किंदियम दितीय, प्०५५, यूक्टाईटीक प्रथम, प्०५५; मिनाण्डर, प्०६७, मिनाण्डर के बाद के राज्ञा-भीरत्वका तथा कुन्द्रव मुद्रानिध्यों, प्०, ७२; स्ट्रेटो, प्०७४; एण्टियालिकडस, प्०७५; हमियस, प्००५; यूनोनी शासन का प्रमात, प्०८१; साहित्य प्०८१; विज्ञान, प्०८४; प्रमातियों का मार्ग, प्०८४; स्ट्रेटी, प्०८५; मुनाकला, प्०८८; स्ट्रेटिन पुन, ८५; मुनाकला, प्०८६; मुनाकला, प्०८६; मुनाकला, प्०८६; मुनाकला, प्०८६; स्ट्रोकला, प्०८६; मुनाकला, प्०८६, प्रमातला को प्रमात को प्रमात का प्रमात, प्०७ उपमंहार, प्०८८; हिन्द-यूनानी राजाओं की बंशावली और कालकम, ८९।

धको का आरमिक इतिहास, पृ० ९२, मध्य एषिया की उचक-पुष्पक, पृ० ९३; सको के मारत प्रवेश और आक्रमण के मार्ग, पृ० ९८; मारत पर आक्रमण करने वाले सको की विभिन्न सालाएँ, पृ० १००, वीनोनीस तथा उसके उत्तराधिकारी, पृ० १०१; मोश तथा उसके उत्तराधिकारी, पृ० १०३, मोश्र के उत्तराधिकारी, पृ० १०७, इंग्डो-पाधियत अक्वा पहलती राजा, पृ० १११, गोण्डोफर्मीज, पृ० १११; सत्त थामम का क्यानक, पृ० ११२; गोण्डोफर्मीज के उत्तराधिकारी, पृ० ११८, सको की सातन व्यवस्था तथा क्षत्रप, पृ० ११९, अमिसारप्रस्थ के क्षत्रप, पृ० १२२, मसुरा, पृ० १२०।

### पाँचवां प्रव्याय---कुषाण साम्राज्य का उत्थान और पतन पु० १२३-१६८

महस्व, पु॰ १२३; जाति. पु॰ १२४, तिषिकम, पु॰ १२४; ऐति-हासिक मीत. पु॰ १२५, मुर्डाच जाति का प्रवास, पु॰ १२६, कुषाण का अर्थ, पु॰ १२०; कजुल करिफसस, पु॰ १२९; विम कद-फिसस, पु॰ १३९, विम की मुद्राओं की विशेषनाएँ, पु॰ १३३, कित्सल का निषिकम, पु॰ १३६; नवीन वंग, पु॰ १४०; वीढ स्पूर, पु॰ १४५, जनुषं महासमा (सगीनि), पु॰ १४५, मुद्राणे, पु॰ १४६; (क) मारतीय देवता, पु॰ १४०, (व) मुनानी देवता, पु॰ १४८, (ग) ईराती देवता, पु॰ १४८, नना, पु॰ १४९, अन-दोशो, १५०, कित्सल के साम्राज्य का प्रयानन, पु॰ १४५; कित्सल के उत्तराधिकारी वासिक्त, पु॰ १५३, हिवक्त, पु॰ १५४, कित्सल दितीय, पु॰ १५६; बासुदेव प्रथम, पु॰ १५७; कित्सल नृतीय, १५९; बासुदेव दिनीय, पु॰ १६०; साम्राज्य की क्षीणता के कारण, पु॰ १६२। बाक्दंग पु॰ १६५; उपमहार—कुषाणो का प्रमाव और देन, पु॰ १६६।

छठा अध्याय-कुवाणोत्तर उत्तरी भारत

पु० १६९-१९१

अन्ययुग, प्० १६९. जायमबाल की कत्यना, प्० १७०, गणराज्य योजेय, प्० १७१. आर्जेनायन, प्० १७५, कृषिण्ट, प्० १७६, मालब, प्० १७६, उत्तम मह, प्० १७९; मह, प्० १७९; औरु-म्बर, प्० १८०; कुकूत, प्० १८०, राजतन्त्रात्मक राज्य : कीशा- स्बी, पृ० १८०; पद्मावती तथा मयुरा के नाग राजा, पृ० १८४; बङ्बा के मौखरि, पृ० १८८; देहरादून का शीलवर्मा, पृ० १८८; अयोध्या, पृ० १८९।

#### सातवां ग्रध्याय---पश्चिमी भारत के क्षत्रप

पू० १९२-२१६

क्षहरात बंध, पू॰ १९३, नहपान, पू॰ १९५, कार्दमक बण, पू॰०००, जबदामा, पू॰ २०३, छददामा, पू॰ २०४, छदरामा के उत्तरपिक कारी दासकर पू॰ २०४, छदरामा, वे उत्तरपिक कारी दासकर पू॰ २०४, हस्तेस, पू॰ २१४, संबदामा और दाम-भेन, पू॰ २११, संबदामा और ताम-भेन, पू॰ २११, संबदान हमीय, पू॰ २११, विश्वनिह और मर्ग्दामा, पू॰ २१३, नक्षित कार्यक वाज कार्यक्षत पू॰ २१४, पिच्यी मारत के कार्यक्षत कार्यक कार्यक वाज कार्यक कार्यक कार्यक वाज कार्यक कार्यक वाज कार्यक कार्यक वाज कार्यक क

### आठवाँ अध्याय---सातवाहन साम्राज्य का उत्थान और पतन पु० २१७-२५७

मानवाहन वश का महत्त्व, पृ० २१७. मानवाहन वश के इनिहास का मृजस्रोत, पु० २१८, सातवाहत वश का तिथिकम, पु० २२०; सात-वाहनो का मुख्य्यान, पृ० २२१, वश का नाम, पृ० २२३, सात-कर्गी, प० २२७, जानि, प० २२८, आरंभिक मानवाहन राज्य का विस्तार एवं समृद्धि का युग, पु० २२८: सिमक (श्रीमुख), पु० २२८, कण्ह (कृष्ण), पु० २२९, मानकणि प्रथम,पु० २२९ सातकणि द्वितीय, पु०२३०. हाल, पु०२३१, क्षत्रमो का आक्रमण तया मातवाहन वश की अवनति , प० २३३; मातवाहन साम्राज्य का पुन-म्त्थान, पृ० २३६, **गौ**तमीपुत्र श्रीसातकर्णी, पृ० २३६; पुलुमायि द्वितीय, पु० २४०; श्री सातकणि, पु० २४१, शिव श्री पुलमावि, पु० २४१, श्री शिवस्तान्दमातर्काण, पु० २४२, श्रीयज्ञ, पु० २४२, मातबाहन साम्राज्य के पतन के कारण पृ० २४४, चुटू, पृ० २४५, मातवाहनवश की सम्कृति और सम्यता, पृ० २४६, (क) धार्मिक दकाः बौद्ध बर्म, पु०२४६, हिन्दबर्म, २४७, (स्र) शासन पद्धति, पु०२४९; (ग) आर्थिक दशा, पृ० २५१, (घ) विदेशी व्यापार, पृ० २५२; मातवाहन राजाओ की पुराणों में दी गयी वंशावली, पृ० २५६।

नर्भं ग्रध्याय--सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्षित

पु० २५८-२७८

वाकाटक वश के आरंभिक राजा, पृ० २५८; वाकाटक साम्राज्य का

महस्त, पू० २५६; वाकाटको का मुलस्थान, पू० २५६; तिथिकम, पू० २६०; विध्यशित, पू० २६१; साम्राद प्रवरतेन प्रथम, पू० २६३, इस्वाकुत्वंग, पू० २६७; शाल्तमूल प्रथम, पू० २६८; वीर-पुरवस्त, पू० २६१; शाल्तमूल द्विया, पू० २६९; वृहरूकायन वंश, पू० २७१; आमीर, पू० २७१; वोरिंग, पू० २७४; कोलहापुर का कुर-वंश, पू० २७४, कुल्लक का सुद्वंग, पू० २७५; क्रांत्रपुर का कुर-

#### दसवां ग्रध्याय---वक्षिणी भारत

पू० २७९-२९६

तिमल देश का स्वरूप और इतिहास के स्रोत, पृ० २७९, दक्षिणी मारत के इतिहास की विशेषताएँ, पृ० २८१; मौगोलिक स्वितं, पृ० २८५, तीन राज्य, पृ० २८६, पाष्ट्य राज्य, पृ० २८८; पाष्ट्य राज्य के राजा : नेहुनेलियन, पृ० २८९, चोल राजा : कीरल चोल, पृ० २९१; चेर राज्य, पृ० २९२, चेर राज्य के राजा : इमयवरम्बन नेडनीरल आदन, पृ० २९३, तोनगृहबन, पृ० २९४।

### ग्यारहवां ग्रध्याय-साहित्य का विकास पृ० २९७-३३६

संस्कृत साहित्य सम्कृत साथा का उत्कर्य, ए० २९८; संस्कृत साहित्य के विभिन्न अय-व्याकरण, ए० ३००; स्मृति ब्रन्थ : (१) नन्स्मृति, ए० ३०१; (२) यावनल्य स्मृति, ए० ३०३; (३) नारद
स्मृति, ए० ३०४. (४) वृहस्पति स्मृति, ए० ३०४, महाकाव्य;
(क) रामायण, ए० ३०५. (ल) महास्मारत, ए० ३०४, कार्य
ए० ३०५, नाटक, ए० ३१३, दनानी प्रमाव की समीवा, ए० ३१४,
दर्शत, प्०३१३, वौद्ध दर्शन और याम्मिक साहित्य, ए० ३१५, जैन
माहित्य, ए० ३२३; आयुर्वेद, ए० ३२४, च्योनिय ए० ३२५; पालि
और प्राकृत साहित्य, प० ३२५, तिमिठ माहित्य, अमस्य की अनुस्मृति, ए० ३२९, मस्य, ए० ३३०; नियिकमा, प० ३२९; तीमाठ विविनार्ते, ए० ३२९, मस्य, ए० ३३०; नियिकमा, प० ३२९; तीमाठ विविनार्ते, ए० ३२९।

### बारहवौ ग्रध्याय—घामिक दशा

₫o \$₹9—8o₹

अवनरणिका, पृ० ३३६. वार्मिक विकास की सामान्य विशेषताएँ, पृ० ३३७; हिन्द् धर्म को लोकप्रिय बनाने के उपाय—

- (क) लोकप्रचल्लित देवताओं को वैदिक देवता बनाना, पृ० ३३९;
- (ख) लोकप्रियवमं ग्रन्थो का निर्माण, पृ० ३४०; (ग) क्षत्रिय,

पुरुषों को देवता बनाना, प० ३४१; हिन्दधर्म : ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष, पु० ३४२; वैष्णवधर्म : उद्गम, पु० ३४४, वैष्णवधर्म का विकास, पु० ३४६; चतुर्ब्यूह का सिद्धान्त,पु० ३४९; चनुर्ब्यूह पूजा,पु० ३५०, वैष्णवसमं के केन्द्र, पुरु ३५२, अन्य धर्मों के साथ सम्बन्ध, पुरु ३५४, उनसहार, पु॰ ३५५; शैव धर्म : शिवमागवत सम्प्रदाय, पु॰ ३५७, पाशुपत सम्प्रदाय, प्०३६१; उत्तरी भारत में शैव धर्म की लोक-प्रियता ए० ३६२, दौव मर्तियाँ, ए० ३६३, अन्य वार्मिक सम्प्रदाय, प० ३६४, आजीवक सम्प्रदाय, प० ३६५, मुर्य देवता, प० ३६६, शाक्त सम्प्रदाय तथा शैव देवी-देवता. पु० ३६८; लक्ष्मी तथा श्री, पु० ३७०, नागपूजा, पु० ३७१, यक्षपूजा, पु० ३७४, बौद्ध धर्म, पृ० ३७६, यूनानी शासन में बौद्ध वर्म,पृ० ३७८, बौद्ध सम्प्रदायों का विकास.पु० ३८०: स्थिवरवाद के विभिन्न सम्प्रदाय पु० ३८२, महागाधिक सम्प्रदाय और उसकी शाखाएँ, पु॰ ३८३, कुषाण वश के समय में बौद्ध धर्म, पु० ३८५, बौद्ध धर्म के आचार्य, पु० ३८७. कनिष्क गालीन दार्शनिक सम्प्रदाय, ५० ३८९, महायान का अभ्यदय और विकास, १० ३८%, नामार्जन, ५० ३९०, महायान के सिद्धान्त, पु० ३९२ (१) मनित्रबाद. पु० ३९२, (२) बोधिसस्व और पारमिताओ का विनार, पृ० ३९३, (३) अलौकिक बुद्ध की कल्पना, पृ० ३९४, नत्रीत दार्शनिक दिष्टकोण, पुरु ३९५ महायान की लोकप्रियता, पुरु ३९५, हीनयान और महायान की तूलना, ५० ३९६. उपमंहार, प० ३९७, जैन बर्म, पृ० ३९९, द्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायो का विकास पुरु ३९९, कालकाचार्य, पुरु ४०० ।

तेरहवां श्रम्याय---शासन पद्धति श्रीर राजनीतिक सिद्धान्त पृ० ८०४-४४७

उत्तरी मारतः . श्य धावन पद्धति, पृ० ४०५. हिन्द युनानी राजा, (क) किंद्रीय सामन, पृ० ४०६. (ल) प्रान्तीय सामन, पृ० ४०६, शक पह- लवी की सामन पद्धति, पृ० ४०८, कुमाणी की सामन पद्धति, पृ० ४०८; देवस्व की मावना, पृ० ४१०, धात्रणी द्वारा सामन, पृ० ४०१; देवस्व की मावना, पृ० ४१०, धात्रणी द्वारा सामन, पृ० ४१२, गणराज्यो की सामन स्वत्रन्या, पृ० ४१६, गणराज्यो की सहामारत, पृ० ४१६, संघी के विश्वन प्रकृत, पृ० ४१६; सुधर्मी या देवस्वा, पृ० ४१०, संघी के विश्वन प्रकार, पृ० ४१८, स्वर्षी के विश्वन प्रकार, पृ० ४२६; संघी के विश्वन प्रकार, पृ० ४२६; संघी के विश्वन प्रकार, पृ० ४२६;

पूर्वी मारत, पृ० ४२८; पश्चिमी मारत, पृ० ४२९; दिस्ता, पृ० ४३१; राजनीतिक तिद्यान्त. पृ० ४३३; राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्यान्त पृ० ४३३, माराव्य न्याय या मारावान्ता, पृ० ४३५, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्यान्त, पृ० ४३४, राजा की विधेषताएँ और स्वरूप, पृ० ४३७; मंत्रिपरिवर, पृ० ४३८, प्रशासन की व्यवस्था, पृ० ४४४; कर्मक्षण, पृ० ४४४, न्याय की व्यवस्था, पृ० ४४४, दिमिन्न ककार को शानन वाणिकों और इनकी जुनना, पृ० ४४४, उपसंहार, पृ० ४४५।

चीवहर्वा अध्याय---कला ४४८-५१४

स्तूप का स्वरूप और महत्त्व, पृ० ४५०, मारहृत का स्तूप, पृ० ४५३; कल्पलता, पु० ४५७, बद्धगया, पु० ४६१, सौची का स्तूप, पु० ४६३, स्तूप निर्माण की विभिन्न अवस्थाएँ,पृ० ४६४, तोरण, पु० ४६५, मूर्तियो मे अकित घटनाएँ, पू० ४६६; पर्वतीय चैत्य और विहार,पु०४६८; चैत्यगृह की योजना पु०४६९, विहार,पु०४७०; माजा,पु० ४७१; कोडाने,पु० ४७३, अजन्ता,पु० ४७३; नासिक की गहाएँ, प० ४७३, कार्ले, ए० ४७५; कन्हेरी (कृष्णगिरि),पृ० ४३७, उदयगिरि और वण्डगिरि की गृहाएँ, पृ० ४७७; रानी गृम्फा पु० ४७८, गणेश गुम्का, पु० ४७८, अनन्त गुम्का,पु० ४७८; आन्ध्र मातवाहन युग की कठा अमरावती और नागार्जुनी कोंडा, पु० ४७९, आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक पृष्टमृमि पृ० ४७९; सृष्टपल्ले का पर्वतीय चैत्यगृह,पु० ४८०, गोजी स्तूप, पु० ४८१, जम्मस्यपेट का स्त्प, पु० ४८१, अमरावती, पु० ४८२, स्तूप का स्वरूप, पु० पु० ४८३, अमरावती के स्तूप के विकास के चार काल, पु० ४८४, नाग।र्जुनीकोडा,पृ० ४८७, मथुराकी कला,पृ० ४९१; स्तूपऔर वेदिकास्त्रम्म,पृ०४९२, जैनकला,पृ०४९४, हिन्दू मृतियाँ,पृ०४९४. यक्ष मृतियाँ पृ० ४९६. नागमृतियाँ, पृ० ४९७, सम्राटों की मृतियाँ, पुर ४९७, बुद्ध की मृति का आविर्माव,पुर ४९८; मधुरा की बुद्ध-मूर्ति की विशेषताएँ,पू० ५०२, मध्राकी कला पर विदेशी प्रमाव, पृ०५०३, गन्त्रार, पृ०५०४, दो शैलिया, पृ०५०५: गन्धार कला के प्रमुख केन्द्र. ५०५, कापिशी, पु० ५०७, गन्धार कला के विकास की अवायाएँ तथा तियिक्रम, पु० ५०९: बढ़ की मृति का विकास, पु० ५११, गन्धार तथा मथुरा की बुद्ध-मूर्तियो की तुळता,पृ० ५१२, विदेशी प्रमाव, पृ० ५१३; उपसहार, पृ० ५१४।

समृद्धिका युग, पु० ५१५; मूल स्रोतः (क) साहित्यिक ग्रथ, पु० ५१५; (स) विदेशी विवरण, पृ०५१६; (ग) पुरातत्त्वीय सामग्री, पृ०५१७; कृषि, पु० ५१७; पशुपालन, पु० ५२०; शिल्प तथा उद्योग-धन्धे : श्रेणियां, पु० ५२१; श्रेणियो के कार्य, पु० ५२२; बस्त्रोद्योग, पु० ५२४; हाथीदांत का उद्योग, पू० ५२६, घातवीय उद्योग, पू० ५२६, सोना; पु० ५२६; मुन्ता एव रत्नोद्योग, पु० ५२८, आन्तरिक ब्यापार-ज्यापारियो के दो वर्ग, पु. ५३०, सार्थ,पू. ५३०, बन्दरगाह, पु॰ ५३४; प्राचीन जलपोत, पु॰ ५३८, विदेशी वाणिज्य : (क) पश्चिमी जगत्, पू॰ ५४०; लालसागर के समुद्री मार्ग का विकास, पू० ५४१; (ख) रोमन साम्राज्य के साथ मारत का व्यापार,पू० ५४५; हिप्पलास का आविष्कार तथा समुद्री मार्ग के विकास की चार दशाएँ, प्०५४६; रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रधान पव्यापु०५५०; मसाले और सुगन्धित द्रव्य, पृ०५५०, मोती, पृ० ५५७; हाथीदांत, पु.० ५५९, निर्यात, पू.० ५६०, आयात: (क) सोना चाँदी, पु० ५६१; (ख)दासियाँ, पु० ५६१, (ग)म्ँगा, पु० ५६२; दक्षिण-पूर्वी एशिया (मुवर्णभूमि) के साथ व्यापार, पृ०५६५, चीन के साथ व्यापार : (क)स्थलीय मार्ग; पृ० ५६८, (ख) समुद्री मार्ग, पु० ५६८, चीन से मारत आने वाले प्रवान द्रव्य, पु० ५६९; उप-सहार, पृ० ५७० ।

सोलहवां अध्याय-सामाजिक दशा

षृ० ५७२–६३०

सामाजिक जीवन का महत्व और विशेषताएँ, पृ० ५३०, वर्ण-व्यवस्थाः ब्राह्मण के कार्य एव सामाजिक स्थिति, पृ० ५७४, ब्राह्मणो की महत्ता और विशेष अधिकार, पृ० ५७६, क्षत्रिय, पृ० ५८३, वैदय, पृ० ५८४, जूड, पृ० ५८४, सकर जारिवरी पृ० ५९०, जालुकर्ष तथा जात्यस्थ कर्ष, पृ० ५९२; आश्रम चर्म, पृ० ५९४, दास प्रया, पृ० ५९६; विदिश्योण का मारतीयकरण, पृ० ५९७, स्थियो की स्थिति, पृ० ६०१; परनी की स्थिति, पृ० ६०१, परनी की स्थिति, पृ० ६०९, विषय की स्थिति, पृ० ६०९, वर्ष, पृ० ६९१, ज्यान स्थान, पृ० ६९१, ज्यान स्थान, पृ० ६९१, ज्यान स्थान, पृ० ६९१, व्यवस्था की स्थान, पृ० ६११, आमोरस्थमी, पृ० ६१९, ज्यान स्थान, पृ० ६१९, समस्या कीडा, पृ० ६२३;

कन्याओं के मनोविनोद पृ० ६२४; प्रसाधनप्रियता पृ० ६२५; वेशमूषा और अलंकरण, ६२६।

सत्रहर्वा अध्याय--विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार पु० ६३१-६६६ मध्य एशिया, पु० ६३२; भौगोलिक स्थिति और मार्ग, पु० ६३३; कौशेय पथ, पु० ६३४, मध्य एशिया की जनजातियाँ, पु० ६३६; तुः बारिस्तान द्वारा मध्य एशिया मे भारतीय संस्कृति के प्रसार में योगदान, प० ६३८; मध्य एशिया में भारतीय मंस्कृति के प्रसार का श्रीगणेश, पु०६४१; बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रधान केन्द्र, खोतन, पु० ६४४; कूचा, पु० ६४५; भारत का सांस्कृतिक प्रसार, प्० ६४६; मध्य एशिया के उपनिवेशक, प्० ६४७; मध्य एशिया जाने के मार्ग, पू॰ ६४७; मध्य एशिया का भारतीय साहित्य, पू॰ ६४८; टोनकिन, पृ० ६४९; चीन ने मारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्मके प्रसार का उषःकाल चीन और मारत का प्राथमिक संपर्क पृ० ६५१; दक्षिण-पूर्वी एशिया : सुवर्ण मूमि,पृ० ६५४; उपनिवेशन के कारण पु० ६५५; सुवर्णभूमि के मार्ग, पु० ६५६; परिवहन पथ, पु॰ ६५८, तीन प्रकार के उपनिवेश, पु॰ ६५८, फुनान, पु॰ ६६०, कौण्डित्य द्वारा राज्य की स्थापना, पु० ६६१, कौण्डित्य के उत्तराधि-कारी, पृ० ६६२, चम्पा, पृ० ६६४, यब द्वीप, पृ० ६६५।

प्रसिद्ध घटनाओं का तिथिकम तथा वंशायली तालिकाएँ सहायक ग्रन्थ-मुची

पृ० ६६७-६७३ पृ० ६७४-६९४ पृ० ६९५-१०६

१ गण्यार प्रदेत, पू॰ ६९५; २ हिन्दयूनानी राजाओं की विजय के बाद का उत्तर मारन, पू॰ ६९६; ३. यक्तों, ग्रक्ते, पहरूकों, औरमुद्दिष जातियों के मारन पर आक्रमण एव प्रवेश के मार्ग, पु॰ ६९७, ४. १५० ई॰ का मारत, पु॰ ६९६, ५. शुग मानवाहुत पुग के विवशी राज्य, पु॰ ६९९, ६ आन्ध्रो तथा परिचमी क्षत्रभो के प्रदेश, पु॰ ७००; ७ दिल्मी मारन, पु॰ ७०१ ८. आन्ध्र प्रदेश की मौगोणिक स्थिति और मार्ग, पु॰ ७०२, ९. मारन और परिचमी अचन के प्राचीन व्यापार-मार्ग, पु॰ ७०३, १०. मध्य एतिया के प्राचीन व्यापार चम्, पु॰ ७०३ ११, परिचमी एतिया पु॰ ७०४, १२. मध्य एतिया, पु॰ ७०५-७०६

मानचित्र

### चित्र-सूची

फलक-१ माया का स्वप्न, मारहुत स्तूप, दूसरी शर् ई० पूर् पृ० ४५४ फलक-२ जेतवन का टान, मारहुत स्तूप, टुमरी शर् ई० पूर् पुरु ४५४

फलक-२ जेतवन का दान, भारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० पू०, पृ० ४५४

फलक-३ बुद्ध को उपासना, मारहुत स्तूप, हुसरी शा∘ ६० पू० पृ० ४४४ इससे बुद्ध की मानबीय मूर्ति के स्थान पर उनको धर्मचक्र के प्रतीक केरूप में अकित किया गया है।

फलक-४ बुढ की उपासना, नारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० प्० ४५४ इसमें बुढ को बोधि वृक्ष के प्रतीक के रूप में अकित किया गया है।

फलक-५ सौंची का उत्तरी तोरण, दूसरी श० ई० पू०, पृ० ४६३

फलक-६ महाराजाधिराज कनिष्क की शीर्षहीन नामाकित प्रतिमा, पहली श० ई० पू०, मथुरा सम्रहाय, प्० ४६७

फलक-७ अमरावती के स्तूप का एक दृश्य, पृ० ४८४

फलक- नर्लिगरि नामक मत्त हाथी का दमन, अमरावती स्तूप, पृ० ४८४-५ फलक- ६ कनिष्क की धातु मजूषा, ब्रह्मा और लुक्क के साथ प्रमामडल युक्त बद्ध

पेशावर पहली श० ई०, पृ० ४०७

फलक-१० वृद्ध का महापरिनिर्वाण, गणार शैली लारिया नगई, पृ० ४०६
फलक-११ बोपिसस्य की खड़ी पूर्ति, गणार शैली, पृ० ४०६
फलक-१२ गणार शैली को बृद्ध की प्यासनस्य पूर्ति, तस्त बाही, गृ० ४०६
फलक-१२ कलें का गुहा बेरयस्त्य तथा अलक्त स्तस्म, पृ० ४७४
फलक-१८ माजा गृहा का अलक्त द्वारम्ख, पृ० ४७१

### सक्षिप्त संकेत-सूची

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र अधे० अर० मा० ओ० रि० ई० अनल्स आफ मण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्युट अा० हि० आ ० क० अर्ली हिस्दी आफ आन्ध्र कण्टी आर्कियालां जिंकल सर्वे रिपोर्ट (एन्यअल रिपोर्ट) आर० स० रि० आकियोलाजिकल सर्वे आफ वेस्टर्न इण्डिया आ० स० वे० ई० आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ साउथ इण्डिया आ० स० सा० इ० ह० हि० ब्या० इंग्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली इप्रिड० एप्टि० इण्डियन एण्टिक्वेरी एज आफ इम्पीरियल यनिटी ए० इ० यू० एपि०इण्डि०, ए० ह० एपिग्रापिया इण्डिया कैं० हि०इ ० कैंम्बिज हिस्ट्री आफ इडिया प्रथम खण्ड ज० रा०ए० सो० जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी ज० न्यु० सो० इ० जर्नत आफ न्यमिस्मैटिक सोसाइटी आफ इण्डिया जर्ने ज आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बगाल ज० ए० सा० ब० ज० बा० बा०रा० ए० सो० जर्नल आफ बाम्बे ब्रान्च आफ राय र एशियाटिक सोमायटी जर्नल आफ विहार एण्ड उडीसा रिसर्व सासायटी ज० वि०ओ० र० मो० जनेल आफ इण्डियन हिस्दी ज० इ० हि० ज० रा०ए० मा० व० जर्नेल आफ रायल एशियाटिक मामायटी आफ बगाल ज० यु० पी० हि० मो० जर्ने र आफ य० पी० हिस्टारिकल मामायटी न्यमिस्पैटिक मेपिरमे ट न्य० स० पाँ० टे० मा० पाली टेक्ट मामायटी पो० हि० ए० इ० पालिटिक र हिस्टरी आफ एशेण्ट इण्डिया प्रोनीडिंग्स आप इण्डियन हिस्टरी काँग्रस प्रा० इ० हि० का० प्रामी। इस्म आप आल इण्डिया ओरिय एल सान्छन प्रा०ओ ० का० वाम्बेगजेटियर बा० ग० मनस्मृति मन० मत्म्य पुराण मत्स्य० म० मा० महाभारत मेनाउने आफ आक्रियाशजिकल सब् आफ इण्डिय मे० आ० स० इ० याज्ञ याज्ञवल्क्य म्मृति शि० ले० शिला लेख शक्रमति হাক্ষ ০

स्तम्भ लेख

सेलेक्ट इ स्क्रिप्शन्स

स्त०ले०

सें हिं

#### प्रथम अध्याय

### ग्रवतरिएका

सामान्य विशेषताये

धुग-सातवाहन युग प्राचीन मारत के इतिहास में असाघारण महत्व रखता है। मौर्य साम्राज्य के पतन से गुप्त साम्राज्य के अम्युत्थान तक की पाँच शता-ब्दियों अपनी कई विशेषताओं के कारण उल्लेखनीय हैं। इस युग की **पहली** विशेषता राजनीतिक एकता का अमाव था। मौर्य सम्राटो ने वर्तमान मारत के बहुत बड़े भूमाग पर अपना एकच्छत्र शासन स्थापित किया, समृचे भारत में एक जैसी शासन-परम्पराका प्रवर्तन किया, यह मौर्ययुगकी बड़ी विशेषता थी; किन्तु मौर्य सम्राटों का शासन समाप्त होते ही यह राजनीतिक एकता छिन्नभिन्न हो गई, अगली आधी सहस्राब्दी में हिमालय से समुद्रपर्यन्त समस्त मूप्राग को अपने अधिकार में रखने वाली किसी प्रवल राजनीतिक सना का आविर्माव नही हुआ। गप्त सम्राटो ने चौथी शताब्दी ई० में मारत के विभिन्न भागों को जीत कर पूर्व अपने एकच्छत्र शासन द्वाराइसे राजनीतिक एकता प्रदान की। इस प्रकार यह यग राजनीतिक विघटन का युग है। इस समय उत्तरी और दक्षिणी भारत के विविध प्रदेशों मे विभिन्न शक्तियाँ शासन करती रही। उत्तरी मारन में मीयों के पतन के बाद शुग वश का उत्कर्ष हुआ तथा दक्षिणी भारत में सबसे बड़ी और मुदीघंनाल तक शासन करने वाली शक्ति सातवाहनवशी राजा थे। अत इस श्ग-मानवाहन श्ग को राजनीतिक विघटन (Political disintegration) के युग का नाम दिया जाता है।

इस युग की दूसरो विशेषता विदेशी जातिया के आक्रमण ये। दूसरी शताब्दी हैं पूर्व के आरम्म में यवनों ( Greeks ) ने मीये एव शुग साम्राज्य पर प्रवक्त आक्रमण किए। कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि समूचे उत्तरी मारत पर उनका शासन स्थापित हो जायगा। किन्तु शुग राजाओं के प्रवक्त प्रतिरोध के कारण यूनानियों को पीछे हटना पड़ा। किर मो उत्तर पदिचमी सीमा प्रान्त और पजा के कुछ मानो पर इनका शासन १५० वर्ष तक पहली शताब्दी ईं० पूर्व के मध्यमात तक बना रहा। भारत के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन हिन्द-यूनानियों ( Indo-

Greeks ) का यह आकमण तिकन्दर के आक्रमण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। इसका भारतपरगहरा प्रभाव पड़ा। इसने अनेक विदेशी जातियों के लिए भारत पर आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया, विदेशी शासन की यह परम्परा दूसरी शताब्दी ई० के अन्त तक उत्तर पदिवमी भारत में बनी रही।

युनानियों के बाद इस यग में मारत पर आक्रमण करने वाली इसरी जाति शक तथा तीसरी जाति पहलव थी। शक पहलवो ने यनानी शासन का अन्त करके अपने नवीन राज्यों की स्थापना की। उत्तर पश्चिमी मारत में पहली शताब्दी ई० प० में हिन्द-यनानियों का स्थान शको ने ग्रहण किया। शकों के बाद इस प्रदेश पर ईरान से आने वाले पहलब राजाओं का शासन स्थापित हुआ। ये पहली शताब्दी ई० में भारत के उत्तर पश्चिमी मागपर शासन करते रहे। इस युग में आक्रमण करने वाली चौथी जाति कृषाण थी। इसका उत्कर्ष पहली शताब्दी ई० से हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी और यशस्वी राजा कनिष्क (७८-१०१ई०) या, इसका साम्राज्य मध्य एशिया में बैक्टिया के प्रदेश से मारत में बिहार तक विस्तीर्ण था। ऐसा साम्राज्य . इससे पहले कमी स्थापित नहीं हुआ। था। मौर्यों के साम्राज्य की सीमा हिन्दुकुद्दा पर्वतमाला तक ही थी. किन्तु यह उसे भी लाँघ कर मध्य एशिया के बहत बढ़े माग में फैला हुआ था। रूसी विद्वानो द्वारा की गई खदाइयो से कथाण कला के अवशेष आम नदी की निचली घाटी में स्वारिज्म तक पाये गये है। उपर्यक्त चार जातियों के विदेशी आक्रमणों के कारण दूसरी शताब्दी ईस्वी के अन्तिम भाग तक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, पंजाब, सिन्ध, काठियाबाड के प्रदेशों में तथा चन्द्रगप्त द्वितीय के समय तक मालवा में विदेशी जातियों की सला बनी रही। १७६ ई० में वास-देव दितीय की मत्य होने के बाद ही यौथेयां. आर्जनायनो आदि पंजाब के गणराज्यो ने भारत को विदेशी शासन की दासता से मक्त किया।

तीसरी विघोषता विदेशी आकान्नाओं का मारतीयकरण और मारतीय सस्कृति के रंग में रगा जाता है। महाकांवि रवीदित्राथ ने अपनी एक सुप्रमिद्ध कविदा में मारत को महामानवता का समुद्ध बताते हुए कहा है — "किसी को भी जात नहीं है कि किसके आह्वान पर मानव जाति की कितनी घारावें दुवीर केग से बहुनी हुई कहाँ-कहाँ से आई और इस महासमुद्ध में मिल कर खोगई— समय समय पर जो लोग एण की घारा बहाते हुए, उत्माद और उत्तमाह में विजय के गीत गाते हुए रैगिस्तानों और पर्वेतों को लोग कर इस देश में अपये थे, उनका प्रव कोई मी पृथक् अस्तित्व नहीं है। वे सब के सब मेरे भीतर विषयान है, मुक्त कोई मी दूर नहीं है। मेरे रक्त में सबका स्वर ध्वनित हो रहा है।" । यह बात इस युग के सम्बन्ध में बहुत ही अधिक सत्य प्रतीत होती है। इस समय भारत पर पूनानियों, झकी, पहलवों और कुषाणों में हमले किये। इन सब विवेदी जातियों ने सारत के कुछ भागों को जीत कर उन पर अपना शासत स्वापित किया, किन्तु पार्यनेतिक दूष्टि से विवय प्राप्त करने वाली ये जातियों नारतीय संस्कृति से पराजित हुई, शीघ ही अपना पृष्क अस्तित्व कोकर मारतीये वन गई। महोने मारतीय संस्कृति से पराजित हुई, शीघ ही अपना पृष्क अस्तित्व कोकर मारतीये वन गई। महोने मारतीय संस्कृति से पराजित हुई, शीघ ही अपना पृष्क अस्तित्व कोकर मारतीय वन गई। इन्होंने मारतीय संस्कृति से प्रकृति होतिया। पूनानी राववृत्त हील्योडोरसने वैक्याव धर्म मा आरतीय यम ने आह्यूष्ट स्वाप्त प्रकृत हील्योडोरसने वैक्याव धर्म मा आरतीय ना इसी प्रकृत हील्या में एक्ट्रक्व स्वापित किया, मिनान्वर ने बौढ धर्म स्वीकार किया। इसी प्रकृत शक्ती, पहलकों और कुषाणों के बार्यनिक शासती के नाम विदेशों इंग के से, किन्तु कुछ समय तक पहुं शासन करने के बार से लेगा मारतीय नाम और उपाधियां धारण करने लगे, श्री, बौढ, बौढ और देल्यव धर्मों के अनुपायी वने।

बीबी विशेषता इस मुग में मारतीय सत्कृति का विदेशों में प्रसार या। तीसरी बौढ महासना के बाद अशोक के समय में इस कार्य का श्रीमणेश हुआ था। इस समय कुषाणों के साझाज्य ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। इतका साझाज्य मारत और मध्य एसिया में फैला हुआ था। किनक ने बौढ वर्ष स्वीकार किया या, इसे प्रबल प्रोरसाहन दिया था। उससे पहले एक कुषाण नरेश चीनी सम्राट को २ ई॰ में बौढ प्रन्यों की मेंट मेंज चुका था। पहली खालब्दी ई॰ में सम्बर एखिया होते हुए बौढ पर्म और मारतीय सत्कृति चीन पर्युची और यहीं से कोरिया, जापान, ममीलिया, मन्तृरिया में उसका प्रसार हुआ। इसी समय दक्षिणी मारत के

केह नहि जाने, कार जाहवाने, मानुष्ठेर थारा । दुवार कोते एनो कोधा हते, समुद्रे हली हारा।। हेवाय धार्य, हेवाय धनायं, हेवाय धार्यक चीत । शक हुण बल, पाठान मोगल एक वहै हलो लीन।। एण धारा बाहि, जय गान गाहि उन्माद कलरवे। केबि मक्यय गिरिपर्वत मारा एसिक्क्षि सबे।। सारा भीर मिक सवाई विराजे केही नहे-नहे दूरं। धामार सोरिवते रयेक्के प्यमित तारि विचित्र कुर।।

१. एई भारतेर महामानवंद सागरतीरे ॥

बन्दरगाहों से व्यापारी और बर्मदूत दक्षिणपूर्वी एशिया के प्रदेशों में जाने लगे, यहाँ मारतीय संस्कृति और धर्म का आलोक पहुँचने लगा।

पांचवीं विशेषता इस यग में भारतीय साहित्य का सर्वांगीण विकास था। इस समय न केवल सस्कृत साहित्य में अपित प्राकृत एवं तामिल साहित्य में अनेक अमर कृतियों का निर्माण हुआ। संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्य वाल्मीकि रामायण और महामारत में कई अश इस युग में जोड़े गए है। हिन्दू आचार विचार पर गहरा प्रभाव डालने वाली सप्रसिद्ध मनस्मति और याज्ञवल्वयस्मति का प्रणयन इसी समय हुआ। संस्कृत नाटकों की पहली रचनाएं इस यग से मिलने लगती हैं। अश्वधीष. मास और शहक इस यग की विभित्त है। आयर्वेंद के सप्रसिद्ध ग्रन्थ—-चरक और सुश्रत इस यग की देन है। इसी समय वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। ज्याकरण के क्षेत्र मे पाणिनीय अष्टाध्यायी पर लिखा गया पतजलि का महाभाष्य संस्कृत बाइसय का एक देदीप्यमान रत्न है। बौद्धों ने अपने धर्मग्रन्थों की पुरानी भाषा पालिका परित्याग करके संस्कृत में अपने साहित्य की रचना की। महायान सम्प्रदाय के दिव्यावदान, ललितविस्तर जातकमाला, अवदानशतक आदि ग्रन्थ इसी समय लिखे गये। बौद्ध एव जैन साहित्य के साथ साथ प्राकृत के साहित्य का भी विकास हआ। प्राकृत में गाथासप्तशती और बृहत्कथा जैसे ग्रन्थों की रचना हुई। इस प्रकार इस यग को संस्कृत साहित्य में पतजिल जैसे वैयाकरण, मास और शद्रक जैसे नाटककार, अश्वधीय जैसे कवि, नागार्जन जैसे दार्शनिक, वात्स्यायन जैसे कामशास्त्र-विशेषज्ञ. चरक और सश्रत जैसे आयर्वेदश उत्पन्न करने का श्रेय है और दक्षिण भारत में इसी समय तामिल बाइमय का गौरवपूर्ण विकास हुआ।

इस युग को छुठी विशेषता भामिक विकात की है। इस युग का श्रीगणेश पुत्र्यमित द्वारा की गई सैनिक एव धार्मिक कान्ति से हुआ था। मीर्प राजाजों ने बौढ धर्म को प्रवल्ज मरलण प्रदान किया था। उस समय प्राचीन वैक्टि धर्म के प्रवल्ज परान किया था। उस समय प्राचीन वैक्टि धर्म कुछ दव गया था, जत वैदिक धर्मावल्जवी मीर्थ शासन को अच्छा नही समझते थे। उनकी दृष्टि में मीर्थ वृष्ण (शुद्ध) थे, वे देवमूर्तियों को वेच वेच कर अपने राज्यकोश की बृद्धि कर रहे थे। इसल्लिये जब बाह्यण सेनानी पुष्पामित्र ने मीर्थ वश के सम्राट् का वश विद्या तो वैदिक धर्मावल्ज्यी बाह्यणों में अपूर्व उल्लास की लहर दौड़ गई। इस समय सम्भवत रसी दिशाए वैदिक कुछाओं के गान से गूज उठी, तगन मण्डल स्वतन्त्रम सुनासित होने लगा। वैदिक सत्रों की विल्या प्राचीन परस्पर का पुरुद्धार हुआ। राजा अस्वसेष आर्दि वैदिक यज्ञ करने से गीर्प अनुमुख करने लगे। इस समय

न केवल उत्तर भारत में बाग राजाओं ने, अपित दक्षिण में सातवाहन राजाओं ने अइबमेघ, बाजपेय आदि विभिन्न श्रौत यज्ञ किये। इसीलिये इस यग को कुछ विदानो ने अश्वमेश-यनस्दार का बग कहा है। इस समय मन्ति-प्रधान सम्प्रदायों का अभ्यदय और प्राबल्य हुआ, वैष्णव और शैव धर्मों में भक्ति और प्रसाद के सिद्धातों को महत्व दिया जाने लगा। बौद्ध धर्म मी मनित आन्दोलन से प्रमानित हुआ। इसमें महायान सम्प्रदाय का महत्वपर्ण विकास हुआ। भक्ति आन्दोलन प्रबल होने पर मृतिपूजा का विकास होना स्वामाविक था। वैदिक धर्म यज्ञप्रधान था. उसमें देवताकी उपासना यज्ञो द्वाराकी जानी थी। किन्तु भक्तिबाद में भगवान की पूजा उनकी मृति पर फल, धप,दीप, नैवेद्य, पत्र, पूष्प, बाद्य, नत्य, गीत और बलि द्वारा की जाने लगी। इस यग में वासदेव, बलराम आदि वैष्णव देवताओं की, पूर्णमद्र, मणिभद्र आदि यक्षों की तथा नागदेवताओं की पूजा प्रचलित हुई । बौद्ध धर्म में महायान सम्प्रदाय का विकास होने पर बद्ध एवं बोधि सत्वों की मीतियाँ बनने लगी। यह इस यग की बहत बड़ी देन थी। इस समय भारत में विलक्षण धार्मिक सहिष्णता थी। हिन्दु धर्म में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर आदि विभिन्न सम्प्रदायों का विकास हुआ। इसके साथ ही बौद्ध एवं शैव धर्मों के विभिन्न सम्प्रदायों का विलक्षण विकास हआ।

कला के क्षेत्र में अद्मृत विकास इस युग की सात्रवी विशेषता है। मारहुत, साली, बुढ गया, नातार्जुनिकोड जैसे मुप्रसिद्ध न्यूप इस युग की देत हैं। इस समय प्रन्तर-शियल और स्थापरव कला का अमृत्यूवं विकास हुआ। एहले अवन-निर्माण एव मृतिकला में लक्ड़ी के मार्थ्यम का ही अधिक प्रयोग होता था। मीर्य युग से पर का प्रयोग आरम्म हो गया। यहा बाता वा साम्या वा स्थाप अपने स्थाप साम्या वा साम्या वा स्थाप स्थाप अपने स्थाप साम्या वा साम्या वा साम्या वा साम्या वा साम्या के का एक तथी आपने साम्या वा साम्या वा साम्या वा स्थाप के पास वा साम्या के पास वा साम्या के पास वा साम्या के पास वा साम्या वा साम्य वा साम्या वा साम्य

सांची और बुढ नया में हमें बुढ की मूर्ति कही नहीं दिखाई देती है। इन्हें सर्वत्र छत, बरण्यादुक, यसंचक, बोधिवृक्ष आदि के प्रतीक्षों से प्रकट किया जाता था, किन्तु इस सुम के उत्तराई में मबूरा और नन्यार के कलाकारों ने बुढ की प्रतिमा का निर्माण करके भारतीय कला में एक महाल कान्ति का भीगणेश किया। बुढ की मूर्ति के साथ-साथ हिल्दू और जैन धर्म के विभिन्न देवी देवताओं की, यक्षों, यक्षणियों और नागों को प्रतिमाओं का निर्माण प्रवृत्त संच्या में किया गया। आरहुत और सांची के स्तृत्य यद्यपि बौंड धर्म की प्रेरणा के प्रतिमाम हैं, किन्तु इन पर वृद्ध के जीवन में सम्बद्ध कथाओं के प्रकल के साथ साथ उस समय साधारण जनता हारा पूर्व जाने वाले यक्ष, नाग एवं देवी देवताओं को भी पर्योग्य स्थाग दिया गया है। भी यूंग में कला राज्याअय में फलने कुलने वाली थी, शिलियों ने अलोक के आदेश से मध्य कलाहृतियों का निर्माण किया था। किन्तु शुग युग में स्थागत्य एवं मूर्तिकला ने राज-दरवार के बतावारण से मुक्त होकर स्वत्र कर से अपना विकास किया था।

इस यग की आठवीं विशेषता शासन पद्धति के क्षेत्र में नवीन परम्पराओं का श्रीगणेश था। मौर्य यग मे शासक अपने लिये राजा की उपाधि बारण करना पर्याप्त समझते थे। चन्द्रगप्त और अशोक जैसे शक्तिशाली शासक केवल राजा कहलाने से सन्तुष्ट थे। किन्तु कनिष्क आदि कृषाण वशी राजाओ ने महाराज, राजाधिराज, देवपत्र आदि की गौरवपणं. लम्बी और बड़ी उपाधियाँ धारण करनी शरू की। इस समय राजाओं को देवता समझने की भावना का विचार प्रवल हुआ। कछ कथाण मद्राओं में राजाओं की दिव्यता को सचित करने के लिये उन्हें देवलोक का प्रतीक समझे जाने वाले बादलो से निकलता हुआ। दिखाया गया है। शक, कथाण राजाओ की एक निराली विशेषता राजा और यवराज के, पिता तथा पुत्र के सम्मिलित रूप से शासन करने की या दैराज्य की पद्धति थी। शको में पिता महाक्षत्रप और पत्र क्षत्रप की उपाधि धारण करता था और दोनो अपने नाम से सिक्के चलवाने थे। इस समय भारत में राजतन्त्रों के अतिरिक्त अनेक गणराज्य थे। कथाण साम्राज्य के पतन के बाद यौघेय, कृणिन्द, आर्जनायन, मालव आदि अनेक गणतत्रो का उत्कर्ष हुआ। इनकी शासनपद्धति पर महाभारत में सुन्दर प्रकाश डाला गया है। इनमें वर्तमान समय के गणतत्रों की मौति दलबन्दी, फट आदि के कई बड़े दोष थे, फिर भी इन गण-राज्यों ने उस समय बड़ी उत्कट देशमिक्त का प्रदर्शन किया. विदेशी आक्रमणो का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, कथाणों के साम्राज्य का उत्मलन करने और मारत-मिम को विदेशी शासन की दासता से मक्त कराने का सराहनीय कार्य किया।

इस यग की नवीं विशेषता सामाजिक क्षेत्र में विदेशों से आने वाली जातियों को अपने समाज का अंग बना लेना था। यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि विदेशी जातियों के मारत पर आक्रमणों के कारण तथा बड़ी संख्या में धनके ग्रहों बस जाने से प्राचीन परस्परागत सामाजिक जीवन में बड़ी हळवळ का पैदा होना स्वा-माबिक था। इससे तत्कालीन संस्कृति को एक बडा खतरा पैदा हो गया था। इसीलिये कुछ पुराणों में बढ़े निराशापूर्ण स्वर में मधिष्यवाणियां करते हुए यह कहा गया था कि यवनो ने भारत के समाज में बड़ा कान्तिकारी परिवर्तन किया है. इसके परिणामस्वरूप आर्य-अनार्य का और वर्णाश्रम धर्म का मेद लप्त हो गया है. शीझ ही घोर कल्यिंग आने वाला है। फिर भी ऐसे सामाजिक संकट के समय में हिन्द धर्म का पनध्त्थान हुआ । इस समय विदेशी आक्रमणों के सम्पर्क से उत्पन्न समस्याओं के समाधान का सफल प्रयास किया गया। इसका परिचय हमें भनस्मति, याज्ञवल्वयस्मति तथा महाभारत से मिलता है। इनमें विदेशी जातियों के सम्पर्क मे प्रभावित होने वाली नवीन सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत नियमो का प्रतिपादन जपलब्ध होता है। इस समय के शास्त्रकारों और समाज के नेताओं ने विदेशी जातियों को जिस शीधता और सरलता के साथ अपने समाज में आत्मसात् कर लिया, विदेशियों को हिन्द तथा बौद्ध धर्म का उपासक बना लिया. वह वास्तव में मारतीय इतिहास का एक अतीव आश्चर्यजनक तथ्य है।

इस युन की बसवीं विशेषना आधिक दृष्टि से इसकी असाधारण समृद्धि थी। ईसा में पहले की और बाद की दो शानिदयों में मारत के विदेशी समृद्धी व्यापार का अमृत्यूर्ष उलक्षं हुआ। विदेशों में मारतीय माल की माग बहुत थी, इसे पूर्व करने के लिये विभिन्न उलीप-परों में विलक्षण प्रपति हुई। कारो- गरें और व्यापारियों के श्रेणी, निगम आदि विमिन्न सगठनों का विकास हुआ। रोमत साझाज्य में भारत के मुगच्यित हव्यों, बहुमूल्य रलो, मल्याल और मसालों की ना बहुत बढ गई थी, अन भारत दूसरे देशों को बोधक माल ने नता था और बाहर से कम माल मागवाता था। इसके परिणामस्वक्य यहाँ से नियति की जाने वाली वस्तुओं का मृत्य आयात की जाने वाली वस्तुओं के मृत्य से अधिक होता था। इस मृत्य को चुलों के लिये गोमन साझाज्य को तथा अन्य देशों की बहुत बढ़ी साथा में स्वर्णमूलये और सीना मेजना पहता था। यह तत्य इस बात से पुष्ट होता है कि दिल्यों मारत के विभिन्न स्थानों से रोमन सम्लाटों की स्वर्ण मुद्रायें बहुत बढ़ी साथा में स्वर्ण-सुद्रायें की स्वर्ण सुद्रायें बहुत बढ़ी साथा में स्वर्ण-सुद्रायें की स्वर्ण से अनुक्ल व्यापारिक के अनुक्ल व्यापारिक के अनुक्ल व्यापारिक

सन्तुलन (Favourable Balance of Trade) के कारण दूसरे देशों का सोना मारत की और बहा चला आ रहा था। इससे मारत सोने की दृष्टि से अयस्यत समृद्ध होने लगा। सन्मवत इसकी प्रचुरताऔर विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं के कारण इस युग में संवंप्रथम दुषणा सप्नादों ने स्वणं मुद्राओं का प्रचलन आरम्भ विद्या। इससे पहले मारत में चाडी और तांबे के सिक्कों का ही अधिक प्रचलन था। इस समय व्यापार के नारण मारत में अमृत्यूर्व समृद्धि का स्वर्णयुग आया। उपर्युक्त विद्येषताओं के नारण शुग-सातवाहन युग प्राचीन मारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान और महत्व रखता है। किन्तु इसके अध्ययन में कुछ वडी कठिनाइयों भी है।

धन्ययग--पहली बडी विधनाई इस यग की प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री का शोचनीय अभाव है। स्मिथ ने अपने मत्रसिद्ध ग्रन्थ "ग्रली हिस्टरी आफ इण्डिया में कथाणोत्तर भारत को भारतीय इतिहास का अन्धयग कहा या। उनके शब्दों में कृषाण तथा आन्ध्र राजवशा की लगमग २२०-२३० ई० में समाप्ति से लेकर गप्त राजवश के अभ्यदय के बीच का लगमग एक शताब्दी का समय समचे मारतीय इतिहास में अधिकतम अन्धवारपूर्ण है। प्रामाणिक सामग्री के अभाव के अतिरिक्त इस यग की दूसरी बढी कठिनाई तिथित्र म विषयक वाद विवाद है। इस यग में विक्रम सबत और शक सबत का आरम्म ५८ ई० पू० में तथा ७८ ई० में हुआ । विद्वानों ने सप्रसिद्ध विश्वम सवत के सम्बन्ध में पिछले १५० वर्षों में बड़ा ऊहापोह किया है किन्तु वे अब तक रिसी सर्वसम्मत निष्वप पर नहीं पहचसके है। अभी तक इस समस्या का पूरी तरह हल नही हो सका हे कि विक्रम मदल को चलाने वाले विक्रमादित्य की ऐतिहासिक अनश्रति में कहाँ तक सत्य है। इसी प्रकार का उग्र विवाद शक सबत् के सम्बन्ध मंमी है। कुषाण बश के सुप्रसिद्ध राजा कनिष्क के तिथिकम का निर्णय करने के लिये अब तक १९१२ १९६० तथा १९६८ में विद्वानों की तीन विचार गाष्ट्रिया और अन्तर्ग-ष्टीय सम्मेलन हो चके है किन्तुइस प्रश्न का अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। कनिषम फलीट और केनेडी जैसे पुराने पुरातत्वज्ञ वनिष्व के राज्यारो-हण की तिथि ५८ ई० पू० मानते थे। दूसरा पक्ष फर्ग्यसन ओल्डनवर्ग आदि विदानों का है जो कनिष्क की निधि पहली शताब्दी में ७८ ई० मानता है और इसे शक सबतु का प्रवर्तक समझता है। तीमरा पक्ष दूसरी शताब्दी ईस्वी मानने

१ स्मिय-प्रली हिस्टरी आफ इण्डिया चतुर्व संस्करण १६६२, प० २६२।

बालों का है। स्मिष के मतानुसार कनिय्व ने १२० ई० में शासन आरम्भ किया था, कोनी के मतानुसार १२५ ई० के बाद ही बहु गई। पर बैठा था और कनियक का सबत १२८-२९ ई० से आरम्भ होता है। विश्वेमान ने बेग्राम की ब्लुवाइयों के आधार पर कनियक के राज्यकाल का आरम्भ १५५ ई० में माना है। बोधा पत्र तीसरी शताब्दी ई० का मत मानने बाले विद्यानों का है। डा॰ रमेशाबन्द्र मतुमार के मतानुसार कनियक २४८ ई० में तथा सर नामकृष्ण गोपाल मण्डार- कर के मतानुसार २८७ ई० में राज्यादी पर बैठा था। इसी प्रकार का उस बारविवाद सातवाहनों के तथा नहुपान के तियक्ति के सम्बन्ध में है। इन कारणों से सातवाहन मुग का इतिहास बडा जटिल और विवादमन्त है। यहाँ इन शुक्क ऐतिहासिक विवादों के विस्तार में न जाते हुए अधिकाश विद्यानी द्वारा माने गये मतो को प्रमाणिक समझते हुए इस युग के राजनीतिक तथा सास्कृतिक इतिहास का अमले अध्यायों में विवेषन किया जायगा।

#### द्वितीय अयाध्य

## शुंग वंश तथा उत्तरी भारत के ग्रन्य राज्य

(लगभग १८४ ई० पू०-२०० ई० )

ष्ण राजाकों का महस्व— मुग बया भारतवर्ष के दिनहास में सामान्य रूप से तथा मध्य भारत के दिनहास में सिशंध रूप से महत्वपूर्ण है। इस समय भारत रूप सूर्तानियों (यक्ता) के प्रबल जाकमण हो रहे थे, कुछ नमय तक ऐमा प्रतीव होने लगा या कि समुखे उतार भारत पर इनका सामन म्यापित हो जावना, किन्तु यूप राजाबों के प्रबल प्रतिरोध के कारण जबनों को पीछं हटने के लिये दिवस होगा पड़ा। इस समय हिन्दू भमं का बड़ा जबका हुं हुए का जावन पामें दूर-दिवस के लगा था रीर विदेशी वबनों को भी वह अपने प्रबल आवर्षण से मुग्य करते लगा था रीर विदेशी वबनों को भी वह अपने प्रबल आवर्षण से मुग्य करते लगा था रीर विदेशी होते हुए भी बैणाव धर्म को स्वीकाण करने जने और सिष्णु की उपासना के लिए गश्चक्रक स्वाधित करने लगे । प्रारतीय कमा और साहित्य के क्षेत्र के स्वाभा की तुनना पुरतकाल के स्वर्थमुंच से की जा सकती है। इसी समय साची स्तुत के विवर्धकर्यात नाराणों का निर्माण हुआ, मारहूत के मुश्निक स्वाभ से कि लाइतियों सा मुखा दिवाग गया, साहित्य के क्षेत्र में एक अपने प्रतिकार प्रवाध से से स्वाभ से की काला हिया गया, साहित्य के सेन से पाणिति की अप्टाप्यायों यह भी है कि मीयों के समय से वक्ती आने साली राजनीतिक एकता महाभाष्य हमी युक से क्ला प्रतिकार करने हम समय विच्छात्र हो गयी और देश के विविद्य सोगों से अनेक स्वाभ आने साली स्वाभ सकता एकता इस समय

गुँग बंग के ऐतिहासिक सावन—जून पुग पर अकाश डालने वाली ऐतिहासिक सामधी बहुत कम मात्रा मे उपकल्प होती है। तत्कालीत इतिहास के प्रथान साहित्यक स्रोत-गार्मीशिहता, पतर्जाल का महामाध्य, कालिदाम का मालिक्कालिमित्र, बाण का हर्षचित और बौद क्रव दिल्यावदान है। इस युग के आरम्भिक भाग पर प्रकाश डालने बाले अमिलेख और मुहाये नही मिलती हैं अल्लू इस बार के पिछले राजाओं के इस्ति हास के सम्बन्ध में अयोध्या, विद्वारा (विलक्षा) और सारहृत से कुछ अभिलेख मिले है तथा कोखान्यों, अयोध्या, विद्वारा (विलक्षा) और सारहृत से कुछ अभिलेख मिले है तथा कोखान्यों, अयोध्या, विद्वार विकास से काफी सद्या में महाये उपलब्ध हुई हैं; किन्तु मुद्राओं की साक्षी बड़ी अपूर्ण और अनिविचत है। यहां इन सब के आधार पर शूंग बंश का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

सुंग देश की स्थापना—पुराणों के मतानुसार मौयंवंश के अनित्म राजा बृह्द्रय को उसके सेनानी पुथ्यमित्र ने तलवार के घाट उतारते हुए अपने नवीन राजववा की स्वापना की। 'पुथ्यमित्रक होनानी समृद्ध्य बृह्द्रयम्—पुराणों के इस वर्णन की पुष्टि सुप्रसिद्ध संस्कृत गण्डलेखक बाण ने अपने ह्यंचिति में की है। उसके कथनानुसार पुष्ट सेनापित पुथ्यमित्र ने सैनिक प्रदर्शन के बहाने सेना को परेड के लिये एकत्र किया और उसके सामने ही कम बृद्धि रखने वाले (प्रजाद्धंण) अपने स्वामी बृह्द्रण को सरवा डाला।' इस प्रकार सारी सेना के सामने राजा की हत्या कराने के पीछे समय को कोई पूर्व निर्चारित मोजना अपवा पड्यन्त्र था। इसके सफल होने का एक बड़ा कारण यह प्रतीत होना है कि उस समय जनता मौयंवण के पिछले नितं का एक बड़ा कारण यह प्रतीत होना है कि उस समय जनता मौयंवण के पिछले नितं का पदाकाल करने वाले यवनो से अपने देश की रक्षा नहीं कर मारनमृभि को पदाकाल करने वाले यवनो से अपने देश की रक्षा नहीं कर सक में । संमत्रत यह एक सैनिक कार्ति थी। विदेशी आक्रमणों से सत्रमन तथा आन्तिरक अधानि और कथ्यस्था से पीडित जनता ने सुद्ध शासन की आशा दिलाने वाले सेनानी पुष्पिमित्र कारवार सिव्य होगा।

पुष्यमित्र का तिथिकम भीर वंश--पुराणों के मतानुसार मीर्थवश ने १३७ वर्ष तक राज्य किया । चन्द्रगृप्त मीर्थ के राज्यारोहण की निवि ३२२ ई० पू० मानी जाती है, अन पुष्यमित्र हारां की गई सैनिक क्रांत्ति से मीर्थवंश का अन्त (३२२-१३७) = १८५ था १८४ ई० पू० के पूर्व के लगमग हुआ होगा । इसी समय पुष्यमित्र मगय की राज्याही पर बैटा होगा । पुष्यमित्र को मानाकाल पुराणों में सामान्य कप से ३६ वर्ष का माना गया है, अतः पुष्यमित्र को पार्टालपुत्र पर शासन करने की निर्षि १८४ ई० प० से १४८ ई० प० मानी आती है।

हर्षचरित पृष्ठ १६६—प्रज्ञादुवंलं च बलदर्शनव्यपदेशविशताशेषसैन्यः सेनानीरनार्यो मौर्यो बहुद्वथं पिपेष पृष्यमित्रः स्वामिनम् ।

२. किन्तु बायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में पृथ्यमित्र के राज्यकाल की धविब ६० वर्ष बताई गई है। भी रमेशचन्त्र मजूबदार ने ३६ और ६० वर्ष के वो विभिन्न शासन-कालों के विरोध का समन्यय करने के लिए यह माना है कि ६० वर्ष की प्रविध में वस्तुत: वो पृथ्य प्रकार के शासन-कालों को सम्मा-त्रित कर लिया गया है पृक्ता काल नोयों को अपीनता में विविधा के

बृहदय की हरया करके शुंगवश की न्यापना करने वाले पुष्पामत्र के बारे में हमें बहुत ही कम प्रामाणिक जानकारी है। पुराणो ने पुष्पामत्र को शुगवशी बताया है। प्राचीन परस्परा के अनुसार शुगवत्र बहुया वर्षो सास्त्र हमा वेदिक साहित्य में अनेक शुगवशी बाह्यण आचार्यों का उल्लेख है। बृहदारप्रक उपनिषद (६। १३४) में शिणीपुत नामक आचार्य का उल्लेख मिलता है। आदक्कायन श्रीतमूत्र (२२१३) भे जीर पाणित की अप्टाध्यायी (४१११७) के अनुसार श्रीन मरदाज गोत्र के बाह्यण होते थे। अत. पुराणो की साक्षी के अनुसार पुष्पामत्र श्रीतम् श्रीत होता है, किन्तु इम विषय में कुछ अन्य मत मी विद्वानो ने उपस्थित किये है।

पहले मत के अनुसार थी हैमचन्द्र राय चौधारी ने कालिदाम के मातानुसार पृथ्यमित्र की वैम्बिक बंध का माना है।' उस मत का आधार मालविकानिमित्र के बहुवं अक का एक ब्लोक है जिसमें राजा अनिमित्र को बैम्बक हुनेलेला होने के कारण इस कुल के आचार का पानन करने वाला बताया गया है।' वैम्बक कावर को मारहत अभिलेखों में बोलत विम्बक्त गया में सालवा या है। थी एव०ए० शाह ने यह मत रखा है कि देंग्यक का विम्बक्त मत्त्र से सम्बन्ध रखता दा। थी राव-चौधारी ने इस सम्बन्ध में यह भी लिया है कि पुण्यमित्र और उसने कहाओं के साथ सुग बन्द का प्रयोग केवल पुराणों में ही किया गया है, इसका प्रयोग दिव्यावदान, मालविकामित्रिय और वर्षपंत्र से मही किया गया है, इसका प्रयोग दिव्यावदान, मालविकामित्रिय और वर्षपंत्र से मही किया गया है, इसका प्रयोग देव्यावदान, मालविकामित्रिय और वर्षपंत्र से मही किया गया है, अत उन्होंने यह भी संभावना मत्त्र कि है कि पुराणों ने शायद शुगों में दो प्रकार के राजाओं को—विम्वक वंश के पुष्पित्र को तथा बस्तु प्रावदा से मान्य प्रतान के एवं पिछल तथाओं राम्यचाल के क्या में उसका शासत है, इस समय तक वह समूचे साफाज्य का सासतिक सासक धीर सर्वसर्ग वन चुका था। दूसरा काल बृह्दथ की हत्या के बाद कानूनी तीर से मण्य साफाज्य का सामाह बनना था। (प्रियान कान्द्र साम कार कर) के सामाह बनना था।

राज्यान के रूप में उसका शासन है, इस समय तक वह समूच साम्राज्य का बादासिक शासक और सर्वेसवाँ बन जुका था। दूसरा काल जुहुहृष्य की हत्या के बाद कानूनी तौर से मगय साम्राज्य का सम्राह बनना था। (इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली लज्ड १, पु० ६९)। जैन धनुभूति में मेरुत्ग ने पुण्यमित्र का शासन केवल ३० वर्ष माना है (इडि० एँ० १६९४, पुण्ठ १९६)। स्टेन कीनी के मतानुसार पृथ्यमित्र ने ३० वर्ष तक मालवा मे तथा छ वर्ष पाटिलपुत्र में इस प्रकार कुन छत्तीस दर्ष तक अपना शासन किया।

- इिडयन कलचर, खण्ड तीन, पृथ्ठ ७३६।
- २. मालविकानिमित्र ४।१४, वाक्षिण्यं नाम विम्बोध्ठि वैम्बिकानां कलवतम ।

को सम्मिलित कर लिया है। किन्त इस मत को मानने में एक बढ़ी आपन्ति बैस्बिक शब्द के अर्थ का निश्चित न होना है। आप्टे ने बैम्बिक का अर्थ एक वीरप्रेमी व्यक्ति किया है, यह एक विशेष नाम भी हो सकता है। पृष्यमित्र के एक वशज धनदेव ने अपने अभिलेख में बैम्बिक वंश का कोई उल्लेख नहीं किया है, अत यह मत प्रामा-णिक नहीं प्रतीत होता है। इसरा मत श्री हरप्रसाद शास्त्री ने यह रखा है कि शंगवंशी राजाओं के नामों के अन्त में मित्र शब्द आता है, यह संभवतः ईरान में मित्र (मिद्य) अथवा सूर्य की उपासना करने वाले राजाओ से ग्रहण किया गया था। र पारसियों में मिध्य की उपासना करने का बड़ा प्रचार था, अतः वे अपने नामो के अन्त में मित्र शब्द का प्रयोग किया करते थे। बाद में हरप्रसाद शास्त्री ने स्वयमेव अपने मत का परित्याग कर दिया और पृष्यमित्र को बाह्मण माना। तीसरा मत दिव्यावदान का है। इसमें पृष्यमित्र को मौर्य कहा गया है। मौर्य राजा शुद्र (वृषल) समझे जाते थे। हर्षचरित में पूर्णमित्र के लिये अनार्य शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके आधार पर भी पूर्व्यामत्र को शद्र माना जाता है, किन्तु यह सत्य नहीं प्रतीत होता है क्योंकि बाण ने उपर्यक्त प्रसग में अनार्य शब्द का प्रयोग जाति के अर्थ में न करके दृष्ट के अर्थ में किया है। दिव्यावदान में समवत. मौर्थ राजाओं का वर्णन करते हुए मूल से उनकी सूची में पूर्ध्यमित्र की गणना कर ली गई है। चौथा मत पूर्विमत्र के कश्यप गोत्र का ब्राह्मण होने का है। अधी जायसवाल ने इस विषय में हरिवश पूराण का एक क्लोक उद्धत किया है, इसमें आकरिमक रूप से उदय होने वाले (औदमिज) तथा कलियुग में पूर्व अध्वमेध की परिपाटी पुनरुज्जीवित करने वाले किसी कश्यपगोत्री बाह्मण सेनानी का उल्लेख किया गया है। श्री जायसवाल ने इस नेनानी का सभीकरण पुष्यमित्र शुग के साथ किया है, क्योंकि वह कान्ति द्वारा सहसाराजगदी पर बैठा था और उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। किन्तु इस इलोक में पृथ्यमित्र का स्पष्ट नामोल्लेख न होने के कारण इसकी प्रामाणिकता निर्विवाद नहीं है। अत<sup>्</sup> पुष्यमित्र को पहले मतानुसार शुगवशी ब्राह्मण ही मानना उचित प्रतीत होता है।

१. राव चौबरी पो० हि० ए० इ० पृ० ३०७ ।

२. जि० रा० ए० बं० १६१२ पु० २५७।

हरिवंश पुरास (अविध्य २-४०)
 ग्रौद्भिक्को अविहा कश्चित् सेनानी काश्ययो हिज.।
 ग्रावमेश्वं कलियने पनः प्रताहरिष्यति ॥

विवर्भ का बुद्ध---मालविका निर्नामत्र से हमें यह ज्ञात होता है कि पूष्यमित्र के बंध की स्थापना के साथ-साथ विदर्भ या बरार के प्रदेश में एक नए राज्य की स्थापना हुई । अग्निमित्र के अमाल्य ने इसे 'झिचराबिटित' अर्थात अभी हाल में स्थापित हआ राज्य कहा है और इसके राजा की तुलना एक ऐसे पेड़ से की है जो अभी हाल मे रोपा जाने के कारण सुद्द नहीं है (नवसरोपणशिधिलस्तरः)। विदर्भ का राजा मौर्य राजा के सचिव का बहनोई होने के कारण पृथ्यमित्र के कुल का स्वामाविक शत्रु (प्रकृत्यमित्र) कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम मौगंवशी राजा बहद्रथ के शासनकाल में मगब साम्राज्य में दो दल थे, एक दल का नेता राजा का मंत्री या सचिव था, इसरे दल का नेता राजा का सेनापति पुष्यमित्र था। मंत्रीदल के पक्षपातियों ने यज्ञसेन को विदर्भ का शासक वनवाया और सेनापति केदल वालों के प्रभाव से पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल बनाया गया। जब राजधानी में सेनापित ने अपना षडयंत्र रचा और राजा की हत्या करते हुए उसके मत्री को बंदी बनाया तो स्वाभाविक रूप से विदर्भ में यज्ञसेन ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा की. इसीलिए उसे कालिदास ने अपने नाटक मे अचिराधिष्ठितराज्य और प्रकृत्यिमित्र कहा है। इसी समय अग्नि-मित्र का पक्षपाती और यज्ञसेन का एक माई कुमार माधवसेन गप्त रूप से विदिशा जा रहा था, इसे यज्ञसेन के अन्तपाल (सीमारक्षक) ने पकड लिया, अग्निमित्र ने इसे छोड़ने की माँग की। विदर्भ का राजा इसे इस शर्त पर छोड़ने को तैयार था कि वह इसके बदले में उसके सम्बन्धी तथा मौर्य साम्राज्य के मत्री को बन्धनमक्त कर दे। इस माँग से ऋद्ध होकर विदिशा के शासक अग्निमित्र ने अपने साले बीरसेन को विदर्भ पर चढाई करने का आदेश दिया। इस सधर्ष मे यज्ञसेन पराजित हुआ, माधवसेन को बधनमक्त किया गया और विदर्भ का राज्य इन दोनो भाइयों में बाँट दिया गया, बरदा नदी (वर्धा नदी) दोनो राज्यों की नवीन सीमा निश्चित की गई। दोनो ने पूर्व्यामत्र वर्श की सर्वोच्च सत्ता एव प्रभुताको स्वीकार किया।

कुछ बिद्वानों के मतानुसार यज्ञसेन की अपेक्षा पुत्यमित्र का अधिक भीषण शत्रु कलिंग का राजा था। डा॰ स्मिथ ने यह माना हैं 1 कि कलिंगराज खारवेल ने पुष्यमित्र को हराया था और इस घटना का उल्लेख हाथीगुम्फा के शिलालेख में मिलता

स्तिथ—मानसफोर्ड हिस्टरी माफ इण्डिया पु० ४८, स्टॅन कोनो तथा बायसवाल का भी यही मत है।

है, इसमें बणित बहुवाितिमिल नामक राजा बस्तुतः पुष्पिम ही है क्यों कि बृहस्पित का साम्बन्ध कुष्पिमिल और तिष्य नक्षमों से हैं। भी दुबेवदार ने मी सार्थित को पुष्पिम का शत्रु माना है। किन्तु डा॰ रिमेश्वान म्मूमारा ने यह सिद्ध किया है कि हाथीपुण्या अमिलेख में विना छः अकारों को बहुवािमित पढ़ा गया है, वह ठीक नहीं है, इन्हें हुसरे डंग से भी पढ़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मदि सार-बेल ने बस्तुतः पुष्पिम की हुराया था तो उसने उसके नाम का स्पष्ट उल्लेख न करते हुए पुष्पन्यन्त्रम से सान्यन्य स्वत्ते बाले बृहर्याित के नाम से योण कर्म ये उसका स्वी उल्लेख किया? देशके साम्बन्ध स्वत्ते मानते ये, किन्तु अब इस लेख की लिपि के आधार पर इसे दुसरी स्वताब्यी ईन्बी मानते ये, किन्तु अब इस लेख की लिपि के आधार पर इसे दुसरी स्वताब्यी ईन्बी मानते ये, किन्तु अब इस लेख की लिपि के आधार पर इसे दुसरी स्वताब्यी ईन्बी मानते ये, किन्तु अब इस लेख की लिपि के आधार पर इसे पहली स्वताब्यी ईन्बी मानते ये, किन्तु अब इस लेख की लिपि के आधार पर इसे पहली स्वताब्यी ईन्बी मानते ये, किन्तु अब इस लेख की लिपि के आधार पर इसे महिला स्वताब्यी इस्त्री मान जाता है।

पत्रकार प्रकार प्रकार प्रकार के राज्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना यूनानियों (यवनों) का बाकमण है। इसकी सूचना हमें कई प्रकार के प्रमाणों से प्रारत होती है। पहला प्रमाण पत्रविक का महानाच्य है। पत्रविक पुष्पिमक के राजपुरोहित से । यह बात उनके उस बचन से सूचित होती है। कि समें उन्होंने पुष्पिमक का यक कराने का उन्होंक किया है। " पत्रविक ने पाणिनि के अनवतन लड़ ककार के प्रयोग को स्पष्ट करने के किये निम्नानिश्चित दो उदाहरण दिये हैं— (क) अरुष्य स्वन साकेतम् वर्षाते मुनानियों ने अयोध्या पर घेरा डाला, (क) अरुष्य स्वन माण्यिमकाम् अर्थात् प्रकार ने माण्यिकाम् (चित्तीक के तिकट नगरी नामक स्थान) पर घेरा डाला। यह ककार प्रतकाल की ऐसी प्रसिद्ध घटना के किये प्रमुक्त किया जाता है कि जो आंखों के सामने न हुई हो (परोक्ष), किन्तु यदि कोई उसे देखना चाहता तो बहु उसे देख सकता था इस कतार कराता था इस कतार के स्वर्ध मुक्त किया जाता है कि जो आंखों के सामने न हुई हो (परोक्ष), किन्तु यदि कोई उसे देखना चाहता तो बहु उसे देख सकता था इस कतार के अर्थों को स्थल्दा सा हिता है । उससे यही सूचित होता है कि यह यवन आक्रमण पर्वलिक उदाहरण दिये हैं। इनसे सही सूचित होता है कि यह यवन आक्रमण पर्वलिक उदाहरण दिये हैं। इनसे सही सूचित होता है कि यह यवन आक्रमण पर्वलिक

१. इण्डियन एण्टोक्बरी, १६१६ पुष्ठ १८६।

२. विनेशबन्द्र सरकार सिलेक्ट इस्मिकिएशन्स पृ० २१४, खारवेल की तिबि पर झागे (प० ४१–४३) विचार किया गया है।

३. पारिणि-इह पुष्पमित्रं याजयात्यः। इस ओर सर्वप्रयम श्री रामकृष्ण गोपाल भंबारकर ने इ० एं०, १६७६ पू० ३०० में बिद्वानों का ध्यान झाकुच्छ किया या। यह प्रयोग वर्तमान काल के ऐसे प्रयोग को सूचित करता है जो झारम्म हो युका है, किल्सु पूरा नहीं हुआ है।

के जीवन काल में हुआ था। उन्होंने इस आक्रमण को स्वयमेव नहीं देखा था, किन्तु यदि वे इसे देखना चाहते तो साकेत और माध्यमिका में जाकर स्वयं देख सकते ये।

द्वसराप्रमाण गामी संहिता का है। इस संहिता का एक माग मुलपुराण है। इस सम्ब का समय पहली बताब्दी ई॰ पू० समझा जाता है। इससे मुनानी आक्रमणों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि हुट्ट एवं बीर यूनानी (यदन) साकेत, पांचाळ और मयुरा पर आक्रमण करते हुए कुसुमक्त्रज (याटिल्कुक) तक गहुँच गये और वहाँ पाटिल्कुक के चारो ओर बने मिट्टी के परकोट तक उनके पहुँचने पर सब लोग बहुत पबरा गये। रेतीसरा प्रमाण मालिकाणिनित्र का है। इससे पुष्पांचन स्ंग के अक्टमण यह का वर्णन है। इसका अदस पूमते पूमते सम्युनीर के दक्षिण तट पर पहुँचा (सिन्योरंशिक्णरोचिंस)। यहाँ हसे यक्नो ने पकह लिखा। इसके परिणामस्वरूप

ततः साकेतमाकस्य पाचालान् मथुरां तथा ।
 यवनाः बुष्टविकान्ताः प्राप्स्यन्ति कृतुमध्वजम् ।।
 ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्यमे प्रथिते हिते ।
 प्राकृता विवयाः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः ।।

२. इस सिन्धू नहीं की सही स्थिति के बारे में विद्वानों में प्रबल मतभेद है। कर्तिधम, स्मिय, स्टेन कोनो तथा एलन इस नदी को मध्यभारत की एक नदी समभ्रते हैं। रैप्सन ने (कैं० हि० इं०, खं १, पु० ४६६) खिला है कि इसे या तो यवनों द्वारा घेरी जाने वाली माध्यमिका नगरी (विल्लीड़) से सौ मील की दूरी पर बहुने वाली चम्बल (चर्मध्वती) नदी की सहायक काली सिन्ध मानना चाहिये ग्रथवा यसुना नदी की एक सहायक सिन्धु नदी समक्तना चाहिये । इस विवय में दूसरा मत डा॰ रमेशचन्द्र मजूनदार का है। उन्होंने इसे उत्तर पश्चिमी भारत की सुप्रसिद्ध सिन्धु नदी मानने के लिये प्रबल तक उपस्थित किये हैं (इं० हि० क्वा० खं० १ पु॰ २९४) । कनियम ने इसे उत्तर पश्चिमी भारत की सिन्धु नदी न मानने के पक्ष का समर्थन इस ब्राधार पर किया था कि यह नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है, अतः इसका कोई दक्षिएी किनारा नहीं है, अतः कालिदास का दक्षिएी तट (बिक्षण रोधिस) का वर्णन निरर्थक है। इस आपित का समाधान यह किया जाता है कि यहाँ दक्षिए शब्द दिशावाची नहीं, किन्तु नदी बहने की दिशा की छोर मुँह किये व्यक्ति के दांये हाथ वाले तट को सूचित करता है। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि चन्चल की सहायक नवी काली सिम्ब की बहने की दिशा भी उत्तर-दक्षिए है। कॉनघम की घापित का एक समाधान यह भी हो सकता युद्ध छिड़ स्था, इसमें पुष्यभित्र कृत के पौत्र नसुमित्र ने यननों को पराजित किया और समीस अक्षक को छुड़ा लिया। इस प्रकार इन प्रमाणों के आभार पर पुष्पमित्र शृंग के समय में कोई सन्देह नहीं है। किन्तु यह आक्रमण कब हुआ और इस यन काकान्ता का क्या नाम या, इस विषय में विद्यानों में प्रकल मतमेद है, क्यों कि उप्यूचन समी प्रन्यों में कही भी सूनानी आक्रमण- कारी का कोई नाम नहीं दिया गया है।

सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक टार्ग (प्री. व. इ. पू. १२२-३) के सतानुसार यह यूनानी आक्रमण पुष्पिम के नहीं पर वैटने के बाद १८० ई० पूर्व में हुआ और १२ वर्ष बाद १६८ ई० पूर्व में हुआ और १२ वर्ष बाद १६८ ई० पूर्व में हुआ और १२ वर्ष बाद १६८ ई० पूर्व में त्राम होता हो कि स्वाप्त सिद्धा में राजगढ़ी के लिये गृह्यू छिन्ना तब वे यहां से वापित स्वदेश केट गए। इस विषय पर विस्तृत विचार तीसरे अध्याय में होगा। यहां इतना ही कहना पर्यान्त है कि १६८ ई० पूर्व में यूनानियों के वापिस लीटने के हमारे पान कोई गिरिवत प्रमाण नहीं है। पूर्व में वस विषय में भी पर्योग्त मतनेद है। देसन तिस्य और गोल्डस्ट्रकर यह मानने हैं कि इस यवन आक्रमण का नेता विमान्य द्या क्योंकि इस यूनानी राजा की मुद्राएं मारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में पाई मई हैं। दूसरा परी रामकृष्ण गोपाल मडाइन्स, भी राय चौचर तथा आक्रमण कालाधियाद आयसवाल का है। इनके मतानुसार यवन आक्रमण हिन्द-यूनानी राजा डोमीट्रयस था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस राजा ने मारत पर आक्रमण कियावा, किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिसके आसार पर यह कहा

है कि सिन्यु नदी के उत्तर से दक्षिण को प्रोर बहने पर भी यह प्रसन्नय नहीं है कि किसी स्थान पर यह नदी कोई बड़ा मोड़ लेकर प्रपने बहने की दिशा में कुछ पर्र-वर्तन कर तेती हो प्रोर ऐसे स्थान पर इसके विश्वणी किलारे का प्रयोग सार्थक हो। इसे यम्बन को सहायक काली सिन्य न मानने के यह पुक्ति की जाती है कि प्रांतिनिक्त को रानी प्रारिशी विदिशा में इस नदी के बहुत पास रह रही थी, किन्तु उसे अपने पुत्र बसुनिक के यबनों के साथ संघर्ष का समावार पृथ्यमित्र द्वारा समझत पाटिलपुत्र से भेजा जाता है। धारिशी इस माटक में अपने पुत्र से अगाधमें करने वाली तथा उसकी कुमलता के लिये देवी देवताओं के पूजा करने वाली बताई गई है। यदि उसका पुत्र मण्यस्थारत देवी के सक्त निकट होता तो वह अपने दूनों द्वारा सोधा हो उसका समावार मंगवाती रहती, उसे यह समाचार पुष्यमित्र से न मैगवाना पहता। जा सके कि वह पाटिलपुत तक पहुंचा था। उसकी मुदाए पजाब में व्यास नवी के पूर्व में नहीं मिलती है। इससे स्पष्ट है कि उसका प्रमाद-वेत्र और राज्य-विस्तार इस नवी के परिचम तक ही था। श्री जायसवाल तथा गर्दन कोनों के मतानुस्तर हायीगुरूका अनिलेख में यबन राजा डिमीटुरस का डिमित के नाम से उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि जब लारबेल ने मगभ पर आक्रमण किया तब मूनानी राजा डिमीट मपुरा मान गया। 'इस विषय में यह स्मरणीय है कि इस अमिलेख में डिमित शब्द का पाट बहुत सदिग्य है और यह राजा डिमीटुरस नहीं ही सकता क्योंकि उसका समय दूसरी शताब्दी ई० पूल का पूर्वार्थ है और लारबेल का समय अब इसके १०० वर्ष बाद पहली शताब्दी ई० पूल का पूर्वार्थ है।

उपर्यक्त कठिनाइयों से बचने केलिये श्री एन० एन० घोष ने यह मत प्रकट किया है कि मारत पर एक नहीं, किन्तु दो युनानी आक्रमण हुए। पहले आक्रमण का नेता डेमेट्यिस था औरदूसरेका मिनान्डर । पहला आक्रमण पूर्व्यमित्र शुग के शासन-काल के आरम्भ में हुआ और दूसरा आक्रमण उसके शासनकाल के अन्त में। माल-विकाग्तिमित्र मे युनानियों के साथ जिस संघर्ष का वर्णन है वह संभवतः दूसरे आक्रमण के सम्बन्ध में है। किन्तु दो यवन आक्रमणो को प्रतिपादित करने वाले इस मत में कई दोष हैं। कोई भी विदेशी या भारतीय ग्रन्थ पष्यमित्र शंग के समय मे दो यनानी आक्रमणो का वर्णन नहीं करते है। समवत मालविकाग्निमित्र, गार्गी-सहिता और पतजिल एक ही आक्रमण की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। इस विषय में पूर्व्यमित्र द्वारा अयोध्या अभिलेख में दो अध्वमेष यज्ञ करने के उल्लेख से दो यनानी आक्रमणो की कल्पनाको पृष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वर्णन कही भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है कि पहला यज्ञ पाटलियुत्र में अपने बश की स्थापना के समय तथा दूसरायज्ञ यथनों को हराने के उपलक्ष में किया गया था। किन्त इस विषय में टॉर्नमहोदय का मत यह है कि पृष्यमित्र शंग के जीवनकाल में एक ही यनानी आक्रमण हुआ था। इसका नेता डिमेटियस था और वह अपने साथ अपने माई अपोलोडोटस तथा अपने सेनापति मिनान्डर को लाया था। यह स्वय व्यास नदी ( Hyphasis ) तक आया। इस के बाद उसने अपने भाई अपोलोडोटस को दक्षिण पश्चिमी भारत की विजय के लिये और मिनान्डर को पर्वी भारत की विजय के लिये मेजा।

सारवेल का ग्रमिलेल, विनेशबन्द्र सरकार, सेलेक्ट इंस्क्रिक्शन्स—मधुर ग्रम्पयाती यवनरा (ज) (डिमित)।

धश्यमेष-वज्ञ, हिन्दू वर्म का पुनस्त्थान-पूष्यमित्र विदर्भ की विजय के बाद और यवनों के लौट जाने के पश्चात उत्तरी मारत का एकछत्र सम्राट बन गया। उसने अपनी प्रभसत्ता की घोषणा करने के लिये वैदिक-यग से राजकीय गरिमा और दिग्विजय का प्रतीक समझे जाने वाले अदवमेष यज्ञ को सम्पन्न किया। मालविका-स्तिमित्र में इस यज्ञ के किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। अयोध्या से पाये गए धनदेव के अभिलेख में सेनापति पृष्यमित्र को दो बार अश्वमेघ यज्ञ करनेवाला बताया गया है। श्रपना दूसरा अध्वमेघ यज्ञ पुरुषमित्र ने संभवतः वृद्धावस्था में किया था। मालविकाग्निमित्र से यह ज्ञात होता है कि इस समय उसका पोता वस्मित्र तरुण हो चुका था और वह १०० राजकुमारो के साथ यज्ञीय अरुव की रक्षा कर रहाथा। इस घोडे को कुछ यवन सैनिको ने पकड लिया। समवत. ये मिनान्डर के सैनिक थे। वसिमत्र ने येनानियों को यद में हराया और अश्वमेष यज्ञ सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। इस यज्ञ का किया जाना अनेक विद्वानो की दृष्टि में हिन्दूचर्म के पुनरुत्यान का सुचक था। अशोक द्वारा बौद्धधर्म को राजसरक्षण और प्रवल प्रोत्साहन देने से इस मत का बड़ा उत्कर्ष और प्रसार हुआ था। कुछ समय तक इसके सम्मुख हिन्दूधमं दबा रहा, किन्तु पिछले मौर्य राजाओ की निर्वल, दब्ब और विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने में असमर्थ नीति के कारण बौद्धधर्म बहुत बदनाम हो गया। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। पृष्यमित्र ने इस वश को समाप्त करके बौद्धो के राज्यसरक्षण का अन्त कर दिया और हिन्दूधमं को प्रबल प्रोत्साहन दिया। बैदिक काल के यज्ञों की परम्परा को बौद्धों ने नष्ट कर दिया था. अब इसका पनुरुद्धार पृष्यमित्र की नवीन नीति का एक अगुषा। इसीलिये हरिवशपुराण मे सेनानी पर्व्यामत्र को ही कल्लियग में अव्यमिष यज्ञ की परम्परा को पन. आरम्भ करने वाला बताया गया है। हिन्दूधर्म का पुनस्त्थान करने के कारण बौद्ध पुष्यमित्र से बहुत रुष्ट थे। अतः बौद्ध साहित्य मे ऐसे अनेक वर्णन मिलते है जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि पूर्ध्यमित्र ने बौद्धों का भीषण दमन किया था।

बौडक्षमं का दमन —िदव्यावदान के मतानुसार पुष्यमित्र शुग बौढ पर्म का कट्टर विरोधी था, उसने बौढ़ी पर प्रबल अत्याचार किये। अपने बाह्मण पुरोहित के परामर्था पर उसने बौढ़-मत के समुलोन्मुलन का निश्चय किया। पहले उसने

श्रयोध्या प्रस्तर प्रभिलेल, नागरी प्रचारिणी पत्रिका खण्ड, ५, भाग
 पृ० ६६, वि० च०सै० इं० पृ० १०४--कोसलाधियेन हिरस्वमेधयाजिन सेनापतेः
 पृष्यमित्रस्य चण्डेन कौतिकीपुत्रेण थन।

पार्टालेजुन के सुप्रसिद्ध महान् बौद-मठ कुन्न्द्रटाएम का विश्वस करने का विश्वस किया। उसने तीन बार इसे नष्ट करने का प्रयास किया, किन्तु तीनों बार उसे यहाँ दिल बहुलाने बाला भीषण सिहनाद सुनाई दिया और नह नयमील होकर वापिस लीट आया। इसके बाद उसने अपनी सेना को बौद न्सूपों को नष्ट करने का, मटो को जलाने का और बौद निम्लुकों को मारने का आरेख दिया, मध्यदेश में इन्हें नष्ट-अपट करता हुआ वह शाकल (स्थालकोट) तक पहुचा। यहाँ उसने यह बोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे एक बौद मिन्नु का सिर लाकर देगा, में उसे पारिगोधिक के रूप में ६०० दीनार दूगा (यो में अमणधिरो दास्पर्ति तस्साई दीनारसत दास्थामि)। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी मारत में बौद्धममें पर मीचण अत्याचार करता हुआ वह दिवाणी मारन की और जला नया, किन्तु इस समय तक उसके पाणों का घड़ा मरगया था; अत. यहाँ वह एक यक्ष किमिश्च डारा एक बढ़े पत्थर से सार डाला सारा। इस दिवाणी मारन की और जला नया, किन्तु इस समय तक उसके पाणों का घड़ा मरगया था; अत. यहाँ वह एक यक्ष किमिश्च डारा एक बढ़े पत्थर से सार हाला से सिप्पालों में पत्था ने बहुत वड़ी सम्या में बौद्ध में ने विका है कि पुष्यीमत्र शुग ने बहुत बड़ी सम्या में बौद्धों का वब करवाया तथा जा करवाणों और मठो को नष्ट किया।

किल्तु इन बोनों लेखकों की साक्षी निम्न कारणों से विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती है। इन यन्यों के लेखक बीढ हैं। वे ब्राह्मण वर्ण और हिल्हुममं के प्रति कच्छी मावना नहीं रखते थे। बौढ लेखकों ने अशोक जैसे अपने मर्म के प्रवत्त क्षेत्र के बिल्हों मावना नहीं रखते थे। बौढ लेखकों ने अशोक जैसे अपने मर्म के प्रवत्त समर्थक के चिरत को भी इस मत को स्वीकार करने से यहले अयमत कुरणक्य में चित्रक किया है, अत उनके लिये यह मर्थया स्वामाविक या कि वे हिल्हुममं को प्रवत सर- अण प्रवान करने और उसके भीयण अयावारों के कल्यित किस्सों का ब्यवान करें। दिव्यावदान पुत्रमित्र के काम्यी नम्य बाद लिखा गया, उममे पुत्रपित्र को मौर्यवशी राजा बनाने जैसे कर्द आंतिपूर्ण वर्णन किये गये है। प्राक्त में मुख्यित्र को अर्थवृत्त भीयणा सर्वया काल्यितक प्रतीत हिती है। उस समय इन नगर पर मिनास्टरका अधिकार पा, दूसरे राजा के देश में, विशेष क्ष्म से बीढ जिरोभी घोषणा करना पुत्रपित्र के समय इन मार पर मिनास्टरका अधिकार पा, दूसरे राजा के देश में, विशेष क्षम से बीढ राजा के प्रवेश में जाकर ऐसी बीढ जिरोभी घोषणा करना पुत्रपित्र के लिये समब ही न या। यह बात इसलिय भी अप्रामाणिक प्रतीत होती है कि पुत्रपित्र के समय दीनार की सुद्रा प्रचित्र होती है। तारानाय भी बहुत बाद का लेखक है, उनकी माशी विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती है। तारानाय भी बहुत बाद का लेखक है, उनकी माशी विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती है।

अत यह स्पष्ट है कि बौद्ध लेखकों ने पूर्व्यामित्र के अत्याचारों के सम्बत्ध

में अल्योधिक अनिराजित और अप्रामाणिक वर्णन लिले हैं। यह सजब है कि पुत्यमित्र की हिन्दूषमें की समर्थक नवीन नीति के कारण कुछ बौद्ध मिक्षुओं को करूट उठाना पड़ा ही, किन्तु व्यापक रूप से बौद्धों पर प्रीषण अत्याचार करने की बात कपोल-कल्पना प्रतीत होती है। यह समबत ऐसे मस्तिकों को पत्रच थी जो मौर्यवेश की सम्माप्त के बाद बौद्ध-मर्थ के राज्याश्रय से विचत होने में तथा हिन्दुधर्म को राज्याश्रय प्राप्त होने से अल्यन्त असन्तुष्ट और रुष्ट थे तथा हिसाप्रधान बैदिक सजो के पुनराहरण की नथीन प्रवृत्ति को बुरा समझते थे।

फिर भी यह सम्भव है कि बौद्धों का इस समय कछ दमन किया गया हो. इसका एक कारण राजनीतिक था। मारतीय बौद्धों को स्वामाविक रूप से यह बात बरी लगने वाली थी कि पूर्णामत्र ने उनके धर्म को प्रबल सरक्षण देने वाले मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था। अत नवीन वश के प्रति उनकी भक्ति और आस्था सदिग्ध थी। सभवत वे पजाब में रहने वाले तथा बीट मत को स्वीकार करने वाले विदेश के यनानी आकान्ताओं का माथ दे रहे थे और पचमागी दल (Fifth Column) का कार्य कर रहे थे। ऐसे देशदोही देश की सरक्षा के लिये मीषण भय का कारण बन सकते थे. इन्हें कड़ा दण्ड देना पर्ध्यमित्र के लिये सर्वथा स्वाभाविक था। इस विषय में श्री जायमवाल ने यह सत्य ही लिखा है कि "इस सम्बन्ध में यह बात महत्वपुर्ण है कि मिनान्डर के नगर शाकल में ही पृथ्यमित्र ने अपने यह घोषणा की थी कि वह प्रत्येक बौद्ध भिक्ष का सिर लाने पर सौ दीनार देगा। बौद्ध-धर्म को यह कडा दण्ड इसलिये दिया गया था कि वह इस समय यनानियों के साथ मिल गया था।" 1 किन्त जिन प्रदेशों में बौद्धों दारा इस प्रकार देशदोही बनकर शत्रओं के साथ मिलने और राज्य को खतरा पहुंचाने की सभावना नहीं थी, वहाँ पुष्यमित्र ने बौद्धो पर कोई अत्याचार नहीं किया। बौद्ध धर्म के अनेक उत्क्रष्ट स्मारक साची और मार-हत के स्तृप न केवल इस समय में बनते रहे, किन्तु उन्हें राज्य की और से सरक्षण भी मिलता रहा। इन स्तुपो की सुन्दर मितयो वाली वेदिकाए यहाँ खदे अभिलेखो के अनुसार शग राजाओं के समय में ही बनी थी। पुष्यमित्र के साम्राज्य में हिमालय से नर्मदा नदी तक उत्तरी मारत का अधिकाश प्रदेश सम्मिलित था। उसके प्रमख नगर पाटलिपुत्र, अयोध्या तथा विदिशा थे । यदि दिव्यावदान और तारानाय की साक्षी प्रामाणिक मानी जाय तो जालत्घर और शाकल भी पुष्यभित्र के शासन में थे।

अर्नल श्राफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १६१८, पृ० २६३ ।
 श्रही ।

२. वहा

दिव्यावदान से यह सूचित होता है कि सम्राट पाटिलपुन में रहा करता था। माल-मिकामिमिन में यह कहा गया है कि विदिशा में उसका पुन पिता के प्रतिनिधि और राज्यपाल (गीदता) के रूप में शासन करता था। 'अयोष्या की मिलेल से प्रकट होता है कि सम्राट का एक अन्य सम्बन्धी कीसल या अयोष्या के प्रदेश का राज्यपाल हुआ करता था। अनिमित्र की गानी का एक निचली जाति वाला माई (वर्षावर भाता) वीरसेन था। इसे तर्गदा नदी केती रद साम्राज्य की दक्षिणी सीमा की रक्षा के ठिये अनुवाल के रूप में निगक्त किया युपा था।

पुष्पमित्र के समय मे मौथंयुग की शासन-पद्धित चलती रही। राजकुमारों के प्राप्तों का शासक नियुक्त किया जाता था। पुष्पिम का पुत्र अनिमित्र विदिशा का शासक था, अध्येष्या से समस्य हभी प्रकार राजकश से सम्बद्ध व्यक्ति शासन करते थे, यह परिणाम पत्रदेव के असीध्या असिल्ले से निकाला जा सकता है। राजकुमारों को सेनाप्ति का कार्य भी सीपा जाता था। बहुमित्र अदबसेप-पद्ध के अस्व की रक्षा करने वाली सेना का सेनापी था। इस समय मौथं पूत्र को भाति अस्यत्य परिषद् भी होती थी। नाजा के आदेश सेनापतियों तक पहुचाने का कार्य मित्रपित्य होती थी। जाजा के आदेश सेनापतियों तक पहुचाने का कार्य मित्रपित्यद को गोगा था। विदास के राज्य की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में मित्रपित्यद को स्वाप्त परिषद के स्वाप्त अस्ति प्रकार के सम्बन्ध में मित्रपित्य को स्वाप्त अस्ति स्वाप्त कार्य मित्रपित्य को स्वाप्त स्वप

पुष्यमित्र के बाद १४८ ई० पूर्व से उसका पूत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा।

- १. माल० ५।२० ।
- २. वही फ्रंक, अस्ति देवि वण्णावरो भावा वीरसेर्गो णाम सोभाष्ट्रिणां ग्रन्त-पालकुगो णभावातीरे ठाविदे ।
- ३. मालविकाग्निमित्र ग्रक ४, तेन हि मन्त्रिपरिवर्द ब्रूहि सेनान्ये वीरसेनाय लेड्यतामेव क्रियतामिति ।
  - ४. वही, मन्त्रिपरिषदोऽ प्येतदेव दर्शनम् ।
  - ५. वही, देव एवममात्यपरिषदो विज्ञापयामि।

सिनिसिक मालिकशानिनिष्य से हमें ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के राज्य-काल में सिनिप्तप्र विदिक्षा अथवा पूर्वी मालवा का वासक था। नाटक में प्रयापि उसे राजा का पर दिया गया है, किन्तु इसका यह लीनप्राय नहीं समझना चाहिये कि वह स्वतन्त्र शासक था। किर भी उनके पिता ने उसे प्रशासनिक्षयक मामलों में पर्याल स्वतन्त्र ता से रखी थी। यह इस बात से म्यप्ट है कि विदर्भ के राजा के साथ लड़ाई छे छत्ते तमय उसने अपने पिता से कोई निर्देश या गण्यत नहीं लीथी। अनिमित्र ने आठ वर्ष तक शासन किया, किन्तु हमें उमके राज्याल की घटनाओं का कोई ज्ञान नहीं है। ऑग्निप्ति के शासनकाल के कोई अभिलेख या मृण्या मही मिली है। पंचाल (वर्तमान स्हेललण्ड) के विभिन्न स्थानों से प्राप्त दूसरी शताब्दी ई० पू० की ब्राह्मी लिये से ऑग्निप्तिन के लेख वाली मुझलों को कुछ विदान अनिमित्र के समझते है। अमिन्पित्र के लेख वाली मुझलों के राजा से स्टे मिस्त समझते है। हमके बाद १३३ ई० पू० से वर्षुमित्र या सुमित्र राजवाही स्टर्मी मालिकानिमित्र

१. जे० एलन---ब्रिटिश स्यजियम कायन केटेलोग ग्राफ एन्शेफ्ट इन्डिया. प॰ १२०, १२१। कॉनघम (का॰ ए॰ इं॰ प॰ ७६) ने दो कारसों के आधार पर पंचाल प्रदेश में पायी जाने वाली मुद्राओं के अग्निमित्र से शगवशी अग्निमित्र को भिन्न माना या---(१) पंचाल देश की मद्राष्ट्रों पर मित्र नामधारी अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं (देखिये नीचे), किन्तु पुराएगों में इस प्रकार का एक ही नाम श्रानिमित्र मिलता है। (२) ये महायें उत्तरी पचाल राज्य की सीमा से बाहर बहत कम पायी जाती हैं। श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने इन दोनों यक्तियों को दोषपूर्ण माना है (पो० हि० ए० इं० प० ३२६-७)। जायसवाल ने यह प्रदर्शित किया है कि अग्निमित्र के अतिरिक्त मद्राध्यों वाले कई नाम पराएगों में शग ग्रीर कण्य राजाग्रों की सुची में मिलते हैं। सिक्कों का घोष शग वंश का सातवां राजा घोष है। मुद्राझों का भूमिमित्र कण्य वंश का एक राजा है। यदि ये नाम पुरारोों में नहीं मिलते तो ये ऐसे राजाओं के नाम है, जो वसुदेव कण्व के बाद भी स्वतन्त्र रूप से शासन करते रहे । दूसरी युक्ति के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ये मदायें पंचाल देश की सीमाओं से बाहर अवध के बस्ती जिले में तथा पाटलिपत्र में भी मिली हैं। ब्रह्ममित्र तथा इन्द्रमित्र के नाम बुद्धगया के दो बेदिकास्तम्भों पर मिलते हैं। ग्रभी तक इस प्रश्न पर विद्वानों में कोई सहस्रति नहीं हो पायी है।

के उपर्यक्त वर्णन के अनुसार इसने पृष्यमित्र के यज्ञीय अरुव की रक्षा की थी और यदनों को हराया था, किन्त राजगही पर बैठने के बाद यह भोग-विलास में इब गया, और इस कारण साम्राज्य का ह्रास होने लगा। बाण ने हर्षचरित में यह बताया है कि वसमित्र संगीत और नत्य का बहुत शौकीन था । जब बहु एक संगीत-गोष्ठी का आनन्द ले रहा था तब मलदेव ने उसकी हत्या कर दी। यह मलदेव सम-बतः बही राजा है जिसकी मदाए अयोध्या में मिली है और जो उपर्यक्त अयोध्या अभि-लेख में वर्णित कोमल देश के राजा धनदेव का पूर्वज था। मलदेव को कोसल या अयोध्या के स्वतन्त्र राज्यका संस्थापक समझाजासकता है। यह शग साम्राज्य से स्वतन्त्र होने वाला पहला राज्य था। इस साम्राज्य से कोमल के पृथक हो जाने पर मगध के पश्चिमी प्रदेशों में शुगों का प्रभत्व शिथिल हो गया। सभवत ६सी समय पचाल, कौशाम्बी और मधरा के वे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हए, जिनकी मद्राएँ हमे प्रचर सस्या में मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन राज्यों की स्थापना शग साम्राज्य की और से इन प्रदेशों में शासन करने वाले शग राजकुमारों ने केन्द्रीय शक्ति के निर्वल होने पर की. और अपनी स्वतन्त्र प्रभूमत्ता को प्रदक्षित करने के लिये उन्होने अपनी मद्राए ढालना शरू किया। अब शुग साम्राज्य केवल मगध तक और मध्य मारत के प्रदेशोतक ही सीमित रह गया। पुराणों के अनुसार सुमित्र या वसुमित्र का शासन-काल १० वर्षका था। अत उसके शासन की समाप्ति १२३ ई० पु० में हई।

पुराणों की मूची के अनुमार अगले तीन राजा आन्ध्रक, पुल्लिक और घोष थे। ये तीनों शुगवज से मावद नहीं प्रनीत होते हैं। वसुप्रित्र को हत्या के बाद उत्पन्न अव्यवस्था और गटवडी का लाम उठाने हुए मानवन आध्य ने माध्य पर हमला किया। उसके पिणामनवस्थ कुळ समय तक पाटलिशुन में इसका शामन स्थापित हो गया। पुल्लिक मी मानवत इसी प्रकार का राजा था। पुराणों में बॉणत घोष मामवत प्याल देश का ही राजा है विस्तर्भ ताक्षमृद्धार्श मिली हैं। इन तीनों नामों का पृथवण के माथ सम्बय्ध नहीं ने प्रकार वात में भी प्रकट होता है कि इनके शासनकाल के श्रेष कर वात में भी प्रकट होता है कि इनके शासनकाल के श्रेष के राज्यकाल में मर्गमिलन करने पर निधिक्रम में बढ़ी राज्य वहीं पैदा हो जाती है। पुराणों में श्रृपवाण करने की अवधि शरे दर्श वं बताई है कि इनके शासनकाल के रहने तीनों राजाओं के शासन की अवधि को इसमें ओई दें तो इनका शामनकाल रूट रहन वार्ति है। यदि इसमें से इन तीन राजाओं के आत्र वर्ष की सामनकाल के हम निकाल दें तो यह अवधि ११२ वर्ष ही रह जायामी। अतः वसुनिम के बाद हमें उसके अनला उत्तराधिकारी वयामित्र को ही मनाना चाहिये, अत्व वसुनिम के बाद हमें उसके अनला उत्तराधिकारी वयामित्र को ही मनाना चाहिये,

आध्नक को नहीं। वद्यमित्र के नौ वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का हमे कोई झान नहीं है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी मागवत ११४ ई० पू० में राजगही पर बैठा।

मध्यमारत में मिलसा में एक प्रस्तर-स्तम्भ के टकडे पर भागवत के शासन-काल के बारहवें वर्ष का बाह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख मिला है। इसमें गौतमीपन नामक एक व्यक्ति द्वारा विष्ण की उपासना के लिये एक व्वज स्थापित करने का उल्लेख है। इस अभिलेख में वर्णित राजा पराणों के शगवशी मागवत से अभिन्न प्रतीत होता है। मिलसा से दो मील की दूरी पर बेमनगर में ग्रहस्तम्म पर एक अन्य लेख मिलता है। यह राजा भागभद्र के शासनकाल के चौदहवे वर्ष में लिखा गयाथा। इसमे नक्षशिला के युनानी राजा एन्टिअल्किडम (Antialkidas) के राजदत हेलियोडोरस द्वारा विष्ण की पूजा के लिये गरुडच्या स्थापित करने का वर्णन है। यशपि बेसनगर के मागभद्र और शग राजा मागवत के नामों में अन्तर है. तथापि ये दोनो एक ही प्रतीत होते हैं। यनानी राजदत का बेसनगर का अभिलेख कई दर्ष्टियों से ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह न केवल इस बात को सुचित करता है कि पजाब के हिन्द-यनानी राजाओ तथा गगो मे प्रीतिपूर्ण घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध थे, अपित यह भारतीय सम्कृति के उस सम्मोहक आकर्षण को भी सुचित करता है जिसमे प्रभावित होकर यनानियो जैसी सभ्य जातिया भारत के देवी-देवताओ की उपासक बन रही थी और भारतीय संस्कृति को अपना रही थी। भागवत ने ३२ वर्ष की सुटीर्घ अवधि नक शासन किया। उसके बाद ८२ ई० पू० में देवमित गृही पर बैठा।

हर्षचिरत से हमें यह बात होता है कि एक शुन राजा अत्यन्त विषयी, कामुक अंत सर्वेव न्वियों की नगति में रहते बाजा था। इनकी हत्या इसके मंत्री वसुदेव की प्रेरणों में मी देवपृति के विलासी होने और बाह्यण मने के हाथों मों हे जोने का चण्णे मिनता है। अत यह परिणाम निकाला जा सकता है कि बाण के वर्णन में जिस शुग राजा का उच्छेव है वह देमपूर्त ही था। अपने स्वामी को हत्या करने के बाद वसुदेव गृदी पर बैटा और कच्चवा का शासन प्राप्त मान्य पुराणों में देवपृति का शासनकाल इस वर्ष वताया परा है, अत ५० ६० पूर्णों में देवपृति का शासनकाल इस वर्ष वताया परा है, अत ७२ ई० पूर्ण में पूर्णों में देवपृति का शासनकाल इस वर्ष वताया परा है, अत ७२ ई० पूर्ण में पूर्णों में देवपृति कुण राजबंव की समान्ति हो

१ हर्वचरित १० २६६—म्ब्रतिस्त्रीसंगरतमनंगपरवर्ग मृगममात्यवसुवेद्यो वेबमूतिवासीदुहित्रा वेवीव्यंत्रनया बीतजीवितमकारयत् । मि० पुरास्—अभात्यो बसुवेबस्तु बाल्याव् व्यसनिनं नृपम् । तबौत्पाद्य ... मृंगेषु भवितानृष. ।।

गई। शूंगवंश के सासन की समाप्ति का प्रधान कारण इसके अन्तिम राजाओं की विश्वसासिक्त, नैतिक अध्ययनत और लम्पटता प्रतीत होता है। यद्यपि मणब में शूंगों को शासन समाप्त हो गया, फिर मी संगवान मध्यमारत में उनका शासन देर तक बना रोहा, व्यक्ति पुराणों में यह कहा गया है कि बसुवंश कथ्य शूगों के साथ सासन करेगा और आप्त्र राजा कच्यों की तथा शूगों की शेष शक्ति का विष्वंस करेंगे। ममबत यहा इम बात का संवेत है कि मयण में शूगों का शासन निमृंत होने पर भी इनकी शासन नम्ता तिरिशा में उस समय तक बनी रही जब तक आंडों ने यहा आकर इनके शासन नम्ता विश्वा में उस समय तक बनी रही जब तक आंडों ने यहा आकर इनके शासन की समाप्त नहीं कर दिया।

#### कण्ववंश

वसुदेव हारास्थापित राजवंश कष्य या काष्णायन के नाम से प्रमिख है। शुंगों की माति कष्य भी बाह्मण थे। कष्यववा बाह्मण पुरोहितों का एक सुप्रेतिपिटत और प्राचीनतम परिवार समझा जाता था। कृत्वेद (७-५५-४) मे कष्य के वंश्वेद काष्णवान वा उल्लेख मिलता है। पुराणों में इस बंस के राजाओं को शृंगमृत्य भी कहा नया है। इन्हें यह नाम हेने का कारण समझत यह था कि राजा बनने से पहले ये शृंग राजाओं के मंत्री और सेवक रहे होंगे। वसुदेव ने अपने स्वामी को भारकर जिम राज्य को प्राप्त किया. वह श्रंग राज्य को प्राप्त किया. वह श्रंग राज्य को अपेका बहुन छोटा था, क्योंकि इस समय पजाब पर युगानियों का शासन था। मगद के पिडम में गंगा के मैदान के बड़े माग में मित्र नामपारी विमन्न राज्य आपन करने लगे थे, मित्र नामपारी विमन्न राज्य आपन करने लगे थे, पह विद्याप राज्य की सक सुणों का प्रमुख्त बना हुआ था। जन कच्छों का शासन के प्रदेश तक हो सीमित था। क्यवंश ने ४५ वर्ष तक उन्हें हुए कहा सामन किया।

कलवय के संस्थापक वसुदेव का ९ वर्ष का राज्यकाल ७२ से ६३ ई० पूर तक साना जाता है। उसके बास उसका दुक समिसिन स्टी पर देटा। इसका बासत १४ वर्ष का सा वालान्देश के विभिन्न प्रदेशों में सुमिसिन ताम स्थते वाले राजा के अनेक निकले सिके हैं, किन्तु मदाशाली इन्हें इस काव्य राजा की सम्राग् मातने की लिये तैयार नती हैं। सुमिसिन नेपुराणों के मनानमार १४ वर्ष तक अर्थान् ६३ ई० पूर्व से ४९ ई० पूर्व का सामन किया। असके बाद उसका बेटा नारायण ५१ ई० पूर्व से ३७ ई० पूर्व का सामन करना राह्या नारायण का पुत्र सुमान सामन किया। उसके बाद उसका बेटा जारायण ५१ ई० पूर्व से ३७ ई० पूर्व से १४ ई० पूर्व से १४ ई० पूर्व से १४ ई० पूर्व से स्वर्ध का अयला और अनिस राजा नारायण का पुत्र सुमानी था। इसके १० वर्ष के बासन के बाद आइसी ते २५ ई० पूर्व से काल्यायन वंश स

<sup>🥕</sup> १. वैदिक इन्डेक्स, लण्ड १ पु० १४७ ।

अन्त करते हुए समय से अपना प्रमुख स्थापित किया। इस प्रकार पुराणों के मतानुनुसार कथ्य सा काष्यायन वस ने केवल ४५ वर्ष तक शासन किया। इस्होने पुष्पामित्र
बुध हारा प्रवर्तत हिन्दुभर्म के पुरस्थान और पुनस्कार की मीनि का अनुस्पण किया।
हमें इस कथ्य वस की किसी मी महत्यपुण घटना का ज्ञान नही है। इसके बाद ईसा
की वहली तीन शताबित्यों से मगय के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली कोई सी
सामग्री असी तक ज्ञात नही है। इस समय की एक मिस्ट्री की मुहर से यह सुचित
होता है कि तीसरी शताब्दी ई० में मगय के राजा का वैवाहिक सम्यत्य परिक्मी
अन्नयों के साथ हुआ था। यह मुहर महाशत्र स्वामी प्रदेशित तथा महाशत्र स्वामी
अन्नयों के साथ हुआ था। यह मुहर महाशत्र स्वामी प्रदेशित हो। अन्नतः इसी अन्नात
अत्रेस अस्पर्य युग में एप्तो और लिच्छवियों का गठवन्यन हुआ। इसके परिणामस्वरूप नौषी शताब्दी ई० के आरम्म में गएत सान्नान हो।

# उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के लघु राज्य (१२३ ई० पू०-२०० ई०)

मौर्यो ने भारतवर्ष के एक बडे भाग में गजनीतिक एकता की स्थापना पहली बार की थी। सभूचा देश एक शासन-भूज में आबढ़ किया गया था। किन्तु यह एकता सुत्र वश के समय में शतै जातें समारत होने लगी। पुष्पमित्र के शासन के बाद भारत में पूनानी आक्रमणों से तथा केन्द्रीय शक्ति के निर्वेल हो जाने से प्रान्तीय शासकों को विद्राह करने का और स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का स्वणं अवसर मिल गया था। प्रवाब में रावी नदी तक का सारा प्रदेश मिनान्डर के अधिकार में चला गया। अयोच्या कोशास्त्री, सप्तुरा और अहिल्डल में स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये। उनका परिचय हमें प्रयान रूप में मुदाओं से मिलना है। इस केनक राज्याओं केनामों के अन्त में मित्र वह आता है। इसके आधार पर यह समायना प्रकट की गयी है कि इनका सम्बन्ध पुण्यमित्र आदि शुनवणी राजाओं के साथ था। किन्तु इनके सुन वस का उत्तराधिकारी होने के निदिचन प्रमाण हमारे पास नहीं है। इस विषय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अयोध्या के शासक निर्मित्र रूप से सुण्यमित्र के बेचाव प्रमाण उत्तर अल्डल निर्म से किन्तु उनके नामों के अलन में मित्र के स्थान पर देव शब्द आता था। अब यहाँ इन राज्यो का सक्षित परिचय दिया जायेगा।

#### १---प्रयोध्या

हषंचरित में बाण ने यह लिखा है कि मूलदेव ने शुग सम्राट सुमित्र की हत्या की थी। पहिले यह बताया जा चुका है कि यह सुमित्र मालविकारिनमित्र

में बर्णित पुष्यमित्र का का पोता वसुमित्र है। इसका यथ करने वाले मूलदेव की मुद्रायें अयोध्या में पायी गयी है, अत यह अनुमान किया गया है कि सुमित्र को भारने के बाद मलबेब ने अपने को कोसल देश का स्वतन्त्र शासक घोषित किया और एक नवीन राजवण की स्थापना की। सभवत इस वश से सम्बन्ध रखने वाले अन्य राजा कायटेवः विशालदेव और धनदेव थे। इन राजाओं की, मुलदेव की मुद्राओं से गहरा साम्य रखने वाली महाये उपलब्ध हुई है। घनदेन की महाये सभवत: अयोध्या से प्राप्त एक अभिलेख में वर्णित कौशिकी के बेटे उसी धन ... नामक राजा की है जिसने इसमें अपने को सेनापित पूष्यमित्र की वशपरम्परा में छठा राजा बताया है। इस अभिलेख में इस राजा द्वारा अपने पिता फल्यदेव की पृष्यस्मति में एक स्मारक . (केतन) बनाने का वर्णन है। "इस प्रकार यह अभिलेख मद्राओं द्वारा ज्ञात नामों मे एक नये नाम की बद्धि करता है। पचाल देश की पुरानी मद्राओं में फल्गनिमित नामक राजा का नाम मिलता है, कछ विद्वानों ने इसका मम्बन्ध फल्यदेव से जोडना चाहा है। किन्त अधिकाश मद्राशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करने हैं, क्योंकि उनकी सम्मति में फल्मानिमित की मद्राये पचाल देश में भी पायी जाती है, अतः यह विश्रद्ध रूप से पचाल देश का स्थानीय राजा प्रतीत होता है। पुष्यमित्र और फला-देव में चार पीढी का अन्तर होने से इसका शासनकाल लगमग ६८ ई० पु० माना जाता है। मद्राओं की लिपि से भी इस राजा की यही निधि प्रतीन होती है। घन-देव की मद्राए कौशास्त्री में भी पायी गयी है, किन्त इससे यह परिणाम निकालना ठीक नहीं है कि धनदेव कौशाम्बी का भी शासक था. क्योंकि मद्राये व्यापारिक प्रयो-जनो से प्राय अपने मल राज्यों से बाहर भी ले जायी जाती थी।

स्मी बाज के एक अन्य राजा **इन्हाग्निमित्र** की मुहाये भी मिली है। इस राजा की पत्नी कुरगी द्वारा बृद्धगया में एक दान देने का अमिलेल मिला है। इसमें इस राजा को कीषिकीपुत्र कहा गया है। यही बान अयोष्या-अधिलेल में घनदेव के लिये कही गयी है। अत. ऐतिहासिको ने इन्द्राग्निमित्र को घनदेव का छोटा या बडा माई माना है।

१ वि० च० से इं० पृ० ६५-कोसलावियेन हिरस्वमेषयाजिन सेनापतेः पुष्प-मित्रस्य वष्ठेन कौशिकीपत्रेण ।

भ्रयोध्या प्रस्तर भ्रभिलेख---धर्मराज्ञा पितु. फल्गुदेवस्य केतनं कारितम् ।

यहाँ केतन का प्रयं दिवंगत पिता को स्मिति को सुरक्षित बनाने के लिये कोई भवन प्रथवा प्रमतान भूमि में बनाया जाने वाला व्यजस्तम्भ है।

इसी काल की लिपि वाले नरहस्त और शिवदत्त के सिक्के भी कोमल से मिले हैं। किन्तु इनका सम्बन्ध अयोध्या के शुग राजाओं से नहीं प्रतीत होता है। ये संग-वतः मयुरा के स्वानीय राजवंश से सम्बन्ध रखते थे।

मुलबेब से प्रारम्भ होने वाले अयोध्या के आर्राम्मक राजाओं की मुद्रायें पहली खाताब्दी ई० यू० की समादित के बाद मिलना बन्द हो जाती हैं और फिर ये मुद्रायें दूसरी खाताब्दी ईसवी के जनित्म माग्य में ही मिलती हैं। इसका यह कारण प्रतीत होता है कि क्योध्या का प्रदेश पहली खाताब्दी ई० ये कुवायों के हाथ में चला गया। वे यहाँ एक खाताब्दी तक या इसकी अधिक समय तक शासन करते रहें। कुवायों की शासन करते रहें। कुवायों की शासन करते रहें। कुवायों की शासन करते रहें। कुवायों के शास के अल्प से स्वतंत्र हो गये और दूसरी शताब्दी ई० के अल्प से इसके सिक्से हमें पुत: मिलले लगते हैं। इस पर निम्मलित राजाओं के नाम उपलब्ध होते हैं—सम्प्रमात आर्थिमा, अववस्थित, हमें दी हमें एक से अल्प से सम्बन्ध नहीं प्रतीव, अववस्था, हमें से अल्प से प्रताब्दी ई० पू० के उपर्युक्त तृग राजाओं से नोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि अयोध्या के पुराने गुग राजाओं का उन्मूलन कुवायों ने कर दिया होगा। गुतवशी राजाओं के आर्राम्मक प्रदेशों में साक्त अथवा कोसल की गणना की गयी है। अत यह प्रतीत होता है कि दूसरी शताब्दी ईसवी के मित्र राजाओं की समान्ति गुन राजाओं की नवीन श्री होगी।

#### २---पचाल

उत्तर प्रदेश के बर्तमान स्हेलकाण्ड के दिवीजन में प्राचीन पचाल राज्य था। इसकी राजधानी अहिल्बक की पहचान बरेली जिले के रामनगर से की गई है। पहली शताब्दी हैं o पूर्व से पहली शताब्दी हैं o तक इस राज्य की मुद्राध प्रामगर, जावला, बन्ती और बदायू से बहुत बढ़ी सात्रा में उपलब्ध हुई हैं। इन सिक्की परिन्तन- लिकिन नाम पार्य जाते हैं—शहयोष, आस्तिम्त्र, भूमिमिन्न, धृत्रमिन्न, हम्बमिन्न, जयमिन्न, काल्मुनीमिन्न, सूर्योमन्न, विक्रमान तथा प्रजापतिमिन्न। ध्लाहाबाद जिले में कोशास्त्रों के निकट प्रभोशा गांव की एक गृहा से प्राप्त अमिलेल से हमें काशास्त्रों के निकट प्रभोशा गांव की एक गृहा से प्राप्त अमिलेल से हमें काशास्त्रों के निकट प्रभोशा गांव की एक गृहा से प्राप्त अमिलेल से हमें काशास्त्रों के निकट प्रभोशा गांव की एक गृहा से प्राप्त अमिलेल से हमें काशास्त्रों के निकट प्रभोशा स्त्रमिलेल का समय दूसरी शतास्त्री हैं o पूर्व माना है और उनके मतानुसार आधादसेन गुग राजाओं का सामन था। किन्तु

**१. विकस्यक सेव इव्युव्ह**७।

श्री दिनेशबन्द्र सरकार (से० ६० पृ० ९७) आदि आधुनिक विद्वान् लिपिशास्त्र के आधार पर इस अनिलेख का समय पहली शतास्त्री हैं। पून का अनितम मान ही मानते हैं। प्रमोसा की गृहा के बाहर और इसके अन्यर दी अमिलेख हैं। इनमें से गृहा के बाहर वालेख में वाया है। यह संग्रस्ता बहुी राजा है जिसकी पहली शतास्त्री हैं। एसा प्रनीत होता है कि अहिल्छम और कीशास्त्री के राजाओं में बैबाहिक सम्बन्ध थे। उपर्यृत्त लेख में आपाइतेन के दो पूर्वज राजाओं सौनकासिनुष्ठ बंगायल का तथा पेविचानुक भागवत का भी उल्लेख है। समनदा आरम्भ में बंगायल इस प्रवेश में वृत्त एक में ओपाइतेन के दो पूर्वज राजाओं सौनकासिनुष्ठ बंगायल सम्बन्ध यह राजाओं की और ते राज्याण रहा होगा और शुगों की शत्तर की स्वान स्वा

### ३—मथुरा

मुद्राओं से हमें दूसरी बताब्दी ई० पू० से पहली सताब्दी ई० पू० के मध्य तक मसुरा के प्रदेश पर शासन करने वाले दो राजवदाते की सत्ता का जान होता है। पहले राजवदा से निम्मिलियत नाम मिलते है—बद्धामिज, बृद्धामिज, सूर्यमिज त्या किर्यासिज। इन सब राजाओं के नाम के अन्त में मिज शब्द आता है, अन हम इसे मिजवदा कह मकते है। गया से प्रान्त एक अभिलेल में ब्रह्मामिज नामक राजा का वर्षान है, किन्तु यह समजनः मयुरा के राजा में मिल था। इन राजाओं के सम्बन्ध में हमें इसके अनिय्वत अन्य किसी बात का जान नहीं है कि इनमें से एक राजा कीशास्त्री के बहुस्पतिमिज क्षेत्र किसी वात का जान नहीं है कि

दूसरे वश के राजाओं के नाम निम्निलिस्त है—पुश्चक्त, उत्तमदत्त, रामदत्त, सेवदत्त तथा भवदत्त । इन्हें दत्त राजवा का कहा जा सकता है। इनके सम्बन्ध में मुद्राओं के अतिस्थित किसी अन्य प्रकार की कोई मामग्री उपप्रक्रम नही होनी है। श्री जायसवाल के मतानुसार इनका सम्बन्ध मानवास से था। 'किन्तु हमें नियम में उन्होंने कोई पृष्ट प्रमाण नही प्रमन्त किसे हैं। रैन्सन के मतानुसार ये राजा शुंगों के सामत्त थे। एकन ने भी इस मत का समर्थन किया है, किन्तु यह इसलिये प्रामाणिक

जायसवाल—हिस्टरी भ्राफ इण्डिया (१४०-३५० ई०), पु० १२,१३ ।

नहीं प्रतीत होता है कि ये राजा उस समय के हैं जब शुग साझाज्य यूनानी आक्रमणों के दबाब से तथा आंतिरिक कलहों से विघटित हो रहा था। वस्तुतः अनिमित्र के बाद शुग साझाज्य समारत हो गया था। इन राजाओं द्वारा अपनी मुद्राये डालना इनके स्वतत्त्व होने का प्रवल प्रमाण है। ७५ ई० पू० में शकों ने मयुरा पर अधिक कार कर लिया और इस प्रदेश पर अपले डाई सौ वर्ष तक अर्थात् कुषाण साम्राज्य की समारित तक विदेशी प्रमुता बनी रही।

#### ४--कौशाम्बी

अशोक के समय में कौवान्यी मीर्य साम्राज्य का एक प्रान्त था। शुग साम्राज्य के आरोमिक काल में यह उसका एक अग बना रहा, किल्यु दूसरी शताब्दी दैं हु, भें यह शुग प्रमृता से मुक्त हो गया। अशोककालीन ब्राह्मी में बहुस्पतिक व्यक्ति कुल बाली अनेक मुद्राप्त कौद्यान्यों से मिली है। कुछ विद्यानों में दें से बहुस्पति अर्थात्त पुष्पामित्र शुग माना है क्योंकि कृहस्पति पृष्य नक्षत्र का प्रशिपति होता है। यह बात यथावं कही प्रतीत होती है, क्योंकि मुद्रक्ष्यीय र राजाओं के पर्याववाची शब्दों का प्रयोग कही नहीं दृष्टिगोचर होता है। मोरा से प्रान्त एक दंग एल खं अभिलेख से हमें कही नहीं दृष्टिगोचर होता है। मोरा से प्रान्त एक दंग एत खंग से एक राजा से हु बात होता है कि इसकी लड़की यशोगती का विवाह मधुरा के एक राजा से हुआ था। इनके अतिरिक्त हमें बृहस्पति प्रथम के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं है।

इसके बाद हमे एक दूसरे बृहस्पित की मुद्राए मिलती हैं। यह समबत.
प्रमासा अभिलेख मे वर्णित अहिल्छत्र के राजा आपाइसेत का मामा था। रेप्सत के
मानत्सार यह गुगस आट उक्साक मामत्त था। किन्तु पभोसा अभिलेख में उदाक से
पहले कोई ममानसूचक उपाधि न होने में इसे राजा मानता उपिल नही प्रतित होता
है। श्री बन्धा के मतानुसार उदाक किसी स्थान का नाम है। उपर्युक्त मत को
मानते में एक बडी आपत्ति यह भी है कि यदि इसे व्यक्तिवाची नाम मानते हुए
इसे गुगो का मामना स्वीकार किया जाय तो इसने अपने नाम की मुद्राएं क्यों
कास्तरण्ड र इसके द्वारा निक्के चलाना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि यह कौशास्त्री
कास्तरण्ड राजा था।

कौशाम्बीके कुछ अन्य राजाओं के नाम मी हमें मुद्राओं से ज्ञात होते हैं। ये नाम इस प्रकार है — व्येष्टिमित्र, प्रौष्टिमित्र, वश्वपित्र और पुष्पभी। वश्यमित्र का नाम कौशाम्बीके एक अभिलेख में भी मिलता है।

अध्वयोष और पवन (पर्वत) नामक दो अन्य राजाओ की मुद्राएं कौशास्त्री से

मिकी है। सारनाथ में अयोकस्तास्म पर एक छोटा सा लेख बाह्यी अकरों में मिका है, यह अरबयोध के राज्यकाल के चौदहवें वर्ष में लिखा गया था। इसकी लिपि अरव-धोव की मुद्राओं से मिलती हैं। यदि यह अमिलेख तथा मुद्राएं एक ही राजा की मानी जाये तो इससे यह पूचित होता है कि उन दिनों वाराणसी कौशास्त्री के राज्य में सम्मिलित थी। यह अरबयोध समबदा कौशास्त्री का अन्तिम राजा था, इसके बाद इस पर कलिक की प्रभता स्थापित हो गई।

### ५---- प्रार्जुनायन गणराज्य

यह एक अत्यन्त प्राचीन गणराज्य था। पाणिन ने इसका उल्लेख किया है। इस राज्य के निवासी अपने को महामारत के सुप्रसिद्ध बीर अर्जुन का बवाज समझते थे। इनका आरम्भिक करितहास अज्ञात है। दूसरी तथा पहली शाताब्दी के पूर की बाह्मी लिए में इनके कही सिक्के उपन्त्रक हुए है। इनके उपलब्ध स्थानों से प्रकृत होता है कि इस राज्य के प्रदेश मचुरा के दिलाग-पश्चिम में, पूर्व में आपरा संपर्दिक्त होता है कि इस राज्य के प्रदेश मचुरा के दिलाग-पश्चिम में, पूर्व में आपरा संपर्दिक्त में बदरीणें था उसे प्रचीन काल में मत्य्य देश कहते थे। इनकी मुदाओं पर अधित केस यह जात होता है कि इन्होंने पिछले सुंग राजाओं के समय में अपना स्वाधीन राज्य स्थापित किया था। इनकी मुदाएं पहली शताब्दी के प्रकृत के बाद मिलनी बन्द हो जानी है, अद. इससे यह परिणाम निकालना सम्भिन प्रतीत होता है कि ७५ ई० के लगमम मचुरा के साथास के प्रदेश को जीतने वाले शक्तों वे इनके प्रदेश पर अधिकार कर लिया था।

### पजाव के विभिन्न राज्य (१४०--७५ ई०पू०)

पुथमित्र के समय में पत्राव शुग माम्राज्य का अग था, किन्तु उसके बाद उसके उत्तराधिकारों इने अपने माम्राज्य में नहीं रख सके। मिनाज्यर के नेतृत्व में भूनानियों ने रावी नदी के प्रदेश तक हम पर अधिकार कर किया। पिछले खुग राजा साम्राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों पर अपना प्रमुख बनाये रखने में समर्थ नहीं थे, हनकी दुकंजना का लाम उठाते हुए रावी तथा यमुना नदी के मध्यवर्ती प्रदेश में रहने वालों क्षत्रिय जानियों ने अपने स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिये। पहले ये सभी जातिया मीर्य माम्राज्य के अधीन थीं। इस समय ईसा ने पूर्व की दो शताब्रियों में हनकी स्वतन्त्र राज्यनितिक सत्ता का परिचय हमें इनकी मुद्राक्षों से प्राप्त होता है।

- (क) आहुन्बर—रावी तथा व्यास नदियों की उपरली पाटियों में अहुन्बर जाति का राज्य था। हनकी मुझाएं गुरवासपुर जिले के पठानकोट नामक स्थान से तथा कर्मका जिले के अवालामुक्ती और हमीरपुर नामक स्थानों से मिली है। कुछ मुझाएं होशियासपुर किये से भी मिली है। किन्तु यह जिला कुणियों के प्रदेश में था। अहुन्बर मुझाओं पर पहली खतान्वी है० पूठ की बाह्मी और खरोपट्टी लिपियों में लेख पाये जाते हैं और इन पर निम्नलिखत शासकों के नाम मिलते हैं—शिवबास, खाबस, महारेख, बपयोष नया बढ़क्की। इनमें महारेख एक प्रतापी राजा था और उसने मयुरा के उत्तमदत्त का परामव किया था। यह तथ्य हमें उत्तमदेव की ऐसी मुझाओं सुचित होता है जिन पर महारेख ने अपनी मुझा का चिन्नह पुन. अकित किया है।
- (स) करिएन्ट-व्यास और यमना नदी की उपरली घाटियो में शिवालिक पर्वत-माला के साथ-साथ कृणिन्दों का राज्य था। इनकी मद्राए कागडा जिले के ज्वालामखी नामक स्थान से, हमीरपुर तहसील के टप्पामेवा से तथा लुधियाना जिले में सुनेत से मिली है। बृहत्संहिता, विष्णुपुराण और महाभारत में कृणिन्दों के इसी प्रदेश में बसे होने का वर्णन मिलता है। कृणिन्दों के सिक्कों के लेख प्राकृत माषा में मिलते हैं। इनकी रजत मुद्राओं पर पुरोभाग में ब्राह्मी में तथा पृष्ठभाग में खरोष्ट्री लिपि में लेख पाये जाते है, किन्तू ता म्न-मदाओ पर केवल बाह्मी लिपि के ही लेख है। ता म्न मद्राए प्रधान रूप से स्थानीय व्यवहार के लिये बनाई जाती थी. अत. इन पर ब्राह्मी ु लिपि का एकमात्र प्रयोग यह सूचित करता है कि उन दिनो कुणिन्द राज्य में इसी लिपि का प्रचलन था। रजत मद्राए इसरे देशों के साथ व्यापार के लिये बताई जाती थी, अत इन पर खरोष्ट्री लेख पाये जाते हैं, क्योंकि उस समय उत्तर-पश्चिमी पजाब में इसी लिपि का प्रचलन था। एलन का यह मत है कि कूणिन्दों की रजत मुद्राए पिछले युनानी राजाओ के अर्धद्रम्मो (Hemidrachms ) के नमुने पर बनाई गई थीं। यूनानी मुद्राओं का अनुकरण सभवतः पश्चिमी राज्यों कें साथ व्यापार की सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से किया जाता था। इन मद्राओं पर पहली शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्घ में शासन करने वाले एक राजा असोध-भृति का नाम मिलता है। इसके बाद कुणिन्दों के सिक्के मिलने बन्द हो जाते है। ... मथरा के शकों ने कृणिन्दों को इस समय परामृत कर लिया था। दूसरी शताब्दी ई० की समाप्ति पर कृषाण साम्राज्य का विघटन होने पर कृणिन्द स्वतन्त्र हो गये और इनके सिक्के पुनः मिलने लगते है।

- (ग) त्रिमतं:— रावी और सतलज निदंगों के बीच वर्तमान जालन्यर विवीजन का प्रदेश प्राचीन काल में त्रिमतं कहलाता था। यहाँ के लोग प्राचीनकाल से अपनी बीरता के लिये प्रसिद्ध थे। 'पाणिनि ने अपने एक सूत्र (५।३।१६) में इनका उल्लेख किया है। दूसरी शताब्दी ई० पू० में इनके स्वतन्त्र गणराज्य की सत्ता इनकी एक मुद्रा से सूचित होती है जिस पर ब्राह्मी अक्षरों में मक्त नपदस का लेख है।
- (घ) यौषेय--यह प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध वीर क्षत्रिय जाति थी। पाणिनि ने दो सुत्रों (४।१।१७६,५।३।११७) में इनका उल्लेख किया है। ये लुधियाना, अम्बाला, करनाल, रोहतक और हिसार जिलों में सतलज तथा यमना नदी के मध्य-वर्ती प्रदेश में रहा करते थे । इनकी प्राचीनतम मद्राये दूसरी तथा पहली शताब्दी ई० पु० की है। इनसे यह सुचित होता है कि इस समय तक यौधेय स्वतन्त्र हो चके थे। कुछ सिक्को पर बहुधनके (बहुधान्यके) का लेख है। इससे यह सचित होता है कि उन दिनो यह गणराज्य धनधान्य की दण्टि से बडा समद्भाषा इनकी मद्राए इस समुचे समय में मिलती हैं और इस बात को सूचित करती है कि उन्होंने शको के हमलो का मुकाबला किया और अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखी। रोहतक के निकट खोलराकोट नामक स्थान से यौथेय मद्राओं के साचे बढ़ी मात्रा में मिले है। हरयाणा में मिवानी के समीप नौरगाबाद नामक प्राचीन नगर से भी यौधेयों की "यौधेयाना बहचान्यके" वाली मद्राओं के ठप्पे (Moulds) बड़ी सम्या में पिछले दिनो प्राप्त हुए हैं। ये ठप्पे अब गरुकुल झज्जर (रोहतक) के परातस्य सम्रहालय में सरक्षित है। यह स्थान खोखराकोट संकेवल २०-२५ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इतने निकट के दो स्थानो पर इन माचो का मिलना बहा विस्मयजनक है। ये साचे हैं सन के आरम्भ के है। इनमें यह जात होता है कि पहली शताब्दी में ये दोनों स्थान योघेय गणराज्य के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। कृषाणों के विदेशी शासन की परा-धीनता से भारत को मक्त कराने के सराहनीय प्रयास में बीधेयो ने महत्वपर्ण प्राप लिया। उसका उल्लेख आगे छठे अध्याय में किया जायता।
- (क) अगस्त्य योथेयों के निकट इनके पश्चिम से एक अन्य गण राज्य था। इस-की राजवानी अधोदक थी। इस स्थान की पहचान पजाब के हिसार जिले के अपरोहा नामक स्थान से की गई है। यहाँ के निक्की पर प्राकृत से अभाच का लेख मिलता है, यह गमवत सम्कृत के अगस्य या अगत्य का प्राकृत कपान्तर है। कुछ विद्वानों ने इसे संस्कृत के आपदेय शब्द से निकालने का प्रयत्न किया है।

# कर्लिंग के महामेघवाहन

क लिंग पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। " अशोक ने अपने शांसनकाल के जाठने वर्ष में एक मीपण एवं एकराजित युद्ध के बाद करिलग को जीत कर मीर्य साम्राज्य में मिलाया था। किन्तु उसके निवंल उत्तराधिकारी इस सुदूरवर्ती प्रान्त को देर तक अपने अधिकार में गर रख सके। फिलाने ने प्रथम था। ई के में इसके सम्बन्ध में लिखा था—"कंलिंग नामक जन-आतियाँ समुद्र-तट के निकटतम माण में रहती हैं, इनकी राजधानी पार्थिलस ( Parthalis ) समयत सोसली का विकृत कथानत है। इनके राज्य के पास ६० हुव्हार पेटल मैनिक, १००० धुक्त सम्रान्त है। वर्ष हुवार पेटल मैनिक, १००० धुक्त सम्रान्त की स्वार्य अपर विवारी में हुप्त में स्वार्य अपर विवारी के बाद किन्य पर विवारी महामेषवाहनों की शरिताताली प्रमृता स्थापित हुई विदिवस का वर्णन पुराणों और महामारत में मिलता है। ये लींग ऐल अथवा चन्दवंश के थे। आधुनिक बुन्देलखण्ड इनका मूल स्थान होने से वेदियदेश कहलाता था। समयतः बुन्देलखण्ड इंतका मूल स्थान होने से वेदियदेश कहलाता था। समयतः बुन्देलखण्ड इंतका मोसल ( इत्तीसण्ड ) होते हुए वेदिवशी राजा कांच्या पुट्टी थे। उड़ीसा में एक ऐसी अनुयुति है कि ऐलबश पहले कोसल से ही साव्यतिर (श्रीली) में आला था। "

हमे इस बात का ज्ञान नहीं है कि अशोक के बाद चेदिवंश ने करिया में अपनी शासन-सत्ता का विस्तार किस प्रकार किया, किन्तु आगे बताये जाने वाले खार-

<sup>9.</sup> कांलग की राजनीतिक सीमायं बदलती रही हैं। सामान्य रूप से इसे कई बार गगा के मुहाने से गोबावरी के मुहाने तक का लमुहतदीय प्रवेश सम्मान जाता था। बिशेव रूप से, इसमें पूरी, कटक तथा गंजाम के जिल समाना तथा था। बिशेव रूप से, इसमें पूरी, कटक तथा गंजाम के जिल सिमालित थे। मोयों के समय कांलग राजनीतिक इंग्टि से वो हिस्सों में बंदा हुमा था, एक की राजवानी तोसली (भूवनेवर के निकट बीली) तथा इसरें की समाया (औगड़, जिल गंजामा) थी। बारवेल के समय में इससें पूरी, कटक, गजामा जिला के आंतरिक विज्ञासा) थी। बारवेल के समय में इससें पूरी, कटक, गजामा जिला के आंतरिक विज्ञासा भी कां साथ मानामा कां के आंतरिक विज्ञासा के स्वाम करते हुए कांलग ने एक समाय सम्मालित था। कांलियात ने रचुवंश में कटक थीर पूरी जिला के लिये उसका सब्ब का प्रयोग करते हुए कांलग नरें को गंजाम जिले के महेत्व पर्यंत का स्वामी बताया है। पोचचीं तथा ईक एक अभिलेख में महानदी से कुष्या नवी के बीच के प्रवेश को कांलग कहा यदा है। दिव ब्यो० एक सिंव ईक पुर दिन ८०%।

२. जा० बिंग ओ० रिंग सो० १६१७ पृ०४६२।

बेल के हाथीगुम्फा अमिलेख से यह प्रकट होता है कि ये आयं राजा थे, यहाँ इनके देश का प्रवर्तक महामेधवाहन नामक राजा था। आपरेल इससे तीसरी पीढ़ी में हुआ। किन्यु वात निदिश्त रूप से कहना किन्त है कि खारेल महामेधवाहन वार्ष पोता था। उदयिगिर पर्वत की मंजपुरी गुहा की निजली मिलेल आये महामेधवाहन वती कॉलग नरेश वक्रवेल ने जुरवाई थी। देश पुराकी उपराली मंजिल इस बंग के तीसरे राजा खारवेल की पटरानी ने उत्कीर्ण करायी थी। निजली मंजिल को यदि उपराली मंजिल को यदि उपराली मंजिल को यदि उपराली मंजिल के बाद इसकी हुसरी पीढ़ी में वक्रवेल हुआ और उसका पुक किला का प्रतापी राजा खारवेल था।

राजा खारवेल का एक अभिलेख अशोकोत्तर ब्राह्मी लिपि में पूरी जिले के मुबनेश्वर नामक स्थान से ३ मील की दूरी पर उदयगिरि पहाड़ी की एक गुहा (हाथीगुम्फा) से मिला है। इससे यह प्रतीत होता है कि अशोक की मृत्यु के बाद महामेघवाहन ने कलिंग को मौथों के प्रभाव से मुक्त करते हुए एक स्वतन्त्र वश की स्थापना की। इस वश को हाथीगम्फा लेख में चेति (चेदि) कहा गया है और खारवेल को सुप्रसिद्ध चन्द्रवश का तथा राजिंव वसु का बशाज बताया गया है। यह समवत कुरु के पुत्र सुधन्वा की चौथी पीढ़ी में होने बाला तथा चेदि-देश के विजेता हो जाने के कारण चैद्योपरिचर वसुनामक राजा ही है। खारवेल के इतिहास का प्रधान साधन हाथीगम्फा अभिलेख है। इसकी तिथि का प्रवन बडा विवादास्पद है। आगे इस पर प्रकाश डाला जायगा। श्री काशीप्रसाद जायसवाल तथा स्टेन कोनो इस अभिलेख का समय दूसरी शताब्दी ई० पु० का पूर्वार्ध मानते है। किन्त श्री हेमचन्द्र राय चौधरी, श्री रमाप्रसाद चन्दा तथा श्री बेनीमाधव बरुआ इसका समय २५ ई० पू० समझते है। लिपिशास्त्र के आधार पर इस अभिलेख को दूसरी श० र्ब० पू० का और पहली क्षा० ई० पू० से बाद का नहीं मानाजा सकता है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसे पहली शताब्दी ई० पू० का ही माना है। इस अभिलेख में सारवेल के व्यक्तित्व और शासनकाल की घटनाओं का विस्तत परिचय दिया गया है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें खारवेल के शासन के समय में प्रतिवर्ष की घटनाओं का, उसके आक्रमणों और प्रजाहित के लिये किये गये कार्यों का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख के कुछ पाठों के बारे में विद्वानों में प्रबल

इ० हि० प्र० ल० १४ पू० १४६, इस राजा के नाम को वक्क्षेय, कुवेय या कवस्य भी पढ़ा गया है।

मतमेद है। इससे खारवेल के विषय में निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्य मालूम पड़ते हैं।

कलियाधिपति खारवेल ने अपने इस अभिलेख का आरम्भ अर्हतो और सिद्धों के प्रति प्रणाम से किया है। खारबेल का जन्म चेदिराज वंश में हआ था। बचपन में जमे जन सब विषयों की शिक्षा दी गई थी जिन विषयों का जान प्राप्त करना उस समय के राजकमारों के लिये आवश्यक समझा जाता था। ये विषय निम्नलिखित थे---लेखनकला तथा मदाओ का ज्ञान (रूप), द्विसाब-किताव एव लेखा, काननी व्यव-हार और प्रशासन। अपने जीवन के पहले वर्ष उतने खेलकद में तथा इन विशाओं में प्रवीणता पाने में बिताये। १५ वर्ष की अवस्था मे वह यवराज नियक्त हुआ। यवराज रहते हए उसने ९ वर्ष तक शासन-कार्य में भाग लिया। २४ वर्ष की आय होने पर कल्लिम के महाराज के रूप में उसका राज्याभिषेक किया गया। उसने **कलिंगाविपति** कालिय चक्रवर्ती की उपाधियाँ धारण की। इसी समय समवत उसने ललाक वश के राजा हस्तिसिंह के प्रपौत्र की कत्या से विवाह किया। खारवेल जैनधर्म का परम मक्त था। उसने अपने को मिक्षराज कहा है। किन्तु जैन होते हुए भी वह अशोक की भाति सभी धार्मिक सम्प्रदायों का संभान करता था। अपने ज्ञासनकाल के प्रथम वर्ष में उसने एक तुफान से नष्ट हुई अपनी राजधानी कलिंगनगर में विभिन्न प्रकार की भरम्मन (प्रतिसंस्कार) के कार्य किये। इस तफान से राजधानी के प्रमुख द्वार और प्राचीर टट गयेथे. उसने इन्हें ठीक करवाया। राजधानी की सन्दर बनाने के लिये जारवेल ने शीतल जल वाले और सीहियों से यक्त जलाशयों का निर्माण किया. उद्यान बनवाये । इसके बाद ३५ लाख महाए खर्च करके उसने जनता के मनोविनोह का प्रबन्ध करवाया। इस प्रकार **प्रथम वर्ष** से उसने अपने अगले वर्षों के लिये आवश्यक मैनिक तैयारी करने हुए भी जनता को प्रसन्न रखने का परा प्रयास किया। अपने शासन के दूसरे वर्ष में उसने सातवाहन राजा शातकींण को नगण्य समझते हए (अगण-यित्वा) अपनी एक विशाल सेना पश्चिम दिशा में मेजी। यह सेना कन्हवेणा नदी तक पहुँच गई और इसने असिक नगर को आतकित किया। इस नदी और नगर की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों में प्रबल मतभेद है। श्री रैप्सन और वरुआ का यह मत है कि यहां कन्हवेणा नदी वैनगगा और उसकी सहायक नदी कन्हन को सूचित करती है। किन्तु जायमवाल इमे कृष्णा नदी मानते है। इसी प्रकार श्री जायसवाल यहाँ असिक के स्थान पर मसिक का पाठ मानते हैं और इस नगर को कृष्णा तथा मसी नदियों के सगम का समीपवर्ती समझते है। इस प्रकरण में खारवेल की सेना के शातकाण के साथ संघर्ष का कोई उल्लेख नहीं है, इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों राजाओ में मैत्रीपूर्णसम्बन्ध ये और खारवेल की सेना शातकर्षण के राज्य में से होती हुई कृष्णा नदी पर असिक या मुसिक नगर तक चली गई।

इसके बाद अपने शासन के **कोचे वर्ध** लारनेण ने भोजकों और रिक्तों पर आक्रमण किया। मोजक नगर का शासन करने वाले बढ़े सरदार थे और रिक्त पूर्वी लानदेश और अहमदनगर के मराठी माध्यामधी प्रदेशों के सरदार थे। उसने इन्हें युद्ध में परास्त करते हुए अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिये विकास किया। इस युद्ध के प्रसंग में विद्यापरों की राजधानी (विज्ञासराधिकास) का उल्लेख किया गया है। गुजकाशी कुमारणुत के समय के मधुग के एक अमिलेख से आत होता है कि विद्या-घर जैनियों की एक शाला थी। समजन जैन धर्मावल्ली लारलेल ने विद्याघर प्रध्य-दाय के जैनियों की मुरखा के लिये हो यह आक्रमण किया था। इस लेख में विद्या-घरों की एक राजधानी का वर्णन है, शायद यह स्थान जैनियों का एक बड़ा तीर्थ था। इसे सोजको और रिक्तों से कुछ लनरा पैदा हो गया था, कटूर जैन होने के कारण लारलेल इस नीर्थ की रक्षा करना अपना पवित्र कर्तव्या और विवेध

अपने शामन के पाचने वर्ष में उसने तन्तुरिल नामक स्थान में अपनी राजवाणी तक एक नहर का बीणींदार कराया। इस नहर की नन्दराज ने २०० वर्ष पहले (नन्दराज निगत नता आ ...) जनवाया था। असिन्छ से बणिन इस नन्दराजा ने सम्बन्ध में ऐनिहासिको में तीज मतमेद हैं कि क्या यह समय का सुप्रिक्ट सहापर्मनन्द या अथवा करित्य का कोई पुराना राजा था। इसके बाद बारलेल ने प्रजा को मुन्धी रखने के लिये अनेक कार्य कियो। उसने राजवामी में महने वाले लोगों को अनेक प्रकार की बुविधाए दी तथा धामीण जनता के कल्याण के लिये करो में छूट दी। इन कार्यों के लिये राजकोध से कई लाल मुद्राए व्यव को गई। श्री जायसवाल ने इसी प्रसाम में बारलेल द्वारा राजमूथ यज के करने का वर्णन किया है, किन्तु श्री बरुआ यहाँ राजपूष के स्थान पर राजांसिक्स (अर्थान् राज्यश्री या उसकी ममृद्धि को बढाना) का पाठ श्रेड मानते है।

देशिण में विजय प्राप्त करने तथा अपनी स्थिति सुदृढ करने के बाद अपने शामन के आठकों वर्ष में उसने उत्तर मारत की और ध्यान दिया और इस प्रदेश पर पहला आक्रमण किया। उस की सेनाए गया जिल्ले में बरावकी पहारियों ऐगोरपन गिरि) में होकरगुकरी, उन्होंने यहाँ के हुमों को नट किया और इसके बाद राजगृह पर भेरा डाला। इस दुल्कर कमें के करने से उसकी कीर्ति बारों और फैल गई। एक सूनाती राजा उसकी सेना के आगमन के दर ते सममीन होकर मसूरा माग गया।
कुछ ऐतिहासिको के सतान्सार यह विजेता विमेदियस था। वह वैनिद्रा से यूकेटाइडीज के आक्रमण से सममीत होकर वापिस कोट गया। इस सत का आधार विमिन्न
शब्द का पाठ है। अस्तुत स्वतं स्वतं प्रकार स्वतं है। किन्तु विभिन्न या विभिन्न
पाठ सदिय्य है। औ दिनेश वन्द्र सरकार का सत है कि यदि यहाँ दिसित से के पाठ
को सही मान किया आय तो भी यह मृतानी राजा हमरी है पूर्व के पूर्वोद्य सहात है कि वाज विभेद्रियस नहीं हो सहात है कि यह स्वतं दिसित से होने
पूर्व का अस्ति हो सकता, क्यों कि वार्य के दस केल को पहली शताब्दी है
पूर्व का समझा जाता है। यह समजन सप्युर्ग का कोई अन्य स्वतारी राजा होना प्रकार स्वार्य

अपने शासन के दसमें वर्ष में लारवेल ने प्रारत्वयं पर अर्थान् उत्तरी भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया, किन्तु इसमें उसे कोई बड़ी मफलता नहीं मिली। अगले वर्ष उसने अपनी सेनाओं का मृह दिश्य की ओर मोड दिया और पीष्ट्र नामक राजा की राजधानी की जीत कर वहां "पंधी से हल जलवा दिया" (पीष्ट्र परम नगलेन कासबित, गर्दसलगलेक कर्षयित)। यह स्थान टालमी हारा वर्षणन पितृह नामक स्थान है जो आध के सहलीपहुन प्रदेश से अवस्थित राज्य की राजधानी थी। इसी वर्ष उसने तिमल देश के राजधानी थी। इसी वर्ष उसने तिमल देश के राजधों के एक सथ (प्रमिरदेशसंज्ञत) की शक्ति को सम किया।

उत्तर मारत पर दो बार आक्रमण करने के बाद भी उसे मतुष्टिन हुई थी। अत. अपने नामनकाल के बारहबें वर्ष में उसने पुन उत्तरापक्ष के राजाओं पर बहाई की, मगधवामियों के हृदय में यस उत्पक्त कर दिया। अपने हाथियों और घोड़ों को मगानदी का पानी पिलाया (हथम गामाथ पानविन)। भागव का राजा बृहस्मि उसकी चरणवन्दना करने के लिये विवस हुआ। मगथ की विशाल लृटपाट के माथ वह स्वदेश लीटा। इस समय वह एक ऐमी जैनमूर्ति भी लेगा जिसे ३०० वर्ष पहले राजा नन्द कलिय में छीन कर लेगाया भा १९ इसी वर्ष पाष्ट्र देश के राजा की मी समय वह स्वदेश लीटा। उस समय वह एक ऐसी जैनमूर्ति भी लगा जिसे ३०० वर्ष पहले राजा नन्द कलिय में छीन कर लेगाया भा १९ इसी वर्ष पाष्ट्र देश के राजा की मी समयन उसने हराया तथा इस राजा ने उसे बहुस्वल मक्ता-भणियों और रन्तों के हार सेले।

<sup>9.</sup> श्री जायसवाल यहाँ हुपीनुगागीय का पाठ मानते हैं। उनके मता-नुसार यहाँ मुद्राराक्षस में वर्णित मीयों के गंगातट पर बने राजमहल सुगांग पर सारवेस के प्रियकार का वर्णन है। यह धर्म जायसवाल के पाठ के अनुसार किया गया है।

जायसवास ने यहां 'कांलगाजिन' घर्यात् कांलग देश को जैन मूर्ति का पाठ माना है, किन्तु बरुमा ने 'कांलगाजिन' के स्थान पर 'कांलगजन' का पाठ मानते हुए इसका अर्थ कांलग की प्रजा किया है।

कारबेल सदैव अपनी प्रजा के कत्याण तथा हितविनता में लगा रहता था। उसने प्रजा की सुक-मुविचा के लिये लालों रूपया व्यय किया। वह संगीतशास्त्र का उत्तम जाता (मंथवंबेदेख्य:) था। जनता के मनोविनोद के लिये वह मत्ल्युदों (खर) के मनोविनोद के लिये वह मत्ल्युदों (खर) के मनोविनोद के लिये वह मत्ल्युदों (खर) के मनोविनोद के लिये ने मत्वाचिनोदियों का अपनी राजधानी में आयोजन किया करता था। उसने मिनवाई के लिये २०० वर्ष पुरानी एक नहर का जीणोंदार करवाया। अपने निवास के लिये महाविजयप्रासार नामक प्रवय प्रवन का उसने निर्माण कराया था।

स्वारवेल जैन धर्म का परम मक्त था। उसने तथा उसकी रानी ने जैन धर्म को प्रवल सरसण प्रदान किया था। जैन साधुओं को उदारतापूर्वक अनेक प्रकार के दान दियं, उनके सुक्षपूर्वक निवास के लिये गृहाण बनवाई, उन्हें रेशमी वस्त्र प्रवान कियो उनके सान-पान के लिये मुखान व्यवस्था की। हासीपृष्का अमिलेल का प्रधान प्रयोजन यह था कि कुमारो पर्वत (उदयिगिर) के शिवार पर मिल्नुओं के निवास-गृह बनवाने का तथा जैन साधुओं से समाओं के लिये एक विशाल मण्डण बनाने का उल्लेख किया जाय। यह मृतियो के बीसट जीवाटो में अलकृत किया गया था। इसके बनवाने में राजा में ७५ लाल मुदाण क्या की थी। जैन प्रमंत परमान सकत होते हुए भी वह अशोक की तरह अन्य धार्मिक सप्रदायों के प्रति महिल्युना की मीति रस्तता था। इसी-लिये उपर्युक्त लेख में उसको ममी सप्यदायों के प्रति ममान दृष्टि रसने वाला (सर्वपायद्युकक) अर्थान सव धार्मिक मति का आदर करने वाला तथा सब सम्प्रदायों के देवाल्यों की सम्मन करना करा वाला (सब्बेवायसनसक्तरकार) कहा गया है।

बारवेल का अम्पुत्थान एक अत्यन्त मास्वर पृमकेतु की माति था। वह अपनी विजयो और कार्यों से विलयी की वमक की माति हमारोद्दिल को चौधवा कर अपन समें हों लुप्त हो जाता है। हमें उससे पहले या बाद के राजाओं की प्रामाणिक जातकारी नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अपने दूग का एक प्रतापी राजाय था, उसे हाथों-गुम्का अभिलेल में कभी न पराजित होने वाली मेना और राज्य से सम्पन्न (अपितहत चक्रवाहनक्सो) बनाया गया है। उसकी रानी ने अभिलेख में उसे कॉलगचकर्ती कहा है। समबन उसने महाविजय की उपाधि बारण को थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बह विलक्षण प्रतिमा रचने वाला मैनिक तेना और प्रजाबस्त शासक था। उसके समय में कलिंग देश अपनी कीर्ति और वैमक के चरम शिवर पर पहले गया।

**क्षारवेल की तिथि**—यह भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त विवादास्पद प्रस्तृ है। श्री जायसवाल, स्टेन कोनी, दुबे उइल आदि पुराने ऐतिहासिक इसका समय कई कारणो के आधार पर दूसरी शताब्दी ई० पू० का पूर्वाई समझते थे। पहला कारण लाखेल के अभिलेख की १२वीं पंक्ति में वर्णित बहस्पतिमित्र की पृष्यमित्र से अभिन्न समझना था। पृष्यमित्र का काल १८५ से १४८ ई० पूर्व है, अत खारवेल को इसका समकालीन माना जाता था। किन्तु पहले यह बताया जा चका है कि बहस्पतिमित्र को ज्योतिष के आधार परपुष्यमित्र मानना यक्तियक्त नहीं है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार बहसतिमित्र का संस्कृत रूपान्तर बहस्पतिमित्र नहीं किन्तु बहत्स्वातिमित्र समझते हैं तथा इसे पमोसा अमिलेखो मे वर्णित पहली शर् ई० प० मे होने वाले आघाढसेन का मानजा तथा मथुरा के निकट पाये गये मोरा अभिलेख में वर्णित यशोमती का पिता समझते है। वे इसका कोई भी सम्बन्ध पूर्व्यामत्र से नहीं मानते हैं। अतः इसके आधार पर स्वारवेल को दूसरी श० ई० पूर्व के पूर्वार्द्ध का मानने का मत ठीक नहीं समझते है। दूसरा कारण श्री दूउ ब्रेडल के मतानसार इस अभिलेख की १६वी पंक्ति मे मौर्य सबत् का निर्देश है। इस पक्ति का पाठ इनके मतानुसार **म्रियकल**-बोखिन है। इससे पहले इनके तथा जायमवाल के मतानसार **पान तरीय सतसह** सेठिका पाठ है, इन दोनों को मिलाकर ये विद्वानु इस पक्ति का अर्थमौर्यकाल का १६५वा वर्ष करते है। पुराने पुरातत्वज्ञ प्रिन्सेप, भगवान इन्द्रजी, स्टेन कोनी ने यहाँ मरिय (मौर्य) का पाठ माना था, अत इसके आधार पर इसे मौर्य के साथ सम्बद्ध करना सर्वथा स्वामाविक था। किन्तु आधृतिक विद्वान श्री बरुआ तथा दिनेश-चन्द्र सरकार इसमे सही पाठ मरियकल (मौर्यकाल) नही, अपित् मिलयकल बोछिनं (मरूयकलाविच्छन्न) अर्थात गीत-तत्य-वादन आदि मरूप लिलन कलाओ से यक्त करते ... हैं और इससे पहले **पान तरीय** के शब्दों का सम्बन्ध इससे नहीं किन्तु पिछले वाक्य से मानते है। इस प्रकार इनके मतानसार इसमें मौर्यकाल के किसी सवत का कोई निर्देश नहीं है। इनके मत के अनुसार उपर्युक्त भ्रान्तिपूर्ण पाठ के आधार पर खारवेल की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है।

तीसरा कारण इस लेख में वर्णित यवनराज दिमिन को १९० से १६५ ई० पू० में शासन करते वाले हिन्द-यूनानी राजा हेमेट्रियस से अभिन्न तथा समकालीन समझना था। पहुले यह बताया जाचुका है कि हाथीगुम्का के अभिलेख में दिमित का पाठ बहुत ही सदिस्य है और इसके आधार पर लाखेल की तिथि को निश्चित नहीं किया जा सकता है।

इस समय लारवेल की तिथि कई युक्तियो के आधार पर पहली शताब्दी ई० पू० मानी जाती है। पहली युक्ति लिपिशास्त्र की है। हाथीगुम्का अभिलेख की

लिपि हेलियोडोरस के बेसनगर स्तरम लेख की लिपि से निश्चित रूप से बाद की है। बेसनगर अभिलेख का समय इसरी शताब्दी ई० ५० है। इसके अतिरिक्त हाथीगम्फा अभिलेख की लिपि को नानाघाट के अभिलेखों की लिपि से भी अर्वीचीन समझा जाता है। श्री चन्दा के मतानसार नानाघाट के लेखो की लिपि पहली शताब्दी ई० पु० के उत्तरार्ध से पहले की नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें व. प द. च के अक्षरों के चिन्ह अशोककाल की लिपि से परवर्ती विकास को एवं त्रिकोणाकार होने की प्रवित्त को सचित करते है। इससे यह स्पप्ट है कि हाथीगस्फा अभिलेख पहली शर्द के नानाघाट के लेखों के बाद का है। अत हाबीगरफा अभिलेख का समय इसके बाद पहली शती ई० पू० का समझा जाता है। इस अभिलेख की छठी पक्ति इस प्रकार है--पंचमे च बानी बसे नंदराज तिवससत श्रीघाटित तनमलियबाटा पर्सांड नगरं पवेसयति, अर्थात् राजा ने अपने शासनकाल के पाँचवे वर्ष में उस नहर को राजधानी तक पहुँचाया जिसे नन्द राजा ने ३०० वर्ष पहले खदवाया था। यहाँ तिब-ससत (त्रिवर्ष शत) का अर्थ अब तक सभी विद्वान तीन सी वर्ष समझते है। किन्तु जायसवाल ने नन्दराज का अर्थ नन्दिवर्धन किया है ताकि खारवेल पूर्ण्यामत्र का सम-कालीन हो सके। इस मन में बड़ी आपत्ति यह है कि नन्दिवर्धन शिशनागवशी राजा था, किलग के साथ उसका कोई सम्बन्ध न था, अत अधिकाश विद्वान नन्दराज को महापद्मनन्द समझते है। यह नन्दवश का राजा है, इस वश का उन्मलन करके चन्द्रगप्त ने ३२२ ई० ए० में मौर्यवंश की स्थापना की। पुराणों के मतानसार महापद्म के बाद उसके आठ पुत्रों ने १२ वर्ष तक शामन किया। अन महापद्म कांसमय कम से कम ३२२ + १२ == ३३४ ई० पु० होगा। अत नन्दराज के ३०० वर्ष बाद नहर के जीर्णोद्धार की घटना ३४ ई० पू० में हुई होगी। इस प्रकार खारवेल का राज्य पहली ग० ई० प० ही बैठता है। इसका समर्थन इस अभिलेख की काव्यक्तैली से भी होता है। मनिकला की साझी भी इसी निथि को पुष्ट करनी है। यहाँ मचपूरी गहा में खोदी गई मृतियों की क्ला शुग यग में बनाये गए मारहत के स्तूप की मिनयों से काफी बाद की प्रतीन होती है। तीसरी यक्ति उपर्यक्त अभिलेख में तत्व-राज के द्वारा ३०० वर्ष पहले बनवाई नहर के जीर्णोदार की है। श्री नगेन्द्रनाथ घोष के मतानसार ३०० की सख्या को बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में नुलेते हुए इसमें १४, १५ वर्ष जोडने चाहिये। अन नहर १९ ई० पु० मे बनी होगी। इस समय सारवेल को गद्दी पर बैठे ५ वर्ष हो चके थे। वह चौबीस वर्षकी आय मे राजगद्दी पर बैठा था, अत इस समय उसकी आयु २९ वर्षकी होगी। अतु १९ ई० पू० को आधार मानते हुए खारवेल का तिथिकम निम्नलिखित रूप में निश्चित किया जा सकता है---

- (क) जन्मकाल १९+२९=४८ ई० पू०
- (स) युवराज बनना ४८ १५ = ३३ ई० पू०
- (ग) राज्यारोहण ४८ २४ = २४ ई० पू०

चांची शताब्दी हैं ० पूर में शामन करते में ) इनके ३०० वर्ष बाद होना चाहिये। नन्द राजा चौची शताब्दी हैं ० पूर में शामन करते में ) इनके ३०० वर्ष बाद लादनेण का काल पहली गर् है ० पूर में भामन करते में ) होनी पूर्विक लादनेण डारा महाराज की उपाधि का प्रयोग है। महाराजाधिराज की मार्ति यह उपाधि मारत में विदेशी शामकों ने लोकप्रिय बनाई थी। इनका सर्वप्रथम प्रयोग हिन्द-गूनानी राजाओं ने इसरी शताब्दी हैं ० पूर के पूर्वोद में किया था। क्लिण मारत के पूर्वी तट पर था और यहां विदेशी प्रमाब पहुँचने में मार्थित समय वर्ष वादा था। इस दृष्टि से मी सारवेल का समय पहुँची था हर हैं ० पूर ही मानना उचित प्रतीत होता है।

सारवेल के बाद महामेघवाहृत बंग का इतिहास अज्ञात है। उदयगिरि पर्वत में वदरव नामक राजकुमार द्वारा एक-दो गृहाए खुरवाने का वर्णन मिलता है। किन्तु हमें यह पता नहीं है कि यह लारवेल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। ऐसा प्रतीत होता है कि लारवेल के बाद कलिया अनेक छोटे राज्यों में बट नया और राजनीतिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं रहा। किन्तु इस देश की जनता ने समुद्र यार के देशों में मारतीय सम्हृति का प्रसार करने में बहा गौरवपूर्ण मागिल्या। यदार्थ पेरिष्कस द्वारा लगभग '७०-८० ई॰ में जिलते गो प्रवान में किल्या के राज्य का कोई वर्णन नहीं है, किन्तु टालमी ने किल्या के गहाँ से जहात समुन्त टालमी ने किल्या के एक ऐमे नगर का उल्लेख किया है जहाँ से जहात समुन्त-तद को छोड़कर ब्लेल समुद्र के लिये रवाना हुआ करते थे। इस नगर को प्रलोग कहते हैं। यह वर्तमान विकाकोल के तिकट है। यहां से समुद्रयात्रा करने वाले किल्य-वासियों ने दक्षिण-वृत्ती एयिया में मारतीय सम्कृति का प्रसार किया था। अत्विम अध्याय में किल्यवासियों दक्षिण-वृत्ती एयिया में मारतीय सम्कृति का प्रसार किया था। अत्विम आध्याय में किल्यवासियों दक्षिण-वृत्ती एयिया में मारतीय सम्कृति का प्रसार किया था। अत्विम आध्याय में किल्यवासियों द्वारा बृहसर मारत के निर्माण के कार्य का उल्लेख किया आध्या।

### तीसरा अध्याय

# यवनों के ग्राक्रमण तथा हिन्द-पूनानी राज्य

मौर्योत्तर यग के इतिहास की एक बड़ी विशेषता इस देश पर युनानियों के हमले थे। भारत पर पहला यनानी आक्रमण सिकन्दर ने किया था, किन्त मारतीय इति-हास पर उसका कोई बडा प्रत्यक्ष प्रमाव नहीं पढा । अतः मारतीय साहित्य में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी इस हमले का अप्रत्यक्ष प्रमाव यह हआ कि इसमे भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर अफगानिस्तान के उत्तरी भाग बल्ख ँ के प्रदेश में बैक्ट्या (ई० बास्त्री, सं० बाल्हीक) में यनानी राज्य स्थापित हो गया और मौर्य साम्राज्य के पिछले निबंल राजाओं के समय में यहाँ के यनानी राजाओं ने मारत पर हमले करने शरू कर दिये। कुछ समय पश्चात उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में यनानी राज्य स्थापित किये, अत<sup>े</sup> इन्हें हिन्द-यनानी (Indo Greck) राज्य कहा जाता है। यनानियो का यह दूसरा आक्रमण पहले आक्रमण की अपेक्षा मारतीय इतिहास की देष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस आक्रमण के परिणाम-स्बरूप भारत में न केवल यनानियों का. अपित अन्य अनेक विदेशी जातियों—अकों, पहलबों और कथाणो का प्रवेश हुआ। ईसा से पहले की और बाद की शताब्दियों में उत्तर-पश्चिमी मारत के बहुत बड़े भाग पर इनका शासन स्थापित हुआ। तीन-चार शताब्दी तक मारत का यह भाग विदेशी शासन की दासता में बना रहा। किन्त ये आकारता बाहर से आने वाले कोई बिदेशी विजेता नहीं थे। कछ समय बाद वे इसी देश के निवासी बन गये. वे यहाँ की सम्यता और सस्कृति को अपना-कर मारतीयों में इतने अधिक घल-मिल गये कि उनकी कोई पथक मत्ता न रही। इन विदेशी आकान्ताओं में केवल यनानी ही अत्यन्त सुमस्कृत और सम्य थे। किन्त वे भी यहाँ के प्रदेश को जीतने के बाद भारतीय संस्कृति का अनसरण करने लगे और भारतीय तथा बनानी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करने लगीं ।

यवनों के साथ सम्पर्क-यवनों के माथ भारत का मान्यन्य बहुत पुराना था। भारतीय साहित्य में यवन शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से विदेशियों के वाचक ज्येच्छ सब्द के प्रयोग के रूप में किया जाता है, विन्तु आरम्भ में इसका प्रयोग केवल यूनोनियों के लिये किया जाता था। समझत यह शब्द भारतीयों ने दुरिन्यों।

के माध्यम से ब्रहण किया था। पुरानी ईरानी मावा में आयोनियन युनानियो ( Ionian Greeks ) के लिये और बाद में सभी यनानियों के लिये यौन ( yauna ) शब्द का प्रयोग होता था। इसी से संस्कृत का यवन और प्राकृत का योन शब्द निकला प्रतीत होता है। पाणिनि ने पाँचवी शताब्दी ई० पु० में अध्य-ब्याबी (४।१।४९) में यवनों की लिपि सवनानी का निर्देश किया है। ईरानी सम्राट दारा प्रथम (५२२-४८६ ई० पू०) के समय से मारतीय और यनानी एक दूसरे के साथ संपर्क में आने लगे, क्योंकि उसके साम्राज्य के पश्चिमी भाग में युनानी रहते थे और पूर्व में उसके साम्राज्य की सीमा सिन्ध नदी थी। एक ही साम्राज्य के प्रजाजन होने के कारण दोनो एक दूसरे के सम्पर्क में आने लगे। छठी शताब्दी ई० पू० के अन्त में दारा ने अपने सेनापति स्काइलैक्स (Scylax of Caryanda) को पंजाब की नदियों से ईरान तक का रास्ता ढढ़ने के लिये मेना था। ४७९ ई०प० मे प्लेटिया ( Plataea ) मे ईरानियो और यना-नियों में जो सुप्रसिद्ध यद्ध हुआ था उसमें भारतीय धनधरों की सेना ने भी माग लिया था । इस समय अनेक यनानी और भारतीय अधिकारी समवत: ईरानी सम्राटो की सेवा करते हुए एक दसरे के साथ संपर्क में आने लगे थे। व्यापार द्वारा इस सम्पर्कमे बद्धि होने लगी।

३२० से ३२५ ई० पू० में सिकन्दर ने उत्तर-यश्चिमी मारत की विजय की। उसने अपने नाम से विनिम्न स्थानो पर सिकन्दरिया नामक कई नगरों की स्थापना की। इनमें चरीकर के निकट की सिकन्दरिया ( Alexandria sub-caucasum), कन्धार के निकट की सिकन्दरिया, चनाव और सिन्धू नदी के सगम के निकट की सिकन्दरिया, प्रसाब और सिन्धू नदी के सगम के निकट की सिकन्दरिया प्रसाब है। ये उसके आक्रमणों को सफल बनाने के जिये तथा सेना के पूट माण को सुरक्षित रखने के लिये बनाई गई सैनिक खन-निया थी। इनमें अनेक यूनानी सैनिक रहा करते थे। इस प्रकार के इन सैनिक अब्देश द्वारा प्रारत-मूर्मिम से संबंधम यूनानी लोगों का बसना शुरू हुआ।

यधार इतिहास में सिकल्दर को उसके आक्रमणों के कारण बड़ी प्रसिद्धि मिली है, किन्तु मारतीय इतिहास की दृष्टि से इसका प्रभाव परवर्ती यूनानी आक-मणों की तुलना में नाण्य सा प्रतीत होता है। सिकल्दर के वापिस लोटते ही उसके द्वारा जीते गये लगभग सामी मारतीय प्रदेश स्वतत्र हो गये। जब ३०५ ६ पूर में सिकल्दर के सेनापति सेल्यूक्स ने इन प्रदेशों को चन्द्रगुष्त मोर्थ से छीनना चाहा तो बहु सभी सफल न हो सका। उसे चन्द्रगुष्त से सिन्ध करने के लिये बाधित होना पड़ा, उसने हिरात, कन्धार और कावुक की राजधानियों वाले तीन प्रान्त-एरिया (Aria), बालांसिया ( Arachosia ) तथा परिपेमिक्दी (Paropamisadac ) अयंत्रिक स्वानु-नाटी के प्रदेश नद्वन्युन को प्रदान किये । इस प्रकार मोर्स साम्राज्य की सीमा हिन्दुकुण पर्वतमाला बन गई, इसके उत्तर में वैक्ट्रिया का यूनानी राज्य विकन्दर के उत्तराधिकारी के पास बना रहा। मौसींचर युग में मारत पर यूनानी आक्रमण इसी राज्य से होते रहे, जत इसकी मौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक पण्डमान का जान होना आवश्यक है।

बैक्ट्रिया का राज्य-भौगोलिक स्थिति स्रौर महत्व

हिन्दुकुश पर्वतमाला के उत्तर में आवसस अथवा आम (वंक्ष) नदी की उप-जाऊ घाटी में बैक्ट्या (बास्त्री) का राज्य बसा हुआ था। इसकी सीमाए दक्षिण और पूर्व में हिन्दक्श पर्वतमाला, उत्तर में बक्ष नदी, पश्चिम में एरिया और मागि-याना अर्थात हिरात और मर्व के प्रदेश थे। बैक्टिया की राजधानी बैक्टा (प्राचीन ईरानी बास्त्री या बस्त्री, वर्तमान बलव) १ थी। यह अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण असाधारण महत्व रखती थी। यहाँ पश्चिमी जगत से चीन और भारत जाने बाले अनेक व्यापारिक मार्गों का सगम होता था। यह ईरान की पूर्वोत्तर सीमा पर थी और यहाँ से ताशकुर्गान, काशगर तथा कुचा होकर तथा यारकन्द और स्रोतन होकर चीन जाने वाले व्यापारिक पथ आरम्भ होने थे। (देलिये सलग्न मानचित्र)। बलख से बामियां के दरें से होते हुए एक मार्ग भारत को जाता था। यआन च्वाग इसी मार्ग से सातवी जताब्दी में भारत आया था। इन मार्गी के अतिरिक्त यहाँ पश्चिम के दो महामार्ग आम नदी का जल-मार्ग और एण्टियोक से आने वाला स्थल मार्ग मिलता था। बलख के व्यापार से बीसियो नगर समद्र हो रहे थे। अतः इसे नगरों की जननी ( Mother of Cities ) कहा जाता था। वक्ष नदी के उस पार सीर (Syr) नदी तक का चट्टानी प्रदेश बैक्टिया को मध्य एशिया के उन प्रदेशों से पथक करता था जहां शक और अन्य बर्बर जातियाँ अपनी खाना-बदोश या घमक्क इंदशा में रहा करती थी और जिन जातियों ने मविष्य में बैक्टिया और मारत पर हमले करके इनके इतिहास पर मारी प्रमाव डाला था। पश्चिम में करमानिया की मरुभीम उस दिशा से आने वाले आकान्ताओं से बैक्टिया की रक्षा करती थी। आम, एरियस तथा अन्य नदियों के कारण बैंक्ट्या का प्रदेश

प्रावकल बलख का स्थान 'मजारे शरीफ' ने ले लिया है। चगेज ला ने १३वीं शताब्दी में बलख का पर्यांक्य से विष्यंत कर दिया था।

उस समय बढा सस्य-स्यामल और उर्वर था। जैतन, अनाज, फलो, बढिया घोडो और मेडों के लिये इसकी बड़ी स्थाति थी। पौराणिक साहित्य में इसे बाल्हीक देश कहा गया है। यह मध्य एशिया, मारत और जीन के तथा पश्चिमी एशिया और पूर्वी बरोप के बीच में केन्द्रीय स्थिति रखने के कारण उस समय पूर्व और पश्चिम के व्यापार का महान केन्द्र था, और इस कारण यहाँ अत्यधिक समृद्धि-शाली अनेक नगर बसे हए थे और इसे एक हजार नगरो वाला वैक्टिया राज्य कहा जाता था। ईरान के हलामनी राजा इसकी सामरिक और व्यापारिक महत्ता का अनुसव करते हुए यहाँ का शासन राजवश से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियो को ही सौंपा करते थे। जब सिकन्दर ने ईरान को हराकर इस प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया तब उसे भारत पर आक्रमण करने के लिये एक आधार के रूप में इस प्रदेश की महत्ता प्रतीत हुई। उसने अपना प्रभत्व दढ करने के लिये बैक्टिया का राजा कहलाने वाले डेरियस तृतीय के एक माई की कन्या रुखसाना ( Roscana ) से विवाह किया। इस विवाह द्वारा सिकन्दर इस देश के अभिमानी ईरानियों को सतष्ट करना चाहता था। उसने अपने सेनापतियों और सैनिको को भी नवविजिल प्रदेशों में विवाह करने की और बस जाने की प्रेरणा दी। इस कारण यहाँ सिकन्दर के अनेक अनुयायी बस गये। यहाँ की शक, ईरानी और यनानी जनता सेल्यकस बंशी साम्राज्य के अधीन बने रहने वाले एक यनानी क्षत्रप्रया राज्यपाल की अधीनना में रहने लगी ।

जन दिनो वैक्ट्रिया के राज्य में न केवल आमू नदी के दिवाण और हित्दूकुत 
पर्वत के जतर का प्रदेश साम्मालन था, अपितु इसमें दिवाणी सुण्य (Sogdiana) 
अर्थात् समरकत्व का प्रदेश सी था। समरकत्व के उत्तर के पहाड बस्तुतः आमू 
और सीर नदियां के देशाय-—मुख को प्राकृतिक दृष्टि से हो सागो में बटिने थे। उन 
पहाड़ों के दिवाण का भाग आमू नदी की घाटी का हिस्सा था। आमू नदी वैक्ट्रिया 
का प्राण्य में, इसका अधिकतम सदुर्याण करले हुए नहरी द्वारा इस प्रदेश को दतना 
अधिक सस्य-व्यासन बनाया गया था कि यूनानी उसे ईरान की बहुमूल्य मूमि 
( Jewel of Iran ) कहते थे। इस प्रदेश की अधिकाशी देशी अनाहिता 
( Anahita, Anaits ) को एक प्राचीन वर्णन में सहस्र मुजाओं वाली 
और हजार नहरी वाली कहा गया है। भे यह बस्तुन प्रहाड़ों से निकल कर अराल 
सागर में मिलने वाली, अपने में सैकड़ों धाराओं को सम्मितन करने वाली आमू नदी 
को देशी का रूप प्रदान करना था। जिस प्रकार मिल्न नील तरने वाली आमू नदी 
को देशी का रूप प्रदान करना था। जिस प्रकार मिल्न नील तरनी की देश है, इसी

१. टार्न-दी ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इन्डिया, पू० १०९।

प्रकार वैक्ट्रिया आमू का वरदान था। प्राचीन काल में यह न केवल अपनी जपक के लिये अधितु खानिक वान्यति के लिये भी प्रसिद्ध था। दरक्षी में लाल निष्य की सुरुष ( प्रमान ) में लालनदें ( Hapis Jazuli की, अनदराव तथा बजा में चारी की लाने थी। पुष्प प्राचीन काल से सोने की प्राचित का एक प्रवास कोत था। यह मूल्यवान धातु कुछ तो जरफ्शा आदि नदियों में गायी जाती थी, किन्तु अधिकाध सोना अस्ताई पर्वत की सानों से तथा साइवीरचा से आया करताथा। ईरानी साझाज्य के लिये सुवणे प्राचित काएक वहां तर्व के इताया। इससे अतिरिक्त इसके महत्व काएक अन्य कारण इसका आयातिक केन्द्र होनाथा। यहले यह बताया जा चुका है कि इसकी राजधानी बैस्ट्रा या बलल परिचम से मध्य एधिया होकर विनेत जाने वाले तथा मारत जाने वाले मार्गों पर बहुत वही मध्यी और अस्तान समझ नगरी थी।

हिल्क-यूनानी सत्ता के प्रसार के सार्ग--- मारत की दृष्टि से वैक्ट्रिया के प्रदेश का सामित्क महत्व यह था कि सिकन्दर के बाद अनेक स्वनः शक और कुषाण राजाओं ने इसे भारत पर आक्रमण करने का आधार बनाया। यद्यपि मारत और वैक्ट्रिया के बीच में हिल्कुकु पर्वतमाला के ऊंचे शिखर थे, तथापि इन्होंने दोना और के आचा- मन में कोई बड़ी बाधा नहीं डाली। अनेक सेनापित, व्यापारी, वायावर (किरस्दर) जन जातिया, धर्मपप्पा तीर्थयात्री इस पर्वतमाला को पार कर आते जाते रहते थे। सिकन्दर ने वैक्ट्रा से किन्दुकुध पर्वतमालाओं को पार करने वाले तीन प्रधान मार्ग थे। हिल्द्-यूनानी राजाओं ने भारत पर हमला करने के लिये इन मार्गों का प्रयोग किया। ये तीनो मार्ग हिन्दुकुध पर्वत को पार करने वाले वीन प्रधान मार्ग थे। हिल्द्-यूनानी राजाओं ने भारत पर हमला करने के लिये इन मार्गों का प्रयोग किया। ये तीनो मार्ग हिन्दुकुध पर्वत को पार करने के बाद काबूल से ५० मील अपर वर्षोकर या बेसाम (कापियी) जामक स्थान पर मिलले थे। यह स्थान वर्षों राजाओं तो मार्ग किन्दि है। सिकन्दर को यह स्थान पर ककोरा तथा घोरवन्द निर्यों के समम के निकट है। सिकन्दर को यह स्थान प्रताप पर अपनी वाप पर अपनी वाप को उसने इनके समम पर दायी ओर मिकन्दरिया का नगर बनाया था, उसकी वापी ओर कापियान पार्ग विषया। थी। यहां उत्तर की और से आने वाले तीन प्रधान मार्ग विषयित थे---

(१) **बालियां का मार्ग**—यह दक्षिणी पश्चिमी मार्ग सबसे अधिक सुगम और प्रचलित था। यह बल्ल शहर से पहले बल्ल नदी के गांव साथ ऊपर चढ़ते हुए बन्दे अमीरऔर नील दर्रे में अथवा बक्त और अकरोतत दरों के मार्ग से बालियों नदी की पाटों में पहचेना था, बामियां से धिवार दर्रो पार करके घोराबन नदी की बाटी में उतर जाता या और सिकन्दरिया पहुँचता था। सातवीं शताब्दी ई० में चीती याची युजान ज्वांग और तेरहावीं ई० शताब्दी में चंगेज को इसी मार्ग से आया था। इस राल्ते के दरें कम ऊंचे हैं, किन्तु यह रास्ता अधिक ज्याया है। फ्रेच बिडान फूगें का मत है कि हिन्द-मृतानी इस मार्ग का अधिक प्रयोग करते थे। बारों नामक प्राचीन लेखक के कथनानुसार इस मार्ग द्वारा बलस से कांपिशी तक पहुचने में सात दिन लगते थे।

- (२) **कावक वर्षे का मार्थ** यह उत्तर-पूर्वी मार्ग बळल से दक्षिण में आते हुए हिन्दूकुश को लावक दर्रे (११,६४० फुट) से पार करता है। सिकन्दर (३२८ ई० पू०) तथा तैमूर (१३९८ ई०) ने भारत पर आक्रमण के समय इस मार्ग का प्रयोग किया था। यह मार्ग हिन्दूकुश को लोचने के बाद पंजनीर नदी के साथ-साथ वैद्याम पहुँचता था। यह वरदक्षा जाने के लिये अच्छा था, किन्तु बळल से आने के लिये बहुत लम्बाप बता था।
- (३) काखीसां वरॅं का मार्ग—यह केन्द्रीय मार्ग सबसे छोटा है, किन्तु अधिक ऊँचाई के कारण सबसे विकट है। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार सिकन्दर एक बार इस मार्ग से आया था।

हिन्दुक्श को पार करने वाले उपर्युक्त सभी मार्ग सिकन्दरिया या बेग्राम में मिलते हैं। बेग्राम का पुराना नाम कापिशी था। यह किपश देश की राजधानी थी, यह अब काफिरिस्तान कहलाता है। उन दिनों यहां उत्तप्त होने वाली अनुरों के बनी कापिशामां मिदरा बहुत प्रसिद्ध थी। पाणिन ने पावची श० ई० पू० में अपनी अन्याध्यायी (४-२-२६) में इसका उल्लेख किया है। कापिशी से हिन्द-यूनानी राजाओं ने अपनी सत्ता का प्रसार तीन मार्गों से किया। यह जा सिर्म पार्पिया में हिरात के सम्बन्ध्यामल प्रदेश की और जाना था। यह उन दिनों एरिया (तिन्द) कहलाता था। दूसरा मार्ग काबूल और गजनी होते हुए अरण्याचा (सर-क्ती) नदी के तट पर बसे कन्यार (एलेकडड़ोघोणिल) पहुँचता था। यह प्रदेश कर दिनों अर्जीससा (Atchosta) कहलाता था। इसेन्द्रियस इस रास्ते से आया था। उसने अपने नाम से डेमिट्रियस नामक नगर बसाया था। कन्यार से मारत के सिष्प प्रान्त यो वेदा है सिर्म सिस्त सिर्म प्रान्त में प्रवेश का एक मुगम मार्ग मूला दरें का था। इसे पार कर यह मार्ग चमार पश्चीन तथा बेदा और सिंस हो हो एक जाना था। सक इसी मार्ग से मारत अर्थ थे। तीसरा मार्ग पूर्व दिशा में काबूल (कुमा) नदी के साथ-साथ परिचमी गन्यार की राजवानी मार्ग पूर्व दिशा में काबूल (कुमा) नदी के साथ-साथ परिचमी गन्यार की राजवानी मार्ग पूर्व दिशा में काबूल (कुमा) नदी के साथ-साथ परिचमी गन्यार की राजवानी मार्ग पूर्व दिशा में काबूल (कुमा) नदी के साथ-साथ परिचमी गन्यार की राजवानी मार्ग पूर्व दिशा में काबूल (कुमा) नदी के साथ-साथ परिचमी गन्यार की राजवानी का

पुण्कलावती (स्वात और काबुल के सगम पर चारसद्दा) पहुँचता था। उस समय यह एक महत्वपूर्ण मुनानी नगर था। यहाँ से ओहिन्द के निकट वित्तय नदी धार कर यह मार्ग पूर्वी गन्धार को राजधानी तिश्विष्ठला में आता था। कनित्क ने लैंबर वर्र के मार्ग का महत्व अनुमत करते हुए पुष्वपुर (पेशावर) में राजधानी बनाई थी। यवन साम्राज्य का विस्तार

बैक्ट्रिया के यवन राजाओं ने बलला से उपर्युक्त मार्गों से आगे बढ़ते हए अफगानिस्तान और भारत मे तीनो दिशाओं में अपनी शक्ति का प्रसार किया। -इनकी विजयो का सुन्दर वर्णन एक प्राचीन लेखक स्ट्रैबो ने पार्थिया के एक इतिहास लेखक अपोलोडोटस के शब्दों में इस प्रकार किया है--- "बैक्टिया में विद्रोह करने वाले युनानी इस देश की उर्वरता के कारण अन्य लोगों से इतने अधिक शक्तिशाली हो गये थे कि वे एरियाना ( Ariana ) और भारत के स्वामी बन गये। इन राजाओं में विशेषतः मिनान्डर उल्लेखनीय है। उसने यदि वस्तृतः पूर्व में हिपैनिस नदी को पार किया था और ईसामस नदी तक पहुँचा था तो उसने सिक-न्दर की अपेक्षा भी अधिक देशों को जीता था। इन विजयों में कुछ तो मिनान्डर द्वाराऔर कुछ बैक्टिया के राजा यूथीडीमस के पुत्र डेमेट्रियस द्वारा की गई थी। इन यूनानी राजाओं का प्रमुख अधिकार केवल **पतलेने** (Patelene ) पर ही नहीं अपित् सरोस्टोस तथा सीर्जाडस पर हुआ जिसमें समुद्र-तट का शेष भाग सम्मि-लित है। उनके साम्राज्य का विस्तार **सेरेस** और **कोनी** तक हुआ। ?" इससे स्पष्ट है कि बैक्टियन राजाओं का साम्राज्य-विस्तार हिन्दकश पर्वत को लाघ कर दक्षिणी अफगानिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, पजाब, सिध, काठियाबाड और पूर्व में चीनी तुर्किस्तान की पामीर पर्वतमाला तक हुआ। उपर्युक्त वर्णन मे इस साम्राज्य की पूर्वी सीमा सेरेस और फ्रेनी बताई गई है। इनकी सही पहचान के सम्बन्ध मे विद्वानों में पर्याप्त मतमेद रहा है। किन्तु आजकल मेरेस को चीनी तुर्किस्तान में सूले या काशगर का प्रदेश और फेनी को प्यूली या ताशकुरगान के निकटवर्ती प्रदेश समझाजाता है। <sup>२</sup> भारत में सिकन्दर व्यास नदी तक ही आया था। स्ट्रैबो ने उपर्युक्त यूनानी राजाओं के साम्राज्य-विस्तार की सिकन्दर की विजयों से भी अधिक बताया है, क्योंकि मिनान्डर **हिपैनिस अथ**वा व्यास को पार करके पूर्वसे ईसामस नदीतक पहुँचाथा। इसं पहले रैपसन ने यमुनानदी मानाथा। किन्तु

१. मिकिन्डल-एशेण्ट इण्डिया, पू० १००-१।

२. भवभकिशोर नारायस्--इन्डोग्रीक्स, पु० १७०-७१ ।

आजकल इसे इक्षुमती अथवा परिचमी उत्तर प्रदेश की काली नदी समझा जाता है। सरोस्टोस संभवतः सौराष्ट्र या दक्षिणी काठियावाड़ का प्रदेश है और सीजडिस संभवतः सायर द्वीप अथवा कच्छ का प्रदेश है।

यह बड़े दुर्मीय की बात है कि सिकन्दर से भी अधिक विद्याल साभ्राज्य स्वापित करने वाले डन सूनानी राजाओं के सम्बन्ध में हमें विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी देने वाले साधन बहुत कम मिलते हैं। इसका प्रधान साधन केवल इनकी मुद्राये हैं। अब तक ३९ यूनानी राजाओं और दो रानियों के सिक्के मिले हैं। इनके विद्या से जन्य कोई साधन न होने के कारण इनके इतिहास का निर्माण इन सिक्कों के ही आधार पर किया गया है। अत. इसमें अनेक तीव विवाद और जटिल समस्यायों अब तक बनी हुई है।

बैक्ट्रिया सिकन्दर की मृत्यु के बाद सेल्यूकल द्वारा सीरिया मे ल्यापित यूनानी सा आज्य का एक अन था। इसके पिल्यम में इसी सा आज्य का दूसरा प्रदेश पारिया या। यह केस्पियन सागर के दक्षिण पूर्वी किनारे और लुरासान में फैला हुआ था। सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त ये दोनो प्रदेश उसके सेनापित सेल्यूकल द्वारा स्थाप्त सा आज्य (Seleucid Empire) में सिन्मिलत थे। २५० ई० पू० के लगमण इन दोनो देशो ने सीरिया के सेल्यूकल सक्ती सा आदा के विकट विद्योह किया। पार्यण में विद्योह का नेता अरसक था और दैनिस्था में पूनानी राज्यपाल डियोडेट्स। इस समय सेल्यूकल स्वती साआ्यान का सा आर एपिटओकस दितीय (२६५-२६६ पू०) था। किन्तु यह तथा इसके उत्तराधिकारी सेल्यूकल दितीय (२६५-२६६ पू०) आप सेल्यूकल तृतीय (२६६-२६६ ई० पू०) इतने शक्तिस्थाली न ये कि वे इन विद्योह का दमन कर सकते। अगले म आद्राट एपिटओकल तृतीय महान् (२२३-१८६६ ५०) ने पार्थिया और देनिस्था के प्रत्तों को पुन. जीतने का प्रयत्न किया। वह एक वड़ी सेना लेकर २१२ ई० पू० में यहा आया, किन्तु उसे इस कार्य में निरास होकर प्राप्त लेकर। इस कार्य में निरास होकर प्राप्त लेकर।

बैंक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय डियोडोटस प्रथम की दिया जाता है। यह समयत. पहले सेल्यूकमवशी राजाओं की ओर से बैंक्ट्रिया और सुग्य (Sogdiana) का राज्यपाल था। २४८ ई० पु० के लगमग इसने

१. केम्बिज हिस्टरी धाफ इण्डिया खं० १, प० ५४३।

विद्रोह करके स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । जस्टिन के मतानुसार इसने पार्विया के शासक अरसक के साथ बाबुतापूर्ण नीति बनाये रखी, किन्तु इसके पुत्र विद्यो होटस हितीय ने अपने पिता की विदेश नीति से परिवर्तन करते हुए पार्विया के साथ मैत्रीपूर्ण राम्बन्ध स्थापित किये । इसके परिणामसक्कर पार्विया र र जब सिस्मुकस हितीय ने २४० से २३५ ई० पू० के बीच में आक्रमण किया तो बह वैक्ट्रिय की और से निश्चित्त होकर अपनी सारी धर्मित इस संबर्ध में लगा सका। उत्तन सेस्मुक्त के प्रयत्नो को विकल बनाया। इस प्रकार न केवल पार्थिया की, अपितु बैक्ट्रिया की मी रखा की। इससे यह स्थल है कि डियोडोटस हितीय की विदेश नीति वडी सफल रही। इस राजा के अन्त के सम्बन्ध में हम्बे कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है, क्योंकि पोर्जिवयस के मतानुसार २१२ ई० पू० में जब एप्टिजोक्स तान हो है, क्योंकि पोर्जिवयस के मतानुसार २१२ ई० पू० में जब एप्टिजोक्स ते केता हम उन्हें से अपने सामन कर रहा चया से सेना लेकर इस प्रवेश में आया तो बैक्ट्रिया पर प्रविधीतम सामन कर रहा था।

एष्टिओकस ने राजचानी बैक्ट्रा पर घेरा डाल दिया । यूपीडीमस ने इससे परेशान होकर अपनी और से सीध-बाती के लिये एलियास नामक व्यक्ति को राजदूत बनाकर मेजा । इसमें आकारता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि सूपीडीमस निवाही नहीं है। अन्य व्यक्तिका को राइस समझाने का प्रयत्न किया कि सूपीडीमस विद्याही नहीं है। अन्य व्यक्तिका वे विद्याहि कृत्य को सह ति होत्या को कहा रण्ड देने के बाद ही राजा बना है। इसके साथ ही उसने इस बात पर मी बल दिया कि सुग्व देश की पर्वतमाला के दूसरी और रहने वाली शक आदि बर्चर जानियां स्वत्व इस दो पर हमला करने को उसकु रहनी है। इंक्ट्रिया करता रहना प्रवत्व ती ति स्वत्व कर साथ हो अपने के समाप्त कर दिया गया तो बबंद खानाबदीश जातियों के हमलों की बाइ को रोकने बाला राज्य समाप्त हो जयपून राज्य को समाप्त हो अपयो एएंट- कोक्स को स्वतन्त राह युक्ति समझ से आ गई। इसके साथ ही उपयुक्त राजदुत के साथ-साथ अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में मेजे गये सौम्य और सुन्दर डिम- दिवस के व्यवहार से एप्टिओक्स इतना प्रमक्ष हुआ कि उमने न केवल उनके पिता की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया। अपितु वैक्ट्रिया के राजकुमार के साथ अपनी कथा कि विदाह का तथा हो अपने कथा कर स्वतन्त्रता को स्वीकार किया। अपितु वैक्ट्रिया के राजकुमार के साथ अपनी कथा के विदाह का वचन दिया।

इसके बाद प्रिष्टाओकस हिन्दुकुश पर्वत को पार करके काबुल की घाटी में चला आया। उस समय यहाँ पीरित्तियास के कथनानुसार काबुल नदी की घाटी में मारतीयों का राजा सीकाशसेनस शासन कर रहा था। इस राजा की मारतीय थन्यों में कोई चर्चा नहीं है। यदि इसके युनानी नाम का मारतीय क्य सुनयासेन समझा जाय तो इस विषय में यही कहा जा सकता है कि यह संमवतः तिब्बत के मध्यपूरीन इतिहास केक्क तारानाथ द्वारा बंधित गम्यार प्रदेश के राजा तथा अशोक के
प्रभीन सीरसेन के वंश से संबद था। ऐध्योकस को इस समय अपनी राजधानी के
निक्के हुए बहुत समय हो गया था। पाषिया और वैनिष्ट्या के साध्याच्या है। उसके
नोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। उसके मीरिया के साध्याच्या को गोम की
बढ़ती हुई नवंश शक्ति से बढ़ा खतरा पैदा हो गया था, अत उसे स्वदंश कौटात
आवत्यक हो गया। उसने इस मारणीय राजा की नाम मात्र की व्ययता को प्रमाला
पूर्वक स्वीकार किया और इससे युदोधयोगी कुछ हाथी केकर वह सीरिया वाधित
कोट गया। इससे यह स्पष्ट है कि वैक्ट्रिया को अपने माझाव्य में समिलित करते
का एध्योक्त स्वत प्रयास विकल हो गया। और इसे दक्षिण और पूर्व दिशा में बढ़ने
का एध्योक्त प्रात हुआ।

इस प्रकार डियोडोटस प्रथम और द्विनीय ने वैक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। उद्दोंने अपनी मुशाओ पर जिस मुनानी देवला ज्यूस (Zeus) का वित्र अकित कियाथा, वह उनके नाम के संवंधा अनुक्ष या, वश्चीक उनके नाम को शावार्थ ज्यूस देवता का दान है। सुप्रमित्र विद्वान ट्रेकर ने यह कल्पना की है कि सेल्युक्सवंधी राजाओं से सम्बन्ध विच्छिन्न करने के बाद डियोडोटस ने सबसे बडे यूनानी देवना ज्यूस में महास्ताना पाने की दृष्टि में उसकी मृति अपनी मुझाओं पर अक्ति की। बज्यादी ज्यूस की मृति को अपने मिक्को पर प्रदिश्त करने को आसय सम्बन्ध ज्यूस ने अनुकों को उसकी शक्ति करना मी रहा होगा।

 वैिम्ह्या की राजगद्दी पर उस समय अधिकार किया जिस समय मारत में अशोक की मृत्यु हुई थी। यूपीडीमस ने संमवतः अशोक के निवंक उत्तराधिकारियों का लाम उठातें हुए मीसे साम्राज्य के सुदूरवर्ती प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाना शरू किया। उस समय मीर्थ साम्राज्य में हिन्दुक्श पर्वत तक का तथा कल्यार का प्रदेश समिलित था। यह बात कल्यार में पिरे गये अशोक के एक दिमाणी अभिलेल से सूचित होती है। यूपीडिमस ने वैक्टिया के अपने राज्य में पहले मौर्थ साम्राज्य में सम्मिलित अक्ष्णानिस्तान के आसोंसिया (कल्यार) और द्रित्याना के प्रान्तों को मी सिम्मिलित किया, क्योंक डन स्थानों सेड मके सिक्के वड़ी मात्रा में पाये गये हैं। इससे पहले वैक्टिया के अतिरक्त सुष्य (Sogdiann ), एरिया (हिरात) तथा मार्गि-याना (मर्व) के प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित थे।

२०८ ई० पू० में सीरिया के सम्राट एष्टिओकस तृतीय ने सिकन्दर के साम्राज्य के दूवीं प्रदेशों को जीतने का प्रयत्न किया। पाषिया के राज्ञ अत्वानन्य प्रथम को हराने के बाद वह विविद्या की ओर मुखा। यूथीडीमम ने पहले डे से एरियस (इरीवट) निर्मे के नार करने से रोकना चाहा, किन्तु एष्टिओकस की सेता में हमें रात के समय वडी चतुराई से पार कर लिया और यूओडिमस को अपनी राज्ञधानी वैव्हामें वापित लेटना पड़ा। यहां दो वर्ष तक वह एष्टिओकस के घरे का प्रतिरोध करता रहा किन्तु अत्त से दोनों पक्षों ने समझौता करना उचित समझा। एष्टि-ओकस तृतीय के २०६ ई० पू० से सीरिया वापित लेटा आने के बाद यूपीडीमान जे अधिक तृतीय के २०६ ई० पू० से सीरिया वापित लेटा आने के बाद यूपीडीमान वे अधिक तिनोत का शासन नहीं किया। टार्न ने अपने ग्रन्थ में उसकी मृत्यू १८९ ई० पू० से मानी है, किन्तु ओ अवब किशोर नारायण ने मृदाओं की साक्षी के आधार पर २०० ई० पू० में वक्ति देवाना माना है, व्यक्ति यदि वह २३५ ई० पू० से पाटिओकस के साख वहाई के समस से उसकी आयु ५० वर्ष या इससे अधिक होगी। अपनी मृदाओं में वह ६० वर्ष से अधिक अप्युक्त अपनेत होता है। अतः उसके देहावसान की तिष्य अद २०० ई० ए० में ती जीति होता है। अतः उसके देहावसान की तिष्य अद २०० ई० ए० मों जाति होता है।

सिनिष्यस-प्यीडीमम के बाद उसका बेटा डिमेट्रियम गर्द्दी पर बैठा। पहने यह हिन्द-यूनानी राजाओं में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। टार्न ने यह लिला था कि डिमेट्रियम ने सीर ( Jascretes ) नदी से सम्मात की लाडी राक तथा प्रेयन की सभूमि से गंगानदी के अध्य साग तक के बिल्नुत प्रदेश पर शासन किया। इस राजा को मारत पर चड़ाई करने और पाटलियुत्र तक यूनानी सेनामें सेजने का

श्रेय दिया जाताथा। यह कल्पना प्रवान रूप से दिमाधीय अर्थात यनानी और खरोष्टी भाषा तथा लिपि वाले सिक्कों के आधार पर की गई थी। किन्तु नवीन अनु-सन्धान और गवेषणा के परिणामस्वरूप अब यह माना जाने लगा है कि डिमेटियस नाम केदो राजा हए। 'पहले राजा डिमेटियस प्रथम ने २०० से १८५ ई० प० तक शासन किया और दसरे डिमेटियस ने १८० से १६५ ई० प० तक शासन किया। इस होनो के बीच में यथीशीमस दितीय ने २०० से १९०ई० पनतक तथा एण्टिओकस प्रथम ने १९० से १८० ई० पु० तक जामन किया। द्विमायी सिक्के डिमेटियस द्वितीय द्वारा जारी किये गये थे। इन सिक्कों को डिमेटियस प्रथम के सिक्कों से पथक करने बाली एक बिशेषता यह भी है कि इनमें राजा ने अबिजेय का अर्थ देने वाली यनानी उपाधि अनिकेतोस ( Aniketos ) तथा खरोष्ट्री मे अपितहत (अप्रति-हत) की उपाधि धारण की है। इसके दिमावी सिक्के दो प्रकार के है—ताँबे की चौकोर मद्रा तथा चाँबी के पचद्रम्म (Pentadrohm)। यदि इन सिक्को को डिमेटियस दिनीय का माना जाय तो डिमेटियस प्रथम के हमे कोई भी सिक्के वेग्राम से अथवा कावल घाटी के अन्य स्थानों से उपलब्ध नहीं होते है। गजनी के निकट मीरजका की विशाल मदानिधि में भी इसका कोई भी सिक्का नही पाया गया है। अतः काबल की घाटी पर इसका शासन स्थापित हआ हो ऐसी सम्मावना बहुत कम प्रतीत होती है। टार्न ने यह कल्पना की है कि डिमेटियस ने गत्थार प्रदेश की विजय की थी. किन्त तक्षशिला की खदाई में पाये गये ५१९ सिक्को में केवल एक विश्वलयारी तास्त्रमद्दा डिमेटियम की है और यह भी सम्भवत. दुमरे डिमेटियस की प्रतीत होती है। गन्धार के अन्य स्थानों में बहुत बड़ी मात्रा में हिन्द-युनानी राजाओ के सिक्के मिले है, किन्तु इनमें एक मी सिक्का डिमैं-टियस प्रथम का नही है।

हिमेट्रियस को बारे में टार्न (पू॰ ५२) ने यह कल्पना की है कि उसने व कैनल गन्यार की विजय की थी, अपितृ तक्षणिला में आगे बढ़ने हुए दो दिशाओं में अपनी मेनाओं को भेजा था, गृक नो मिच नदी के साथ दिशा दिशा से और हुमरी पूर्व दिशा में गगा की पाटी की और । उसना उहेरण मौर्यों के विशाल साम्राज्य का पुरुद्धार करना, समस्त उननी भारत को यूनानी शासन में लाना और अदाश की भौति स्मास सम्राट् बनना था, क्योंकि टार्न के सतानुसार डिमेट्रियस का सम्बन्ध सीरिया के सेल्युकत वशा से या, और सेल्युकत का सम्बन्ध मौर्य दशा से था, क्योंकि उसने

मवधकिशोर नारायण-वी इण्डोग्रीक्स, पृ० २६-३०।

चन्द्रगप्त को अपनी कन्यादी थी। अतः डिमेटियस अपने को मौर्य वंश का उत्तरा-विकारी समझता था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा परी करने के लिये अपने दो सेना-प्रतियो-अपोलोबोरस और मिनास्टर को सिस की तथा उसरी भारत की तिस्रय का कार्य सौंपा और उन्होंने यह कार्य बडी सफलतापुर्वक सम्पन्न किया। टार्न ने यह कल्पना जस्टिन और स्टैबो के वर्णनों के तथा भारतीय साहित्य के कछ प्रमाणों के आधार पर की है। किन्तु नवीन अनसन्धान से ये प्रमाण सर्वथा निराधार सिद्ध हुए हैं। भारतीय प्रमाणों में पहला प्रमाण सिन्ध में डिमेटियस के नाम पर बसाये गये नगर डिमेटियास या दत्तामित्री का है। यह कहा जाता है कि महासारत में सौबीर (सिन्ध प्रान्त) में एक यवनाधिप का और दलामित्र नामक राजा का उल्लेख है और इसकी राजधानी दत्तामित्री का भी भारतीय साहित्य में वर्णन आता है। किन्त इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि महाभारत के जिन श्लोकों में यह वर्णन मिलता है, वे इलोक पूना के संशोधित सस्करण में मल पाठ का भागन समझ कर प्रक्षिप्त समझे गये हैं। इन श्लोकों में दत्तामित्र किसी यनानी राजा का नाम नही. किन्तु सौबीर के राजा समित्र का एक विशेषण है। <sup>६</sup> यवनाधिप का वास्तविक नाम वित्तल है। ये इलोक वस्ततः महाभारत में बाद में मिलाये गये है और इन्हें डिम-टियस और दत्तामित्र की अभिन्नता सिद्ध करने के लिये पष्ट प्रमाण नहीं माना जा संकता है। इसी प्रकार दत्तामित्री नगरी के साथ डिमेटियस का सम्बन्ध जोडना भी ठीक नहीं है। सर्वप्रथम श्री देवदत्त रामकष्ण महारकर ने यह लिखा था कि पतजलि ने दात्तामित्र नामक नगर का उल्लेख किया है, किला जानस्टन ने यह प्रदर्शित किया है कि महाभाष्य में पाणिनि के सत्र ४-२-७६ की व्याख्या में इसका कोई भी उल्लेख नही है। नासिक के एक लेख में उत्तरी भारत के दातामिति नामक नगर का निर्देश है। किन्तु भारतीय दर्ष्टिसे सिन्ध भारत के उत्तरी भागमे नहीं, अपित् पश्चिमी मारा में गिना जाता है।

श्री जायसवाल के मतानुसार युगपुराण में डिमीट्रयस का उल्लेख **वर्षमीत के** नाम से तथा लारवेल के हाथीगुष्का अभिलेख में डिमिट के नाम से मिलता है। टार्न के मतानुसार यहाँ धर्ममीत या घर्ममित्र का विशेषण बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय

९ अवचिकशोर नारायण⊸दी इन्डोग्रीवस पु०, ३४ से ४४ ।

२. अतीव बलसंपन्न: सदा मानी कुरुप्रति । विल्लो नाम सौदीर: शस्त: पार्थेन घोमता । वलमित्रमिति ख्यातं संप्रामकृतनिरुष्यम् । सुनित्रं नाम सौदीरमर्जुनोंदऽमयध्य्र्रः ॥ महाभ० पुना सं० खं० १, परिशिस्ट १, पु० ६२७-२६ ।

उसे बस्तुतः विदेशी विजेता न समझ कर उन्हें त्याय प्रदान करने वाजा शासक समझते थे। इसके अतिरिक्त एक विल्युप्त संकृतं त्याय प्रदेश का तृत्वार में घर्मीमन नामक एक स्थान का उल्लेख है जो उसके सतानुसार सुष्क प्रदेश का विश्वीद अवश्व अध्यक्ति तरिस्त या तिर्दाम नामक राप है। किन्तु यह कल्पना इसलिये ठीक नहीं प्रतीत होती है कि फ्रेन्च विद्वान् पी० कोर्स्टियर (P. Cordur) के मनानुसार दुखवार देशवासी धर्मीमक का पाठ बड़ा विवादात्यद है। यदि इस राठ को शुक्र भी मान लिया जायत तक भी सिमेट्टियस का निर्देश यहाँ ठीक नहीं प्रतीत होता है। इसी प्रकार हायी प्रभाव अधिकेख से वर्षात होता है। इसी प्रकार हायी प्रभाव अधिकेख से वर्षात होता है। इसी प्रकार हायी प्रभाव अधिकेख से वर्षात होता है। इसी प्रकार हायी प्रभाव अधिकेख से वर्षात होता है। इसी प्रकार हायी प्रभाव का पाट बहुत ही मदिष्य है तथा एक अभिलेख का समय दिसेट्टियस के समय से लगभग एक शताब्दी से भी अधिक समय बाद का है। इसी प्रकार वेस-नगर से प्रपात एक पृहर में उल्लिखत निर्मिश्व भी इसेट्टियस ने कोर्ड सम्बन्ध नहीं एकता है। वहा सम्बन्ध नहीं एकता हो। या राजाओं के नाम के अन्त में प्रायः मित्र शब्द आता है। यह सम्बन्ध हमी प्रकार का मित्र नामचारी कोई व्यक्ति रहा। । । । । । सिल्टियसन के केंद्र सम्बन्ध मती प्रतात होता है, वयोंकि विदेश स्वानियों में एक सामया नाम हआ करता था।

इस प्रकार डिमेट्टियस की भारत-विजय की कन्यना सर्वथा निराधार और अप्रामाणिक प्रतीत होती है। इसमें कोई सहह नहीं है कि डिमेट्टियस के समय में वैविद्धा के राज्य की शक्ति में पर्यात्त वृद्धि हुई। निस्सन्देह, उस समय मोथं साझाज्य का हास और शिविष्टता इसे कावुल और सित्यू नदी की चारिट्यों की विजय करने का प्रशोमन दे रही थी। किन्तु इसके साथ ही वैविद्ध्या के राज्य को उत्तर की बबेर जातियों म तथा परिचम के पाविया राज्य से बहुत बडा खतरा था। जस्टिन के मतानुसार इनके अपने प्रदेश में ही अनेक असन्तुष्ट तत्व विद्यास थे। इन मब खतरों को देखते हुए डिमेट्टियस के लिये अपने राज्य की सुरक्षा के हेन्द्र यह अधिक बुद्धि सत्तापूर्ण कार्य था कि बहु मारत की ओर अपने साझाज्य का विस्तार न करें। टार्न ने उसे जिनने बड़ विद्याल प्रदेश पर विजय करने का लेया दिया है, उनके लिये उसके पास तिकस्टर की अपेक्षा अधिक बड़ी सेना, शक्ति तथा सैनिक प्रतिमा होना आवय्यक था।

एण्टीमेकस -- इसी समय का एक अन्य महत्वपूर्ण राजा एण्टिमेकस प्रथम है। इसका यूथीडीमस के वश से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है। वस्तुतः उन दिनो

१. भवन्रकिशोर नारायण--दी इन्डोग्नीक्स ।

हिल-मुनानी राजाओ में किसी एक परिचार का शासन नहीं या, अपितु विमिन्न
परिचार अनेक छोटे-छोटे स्थानो पर स्वतन्त्र कर से शासन कर रहे थे। एटिम्केस
कारे में ट्रेचर की यह कल्पना है कि उतने पूर्वी वैक्ट्रिया आपत्ति दरक्यां में अपना
राज्य स्वापित किया। यही कारण है कि इस प्रदेश में अविकार कुन्तुव नामक
स्वाप्त से आंत्र मुद्रानिथा में एप्टियेक्स के सिक्के डिमेट्रियस सिक्कों की अपेका
अधिक संक्या में मिल्ने हैं और उसने दो अनीत दुर्लम समारक मैडल मी प्राप्त हुए
हैं। समबन इस प्रदेश से हो उसने काबुक तथा सिन्तु नदी की उपराणी सादी
पर हमले किये और किया राज्य के कुछ हिस्सो पर अधिकार कर लिया। यह पहला
मुनानी राजा या जिमने मारतीय आदर्श पर बीकोर सिक्के बत्तवारे। आजकक
इसे हिन्दुक्त को पार करके दिल्ल की और बढ़ने वाला पहला राजा माना सामवन
से सुवानी राज समें राजय से मार्मिलत हो गया और पश्चिम में उसने माणियात (यह) के प्रदेश पर अपनी सत्ता विक्तीण की, क्योंकि सहाँ पर इसके मिक्के
यात (यह) से प्रदेश पर अपनी सत्ता विक्तीण की, क्योंकि सहाँ पर इसके मिक्के

एण्टिमेकस के कुछ सिक्को पर यूनानी देवता पोसीडोन (Poseidon) की मृति बनी है। यह नदियों का रक्षक तथा समृत का अपिय्ठाता देवता है और ६ मर्मृति के आधार पर गार्डनर, कनिषम और रािलम्सन ने यह कल्यना की है कि ये मर्गृत हो कि सो पार्च के प्राप्त विजय की स्मृति के अधार पर गार्डनर, कनिषम और रािलम्सन ने यह कल्यना की है कि ये मर्गृत हो सांच देवा है से प्राप्त विजय को स्मृत हो पर हक लोगों के साथ मध्य में प्राप्त विजय का मुक्क है। किन्तु वर्ग ने अनेक मृतानी उदाहरणों से यह प्रदिश्ति किया है कि पोमीडोंन इस समय न केवल समृत्र का अपितु वनस्पतियों को पुण्यिन-पल्लिक करने वाला और बढ़ाने वाला तथा वसन्त ऋतु का देवता था। वह लम्मय मृमि माता अववा (Demeter ) के समक्त देवता था और उपकी पूज समृद से दूवनी पत्रहों और सम्बन्ध रहों के राज मिलिया करने थे। वह न केवल जल देने वाला, अपितु घोड़ों की ज्या करने वाला देवता समझा जाता था। विहन्द अपने पोरों के लिये पुराने कमाने में बहुत प्रस्ति कथा। अन इस इस्टि संभी पोसीडों के लिये पुराने कमाने में बहुत प्रस्तिक को जा मकती थी। उसके लिये किसी नीयुड में विजय प्राप्त करना आवश्यक न का मकती थी। उसके लिये किसी नीयुड में विजय प्राप्त करना आवश्यक न था।

एण्टीमेकस की एक नवीनता अपने नाम के साथ मगवान का अर्थ देने

बाजी वियोस (Thoss) की ज्यांवि धारण करना था। उससे पहले किसी भी
गुनानी या पाधियन राजा ने यह उपाधि सरकारी रूप से धारण नहीं की थी। टार्न
ने इस पर क्यांण करने हुए यह जिला है कि बड़े राजा अपने को मणवान् समझा
करते है, किन्तु इस छोटे राजा ने अपने को स्वयमेव मणवान् कहाना जीवत तसझा।
कुषाण राजा भी अपने को देवीय समझते थे और उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की
थी। यह संमत्र है कि पूर्वी वीस्ट्रिया या बदल्ला। मे अपना शासन आरस्य करने
बाले कुषाणों को राजा की दिक्याता का यह विचार यहाँ की स्वामीन परम्परा से
प्राप्त हुआ हो और एन्टीमैक्स ने भी इस विचार यहाँ की स्वामीन परम्परा से
प्राप्त हुआ हो और एन्टीमैक्स ने भी इस विचार को अपने से पहले यहाँ प्रचलित
स्थानीय परम्परा से
प्राप्त हुआ हो और एन्टीमैक्स ने भी इस विचार को अपने से पहले यहाँ प्रचलित
स्थानीय परम्परा से बहुल किना हो। इसमें उसे यहाँ बड़ी कोक्सियना निकी होगी,
दिखोदोटन तथा यूपीडीमस के विमिन्न दलो का समर्चन भी उसे प्राप्त हुआ होगा।
उसके निकको से यह जान होता है कि उनने १० वर्ष अधिक समय तक शासन करने
का समस मिलता तो वह समूची कावुल धारी पर अधिकार कर लेता और दिमायी
सिकको की अवस्य जारी करता। ये दोनों कार्य उसके उत्तराधिशारी डिमेट्रियस
विनित्त (१८०-१६५ ई० पु.०) ने कियो।

क्षेत्रस्य हित्तीय (१८०-१६५ ई० पू०)—यह समवतः डिमेट्टियम प्रथम का पुत्र या पौत्र प्रतीत होता है। उसने सर्वप्रथम मुनानी और खरोष्ट्री लिए बाली मुद्राये प्रवालित की। उनसे यह सुचित होता है कि खरोष्ट्री लिए बाली मुद्राये तरह से जम गया था, अपने प्रजाजनों की सुचिया के लिखे उसने अपने चांदी के सिक्क पर दो नई बाते की, इसके पुरोमाग और पुष्ट भाग में लेख जिल्लावान शुरू किया, यूनानी नामों और उपाधियों को मारतीय भाषा में लिखा जाने लगा तथा मुख्यों के भार में भी कुछ परिवर्तन किये गये। उनके चौदी के डिमापी सिक्को पर वच के साथ खड़े हुए उप्सर्वना की मूर्ति है। डिमेट्टियम के कुछ निक्को पर पूनानी देवी पल्लाम (Pallas) की मूर्ति मो है। किन्तु ये सिक्के कातुल घाटी पर अधिकार करने से पहले के है और उन्हें हिन्दुकुश से उत्तर के प्रदेशों में प्रचलन के लिये बनाया गया था। जिम समय हिन्दुकुश पर्वत के दक्षिण में डिमेट्टियम अपनी शासन-सत्ता का विस्तार कर रहा था, उसी समय एक अपन्त स्वस्त यूकेश ईटीज ने हिन्दुकुश के उत्तर में अपनी सत्ता सुद्र करनी आरम्भ की।

यकोटाईडीज प्रथम-इसका शासन-काल १७१ से १५५ ई० पू० तक माना

गया है। बस्टिन के मतानुसार पाषिया का राजा मिध्यता और यूकेटाईडीक एक ही समय पर राजवादी पर बैठे ये और दोनों बड़े महत्वपूर्ण राजा थे। यूकेटाई- डिज ने सुप्प, एरिया, अलॉसिया, द्विग्याना और भारत में अनेक लड़ा यूकेटाई- डिज ने सुप्प, एरिया, अलॉसिया, द्विग्याना और भारत में अनेक लड़ा यूकेटाई- डिज ने स्वाप्त करें के एक हाजर नगरों का स्वाप्ती उसे परास्त किया। स्ट्रैबों के मतानुसार वह वैक्ट्रिया के एक हाजर नगरों का स्वाप्ती या, जिसेदिया की मृत्यु के बाद उसने उसके भारतीय प्रदेशों—काबुल नदी की बादी, पत्वार, एरिया, अलॉसिया और द्वीग्याना पर अधिकार कर दिया। यूकेटाईडीज ने इस मब प्रदेशों को जीतने के बाद महान्क अर्थ देने वाली मेमास ( Megas ) की उपाधि पारण की और स्वर्ण मुसार भी प्रचलित की। यूथीडीमस प्रधम के बाद मिनाल्डर के अतिरिक्त यही एकमाथ ऐसा राजा है जिसने सोने के सिक्के चलाये थे। इनमें बीस स्टेटर का सोने का मेडल ( Medallion ) सम्भवता प्राचीन काल का सबसे बाद में वहा प्रकार का स्वर्ण कर प्रचान का स्वर्ण कर स्वर्ण स्वर्ण कर प्रचान काल का सबसे बात में के सिक्के प्रचल स्वर्ण स्वर्ण कर साथा कर साथी का स्वर्ण कर साथी साथा कर साथी साथा स्वर्ण स्वर्

बीस स्टेटर का सोने का मैडल ( Medallion ) सम्भवत प्राचीन काल का सबसे बडा सोने का सिक्का था। उसकी ताम्रमृद्राओं में से एक मुद्रापर काविशी के नगर देवता की मूर्ति बनी हुई है और **कापिशिये जगर देवता** का लेख है। उन दिनों कापिशी वेग्राम का नाम था। यह राज्य हिन्दकश पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ था। ये मद्वाये उसके काबल की घाटी पर अधिकार को सुचित करती है। पहले इस मद्रापर अकित चित्र को सिहासन पर बैठे हुए यनानी देवता ज्यम की मित समझा जाता था। किन्तु बाद मे इसमें कई कारणों से सन्देह किया जाने लगा। ज्यस ( Zeus ) की प्राय: देवताओं का राजा होने के कारण अपने विशेष अस्त्र बज्ज के साथ अथवा छत्र के साथ एवं अन्य विशेषताओं के साथ दिखाया जाता है। किन्त इस मिन को केवल कापिशी का नगर देवता कहा गया है और इसके साथ पर्वत तथा हाथी के सिर केंद्रो प्रतीकात्मक चित्न है। ऐसे चित्न ज्यूस की मुद्राओं में अन्यत्र नहीं मिलते हैं। अतः इस विषय में विद्वानों ने अनेक प्रकार की कल्पनाये की है। चार्ल्स मेसन ने इसे एक देवी को मींत बताया था। श्री जे० एन० बनर्जी के मतानसार यह इन्द्र की मींत है। यह बात चीनी यात्री यआन च्वाग के विवरण से पुष्ट होती है। उसके मतान-सार कपिका देश की राजधानी के दक्षिण-पश्चिम में पी-लो-को-लो नामक पर्वत था। इस नगरी की अधिष्ठात्री देवी हाथी के रूप मेथी और इस पर्वत का नाम उस देवी के नाम के आधार पर रखा गया था। उपर्यक्त चीनी नाम का सम्क्रत रूपान्तर पीलुसार अर्थात् हाथी जैसा सुदृढ़ (सभवत हाथी जैसा आकार वाला) समझा जाता है। भारतीय परम्परा के अनुसार इन्द्र देवताओं का राजा है। उसका बाहन ऐरावत हाथी है। इन्द्र अनेक पर्वतों से भी सम्बन्ध रखता है। अतः यह बात असंभव नहीं प्रतीत होती है कि यूनानी ओलिम्प्या पर्वत पर रहने वाले अपने देवराज ज्यूस को इन्द्र से अभिन्न समझें। श्री बनर्जी के मतानुसार कापिशी नगरी की देवता के रूप में इन्द्र की मूर्ति उसके वाहन ऐरावत के और पर्वत के साथ बनी हुई है। किन्तु ह्वाइट्ट्डॅंड ने इसे ज्यूस की मूर्ति न मानकर नगरदेवता की ही मूर्ति माना है।

पूर्कटाईडीज के सिक्को पर रक्स, महारजस, रकतिरक्स अर्पात् राजा, महाराज और राजाविपाज की उपाधियाँ पूर्णानों और प्राकृत माथा में उसके चीदी अंत तांचे के सिक्को पर मिलती है। ये उपाधियाँ इंगन के पाधियन राजाओं से ली गई प्रतित होती है। इनसे यह सुचित होता है कि इसका सम्बन्ध ईएन के पाधियन राजाओं से मी था। इसकी पुण्टि इस बात से होती है कि मिण्यदात प्रथम ने इसके कुछ सिक्को का अनुकरण किया है। इन्हेंचों ने पाधियनों के साथ इसके सचर्ष का वर्णन करते हुए यह बताया है कि पाधियनों ने पहिंच नो के साथ इसके कर ही समुद्रा के एक हिस्से को अपने राज्य का अग बनाया और इसके बाद बकों को हराया। अन्यत्र इन्हेंबों ने यह कहा है कि पाधियनों ने युक्तेटाईडीज से दो प्रान्त छीत किये। मेक्डानटक के मतानुसार ये प्रान्त एरिया और अर्कोसिया थे। ऐसा प्रतित होता है कि मिध्यात ने युक्तेटाईडीज से इन प्रान्तों को छीनने के बाद उसकी मुदाओं का अनुकरण किया और युक्तेटाईडीज ने अपने मारतीय प्रदेशों में पाधियन यन उपाधि को धारण किया।

पुनेटाईडीज के बदा के सम्बन्ध में प्राचीन लेखकों ने कोई निश्चित बात नहीं लिखी है। आप्तिक विद्वानों ने मुद्राओं के आधार पर इस विषय में कई प्रकार के परिणाम निकाल है। इसके कुछ निक्कों पर एक और मुकेटाईडीज का मुक्ट एवं विद्यस्त्रण बाला शीर्ष बना हुआ है। इस पर बेसिलियस, मेमास अव्यक्ति मृहुट एवं विद्यस्त्रण बाला शीर्ष बना हुआ है। इस पर बेसिलियस, मेमास अव्यक्ति मृहुट एवं विद्यस्त्रण बाला शीर्ष बना हुआ है। इस पर बेसिलियस, मेमास अव्यक्ति मृहुट एवं विद्यास्त्रण विद्यास्त्रण के सार विद्यास्त्रण के लिए महार को है। इस बाद में मुद्राशादिक्यों ने बार विद्यास्त्रण के और लाओविक मृहुटमडित है। इस विषय में मुद्राशादिक्यों ने बार विद्यास्त्र की है। इसके मता-नृगार यें दोनों युकेटाईडीज के माता-पिता है। (२) एक अन्य विद्यार्थ वात्रस्त्र किल्यान की हैं। इसके प्रता विद्यार है कि एरिटबोल्स तृतीय की जिस कन्या का विवाह डिसेट्रियस से हुआ था, उसकी कन्या लाओविक यी। इस राजकन्या का विवाह डिसेट्रियस से हुआ था, उसकी कन्या लाओविक यी। इस राजकन्या का विवाह डिसेट्रियस से हुआ था, उसकी कन्या को स्मृत के उपलब्ध में युकेटाईडीज ने इन निक्ष्म के की प्रचलित करवाराया था। (३) तीसरा मत उपर्युक्त दोनों मतो का समन्यय करते हुए यह कहता है कि

लाओदिके यक्रेटाईडीज की माता तथा डिमेटियस की लडकी थी। यदि इस मत की मान लिया जाय तो हमें यह असम्मव स्थिति भी स्वीकार करनी पहेंगी कि यके-टाईडीज अपने प्रवल प्रतिदन्ती डिमेटियस का पोता था. अतः अधिकांश विदानों ने इस कल्पनाको स्वीकार नहीं किया है। (४) टार्न ने यह कल्पना की है कि यकेटाईडीज सीरिया के युनानी सम्राट एन्टियोकस एपिफेन्स चतुर्थ (१७५ से १६४ ई० पु०) का मात्रपक्ष की ओर से भाई लगता था। उसने पश्चिम में रोमन लोगो द्वारा जीते जाने वाले प्रदेशों की क्षतिपति मध्य एशिया में इस वंश के प्रभाव को बढ़ाकर और इसके साम्राज्य को विस्तीर्ण करके पूरी करने का प्रयास किया। इस प्रकार उसका सेल्यकसवशी सीरियन सम्राटो से गहरा सम्बन्ध था। इस कल्पना की पृष्टि यक्रेटाईडीज की मद्राओ पर मिलने वाली कछ ऐसी विशेष-ताओं के आधार पर की गई है, जो सेल्यकसबंशी राजाओं की विशेषता समझी जाती हैं। इनमें उसकी मद्राओं का विशेष किनारा (Reel and Bead Border) तथा शिरस्त्राण पर वृषम (Bull) के कान और सीग के निशान है। इनके आधार पर टानं ने यह परिणाम निकाला है कि वह एन्टिओकस चतुर्थ का वस्तुतः ममेरा या मौसेरा माई था, और बैक्टिया और मारत में सेल्युकस के लप्त साम्राज्य को पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रहा था, किन्तु १६४ ई० पु० में एन्टिओकस की मत्य हो जाने के बाद उसे स्वतन्त्र रूप से अपने साम्राज्य को बढाने का अवसरमिला। किन्तु मैकडोनाल्ड ने इस विषय मेयह बात सत्य कही है कि इन विषयों में हम यथार्थ ऐतिहासिक जगत में न रहते हुए कल्पना-लोक में विचरण करने लगते हैं। अतः हम उसके वश के विषय में निश्चित रूप से कछ नही जानते है।

यहाँ इसकी मुद्राओं के आधार पर ही कुछ सामान्य बाते कहना ममुचित प्रतीत होता है। पृक्षेटाईबीज की चौदी और तांचे की मुद्राग्ने प्रचुर मात्रा मे तथा सोनों की मुद्राप घरूप मात्रा में मिनती है। इनके मुक्स अध्ययन से निम्मान्तिवत महत्वपूर्ण परिणाम निकाले गये है—

(१) पहला परिणाम उसकी स्वर्ण-मुद्राओं के आघार पर टार्न ने यह निकाला है कि उसने वैक्ट्रिया को पूरी तरह जीतने के बाद इस विजय की स्मृति को चिरस्यायी और मुरक्षित बनाने के लिखे अपनी स्वर्ण मुद्राए प्रचलित कीं। यह इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल के यूनानी जगत में अब तक सबसे बढ़ी स्वर्ण मुद्रा इसी राज्य की मिली है। यह २० स्टेटर (Stater) की यूनानी मुद्रा है। इसका एक नमूना पेरिस में सुपक्षत है, किन्तु इस प्रकार की स्वर्ण-मुद्राओं के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। मैक- डोनाल्ड ने इसके बारे में यहू सस्य ही लिखा है कि प्राचीन काल के किसी अन्य राजाया नगर ने समृद्धि का इतना अधिक आडम्बरपूर्ण प्रदर्शन नहीं किया है।

(२) सिक्को पर उसने पूनानी माथा में महान राजा (Basilcous Mcgalou) की उपाधि बारण की है। इस उपाधि के आधार पर यह करनान की गई है कि उसने समझतः यह उपाधि परे के आधार पर यह करनान की गई है कि उसने समझतः यह उपाधि एटिओक्स तृतीय के सिक्को के आधार पर उसकी मीति से स्वकृत के पूर्वी साम्राज्य को जीतने के लिये की थी। टानें ने (पू० २०५०-८) इस करना की पूर्णत. सत्य न मानते हुए इसे केवल विजय का स्मारक ही माना है। पूराने जमानें में सीनें के तिकके जलाना स्वन्तनता की धीपणा करना हुआ करता था। वसा इस सिक्को को चला कर पूर्वेटाईटिंग ने एटिओक्स चलु वर्ष के अधिपय से मुक्त होने की घोषणा की थी? यह प्रस्त जमीतक विवादसर्त बना हुआ है।

(३) उपर्यक्त सोने के सिक्के पर तथा इसके चाँदी के सिक्को पर यनानी देवगाथा मे प्रसिद्ध बहस्पति के दो जुडवा माइयों की यगल मृति (Dioscuri) को मुचित करने वाले दो घडसवारों के चित्र बने हुए है। ये सेल्यकस बंशी राजाओ का विशिष्ट चिह्न समझे जाते है। सर्वप्रथम इन माइयो के शीर्षमात्र की युगल मृतियां सेल्युकस प्रथम की मुद्राओ पर मिलती है, परन्तु इनकी पुरी मिनयाँ एन्टिओकस दिनीय की तथा उसके पत्र सेल्यकस दिनीय की मदाओं पर पाई जाती हैं और ये निश्चित रूप से इन दो राजाओं द्वारा मिस्र के टालमी राजाओ के विरुद्ध प्राप्त की गई सफलताओं को सुचिन करती है। युक्रेटाईडीज के सिक्को की यगल मित की एक विशेषता यह भी है कि इसमे दोनो घोडे सराट चाल से (Galloping ) दौडते हए दिखाये गये हैं, जब कि उसके दादा सेल्य-कस दितीय के सिक्को में ये घोडे पिछले दो पैरो पर खडे होने (Prancing) की दशा मे अकित है। युनानी साहित्य में बृहस्पति के पुत्र--दोनो जुडवा माई ( Dioscuri ) वैदिक साहित्य के अश्विनीकुमारो की तरह मनुष्यो को सकटो से उबारने वाले अथवा त्राता ( Soter ) थे। युक्रेटाईडीज द्वारा अपने सिक्को पर इन युगल मृतियो को अकित करवाने का अभिप्राय टार्न के मतानुसार पूर्वी देशों के युनानियों को इस बात का निमन्त्रण देनाया कि वे सेल्युकस वश के पूर्वीसाम्राज्य को यूथी-डीमस के बशजो की प्रमता से मुक्त करने में उसको सहयोग देक्यों कि वह उनके अत्याचारपूर्ण शासन से उन्हें मुक्त कराने आया है। इसके साथ ही ये यगल मर्तियाँ समवत युक्रेटाईडीज और एन्टिक्रोकस के भी प्रतीक थे, जो पश्चिम और पूर्व में एक साथ सेल्युकस वश के विदेशी प्रमुता में गये हुए प्रदेशों को पूनः स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न कर रहे थें (टार्न प० २०४–२०६)।

(४) मद्राओं के आधार पर इस राज्य के साम्राज्य की सीमाओं का मी निर्धारण किया गया है। हिन्दुकुश पर्वत को पार करके यूक्रैटाईडीज ने जिस मार-तीय प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी, वह समवतः सिन्धु नदी तक विस्तीर्ण किपश और गन्थार का प्रदेश था। कपिश प्रदेश पर उसकी विजय की सचना हमें उसके तौबे के चौकोर द्विभाषी सिक्को से मिलती है, इनमें एक ओर सिहासनासीन ज्यस की मित है और खरोष्टी में कापिशी के नगर देवता का उल्लेख है। यह महा कई दिष्टियों से विशेष महत्व रखती है। एण्टिओकस चतुर्थ ने अपनी मद्राओं के एक विशिष्ट प्रकार में इसी तरह ज्यूस की राजसिहासन पर बैठी हुई मूर्ति अंकित करवाई थी। यक्नेटाईडीज द्वारा इसका अनुसरण करना सुचित करता है कि वह अभी तक अपने आपको एण्टिओकस का स्वाभिभक्त सामन्त समझताथा। . इ.स.मद्रासे यह मी सुचित होता है कि उन दिनों मारत के विभिन्न नगर अपनी रक्षा करने वाले विशेष देवताओं की पूजा करते थे और अपनी मद्राओं पर इन देवताओं को अकित किया करते थे। पश्चिमी गन्धार की राजधानी पूष्कलावती का विशेष चित्र शिव का नन्दी था। इसी प्रकार कपिश देश का विशेष चित्र उसका हस्ती देवता था जो कापिशी के निकट पीलसार नामक पर्वत पर रहा करता था। हाथी की मित एण्टिओकस की मद्राओं पर भी है। यक्नेटाईडीज ने इससे पीलसार पर्वत को सचित करने के लिये पर्वत का चित्र भी अकित करवाया है।

उसके मारतीय प्रदेश के द्विमाणी सिक्को पर खरोग्ट्री में रक्कस, सहरकत, स्वृत्कतिक्स (राज महाधिराजस्य, महत एकुलिदिस्य) का लेख है। इसकी दुलना इसी राजा के एक दुलंग थीकोर ताबे के सिक्के से की जा सकती है जिस पर यूनान की विकया देवी (Nike) की मूर्ति के साथ उपयुक्त छल सहरक्कस रक्कितरक्षत एकुलिदिक्स के रूप में है। इसमें रजितरक्ष सूनानी के Baulo.s Basilon का प्राकृत अनुवाद है। ऐना छल बाद में शक और पाध्यान राजाओं के सिक्को पर मी पाया जाता है, किन्तु किसी सूनानी राजा के सिक्के पर यह इसक्य में पहली बार मिलता है। सारतीय मापा के प्रयोग के अतिरिक्त मुक्केटाईडीज ने सारतीय तोछ बाले सिक्को को भी बनवाना शुरू किया, क्यांक इसके कुछ सिक्को में मूनानी तोछ का अनुसरण नही किया चान, किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में यह प्रवित्त अवित्त स्वत्व हुई।

उससे पहले समवत. कपिश प्रदेश में अपोलोडोटम का शासन था। यह बात इस तथ्य से सूचित होती है कि अपोलोडोटम के कई सिक्को पर युक्तेटाईडीज ने अपनी मुद्रा के चित्नों को अकित करवाया है। ये सिक्के कविसिय नगरदेवता के लेख से अकित हैं और इस बात को पूर्विच करते हैं कि इसने किंपस देश (वर्तमान काफिरिस्तान एव घोरवन्य पत्रशीर नियम की घाटी के प्रदेश) की राजधानी कापिशी पर शासन करने वांठे अपोजोडोटस को हराया था। सचन अपोजोडोटस डिमेट्टि-यत के वश का वा और टार्न के मतानुसार उसका माई था।

युक्तेटाईडीज को डिमेट्रियस के बध के कुछ अन्य राजाओं, सम्मवतः एगेबोकलीज और पेन्टेलियोन (Pantalcon) से भी लड़ना पड़ा। इन राजाओं का झान हमें केवल इने सिक्को से ही होता है। हमारे पास इस बात को जानने का कोई अन्य साहन नहीं है कि ये किन प्रदेशों में शासन करते थे और इनका डिमेट्रियस के साख क्या सम्बन्ध या।

मारत में पूर्कटाईडीज ने कहाँ तक अपने साझाज्य का विस्तार किया, यह बात निश्चित रूप से कहना कठिन है। विजया देवी की मूर्ति से अक्तित खैली जिल उससे सिक्के सेलम तक पाये गये हैं और इसके आघार पर कुछ मुद्राधारिक्यों में यह करणा की है कि इसका राज्य इस नदी तक मारत में विसर्वेण था। किन्तु इस करणना का समर्थन करने के लिये हमारे पास कोई अन्य निश्चित प्रमाण नहीं है और यह समझा जाता है कि इसका राज्य सिन्धु नदी तक ही मामित था, इसके पूर्व में उसके राज्य का विहास हुआ। बस्तुत गण्या प्रदेश में उसका राज्य का विसर्वेण अपने अस्ति सम्बन्ध में अस राज्य का विसर्वेण सम्बन्ध में अस राज्य का विसर्व मिल हो भी पर नहीं किया था। मार्थल ने लिखा है कि इस राज हारा सिन्धु नदी को पार करने तथा तथा किया पर सासन करने के सम्बन्ध में हमारे पास कोई स्थय प्रमाण नहीं है। तथांश्रिला पर शासन करने के सम्बन्ध में हमारे पास कोई स्थय प्रमाण नहीं है। तथांश्रिला में अब तक उसके केवल चार ही सिक्के मिल हैं।

पुकेटाईटीन का अन्त बड़ी दुलपूर्ण रीति से हुआ। बह १५५ ई० पू० में सबंदेश लौटा। बैक्ट्रिया वापिस आने पर, जिस्टिन के मतानुसार उसे उसके उस कृतप्र पुत्र ने भारहाला, जिमे उसने अपने साथ शासन करने बाला राजा बनाया था। उसनी हत्या करने बाला नैने था, इस विषय में ऐतिहासिका में तीज मत-भेद है। टानें के मतानुसार पुकेटाईडीन की हत्या डिमेट्रियस प्रथम के पुत्र ने की, किल्यू कई अन्य ऐतिहासिका —वनं, एक्यीन और जिल्लीम्स ने टानें के इस मत की स्वीकार नहीं किया। श्री ए० के० नारायण ने यह प्रविध्य करने हैं कि यूकेटाई- हीन की हहस्या करने बाला उसका पुत्र प्लेटों था। प्रोटों के कई प्रकार के सिक्सी

१. ब्रबधिकशोर नारायस-वी इन्डोब्रोक्स, पृ० ७०-३।

٤£

मिलते हैं,इनमे चार घोडो वाले रथ (Qudriga) पर आरूढ सूर्य शैली के सिक्के उल्लेखनीय हैं। इन मुद्राओ पर अकित उसके सिर की आकृति युक्रेटाईडीज के शीर्ष से गहरा साद्वय रखती है । सभवत प्लेटो युकेटाईडीज प्रथम का सबसे बकालबकाथा। पिताने दिन्दकश के दक्षिण में काबल नदी की घाटी एवं उसके आसपास के प्रदेशों को विजय करने के लिये प्रस्थान करने से पहले ही उसे अपने साथ संयुक्त रूप से शासन करने वाला राजा बना दिया था। प्लेटो ने एपीफेन्स (Emphanes) की उपाधि धारण की थी। इससे यह सचित होता है कि वह अत्यन्त महत्वाकाक्षी या और जल्दी ही राजगददी पर बैठना चाहता था। उसमे इतना धैर्य नही था कि वह अपने पिता के स्वामाविक देहावसान की प्रतीक्षा कर मके। जस्टिन ने लिखा है कि उसने अपने पिता की हत्या करके अपने रथ को उसके रक्तरञ्जित शरीर पर चलाया। इसका सम्बन्ध कुछ विद्वानों ने उसके सिक्का पर बने चार घोडों से खीचे जाने वाले रथ पर बैठे सर्घ देवता से जोडा है। इस विषय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्लेटो के बाद किसी राजा ने इस प्रकार रथारूढ सुर्य देवता की मृति अवित नहीं करवाई। इसका कारण शायद यह था कि इस प्रकार का मद्राप्रकार पित्रधानी प्लेटों के साथ सम्बन्ध होने के कारण बहुत बदनाम हो गया। श्री ए० के० नारायण ने इस सम्बन्ध मे यह भी सुझात दिया है कि प्लेटो अपनी पिनहत्या के दृष्कार्य से इनना अधिक अलाकप्रिय और बदनाम हो गया कि उसे उसके भाई हेलिओक्लीज प्रथम (१५५-१४० ई० पूर्वा ने मरवा डाजा और इसके बाद उसने डिक्ओस की उपाधि धारण की। इसकी पुष्टि इस बात से की गई है कि प्लेटा की मदायें बहत कम मिलती है। यह इस बात का सचित करती हे कि उसका शासन एक्दम किसी विशेष कारण से समाप्त हा गया । जस्टिन ने यह भी लिखा है कि पार्थिया बैक्टिया के दा प्रान्तों में गहरी दिल चम्भी रखता थाऔर उसने उन्हें अपने राज्य का अगबना लिया। यह बात उसने अपने पिताकी हत्या करने बाले पुत्र क प्रसग में इस ढग में लिखी है कि मानो उसने एक शत्र की हत्या की थी। इससे यह सचित होता है कि प्लेटा की महत्वाकाक्षा का जहींपन करने वाला पाथिया था। उसके उभाउने सं प्रेटो ने राजगही पाने क प्रलोमन मे अपने पिताकी हत्याती। किन्तु उसे इसका मृत्य शीघ्र ही चुकाना पडा और पाथिया ने तापुरिया और ट्रैक्सीयाना (Traxia ia) नामक प्रान्ना को बैंक्ट्रिया से छीन लिया। इन्ह छीनने बाठा पाथियन राजा मिश्रदात प्रथम था। युकेटाईडीज की आक्रिमव मत्य स बडी जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो गई।

युक्तेटाईडीज की आकृष्मित्र मृत्यु सं बडी जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो गई। इसने भारत में शासन करने वाले एक अतीव प्रसिद्ध यवन राजा को अपने राज्य के बिस्तार का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। यह मिनान्डर अथवा पाली साहित्य का मिलिन्द नामक राजा है।

भिनाश्वर — सह प्राचीन काल का एक अतीव महत्वपूर्ण हिन्द-पूनानी राजा था। इसका वर्णन न केवल स्ट्रेंबो, प्लूटाकं, ट्रोगस तथा जस्टिन ने किया है, प्रिपंतु उसे पाली के आरिम्मक बीढ साहित्य में नी का महत्व दिया पाता है। एक पाली प्रश्न भिनित्वपद्धों (मिलिन्द्रप्रमन) में चाकल के प्रतापी यवन राजा मिलिन्द तथा सुप्रसिद्ध बीढ मिल्लु नागसेन का वातांलाण है, इसमें मिलिन्द द्वारा पूछे गये बीढ धर्म और दर्शन के जटिल प्रश्नो का नागसेन ने बड़ा सुन्दर और सन्तोध-जनक समाधान किया है। इससे प्रमावित होकर मिलिन्द बौढ धर्म स्वीकार कर किता है। सभी विद्वान् इस मिलिन्द को हिन्द-पूनानी राजा मिनास्टर से अमित्र समझने है।

मिलिन्दप्रश्न में दिये गये वर्णन के अनुसार मिलिन्द का जन्म अलसन्द दीप के कालसी नामक ग्राम में हुआ था, यह उसकी राजधानी शाकल से दो सी योजन की दरी पर था। कालमी की आधुनिक स्थिति को निश्चित रूप से बताना कठिन है. किन्त अलसन्द दीप हिन्दकश पर्वत की जड में सिकन्दर द्वारा अपनी भारत विजय-यात्रा में बसाई गई सिकन्दरिया की नगरी थी । महावश में उसे योन अर्थात यनानियों की अलसन्द नगरी कहा गया है। कनियम ने इस सिकन्दरिया की पहचान . आर्थानक चरीकर नामक स्थान से की है, यह पजशीर और काबल नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में सामरिक महत्व रखने वाले स्थान पर अवस्थित है। इस प्रकार यह स्थान द्वीप अर्थात दो नदियों से घिरा हुआ प्रदेश था। रैपसन ने यह भी प्रदक्षित किया है कि जरीकर में शाकल अर्थात् स्थालकोट लगभग दो सौ योजन अरथवा पांच सौ मील भी दुरो पर था। इसमे एक योजन को ढाई मील के बराबर माना गया है। मिलिन्दप्रश्न से यह भी जात होता है कि यह राजा यनानी दरबारियो की एक बड़ी सख्या के साथ बीद्व भिक्ष नागसेन के पास जाया करता था. यह मख्या प्रायः पाच मौ बताई जाती है। राजा के साथ रहने वाले यनानियों में देवमन्तिय तथा अनन्तकाय के नाम उल्लेखनीय है। ये डिमेट्रियस और ऐन्टिओकस के यनानी नामो के मारतीय रूपान्तर प्रतीत होते है। इस ग्रन्थ के अनसार मिलिन्द बद्ध के परिनिर्वाण के ५०० वर्ष बाद हआ था।

मिनान्डर की वशपरम्परा तथा यूथीडीमस के राजवंश के साथ उसके सम्बन्ध के बारे में हमें निष्टिन रूप से कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐमा प्रतीत होता

है कि वह सामान्यकुल में उत्पन्न हुआ था। इस बात की सम्भावना बहुत अधिक है कि उसका विवाह यूथीडीमस द्वारा प्रवर्तित राजवंश मे उत्पन्न हुई कन्यासे हुआ। था। रैपुसन ने विभिन्न मुद्राओं के गम्भीर अध्ययन के आघार पर यह कल्पना की है कि मिनान्डर ने डिमेट्यिस की पूत्री तथा एगेथोक्लीज की बहन ऐथोक्लिया से विवाह किया या और उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम मिनान्डर की मृत्यु के समय अभी नाबालिंग था. अपने बेटे की नाबालिंगी में ऐगेथोविलया ने उसकी सरक्षिका के रूप में कुछ समय तक शासन किया। यह परिणाम मिनान्डर, ऐगेथोक्लिया और स्ट्रेटो प्रथम के कुछ विशेष मद्राप्रकारों के गम्भीर अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। ताबे के कुछ चौकोर सिक्को के पुरोभाग में राजमुकुट घारण किये एक नारी का घड़ (Bust) और पृथ्ठ मागमे पत्नो वाली तथा माला और ताडकी शासा घारण करने वाली विजया देवी (Nike) की मृति है। इस घड़ को पहले पल्लास ऐथीन नामक युनानी देवी की मूर्ति समझा जाता था। किन्तु रैपुसन के विचार में विजया देवी की मूर्ति सम्भवत निकेईया नामक नगरी (वर्तमान झेलम) की देवता की थी। ये सिक्के इस स्थान की टकसाल में डाले गये थे। इनके दूसरी ओर की नारी पल्लास ऐथीन न होकर रानी की प्रतिमाथी, क्योकि इस पर अकित मृति की शकल रानी ऐंगेथोक्लिया के नाम से अकित सिक्को पर बनी रानी की मित से बिल्कल मिलती है। इस आधार पर यह कल्पनाकी गई है कि मिनान्डर के सिक्को पर उसकी रानी ऐगेथोकिल्या की मीत बनी है। इसी प्रकार तोबे के कुछ चौकोर सिक्को पर ऐगेथोक्लियाऔर स्ट्रेटो की मृतिया एक ओर बनी है और दूसरी ओर एक चट्टान पर अपने डण्डे के साथ घटने पर विश्राम करते हुए नग्न हिरा-. क्लीज की मूर्ति है। यह यूथी डीमस वशीय राजाओं की मुद्राओं का विशिष्ट प्रकार था। स्ट्रेटो की मुद्राओं पर इसका बना होना इस राजवश में इसके सम्बन्ध को सूचित करता है। इन सिक्को के पृष्ठ भाग में महारजस त्रातरस ध्रमिकस त्रतस का लेख है। रैपुसन के मतानुसार ये सिक्के स्ट्रेटों की उस दशा की मूचित करते है जब वह नाबा-लिंग था। ब्रिटिश स्युजियम की एक महत्त्रपूर्ण मुद्रा में स्ट्रेटो तथा ऐगेथोविलया की यगल मृतियाँ बनी हुई है। इनके पूरीमाग पर वेसीलिओस स्टेटोनास कोई ऐगे-**थोक्लियास** कालेख अकित है और पृष्ठ भागमे पल्लाम ऐथीन की मूर्ति के साथ महारजस त्रातरस अमिकस त्रतस का लेख है। यह इस बात को सूचित करता है कि स्ट्रेटो को बडे होने पर भी अपनी माता के सरक्षण की आवब्यकता थी और वह अभीतक राजकीय कार्यों की देखमाल कर रही थी। इस मुद्रा की तुलना लाहौर संग्रहालय में विद्यमान स्ट्रेटो के एक अन्य सिक्के से की गई है जिस पर केवल राजा

को तहण मूर्ति पुरोमाग पर बेसिलिओस सोटेरोस विकाइओ स्ट्रेटोनोस के यूनानी लेख के साथ अंकित है और पृष्ट माग में प्रकृत में लेख तथा ऐथीन की मूर्ति है। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि स्ट्रेटो अब बालिल हो चुका था और उसे अपनी माता के सरकाण की कोई आवस्यकता नहीं थी। यद्यापि व्हार्टर हैंड ने रैप्सन को इस कल्पना को चुनौती देते हुए यह लिखा है कि इम बात कोई स्वष्ट प्राण नहीं है कि एमें योजिलव्या मिनाव्यर को रानी और स्ट्रेटो प्रथम की जननी यो, फिर मी आजकल अधिकांश विद्वार रैपसन की इन कल्पना को यथाई मानते हैं।

मिनान्डर का श्वासन-काल भी ऐतिहासिको में उथ विवार को विषय बना हुआ है। सामान्य रूप से इनका समय दूसगे धनान्टों ई० पूर्व के मध्य में १५५ ई० पूर्व से १३० ई० पूर्व के मध्य में १५५ ई० पूर्व से १३० ई० पूर्व के मध्य में १५५ ई० पूर्व से १३० ई० पूर्व के मध्य में १३० ई० पूर्व के मध्य में १३० ई० पूर्व के सिन है। इसके राज्य का विस्तार उसकी सिनान्डर का समय ११५-६० ६० पूर्व मानने है। इसके राज्य का विस्तार उसकी सिनान्डरों से मूचित होता है। ये सिन्ध के अनेक जिलों में उपलब्ध हुए है। येरिज्लस के वर्णनानुसार सहयो बतायदी ईपार्थ में कारियावाड में उसकी मुद्राओं का प्रचलन था। आरो-मिटा के एपीलोंडोरस के वर्णनानुसार मिनान्डर ने पूर्व दिशा में हिस्तेनिम नदी को पार कियावाओं र बहुईमास नदी तक पहुंचाथा। क्रिस्तेन्स नदी सम्मवन हिस्ते-सिस या व्यास नदी है। ईमामस प्राष्ट्रत की इन्ह्यमयी अथवा सस्कृत की इन्ह्यमसी का यूनानी रूपान्य प्रमीत होता है। इमा नदी की पहचान पचाल देश में बहुते वाली आजकल की काठी नदी से की जानी है, जो कुमाऊँ, एहेलकब्द और कल्लोज के प्रदेश में बहुती है।

पत्रकोरा और स्वात तदी के मनम से पश्चिम में लगमग बीस मील की हूरी एवं वाजीर के तवालटी प्रदेश में शितकोट नामक स्थान से सेल्कड़ी के बने हुए एक पात्र पर क्षारंग्नी के दो लेक में ले हैं। इनमें पहले लेक में मिनाव्य के सामन काल का वर्णत है। इस पात्र में पूत्रा के लिये जावस्मृति बुद्ध के कुछ पित्र अवदीव विस्कृतिक नामक राजकुमार ने मिनाव्य के सामम से स्थापित किसे थे। सहसम्मन तर स्थापन राजका को कोई सामन सा विस्कृति के पुत्र या पीत्र विस्वप्रमित्र में दूसरी बार इन अवदीपों की प्रतिच्या की। विकासित्र के पृत्र या पीत्र विस्वप्रमित्र ने दूसरी बार इन अवदीपों की प्रतिच्या की। विकासित्र के इस अमिलेल से मह सूचत होता है कि मिनाव्य का सामन पेशावर के प्रदेश पर और सम्मवत का बाल नदी की उपराणी मारी पर था। इस समय तलिलाल तथा पुत्रकावती में कोई स्वतन्त्र राजा नहीं थे। इस प्रकार मुद्राओं तथा उपर्युक्त अमिलेल के आधार पर मिनाव्य रिकार में राज्य में निमालित ये— अफगानित्यान का मध्यवती प्रदेश राज्य में निमालित्य प्रदेश सम्मिलित ये— अफगानित्यान का मध्यवती प्रदेश राज्य में निमालित्य प्रदेश सम्मिलित ये— अफगानित्यान का मध्यवती प्रदेश स्व

उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, पजाब, सिन्ध, राजपूताना. काठियाबाड् तथा सम्भवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ माग।

मिनाण्डर के अतिरिक्त किसी अन्य यूनानी राजा ने इतने अधिक विभिन्न प्रकार के निक्कं प्रविज्ञत नहीं किये । उसके अधिकाश सिक्कं सीने और तार्वे के हैं अगेर इनसे तीन विभिन्न प्रकार या शैनियां पाई जानी हैं। उसकी मृताओं के एक स्थाप्त कर होनाना में उसकी आवाश सूर्ति मिन्तती हैं, इनका सिन्त कई बार सिरस्त्राण-युक्त होता है और कई बार मुकुट से सुशोभित होता है। कई मिक्नो के पृष्ठ आगा पर एथीन प्रोमेकका की मृति वनी हुई है। इन सिक्को परप्राय पुनानी और प्राकृत में बेसीलिओत सोटेरोस मंनदी तथा महरजा जनतर से मनका के लेख मिन्तत में है। कुछ उत्त एव नाम्न मृताओं पर सोटेरोस के स्थान पर क्षित्र के लेख मिन्तत में जनतर सके स्थान पर प्रमिक्त का लेख मिन्तत है। इन नाम्न मृताओं पर राजा की मृति वृद्धावस्थापर व्यक्ति की है। इससे यह परिणाम निकाल गया है कि राजा ने इस उसपि को अपने शामन काल के अलिम माम पे घारण किया था, फल्त उसमें बड़ी परिपक्त आय में बीड धर्म प्रष्टण किया था।

कुछ विदान इन मुद्राओं के आघार पर मिलिन्द्रप्रकन के इस करवन की पुष्टि करना चाहने हैं कि मिलिन्द ने बाद में बीद धर्म स्वीकार कर लिया था, किन्तु मिनान्दर की मुद्राओं के झिसकत शब्द में यह करना करना पुष्ट प्रमाण नहीं प्रतिविद्धाल के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्व

मिनान्डर की राजधानी शाकल थी। इसकी पहचान अधिकाश विद्वानो ने

विकामी प जाब के सुप्रसिद्ध नगर स्थालकोट से की है। यहाँ उसने बडी योग्यता और न्यायपरायणता के साथ शासन किया और उसे अदमत लोकप्रियना प्राप्त हुई। प्लटार्कने लिखा है कि वह अपने प्रजाजनों में इतना अधिक लोकप्रिय था कि उसकी मत्य के बाद उसके अवशेष प्राप्त करने के लिये प्रजाजनों में काफी संघर्ष हुआ। अन्त में के इन अवशेषों का बँदवारा करने के लिये सहमत हो गये। विदेशी होते हुए भी मिनान्डर ने भारतीय जनता के हृदय में जो उच्च स्थान प्राप्त किया उसका कारण उसकी उदारता, सहिष्णता, न्यायप्रियता, सशासन एवं उत्कृष्ट राज्य-व्यवस्था थी। सम्भवतः वह यनानी होते हुए भी भारतीय सम्यता और संस्कृति का अनत्य भक्त था। यद्यपि वह जन्म से विदेशी था, किन्तुकनिष्क की मौति विचारो और धर्मकी दिष्ट से वह विश्द्ध मारतीयथा। बौद्ध धर्मकी शिक्षाओं से प्रमावित होकर उसने तथागत के धर्म को स्त्रीकार किया था और बौद्ध परस्परा के अनुसार नागसेन के प्रभाव से वह अपने अन्तिम जीवन में सन्यासी हो गया। उसने अपने पत्र के लिये राजपाट छोडा. प्रवच्या ग्रहण की और अर्हत बना । इस बौद्ध अनश्रति का समर्थन यनानी इतिहास लेखक नहीं करते हैं। प्लटार्कका कहना है कि राजा की मृत्य् एक सैनिक शिविर में हुई। **मिलिन्दप्रदन** में मिनान्डर के चरित्र का वर्णन करने हुए यह कहा गया है कि वह विद्वान, चतुर, बद्धिमान और योग्य व्यक्ति था। उसने विभिन्न कलाओं में प्रवीणता प्राप्त की थी, वह श्रति, स्मिति, न्याय, वैशेषिक, गणित शास्त्र, संगीत शास्त्र और यद्धकला में निष्णात था। बाद-विवाद एवं शास्त्रार्थ करने में वह अजेय और अदिनीय समझा जाना था।

मुद्राओ पर मिनान्डर एक तथ्ण तथा अघेड आणु के व्यक्ति के रूप में दिलाया गया है। उससे यह मुलित होता है कि उसका शासन-काल काफी लव्या था। काबुल में मन्यात कि किन्तु प्रदेश में उपलब्ध होने बाली मुद्राएं मी इसी बात को प्रकट करती है। सम्मयत उसकी मृत्यु १२० ई॰ पूर में हुई। इसमें कोई मन्देह नहीं कि वह हिन्द-मुनानी राजाओं में सबसे बडा तथा महत्वपूर्ण यवन राजा था। उसके समय में इन राजाओं की शक्ति अपने चरम शिवर पर पहुँच गई थी। परिचम में काबुल नदी की षाटी से पूर्व में यम्मा नदी तक, उत्तर में स्वात नदी की षाटी से दक्षिण में अव्योसिया के प्रदेश तक उसकी प्रमृता विस्तीणं थी। किनयम ने यह कल्यना की है कि मारन में नया हिन्दुकश पर्वत के दक्षिण के प्रदेशों में प्राप्त होने बाजी सफल्डा

भी ए० के० नारायण के मतानुसार यह स्थालकोट नहीं, प्रपितु बाजौर के कवायली प्रदेश में कोई स्थान था—दि इन्डोप्रीक्स, पुष्ठ १७२–७३

से प्रोत्साहित होकर उसने विश्वास के राज्य को उन प्राप्त करने की योजना बनाई। सम्प्रवतः इसीजिये उसने पार्थिया के विश्वद सचर्च करने वाले सेल्यूकसवशी डिमेट्रियस ब्रितीय की सहाया की। इसी कार्य के लिये पश्चिम की ओर जाते हुए एक सैनिक सिविर में उसकी मत्य हो गई।

मिनान्डर के बाद के राजा--मीरजका तथा कुन्दूज मुद्रानिधियाँ--

मुकेटाईदीन और मिनान्डर की मृत्यु के बाद हिन्द-यूनानी राजाओं के इतिहास पर प्रशाब डालने वाली सामधी बहुत ही कम है। पुरणों में केलल आठ यनन राजाओं का उल्लेख मात्र है। किन्तु इनके राज्यकाल पर प्रकाश डालने वाली कोई मी नई बात पुरणों में नहीं मिलती है। इनका तिहास जानने का एकमात्र साधन मुद्राये ही है। भीरजका निधि तथा कुन्दून निधि से इन यूनानी राजाओं के इतिहास पर नवीन प्रकाश पढ़ा है। भीरजका निधि में हिन्द-यूनानी राजाओं के प्रशास पत्र नवीन प्रकाश पढ़ा है। भीरजका निधि में हिन्द-यूनानी राजाओं के प्रशास पत्र नवीन प्रकाश के इतिहास पर नवीन प्रकाश के ही प्रशास के प्रवास प्रकाश के सिक्त सकता की प्रमास राजाओं की ४००० मुद्राये और साढे पांच हजार आहत मुद्राये तथा नवशिला की और नुमानी एक ती पुरानी मुद्राये मिली है। यह समझ सिक्तों की सस्था की दृष्टि से बडा महत्व रखता है। कुन्दूज उत्तरी जफगानिस्तान में हैं। इस पहन प्रकाश की अरेप सिक्ते के स्थान पत्र ही सिक्ते दिश्ले सिक्ते हैं। इस मुद्रा-समझ की एक वडी विशेषदा यह है कि इसमें प्रदेटी, एमेनलास आदि यूनानी राजाओं के कुछ सबंधा नई सिक्ते के मिलके सिल्ट है।

इनसे हिन्द-पूनानी राजाओं के इतिहास पर नया प्रकाश पढ़ा है। इनसे इन राजाओं के सम्बन्ध से मानी जाने बाली इस पुरानी धारणा में कुछ पिनतंत्र हो गया है कि हिन्द-पूनानी सत्ता इस समय दो राजवशों में बैटी हुई थीं। अंतर मनी के पिनतंत्र सिक्सिय से युक्टाईडीज के बख़त्र जासना करने खे और इस नदी के पूर्व में सूपीशीसम के बंध के राजाओं का शासन था। इसके स्थान पर अब उपयंक्त मुझा-निधियों के आधार पर यह कल्पना की जानी है कि उन दिनों एक ही समय में यहाँ एक से अधिक राजाओं का शासन था। ये आपस में एक दूसरे से लड़तें रहतें थे और इनमें गृह-पूछ चलता रहता था। यह स्थान उस समय तक चलती रही जब तक विश्वन्न प्रदेशों और विभिन्न समयों में शको, पहलवों और कुषाणों ने इनकी सत्ता का विश्वन्न मही करिया।

मुद्राओं के विभिन्न प्रकारों के आधार पर १३० ई० पू० के बाद हिन्द-पूनानी राज्य को निम्नालिबित मात प्रदेशों में बौटा जाता है—(१) हिन्दूकुश के उत्तर में बदक्यां का प्रदेश, (२) कावुल नदी की घाटी अथवा परोपेमीसदी(३), गवनी का प्रदेश अथवा उत्तरी अव्वासिया, (४) सिन्धु नदी के पश्चिम का प्रदेश अववा पश्चिमी गन्यार, दिसकी मुख्य नपरी पुष्कावादी थी, (५) स्वात नदी की घाटी अववा उद्यान, (६) सिन्धु नदी के पूर्व का प्रदेश, जिसकी प्रवाचनी तक्षरिका थी, (७) केलम नदी के पूर्व का तथा जम्मु और स्थालकीट का प्रदेश।

६न सात प्रदेशों में शासन करने वाले विधिन्न यूनानी राजाओं को श्री ए० के॰ नारायण ने पौच समूहों में बाँटा हैं। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जायगा —

| प्रदेशों के नाम              | <b>বি</b> শিদ্ধ | प्रदेशों में                      | शासन करने वारे      | राजसमूहों के                                                    | नाम         |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| (१)                          |                 | (२)                               | (₹)                 | (٨)                                                             | (५)         |
| १हिन्दूकुश प<br>उत्तर के प्र |                 | गेक्जीनस्<br>-                    | लिसियास<br>थियोफिलस | यृत्रेटाईडीज<br>आर्वेदियस<br>एन्टियलकि<br>एमिन्तास              | डम          |
| २काब्ल नदी<br>की घाटी        | । अपोलोडोटस     | ा फिलोग                           | जीनस लिसियाः        | स आर्ग्वेबियस<br>हेलियोक्लीव<br>एन्टियलकिश<br>एमिन्तास<br>हमियस | र द्वितीय   |
| ३——गजनीका<br>प्रदेश          | स्ट्रेटो प्रथम  | एष्टिमेन<br>द्वितीय               | त्स जोडस प्रथ<br>र  | म आर्लेबियस                                                     | ī           |
|                              | अपोलोडोटम       | फिलोक्ज                           | ोनस लिसिय           | स एन्टियल                                                       | <b>त्डस</b> |
| ४पश्चिमी<br>गन्धार           | स्ट्रेटो प्रथम  | एन्टिमेक<br>द्वितीय               | स थियोफिल्स<br>!    | एन्टियलकि<br>डियोमीडी                                           |             |
|                              | अपोलोडोटम       | फिलोक्य<br>निसिया<br>हिप्पोस्ट्रे | स                   | एमिन्तास<br><b>हमियस</b>                                        | र्आटिमिडोरस |

५---स्वात नदी अपोलोडोटस एन्टिमेकम जोइलस प्रथम की घारी

६—तक्षशिला का स्ट्रेटो प्रथम एन्टियलकिङम प्रदेश अपोलोडोरम फिलोकनीनम टेलीफम

प्रदेश अपोलोडोटस फिलोक्जीनस टेलीफस हिप्पोस्ट्रेटस हमियस

७—जम्मू-स्यल- स्ट्रेटी प्रथम कोट का प्रदेश अपोलोडोटस जोडलस द्वितीय डियोनिसम अपोलोफेनस

स्टेटो द्वितीय

यहाइम समयके कुछ प्रसिद्ध राजाओ का ही सक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

स्ट्रेडो (Strato)— मिनाल्डर की मृत्यु के बाद उमका पुत्र स्टेटो नार्वालिय था, अन उसकी माना ऐसेपीकिया ने उसकी सर्वाश के रूप में बुछ समय तक शासन किया। सम्मक्त यह शासन देरतक नहीं रहा। इसके बाद एक ऐसा मान्यवर्ती युग आया जिसमें के दोनो शासन करने थे। इसकी मुक्ता उत सिककी में मिलनी है जिनमें ऐसेपीकिया ने साथ स्टेटो की आवक्ष युग्त मूर्तिया मिलनी है और ऐसेपीकिया के साथ रानी के शब्द को छोड़ दिया गया है, केवल पूछ माग पर स्टेटो के बाद उसका नाम जिलागया है। सम्मवन उसमें यह सूचित होता है कि स्टेटो इस समय बाजिला हो रहा था, बह पूरी प्रभूता हम्मात करने के लियो अधीर था, फिर मी इन सिककों पर उसकी माना का चित्र यह प्रदिश्ति करना है कि उसने पूर्व अधिकार साथ साथ है। इस प्रकार के सिककों प्रभाव है। इसके बाद या तो ऐपीपीकिया की महसा मृत्यु हो गई अथवा उसने अपने पुत्र के बाजिस होने पर शासन के सम्युगं अथिवार उसकी सीप दिये।

स्ट्रेटो के सिक्को से यह प्रतीत होता है कि उसका शासन-काल बहुत लम्बा

या, क्योंकि उसके कई सिक्को में वह बहुत वृद्धा दिलाया गया है। रैप्सन नंदसकी विमिन्न अवस्थाओं के सिक्को के तुल्लात्मक अध्यापन के आधार पर यह कल्याना की बी कि इसका घासन-काल ७० वर्ष तका भागे। 'इसमें सन्देह नहीं कि कुछ सिक्कों में स्ट्रेटी ७० या ७५ वर्ष का प्रतीन होता है। किल्तु अन्य ऐतिहासक इनके शासन-काल को २५ वर्ष की अविध से अधिक का नहीं मानते है। उनका यह कहना है कि इसके बाद अन्य राजाओं ने इसका राज्य छीन लिया, और जब इन राजाओं को नवामन्तुक गको ने हराया तो स्ट्रेटी ने घाको का नाथ देते हुए अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार स्ट्रेटी का पहला शासन-काल १३० ई० पूर्व में ९५ ई० पूर्व तक था। दे

मिनान्डर की मृत्यु के बाद कई कारणों से उसका राज्य क्षीण होने लगा।
एक स्त्री के शासन और नाबाजिंग बेंटे की परिस्थिति ने महत्वाकाक्षी सामन्त्री की
विद्रोह करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। आन्तरिक फुट से और बाह्य आक्रमणों से
यह राज्य निर्वेश होने लगा। इसी कारण इस समय एक ही समय से विभिन्न प्रदेशों
पर अनेक स्वक्ति शासन करने लगे। यहाँ केवल कुछ प्रसिद्ध राजाओं का ही उल्लेख
किया जायगा।

एष्टिप्रसिक्टस---मिनान्टर के अतिरिक्त यही एकमात्र ऐसा यूनानी राजा है जिसका उल्लेख सारतीय साहित्य में भी मिलता है। सच्य दरेश में भोपाल के तिकट प्राचीन विदिशा नगरी (बेमनगर) में प्राप्त एक गण्डध्यव पर दूसरी खताब्दी ईं कु पूर्व को ब्राह्मी लिंग में लिल गये एक लेख में यह बनाया नया है कि काणीपुत्र सामान्य र राजा के शासन-काल के चौदहवे वर्ष में महाराज एष्टिअल्किडस (अलाव्यिका के रावद्त, तक्षिणा निवासी दियोन के पुत्र हेस्सियोद्योस्त में यह गण्डब्ब्ब स्थापित किया। अत्यत्र (अथ्याय १२) यह बनाया जायगा कि यह ब्राह्मी अपिलेख सालावित कर्म के इतिहास में असामारण महत्व स्वनता है और यह उद्यक्ति करता है कि विदेशी लोग सारतीय धर्मों को किस प्रकार प्रहण कर रहे थे। किन्तु इसके साथ ही राजनीतिक इतिहास की असामारण महत्व स्वनता है और यह उद्यक्ति करता है कि यह सुचित होता है है। इसमें यह सुचित होता है कि हिस्त-यूनानी राजा एष्टिअल्व का महत्व कम नही है। इसमें यह सूचित होता है कि हिस्त-यूनानी राजा एष्टिअल्व सम्बन्ध ये। इस लेख से यह बात भी निश्चित होती है कि हिल्योडोरस की मानुमृत्ति तक्षीत्र से वह वात भी निश्चित होती है कि हिल्योडोरस की मानुमृत्ति तक्षीत्र से सानुमृत्ति तक्षीत्र से वह बात भी निश्चित होती है कि हिल्योडोरस की मानुमृत्ति तक्षीत्र से वह बात भी निश्चित होती है कि हिल्योडोरस की मानुमृत्ति तक्षीत्र से वह बात भी निश्चित होती है कि हिल्योडोरस की मानुमृत्ति तक्षीत्र से वह बात भी निश्चित होती है कि हिल्योडोरस की मानुमृत्ति तक्षीत्र से कि मानुमृत्ति तक्षीत्र से कि सानुमृत्ति तक्षीत्र से कि सानुमृत्ति तक्षीत्र से कि सानुमृत्ति कर्षा स्वाचित से स्वच्य से इस लेख से से स्वच्य से सान्ध से स्वच्य से स्वच्य से स्वच्य से स्वच्य से स्वच्य से स्वच्य से सान्ध से स्वच्योस से स्वच्य से स्वच्योस से सान्य से सम्बच्योस से सान्य स्वच्य से स्वच्य से सम्बच्य से सान्य से स्वच्य से सान्य से स्वच्य से सान्य से स्वच्य से सान्य से सान्य

१. कै० हि० इ० ख० १।

२. अवधिकशोर नारायरा-वी इन्डोग्रीक्स, पृ० १११।

एण्टिअल्किडस के राज्य में सम्मिलित थी। इसके सिक्कों से यह प्रतीत होता हैं कि इसका शासन न केवल सिन्धुनदी के पूर्व में तक्षशिला के प्रदेश पर था, अपित कपिश देश पर भी इसका शासन था। रैपसन ने इसकी ताम्र मुद्राओं के आबार पर यह कल्पना की है कि तक्षशिला में इसका शासन था। उपर्यक्त बाह्मी लेख से मुद्राओं की यह साक्षी पृष्ट होती है। इसके कुछ सिक्के युक्रेटाईडीज के कापिशी नगर देवता वाले सिक्कों के अनुकरण पर बनाये गये हैं। इनमें कापिशी नगरी की देवी यूनानी देवराज ज्यूस के साथ दिखाई गई है। ज्यूस के आगे बढाये हए बाँगे हाथ में निके ( Nike ) या विजया देवी है और मिहासन पर बैठे हुए देवता के सामने हाथी एक माला को देवी से छीन रहा है। एक दर्लम रजत मद्रामें इन्द्रका अभिवादन करने हुए उसके हाथी ऐरावत को दिखाया गया है। इन सिक्को से यह परिणाम निकाला गया है कि एण्टिअल्किडस का शासन कापिशी नगरी के प्रदेश अर्थात काबल नदी की उपरली घाटी में हिन्दकश पर्वतमाला तक विस्तीणंथा। एण्टिअल्किडस के अधिकाश सिक्के यनानी और प्राकृत भाषाओं में मिलते है। प्राकृत में इन मुद्राओं पर महरजस अवधरस ग्रन्तीग्र लिकितस का लेख है। इस प्रकार शिलालेखो और मुद्राओं की साक्षी से यह स्पष्ट है कि उसका शासन हिन्दकश पर्वत से तक्षशिला के प्रदेश तक विस्तीर्गथा।

विक्तु प्रतीत होता है कि उसके सासन-काल के अन्तिम दिनों में आपेलो-डोटस नामक एक दूसरे यूनानी राजा ने उस पर हमला किया और उसने मिन्यू नदी से परिचम का समुचा प्रदेश उसमें छोन लिया। इस समय क्षेत्रम नदी के पूर्व में जस्मूनवा स्थालकोट के प्रदेश में स्ट्रेटों का सामन बा और एण्टिअन्किटम का राज्य केवल तस्त्रमिला के प्रदेश में स्ट्रेटों का सामन बा और एण्टिअन्किटम का राज्य केवल तस्त्रमिला के प्रदेश तक ही सीमिन रह गया। उसे दोनों और में सब्दों का सामना करना पड रहा था। सम्मवन इस विवस परिन्थित में सहा-यता पाने के लिये उसने अपने राजदूत हेलियोडोरम को विदिशा मेजा। इस प्रमम् में यह बात उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त स्वामा में मागमड के लिये रखक का अर्थ देने वाली यूनानी उपाधि सोटर के मारतीय कप सातार का प्रयोग निवा गया है। मारतीय राजा के लिये ऐसी यूनानी उपाधि सम्मवन उसको हेलियो-डोरम ने प्रदान की थी। इस विषय में यह बात मी उल्लेखनीय है कि यह यूनानी उपाधि एण्टिल्किडम ने अथवा उसके पूर्वकर्ती राजाओ ने धारण नहीं की थी। कर उसकी स्थानी राजदूत ने मागमड के लिये इस उपाधि का प्रयोग किया। किन्तु सीड़ ही एण्टिल्किडक को तल्यिला से भी वित्रहोना पड़ा, या तो मागमड ने उसकी ही एण्टिल्किडक को तल्यिला से भी वित्रहोना पड़ा, या तो मागमड ने उसकी पूरी सहायता नहीं की अथवा यह सहायता उसके शत्रुओं की प्रगति को रोकने में पर्याप्त नहीं सिद्ध हुई ।

हाँसबस —यह बन्तिम महत्वपूणं हिन्द-यूनानी राजा था। बस्तुतः इस समय विमिन्न यूनानी राजा प्राप्त से लड़कर प्रपत्ती शक्ति लीण कर रहें था। इस प्रकार के विदेशी आकाराताओं को मारत पर आक्रमण करने का स्वणं अवसर प्रवाद के प्रदेश जीत जिये थे। अगले अव्यादों में इनके राज्य-विस्तार की प्रकार के विषय के प्रदेश जीत जिये थे। अगले अव्यादों में इनके राज्य-विस्तार की प्रकार का बार के प्रकार के प्रकार का सिक्य अव्यादा के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रवाद के प्रकार के प्रवाद के प्रकार के प्र

सम्मवत इस जिटल परिस्थिति में बारों और से हमला करने वाले शबुओं को रोकते के लिये विभिन्न युनानी राज्यों में एकीकरण का और स्थ बनाने का निवार प्रवल हुआ। यूंगीडीमस तथा यूंकेटाईटीज राजवातों के जो राजा अब तक एक दूसरे के उब विरोधी और प्रवल शबु थे, उन्होंने अपनी शबुना का परित्यान करके एकता के पूत्र में आबढ़ होनें का प्रयत्न किया। इन परस्पर विरोधी राजवशों के एकीकरण की मूचना हुई हीम्यस तथा उसकी राजी कीओवश यूगल मूर्तियों असित मिलानी है। मम मुझे के पूर्रोमाण में राजा-रानी की आवश यूगल मूर्तियों असित है और बैसिलिओस सोदेरीस हरमाईट्स केसोम्रोधीस का लेल है तथा पूछ गाम में राजा-रानी की श्रेषक यूगल मूर्तियों असित है और बैसिलिओस सोदेरीस हरमाईट्स केसोम्रोधीस का लेल है तथा पूछ गाम में राजा पोडे पर सवार है और प्राहत में महरजब अतरस हैरमधस कांस्वयय का लेस है। किल्लु इस एकीकरण का भी हॉमयस को कोई लाम नही प्रारत हुआ, शबुओं ने इस यूनानी राज्य को ममारत कर दिया।

हमियस के सिक्को से यह प्रतीत होता है कि उसके शासन-काल के प्रार-म्मिक माग में उसके राज्य में बड़ी समृद्धि थी। इस समय के चौदी के सिक्कों में दूसरी षटिया घातुओं का मिश्रण बहुत ही कमपाया जाता है। इन सिक्को पर राजा की मुकुट-मण्डित आयक मृति बनी हुई है, पुरोमाग में बेसि सम्रोस सौटेशेस हरम्सीओं का लेख है और पृष्ट माग में सिहासन पर आसीन ज्यूस देवता की मृति है और अहत माथा स्वाया स्तोप्ही लिशि में यूनाती लेख का अनुवाद है। धीरे-धीर राज मुद्राजी में मिश्रण की मात्रा बढ़ती जाती है और अन्त में तोचे के सिक्के मिलते हैं जिनमें यूनानी सोटेरोस शब्द को स्टीरोस्मु के विकृत रूप में लिखा गया है और प्राकृत में दूमरी ओर इनका अनुवाद महतस किया गया है। रैत्सन के मतानुनार ये सिक्के पाध्यिनों ने प्रचलित किये थे और बाद में इन सिक्को का स्थान कुजुल करिएसस के विजिन्न

कुछ सिक्को पर हमियस और कुषाण राजा कदफिसम के नाम साथ-साथ पाये जाते हैं। इन तिकको के आधार पर हमियस के गण्य की ममारित के बारे में कई की कल्पनाये की गई है। पहले यह माना जाताबा कि दोनो राजाओं ने मिलकर ये मिक्के प्रचलित किये थे और हमियस के एक्टम बाद उसके राज्य पर कुजूल कदफिसस ने शासन किया, उमने इस प्रकार के सिक्के विशेष उद्देश्य से प्रचलित किये। यह उद्देश्य इस प्रदेश के गुनानियों को यह बताना था कि कह मुनानी राजा हमियम का जामनिक उत्तराधिकारी है। अत. उसने जनमन को अपने पक्षों के रुप्ते के लिये और अपनी सत्ता सुदु करने के लिये ऐसे मिक्का का प्रजलन किया। इस प्रकार ये मिक्के उसकी प्रचार मुझये (Propaganda come) थी।

अन्तिम राजा हॉमियस के सिक्को पर अपना नाम अकित करवाया। इस विषय में देखोधर का एक अन्य मत बहु मी है कि यूनानी सिक्के उन दिनो सर्वेत्र प्रचलित है, अत कुजुल के ब्यापार की सुविधा के लिये श्ली सिक्को को प्रचलित रखना अधिक अलक्षा समझा।

हॉमयस के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में और विशाल प्रदेश में मिलते है। इनके आधार पर यहाँ तक कल्पना की गई है कि हमियस का राज्य झेलम नदी तक विस्तीर्णया। किन्तु यह बात सत्य नहीं प्रतीत होती है। आजकल सब विद्वान सामान्य रूप से यह स्वीकार करते है कि उसका शासन काब्ल नदी की समुची घाटी ( Parapamisadae ) में तथा हिन्दक्श पर्वत के उपर के कुछ प्रदेशों में था। गजनी के निकट मीरजुका निधि में हमियस के एक हजार सिक्के मिले हैं। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसका शासन काबल की घाटी के साथ-साथ अर्खोसिया के उपरले प्रदेश में मीथा। किन्तु तक्षशिला अथवा पूर्वी गन्घार मे उसके शासन के पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। तक्षशिला की खुदाई में उसकी कोई भी रजत मद्रा नहीं मिली है। यहाँ से उसके ताँब के २६३ सिक्के अवस्य मिले है, इनमें राजा की आवक्ष मित के साथ विजया देवी (निके) की मित बनी हई है। एक ओर यनानी में लेख है तथा इसरी ओर प्राकृत में महरजस रजरजस महतस हेरमयस का लेख है। केलियोपे के साथ उसकी यगल मित वाले सिक्कों के आधार पर यह कल्पना की गई है कि यह हिप्पोस्टेटस नामक राजा के बन की एक राजकमारी थी। जब हिप्पोस्टेटस पर गन्धार में एजेंस प्रथम ने शासन किया तो इस खतरे से बचने के लिये सम्भवत. हर्मियम ने हिल्लोस्टेटस में मन्धि कर ली और इस सम्बन्ध को अपने बदा की कन्या का हमियम के साथ विवाह करके सम्पुष्ट किया। रैपसन का यह विचार है कि हर्मियस ने काफी लम्बे समय तक शासन किया। उसने यह कल्पना हर्मियस के सिक्को पर बने हुए उसके चित्रों से की है। इन सिक्कों में हमें वह तरुणाई से बृद्धावस्था तक के विभिन्न रूपो में दिलाई देता है। उसने कम से कम बीस वर्ष तक शासन किया होगा और उसके शासन की समाप्ति ५५ ई० पूर्वमें हुई होगी।

काबुल घाटी (पेरोपेमीसदी) के हिन्द-पूनानी राज्य का अन्त करने वाले कुषाण नहीं, अपितु पहलब थे। रैप्सन के मतानुषार इस बात की पुष्टि उन विककों से होती हैं जो पहलब राजा स्पर्णिस्स (Spalvosos) ने काबुल के पुनानी राजाओं की अंकी के अनुसार प्रचलिन किये थे और जिंत पर सिहासन पर वैटी हुई ज्यूस की मूर्ति बनी हुई है। जिंद प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी मुगल सम्नाद साह आलम के नाम से अनेक वर्षों तक ध्यये डालती रही, उसी प्रकार यूनानी सासन समाप्त करने पर मी पहलव राजा यहाँ यूनानी ढंग की पुरानी मुद्रावों को चलाते रहें। रैप्सन के इस कथन के आबार परटानं ने यह कल्पना की थी कि काबुल नदी की घाटी में हॉमयस के यूनानी राज्य का विजेता पहलव राजा स्पलिरिस है, किन्तु वर्तमान ऐतिहासिक इस निवय में मार्थल की उस कप्पना को अधिक सस्य समझते हैं विसक्ते अनुसार एवं स प्रथम ने ही हॉमयस के पतन के बाद काबुल की घाटी को अपने राज्य का अंग बनाया।

एजोस के सिक्के काबुल नदी की घाटी की अपेक्षा गजनी और गन्धार के प्रदेशों में अधिक मिलते हैं। इससे यह सुचित होता है कि एजेस ने काबल की घाटी में उतने अधिक लम्बे समय तक शासन नहीं किया जितने लम्बे समय तक उसने यह शासन अर्लोसिया और गन्धार में किया। अतः यह कल्पना की जाती है कि ५५ ई० पूर्व में हर्मियस की मृत्यु के बाद ही एजेन प्रथम ने काबुल की घाटी को जीता। यह घटना उसके राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में हुई। एजेस ने गन्धार पर विजय करने के बाद ही कावल की घाटी का प्रदेश (परोपेमीसदी) जीता था। गन्धार की विजय ७० ई० पूर्व में हुई थी। इस परिस्थिति के आधार पर यह परिणाम भी निकाला गया है कि हमियस ने अपनी सत्ता गजनी में सुदृढ की और यहाँ से वह गत्वारकी ओरबढा । मीरजकानिधि में तथा गजनी में हजारों की मात्रा में मिलने वाले इसके सिक्कों से यह प्रतीत होता है कि एजेस ने गजनी से करम की घाटी के रास्ते से आगे बढते हुए गन्धार पर अधिकार किया। इस प्रकार इसने हमियम के राज्य को दक्षिण की ओर से कृतरना शुरू किया और उसे केवल काबल नदी की घाटी तक ही सीमित कर दिया। एजेसे प्रथम ने हर्मियस द्वारा शासित काब्ल घाटी पर अधिकार करने से पहले दक्षिण में गजनी पर और पूर्व में गन्धार पर अधिकार कर लिया, क्योंकि इसके बाद वह मडासी चाल ( Pincer movement ) द्वारा काबुल की घाटी को आसानी से ले सकता था। इसके बाद काबल की घाटी का यूनानी राज्य चारो ओर से विरोधी शत्रुओं के प्रबल प्रवाह में अकेला छोटा सा टाप मात्र रह गया।

हाँमयस अनिम हिन्द-यूनानी राजा था। उसके राज्य की समाजि के साध ते सी वर्षों की हिन्द-यूनानी राजाओं की परम्परा का लोप हो जाता है, जिसमें उन्तालीस राजाओं और दो रानियों ने शासन किया था। इस राजवंश की स्थापना करने बाले महत्वाकाओं और साहसी व्यक्ति थे। उस समय सारत में एक सुद्दुह केन्द्रीय शक्ति का जनाव था, अतः उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया; किन्तु जब उनसे सी अधिक साहसी और सूर्यित नवीन जनजातियाँ इतिहास के रंगमंच यर उतर्री, उन्होंने यूनानी राज्यों को चारों ओर से घर किया तो आपस में ही गृहयूद्व करके अपनी शक्ति औण करने बाले यूनानी राजा इनका देर तक मुकाबला नहीं कर सके। यूनानियों को शासन समाप्त होंने के बाद वे मी अन्य विदेशी जातियों के समान भारतीय जनता के महासमुद्ध में विलीन हो गए और उनकी कोई पृथक् सत्ता नहीं रही।

## यनानी शासन का प्रभाव

जतर-पिचिमी मारत में हिन्द-मूनानी राजाओं का शामन स्थापित होने से मारतीय और यूनानी संस्कृतियों में सम्बन्ध रेखापित हुआ। इससे पहले सिकन्दर के आक्रमण के समय में मारत और यूनान का प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ था। किन्तु उत्तका अक्रमण मारत के परिचमोत्तर प्रदेश नक ही सीमित था। बहु मारत में केवल उन्नीम मारा ही रहा, इस अल्पकाल में बहु तथा उनके साथी निरत्नर पूछों में सल्यान रहे अत दांनो जातियों में प्रत्यक्ष मम्पर्क होने पर भी इसका कोई बडा प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु विन्द्रा। किन्तु विन्द्रा। किन्तु विन्द्रा स्वानीयों और भारतीयों में प्रतिव्हा का स्वानीय हुआ। बोनों ने एक हुसरे एर बहुत प्रभाव और भारतीयों में प्रतिव्हान अवाना-प्रदान हुआ। यह होहरी प्रक्रिया थी। यह समझ लेना भारति होशी कि केवल यूनान ने विजेता होने के कारण भारत पर अविक प्रभाव डाल। बस्तुत विजेता होते हुए भी यूनानियों ने भारतीय सस्कृति के अनेक तत्व प्रदुण कियं। यहाँ विभिन्न कोनो देशों के सास्कृतिक आवान प्रयुक्त मार्थिक व्यक्त किया। अपित स्वानीयों के सास्कृतिक आवान प्रयुक्त मार्थिक व्यक्त किया। अपित स्वानीयों के सास्कृतिक आवान प्रयुक्त सार्थिक व्यक्त किया। अपित स्वानीया।

साहरय--इस क्षेत्र में यूनानियों और मारनीयों ने एक दूसरे की माया से कई शब्द ग्रहण कियं। यूनानियों का मारनीयों के साथ अंत सम्पर्क मैनिक क्षेत्र से आरम्भ हुआ था, अन यूनानियों ने लैंग्य, सेना और सेनायितवादी मारनीय घड्यों को ग्रहण किया। दूसरी और मारनीयों ने भी यूनानियों से अने के शब्द ग्रहण किये। इनमें कुछ शब्द तों अब हमारी साथा में इनने अधिक प्रचलित हो गये हैं कि हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये शब्द हमने किसी दूसरी माथा से सहण किए होगे। सस्कृत में यूनानी माथा से आये कुछ शब्द ये हैं—करुम,

टार्न-दी ग्रीवस इन बै/बेट्या एन्ड इन्डिया, पुष्ठ ३७७ ।

पुस्तक, खुलीन (घोडे की लगाम)। सस्कृत का सुरव युनानी के सिरिक्स ( Soivirnx ) का भारतीय रूपान्तर है। यह इस बात को सचित करता है कि सरक्षित दगों को जीतने के बारे में कुछ बातें मारतीयों ने यनानियों से सीखी होगी। संस्कृत में ऊँट का एक पर्याय कमेलक है। यह शब्द मनानी से आया है और इसके सम्बन्ध में कुछ प्रक्तों का समाधान नहीं हो सका है। संस्कृत में ऊँट के लिये उष्ट्र शब्द पहले से ही विद्यमान था। अतः कमलक शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के ऊँट के लिये ही आरम्भ में हुआ होगा। ऊँट दो ककूद वाले (Two humped) और एक ककद वाले होते हैं। हिन्द-यनानी राजाओ के सिक्को पर मिनान्डर से कृषाण राजाओं की मुद्राओं तक दो ककुद वाले ऊँट का ही चित्र मिलता है। इसे बैक्टिया का ऊँट (Bactrian Camel) भी कहा जाता है। किन्तु टार्न ने यह लिखा है कि बैक्टिया में युनानी लोग जिस ईरानी ऊँट का प्रयोग करते थे वह एक ककूद वाला ही होता था। कमेलक शब्द से यह सचित होता है कि यह भारत में न पाये जाने वाले एक नये प्रकार के ऊँट के लिये प्रयुक्त होता था। ककद बाले ऊँट के सिक्को से भी यही बात सुचित होती है। किन्तु बैक्टिया में इस प्रकार के ऊँट केन पाये जाने के कारण यह बात समझ में नहीं आरती है कि इस शब्द का प्रयोग यनानियों से भारतीयों ने किस प्रकार के ऊँट के लिये ग्रहण किया।

श्रीमती रीस डेविडस ने प्लेटों की रिपिक्ल के आदर्श राज्य कल्पना की तुलना मिल्लिय प्रकास में थिये गये आदर्श बीढ़ नगर से करते हुए यह कहा है कि मारतीय साहित्य में आदर्श नगर का यही एकमात्र बणंग है और सम्मवतः इसके लेखक को ऐसा वर्णन करने की यर पिन्ही होगी। टार्न (पृ०३७९) ने यह लिखा है कि इसके लिये हमें प्लेटों तक जाने की जहरत नहीं है। वीभी और तीसरी शताब्दियों के यूनानी साहित्य में ऐसे अनेक वर्णन लिखे गये थे। मिलिन्द-प्रकास आदर्श नगर का वर्णन पूनानी आदर्श राज्य (यूटोपिया) से बहुत कम साम्य रखता है, इस विषय में मिन्नित हम से कुछ मी नहीं कहा जा सकता। इसकी अपेक्षा सुम्नातनी शूह के अमिताम के स्वर्ग ना वर्णन यूनानी आदर्श आदर्श ना सुम्नाती कुछ के अमिताम के स्वर्ग ना वर्णन यूनानी आदर्श आदर्श करते हमें कुछ के अमिताम के स्वर्ग ना वर्णन यूनानी हम अस्वर्ग के उपना वर्णन यूनानी आदर्श अस्वर्ग के सुक्त के अमिताम के स्वर्ग ना वर्णन यूनानि स्वर्ग अपेक क्षर्य के अस्वर्गन का प्रमाण नहीं मिन्नता है।

एक यूनानी अलकारशास्त्री डियोकिसोतोम ( Diochrysotom ) ने लिखा है कि मारतीयों के पास होमर के ग्रन्थों का भारतीय भाषा में किया गया

टार्न-दी इन्डोग्रोक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इन्डिया, पृष्ठ ३७६ ।

एक बनुवाब था। टार्न ने इसे कोरी गप्प माना है, क्यों कि अब तक लैटिन के अति-रिस्त किसी अन्य माथा में सुनारी साहित्य के अनुवाद नहीं मिले हैं। डियो के उपर्युक्त कथन के आधार पर यह मी कल्पना की गई है कि मादत में होता नामक प्रसिद्ध छन्द का विकास नूपानी भाषा के एक छन्द हैस्सामीटर (Hexameter) हे हुआ। जैकोबी ने इस मत की स्थापना की है। किन्तु यह भत यथार्थ नहीं प्रतीत होता, स्योंक दोहे का प्रयोग अपभाश तथा हित्यी आदि भाषाओं में मिलता है, किन्तु प्राचीन सस्छत और पाली साहित्य में कही नहीं मिलता। कीच ने इस बात को भी मली मीति प्रयश्चित किया है कि दोहे का विकास स्वतन्त रूप से मादत में हुआ है और उसके लियं विदेशी प्रमाव को मानने की आवस्यकता नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ युनानी भारतीय ग्रन्थो से, विशेषत महाभारत से अवश्य परिचित थे। यह बात कुछ आश्चर्यजनक है, क्योंकि यनानी सामान्य रूप से एशियाई लोगो के साहित्य में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। फिर भी हेलियोडोरस का स्तम्मलेख युनानियो द्वारा महाभारत के अध्ययन का सचित करता है। इस लेख में एण्टियल किंडस नामक यनानी राजा के इत, मागवत वर्म के अन-यायी दियोन के पुत्र हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुडध्वज स्थापित करने का उल्लेख करने के बाद अन्त में यह लिखा है कि तीन बातों को अपने जीवन में ढालने से मनव्य स्वर्ग तथा अमतत्व प्राप्त करता है और ये तीन बाते दम (सयम), त्याग और अप्रमाद है। इस सदमं की तुलना महाभारत में पाये जाने वाले एक क्लोक से की जाती है। ३ इसके आघार पर यह कहा जाता है कि हेलियोडोरस न केवल विष्ण का उपासक था, अपित महाभारत का प्रेमी और अध्येता था। टार्न ने इस बात की सम्भावना प्रकट की है कि यह क्लोक सम्भवत उसके किसी भारतीय सहायक या लेखक द्वारा भी लिखवाया हुआ हो सकता है। किन्तू हमारे पास युनानियों के महाभारत से परिचय के कुछ अन्य प्रमाण भी है। टालमी तथा डियोनिसियस (Dionysius) के ग्रन्थ में पाण्डव-पाण्डु का नाम मिलता है, यह महाभारत में वर्णित पाण्डवो से सम्बद्ध है। इसके आधार पर यह कल्पना की जाती है कि टालमी और डियोनिसियस दोनो ने इस नाम को एक ऐसे युनानी व्यक्ति की रचना से ग्रहण किया है जिसने महामारत को पढ़ा था।

नाटको के सम्बन्ध में पहले कुछ लेखको ने, विशेषत. वेबर महोदय ने यह मत

१. कीय-ए हिस्टरी प्राक् संस्कृत लिटरेचर, पु० ३७०-१।

२. दि० च० से० इं०।

रक्षा था कि सस्कृत नाटकों का आविर्माव यूनानी नाटकों से हुआ है क्योंकि इन दोनों में अनेक साद्वय पाये जाते हैं। यूनानी नाटकों में एक पान में पैरासाईट होता है। इसी प्रकार सहत नाटकों में विद्युक्त होता है। इसी प्रकार सहत नाटकों में विद्युक्त होता है। यूनानी नाद्युव्यास्त्र के अनुसार रामच पर एक समय में पान से अधिक पात्र नहीं जाते हैं, यही नियम सक्तृत नाट्यास्त्र में मी है। यूनानी नाटकों में रामच पर मृत्यु, अमिन-काण्ड आदि है इश्च दिखाना विज्ञत था, मारतीय नाटकों में मी इसी परम्परा का अनुसरण किया आता है। मारतीय नाटकों का यविन्धा सहक्त स्वयुक्त में यूनान के साथ सम्बन्ध को नृत्विन करता है। किन्तु इस विषय की अधिक विवेचना होने पर वेचर की उपभूतान तरा है। किन्तु इस विषय की अधिक विवेचना होने पर वेचर की उपभूतानी नाटकों में कई मीलिक मेद हैं। यूनानी नाटक प्राय दुखान्त होते थे और मारतीय नाटक मुखान्त। यूनानी नाटकों में मृत्य के संघ का अध्योग होता था और मारतीय नाटक मुखान्त। यूनानी नाटकों में मृत्य क संघ में या यू पय दोनां का। यूनानी नाटकों में यदिवक्त का प्रयोग ही नहीं होता था। इस प्रकार के अस्व अनेक मीलिक मन्त्रमें के करण अब मारतीय नाटको पर यूनानी नाटकों के अस्व के अस्व के अस्व के अस्व करान को अस्व मारतीय नाटकों पर यूनानी नाटकों के असाब की करणना को असामाणिक समझा जाता है।

इसी प्रकार कथा साहित्य में भी पहले भारत को यूनान का ऋणी माना जाता था। हितोपदेश, पचनत्व आदि में वर्षणत विभिन्न पद्मत्तियों को कहानियों पर पूनानी लेकको का प्रभाव बनाया जाता था। किन्तु इस विषय में विद्वानों के गम्भीन अध्ययन एव कन्नशिलन से अब यह माना जाता है कि न तो यूनान ने भारत में और न ही मारत ने पूनान से कथा भारत या या होता है। इस मम्बन्ध में हमें प्रत्येक कथा के विकास को अल्ला-अल्ला कथा में देखा। इस मम्बन्ध में हमें प्रत्येक कथा के विकास को अल्ला-अल्ला कथा में देखा। बाहित्य को उत्पत्ति मारता में या चीन में हो सकती है। इसी प्रकार यूनान, बेविल्गेन, मिन्न और इंटान में उत्पन्न होने वाली कहानियों लोकप्रिय होकर अने रूपन स्थान देविल्गेन, मिन्न और इंटान में उत्पन्न होने वाली कहानियों लोकप्रिय होकर अने रूपन स्थान होने वाली कहानियों लोकप्रिय होकर

विज्ञान—भारतीय और यूनानी चिकित्साशास्त्र मे बिन्टरनिट्ज ने कई समानताओं का उल्टेंब करने हुए यह प्रतिपादिन किया है कि चिकिरसाशास्त्र के

विन्टरिनट्स—हिस्टरी ब्राफ इंग्डियन लिटरेचर, तृतीय खण्ड, यूष्ठ १७४;
 कीय—ए हिस्टरी ब्राफ सस्कृत लिटरेचर, युष्ठ ७४।

२. विष्टरनिट्ज---वही पुस्तक सण्ड ३, पृष्ठ २६४-३११; कीय---वही पुस्तक ग्राच्याय २७।

क्षेत्र में भारत यनान का त्रुणी है। वरक ने वैद्य के आचरण के विषय में जिल नियमों का निर्देश किया है, वे यनान के सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री हिप्पोक्रेटस (Hippocrate ) के नियमों से बहुत मिलते हैं। किन्तु कीय का मत है कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई परिणाम निकालना सम्भव नही है। ज्योतिय के क्षेत्र में यनान का प्रभाव निविवाद है। बहत्सहिता में निखा है कि यद्यपि यनानी म्लेच्छ है. तथापि ज्योतिक में प्रवीण होने के कारण वे ऋ'वियों की मांति पंजनीय हैं। र सस्कत में ज्योतिष के अनेक शब्द केन्द्र होरा आदि यनानी माषा से ग्रहण किये गये है। भारतीय ज्योतिष के पाँच सिद्धालों में दो अर्थात रोमक सिद्धाला और पौलिश सिद्धान्तों के नाम से ही यह स्पष्ट है कि ये युनातियों से ग्रहण किये गये है।

धर्म---- धार्मिक क्षेत्र में मारत का यनानियों पर काफी प्रभाव पड़ा। विजेता बोते हुए भी यनानियों ने विभिन्न भारतीय धर्म ग्रहण किये। हेलियोडोरस के स्तम्भ-लेख से यह स्पष्ट है कि वह विष्ण का उपासक था और उनकी पूजा के लिये। उसने गरुड्डक स्थापित किया था। मिलिन्दप्रश्न से यह स्पष्ट है कि मिनारडर ने यनानी राजा होते हए भी बौद्ध धर्म अंगीकार किया। दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व के उद्यान (स्वात नदी की घाटी) के एक लेख से यह प्रतीत होता है कि मेरीडार्क थियोडोरस नामक एक यनानी अधिकारी ने भगवान बद्ध के अवशेषों की स्थापना की थी। बेसनगर से प्राप्त एक महर में तिमित्र नामक व्यक्ति का उल्लेख है। श्री देवदत्त रामकण्ण भण्डारकर ने ६ सकी व्याख्या करते हुए यह कहा है कि इससे एक वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान का वर्णन है। कुछ यनानी सम्भवत जैनधर्म के भी अनुयायी थे। टार्न ने यह लिखा है कि चन्द्रगप्त मौर्थ के तिथिकम के सम्बन्ध मे मुचना देने बाला होगस नामक यनानी स्रोत यदि वास्तव में जैन नहीं था तो जैनधर्म के सिद्धान्तों में उसकी कुछ दिलचम्पी अवश्य थी। ४२ ई० पु० में स्वात के प्रदेश में थियोडोरस ने एक जलागय सब प्राणियों के लिये बनवाया था। इसके लेख से यह प्रतीत होता है कि वह निश्चित रूप से बौद्ध था। एक अन्य यनानी शासक (Meridarkh) ने प्राचीन तक्षशिला के निकट अपने माता-पिता की स्मृति के लिये बद्ध के पवित्र अवशेषो पर एक स्तुप अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनवाया था।

विष्टरिनट्ज तृतीय, खण्ड प० ५५४।

२. स्लेच्छा हियवनास्तेष सन्यक शास्त्रमिद स्थितम । ऋषियस ऽपि पज्यन्ते किम्पूनद विविद द्विज ।। ३. प्राकियोलाजीकल सर्वे प्राफ इन्डिया १६१४-१४, वष्ठ ७७।

पेशावर संग्रहालय में एक प्रस्तर-मृति में दो पहलवान कुश्ती लड़ते हुए दिखाये गये हैं और उनके नीचे खरोष्ट्री में मिनान्डर का लेख है। यह सम्भवतः मिनान्डर नामधारी यनानी पहलवान द्वारा आरायना के लिये चढाई गई मेट हैं।

यनानियों का भारतीयकररण ( Indianisation )--उपर्यक्त सभी उदाहरण इस बात को सचित करते है कि उस समय यनानी मारतीय वर्म और परम्पराओं को ग्रहण कर रहेथे। साथ ही वे यहाँ के आचार-विचार को तथा जीवन की पदाति और परम्पराओं को मारतीयों से ग्रहण कर रहे थे और इस प्रकार उनमें भारतीयकरण की प्रक्रिया तेजी से चाल हो गई थी। टार्न ने यह मत प्रकट किया है कि यह भारतीयकरण की प्रक्रिया पहली शताब्दी ई० पु० से प्रारम्भ हो गई थी। किन्तु इस प्रक्रिया ने यनानियो और भारतीयो के अन्तर्जातीय विवाहो पर कोई प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि यनानी अपनी सम्यता और सस्कृति पर गर्व करते थे और उन्होंने अपने को यनानी बनाये रखने का पुरा प्रयत्न किया होगा। फिर भी भारतीय घर्म का आकर्षण उनके लिये बहुत प्रबल था। इससे प्रमावित होकर वे शनै शनै भारतीय सस्कृति को स्वीकार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उनके भारतीयकरण का एक अन्य बडा कारण यह था कि जब यनानी भारत में बस गये. उनकी नई पीढ़ियाँ भारतीय वातावरण और प्रमाव में रहने लगीं तो वे स्वयमेव भारतीय बन गईं। इसे आध-निक भारत के ब्रिटिश बच्चों के उदाहरण से समझा जा सकता है। अँगरेज ब्रिटिश यग में प्राय अपने बच्चों का पालन-पोषण मारत में नहीं करते थे. वे उन्हें विलायत मेज दिया करते थे। इसका कारण जलवाय न होकर यह आशंका थी कि यदि उनका भारत में पालन-पोषण हुआ तो वे बचपन की अत्यधिक प्रमाव ग्रहण करने वाली आयु में भारतीयों की आदते सीख लेगे और शनै शनै भारतीय बन जायेगे। इससे बचने के लिये और अपने बच्चो को पूरा अँग्रेज बनाने के लिये उन्हें विलायत मेजा जाता था। यनानियों ने ऐसी कोई व्यवस्थानहीं की। अत कुछ ही पीढियों में उस पर निरन्तर पडने वाले भारतीय प्रभाव के कारण उनका भारतीयकरण हो गया. इस प्रकार भारत में विदेशी युनानियों का पूर्ण छोप हो गया। वे वातावरण के प्रभाव से भारतीय बन गये। यनानियों के भारतीय समाज का अग बन जाने का प्रधान कारण भारतीयकरण की उपर्युक्त प्रक्रिया थी।

मुद्राकला---इस क्षेत्र में बैक्ट्रिया के यूनानियों ने मारत को बहुत बड़ी देन दी और उनका बहुत प्रमाव पड़ा। बैक्ट्रिया में मुद्रा ढालने की कला अपने चरम उन्कर्ष पर पहुंची हुई थी। उसके आरम्मिक स्वतन्त्र राजाओं के सिक्के प्राचीन जगत की सुन्दरतम मुतायें समझी जाती हैं। इनकी नहीं विशेषता यह है कि इन मुताओं पर राजाओं की मूर्तियों का विकण बढ़ी कुशलता और सफलता के साथ किया यया है। मारत में यूनानियों के बसने पर उनका यह मुता-निम्मीण कौशल काफी कीण होगया। फिर मी इस मूर्याकला ने मारत के तत्कालीन गणराज्यों की मुद्राओं पर काफी प्रमाव डाला। कुणिय और औदुम्बर गणों की जनेक मुद्रायें अपोलोडीटम की मुद्राओं पर वर्ताई गई है। इस समय यूनानियों ने भी मारतीय मुता-पद्वित की कुछ बातों को प्रहण करने में संकोच नहीं किया। पेण्टेलियोन और एपेथो-कलीज के सिक्के इस बात को मली मार्तिय प्रदिश्त करते है। यूनानियों ने चौरी की मुद्राओं में और विशेषत ताम्र मुद्राओं में भारतीय परम्परा का अनुसरण किया। मुत्रिकका—हिल्य-पनानी राजाओं के समय में गण्य रहेश में एक विशेष

प्रकारकी मृतिकला का विकास हुआ, इसे इस प्रदेश के आधार पर गान्धार कला कहा जाता है। आगे चलकर इस कला का विस्तत विवेचन होगा। इस प्रसग में यहाँ यही कहना पर्याप्त है कि कुछ बिद्वानों ने इस कला में बद्ध की मित को पहली बार बनाने का श्रेय यनानी कलाकारों को दिया है। यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद है कि बद्ध की मर्ति पहले गन्धार प्रदेश में बनाई गई अथवा मथरा में, और गान्धार कला ने मयरा कला पर क्या प्रभाव डाला। किन्तु इस विषय में यह बात लगभग निश्चित प्रतीत होती है कि ईसवी सन की आरम्भिक शताब्दियों में दोनों स्थानों में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण स्वतन्त्र रूप से हुआ। भारतीय कला के क्षेत्र में यह एक महान क्रान्ति थी। बद्ध का निर्वाण होने के पाँच सौ वर्ष बाद तक उनकी कोई मित्त नहीं बनी थी। साँची, मारहत और बद्धगया में बौद्ध धर्म से सम्बद्ध दश्यों को अकित करते हुए बढ़ की मर्ति कही भी नहीं बनाई गई थी। उन्हें सर्वत्र धर्मचक, चरणचित्र, बोधि-वक्ष, राजसिहासन तथा कमण्डल आदि के प्रतीको से अभिव्यक्त किया गया था। बद्ध की मति बनाने की परस्परा प्राचीन मतिकला में प्रचलित नहीं थी। टार्न के मता-नसार इस विषय में नवीन क्रान्ति करने काश्रेय किसी अज्ञात यूनानी शिल्पी को है, क्योंकि पहली बद्ध मीतियाँ हमें गन्धार प्रदेश में उपलब्ध होती है। टार्न (पष्ठ ४०५-६) ने यह सिद्ध किया है कि गन्धार में बुद्ध की मृति मथुरा की अपेक्षा एक यादो शताब्दी पहले से ही बनाई जाने लगी थी। उन दिनो मथुरा उत्तर-पश्चिमी मारत से गगा की घाटी की ओर जाने वाले महामार्ग पर एक महत्वपूर्ण स्थान था। अत. उस पर उत्तर-पश्चिमी मारत मे बनाई जाने वाली मुर्तियो का प्रमाव पड़ना स्वामाविक था। यनानियों ने अपने उपास्य देवता बुद्ध की मृति युनानी आदर्श के अनुसार बनाई थी। वे देवताओं का चित्रण सुन्दर मनुष्यों के रूप में किया करते थे, अतः युनानी

कलाकारों ने बुद्ध की मृर्तियाँ अपने सुप्रसिद्ध देवता अपोलों के आधार पर बनाई थीं और इनसे बुद्ध की मार्तिय मृतियों की आप्यारिसक अमिक्यकना का नितास्त अमाव है। मृतिकला की दिल्छ से सम्बाग्ध प्रदेश का मारतीय मृतिकला पर कोई सिक्त नहीं पड़ा। टार्न के शब्दों में "बुद्ध को मृति बनाने का विचार भारत से नहीं किन्तु मृतान से प्रादुर्भन हुआ। यूनानियों का भारत पर यह एक बहुत बड़ा प्रमाव है। किन्तु उन्होंने यह कार्य जान दस कर नहीं किया, अपितु यह एक सयोग का परिणाम मात्र था।" अमें चौरतक अध्याय में टार्न के इस मत को आलोचना की जायगी। किर भी यूनानियों हारा गत्थार में विकासत मृतिकला भारतीय कला के क्षेत्र में विवाद महत्व रचनी है।

#### उपसंहार

उपर्यक्त वर्णन से यह स्पष्ट हे कि हिन्द-युनानी राजाओं ने भारत की सस्कृति पर कुछ क्षेत्रो 'मे तत्कालीन और अस्थायी प्रमाव डाला। किन्तु यनान का मतिकला के अतिरिक्त कोई बड़ा स्थायी प्रमान नहीं पड़ा। इसके नत्कालीन प्रभाव ्र निस्नलिखित थे—-३न राजाओं के समय में पश्चिम के साथ ब्यापार को प्रोत्साहन मिला. उत्तर-पश्चिमी भारत में बकेफल (Bucaphala), डिमेट्रियोस जैसे कछ नगर यनानी आदर्श पर स्थापित हुए, युनानी भाषा और यनानी शासन-पद्धति कछ समय तक ठोकप्रिय हुई. इन राजाओं ने मद्राओं के क्षेत्र में एक नवीन परम्पराका श्रीगणेश किया, राजाओं की मर्तियों में अकित गोलाकार तथा यतानी एव खरोप्टी लिपियों में राजा के नाम और उपाधि का उल्लेख इन मद्राओं की प्रधान विशेषताये थी। इनका अनुसरण इनके बाद आने वाले शक. पहलव नथा कुषाण शासको ने किया। भारत ने कलम, पुस्तक, सुरग आदि शब्द यनानियों संग्रहण किये। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने यनान में कुछ सीखा। किन्तु काव्य, नाटक. कथा साहित्य के क्षेत्र में युनान का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु इसी समय यनानी भारतीय धर्म और सस्कृति से आकृष्ट और प्रभावित हुए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मिनान्डर और हेलियोडोरम है। टार्न (प० ४०८) के मना-नसार बद्ध की मित के अतिरिक्त युनानी शासन का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। "यदि यनानी न आते तो भी भारत का इतिहास वैसाही होता जैसा कि जनके आ*ने पर इआ।* "<sup>५</sup>

टार्न-दी प्रीवस इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पुष्ठ ४०८।

२. टार्न-पूर्वोक्त पुस्तक पृ० ४०८।

## हिन्द-युनानी राजाओं की बंशावली और कालक्षम

निम्नलिखित वशावली और तालिका श्री अ० कि० नारायण की पुस्तक 'दी इण्डोग्रीक्स' के आधार पर है। इसमे सभी तिषियाँ आनुमानिक (हाईपीतिथिटिकल) हैं। ये सभी तिषियाँ ईसा पूर्व की है।



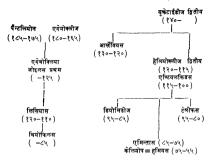

#### चौथा अध्याय

# शक तथा पहलव

यूनानियों के बाद मारत पर शकों और पहलबों के हमले हुए । बैक्ट्रिया के यूनानी राज्य का अन्त मध्य एक्षिया की किरन्दर या यायावर जातिबों ने किया था। ये समवतः शक और युइवि या युइशि जातियों थी। पुराने यूनानी तथा रोमन

 प्राचीन काल में कारपेथियन पर्वतमाला तथा दोन नदी के मध्य में बसा हुआ योरोपियन तथा एशियाई रूस का प्रवेश सीपिया (Scythia) कहलाता या. क्योंकि यहां साइय (Scyth) नामक एक असम्य एवं सानाववीश जाति बसी हुई थी। ७वीं शताब्दी ई० प० में इसने पश्चिमी एशिया पर हमला किया था । यह शकों की एक शास्ता थी, ग्रतः प्रग्रेजी में शकों की सीवियन (Scythian) कहा जाता है । यहिंच अथवा यहिंग की पहचान कछ विद्वानों ने महा-भारत (सभापर्व २४।२५) में वर्णित ऋषिक से की है (जयचन्द्र विद्यालंकार, भारतीय इतिहास की रूपरेखा, ख० २, प० ६३४) । पराणों में यहशि राजवंश को तुलार भी कहा गया है। तुलार वस्तृत युद्दशियों के पश्चिम में रहने वाली जाति थी। तकलामकान मरुभमि के उत्तर में विद्यमान कचा आदि बस्तियों की परानी भाषा को ग्राधूनिक विद्वानों ने तलारी या कची का नाम दिया है, यहाँ पहले तलार जाति रहती थी । तकलामकान की दक्षिणी बस्तियों में प्रमुख खोतन थी, यहां की परानी भाषा लोतन देशी (Khotanese) थी, यह ईरान के उत्तर-पर्वी प्रान्त सुन्ध ((Sogdiana) की भाषा से मिलती थी। सभवतः यहिंश लोगों की वही मातृभाषा यो। तुलार शायद शुरू में तकलामकान की दक्षिणी बस्तियों-निया तथा चर्चन निवयों के काँठों में रहते थे, बाद में युद्दशियों के दबाव से बे इस मरुभूमि के उत्तर की बस्तियों-तरफान, कुवा, प्रक्सू में चले गये युद्दशियों के प्रवास का भी यही मार्ग प्रतीत होता है, क्योंकि जिस भाषा को विद्वान तुसारी कहते हैं, उसका नाम अपने लेखों में बाशों है, यह स्पष्टतः ऋषिक से सम्बद्ध है। ऋषिकों ने जब तुकारों को जीता तो यह नाम उनकी भाषा के साथ जुड़ गया । बाद में ये जातियां सन्ध में तथा सीरपार के प्रदेश में बस गईं। स्ट्रेंबो ने लिखा है कि यहां रहने वाली ग्रसि, ग्रासियान, तुसार और सकरौल साहित्य में काकों को Sacal, Sacarabur, Sacaraucal—आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाना था। प्राचीन चीनी प्रत्यों में उन्हें से कहा गया है। शकों ने मुक्कि जाति को इस बात के नियं वाधित किया कि वे वैनिष्ट्रमा की सीमा पर अपनी बस्ती को छोड कर आगे वढं और युनानियों के राज्य का अन्त करें। करें नामें नामें कर सोमें हो समुचे उनन-पश्चिमी मारण पर अधिकार कर निया। किन्तु घीध हो हो हस्त्वें ने समुचे उनन-पश्चिमी मारण पर अधिकार कर निया। किन्तु घीध हो हा सुक्कि शकों ने और बाद में पहलजी के आक्रमणो तथा राज्य-विस्तार का वर्णन किया जायगा।

इस काल के उतिहास के परिचय के लिये मूल प्रामाणिक स्नोनों की बहुत कभी है। भारतीय माहित्य में इन जातियों का नामोल्लेख मात्र मिलता है, इनके राज्य-दिल्लान का कोई विद्याय वर्णन उपलब्ध नहीं होना है। मुनाने और चीनी इतिहास उनके विषय से भारतीय माहित्य की अपेक्षा अधिक प्रकाश डालते हैं। किन्तु वे भी इनके आर्गम्मक इतिहास का सामान्य क्या में ही प्रतिपादन करते हैं, शको तथा पहल्कों के भारत पर आक्रमण और अधिकार का विशेष वर्णन नहीं करने हैं। एक ईसाई दलकला पहल्च राजा गोण्डोफर्नींग तथा उसके माई के बारे में कुछ बानों का निर्वेश करनी है, किन्तु शक-पहल्लों के इतिहास पर प्रचान रूप से प्रकाश डालने वाली सामग्री उनकी महाये नथा अभिलेख ही है।

शकों का ब्रारम्भिक इतिहास—शको का प्राचीनतम वर्णन ईरानी सम्राट डेरियस (दारा) प्रथम के कीलकार्हान (Gunesform) अभिलेलों में मिलता है।

नमक अंगली फिरन्दर जातियों ने यूनानियों से बाइजी का राज्य छोना। फ्रेंच विद्वान माश्वार्टने क्रसित और अव्धिवक की एक ही माना है। आरो यह बताया जायगा कि स्नीन या युडीरा ताहिया के राजा बन गये। ताहिया बलख के चारों और का प्रदेग गा, यही प्रराव लेकाकों का तुकारिस्तान है। बाद में समूचा पामीर, बदक्तां और बलख का प्रदेश तुकार देश कहलाने लगा।

१ पहलब पार्थव या वार्षियन को मुक्ति करता है। यार्षिया (पार्थिया से संबंध रखने बाला) प्राचीन देरान का एक प्रान्त था, यह कैस्पियन सागर के बंधिता- वृद्ध में प्रयन्ते प्रमारत के विश्व प्रवृद्ध में प्रयन्ते प्रमारत के विश्व प्रयुक्त प्रमारत के वा । यहाँ के प्रमारत को त्या । यहाँ के प्रमारत निता ने.. देरान में एक नवीन सागाव्य की स्वापना को । इस समय दिरान को भावा पहलवी थी । यहानव इसी से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं । वासिष्टी पृत्र पुत्रपावि के तथा च्हाया के लेखी में पहलब शब्द का प्रयोग देरानियों के लिए हुआ है ।

तक्शयेष्ट्तम के अभिलेखी में ईरानी सम्राट की बशवर्ती जातियों में तीन प्रकार हे शकों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में एशिया और यरोप वे बसे हुए शको की निम्नलिखित तीन शाखाये थीं---(१) शका तिप्रखीवा (नकीली टोपी पहनने वाले शक)--हिराडोटस (७१६४) ने लिखा है कि ये अपने पडोसी बैक्टियनों के साथ ईरानी सम्राट् जरक्सीज की सेना में युनान पर चढाई के समय सम्मिलत हुए थे, अत. इन शको का मूल निवास-स्थान (जनसर्टीज) सीर नदी का कौठा या अथवा सम्घ देश (Sogdiana) प्रतीत होता है। (२) शका हीमवर्का--ये ईरान में हेलमन्द नदी की घाटी में द्रशियाना (Drangiana) के प्रान्त में बसे हुए थे। इस प्रदेश को इनके नाम से शकस्थान तथा बाद में ईरानी में सिजिस्तान कहा जाने लगा, आजकल इसे सीस्तान कहा जाता है। (३) शका तर-दरमा (समद्र पार के शक) -- ये कुष्णसागर के उस पार सीथिया या दक्षिणी रूस में रहने वाले शक थे। ८ वी शताब्दी ई० पूर्व से शक जातियां सभवत मध्य एशिया से आकर इन प्रदेशों में बस रही थी। पहले ईरान के हखामनी सम्राटों के अभ्यदय और बाद में मेसिडोनियन, सीरियन और बैक्टियन यनानियों के राज्य-विस्तार के कारण ये शक जातियाँ दवी रही। किन्त जब बैक्टिया के यनानियों में आन्तरिक यद्ध आरम्भ हो गये तो इन जानिया को अपने राज्य-विस्तार का स्वर्ण अवसर मिला। सम्ब के बाकों ने बैक्टिया तथा द्वरियाना के यनानी राज्यों को जीत लिया।

मध्य एशिया की उथलपुथल—दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰ के मध्य में मध्य एशिया की जातियों में एक बडी उथलपुथल और हलचल पैदा हुई। 'इस कारण

१. सुप्रसिद्ध एतिहासिक टायनथी न यह बताया ह कि यूरोप तथा एतिया के विशाल बुक्तहीन तथा पास वार्त्त में (Steppes) के प्रवेशी में ६०० वर्ष का एक यक बतता है, इसमे कमस इन प्रदेशों के जलवायु में म्राइता और १००० वर्ष का एक यक वितार हिती है, जमीन की देवावर बढ़ जाती है और जायादी घनी होने लाती है, इसके बाद वर्ष कम होते से सुत्ता पड़ता है, पंदाबार घटती है, प्रमान और जारी को की से यहां की किरस्वर जातियां प्रमन की लीज में दूसरे देशों की घोर जाती हैं और उन पर हमले करती हैं। मध्य एतिया पर शाक्रमण करती रही है (ए स्टर्श प्राप्त किस्स्टर्स लाक्ष्य हो एए ११ स्टर्श प्राप्त हिस्टरी लण्ड ३ ए० ३६४ प्रपुत )। उदाहरणार्थ, चीन की ह्वांगहों नदी के उच्चात प्रवेश में हमरे हिर्म एक प्रवेश हो हिर्म प्रमुक्त । उदाहरणार्थ, चीन की ह्वांगहों नदी के उच्चात प्रवेश प्रदेश स्वत्व हुए राज्य पर संतिक्या में बसी हियनल, (हुण) भावि किरन्दर जातिया इसी कारल हुए राज्य पर संतिक्या में बसी हियनल, (हुण) भावि किरन्दर जातिया इसी कारल हुए राज्य पर संतिक्या में बसी हियनल, (हुण) भावि किरन्दर जातिया इसी कारल.

सनेक जातियाँ एक दूसरे पर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगी। इस हलकल में प्रमान मान केने वाली जातियाँ हियमगू, बुहुन, युइचि, सै-संग और ताहिया की जनता थी। इनकी हलकल जीन के सीमान्त प्रदेश से चुक हुई थी, अतः इनका प्रमान परिचय हमें चीनी इतिहासों से मिलता है। इनके प्रमाणों की आक्रमणों का वर्णक करते बाले तीन प्रमान वीनी प्रयान कालकम से निम्मलिखित हैं—

१—शुमाचियेन (९० ई० पू०) द्वारा लिखित सीयुकी या शी-की का अध्याय १२३, इसमें बीनी सम्राट् द्वारा पश्चिमी देशों में मित्रों की लोज के लिये मेंजे गये एक चीनी राजदूत चीन-कियेत के कार्यों का विवरण है।

२—पान-कू (मृत्युकाल ९२ ई०) द्वारा लिखित तिसएन-हान-शू---इसमें आरस्मिक हानवश का २०६ ई० पूर्वसे २४ ई० तक का इतिहास है।

३---फन---- के ताहो-हाल-शू--- इसमें पिछले हानवश का २५ ई० से २२० ई० तक का इतिहास है। इन इतिहासों से मध्य एशिया की जातियों के पर्यटनो, प्रवासों और आक्रमणों पर जो प्रकाश पढ़ता है वह निम्मिलीवत है। यहाँ इन जातियों की मौतोंक्ल स्थिति के वर्णन के साथ इसका विवेचन किया जायगा।

१७६ ई० पूर्व में हियननू नामक जाति के राजा माओतुन ने जीनी स झाट् को मह सन्देश सेजा कि उसने युद्धिच जािन को परान्त कर दिया है। हियननू जीन के उत्तर में मगोलिया में रहने वाली एक बबंद जाित थी। इसी को बाद म हुण कहा जाने लगा। यह जाित जीन पर हमले किया करती थी। जीन की दीवार वन जाने पर ये हमले कक्ष्मयं, इससे ससार के इतिहास में एक नवीन चक चला। हियननू या हुण अब जीन पर आक्रमण करने में असमर्थ होकर पश्चिम में बसी अन्य जाितयो पर हमले करने लगें, ये जािनतां अपने बचाव के लिये आगे बढते हुए दूसरी जाित्यां पर हमले करने लगी। इस प्रकार जीन की सीमा पर बुक हुई उक्ज-पुषल का प्रमाव एक कोर मारत की सीमा तक और दूसरी और यूरोप तक पहुचा। इसे समझने के लिये मध्य एशिया की अन्य जाितयों की स्थिति को भी समझ लेता

हमने करती रहती थीं। इनको रोकने के लिये चीनी सम्राट् गी- ह्वांग-तो (२४६-२१० ई० पू०) ने चीन की सुप्रसिद्ध बीबार का निर्माण कराया था। इससे ये किरन्यर जातियां चीन के बबले ग्रान्य उपजाक नवियों की घाटियों में बसी जातियों पर हमने करने समीं। संभवत. इसी कारण दूसरी प्रसादकार्दी ६० पू० में मध्य एमिया में विभिन्न जातियों को हमचल और प्रयाद ग्रास्टम हुए।

चाहिये। इस समय चीन के कानसूप्रान्त के पश्चिमी छोर पर तकलामकान मद-मि के सीमान्त पर यहिंच (ऋषिक) जाति रहती थी। ये लोग हिसंगन जाति के सब से बढ़े शत्र थे। १७६ ई० पूर्व में हियंगन जाति के राजा ने चीन के सम्बाट के पास जब सद्दि लोगों पर विजय का समाचार मेजा था, उस समय युद्दशि तुन ह्वांग और किलीयेन के मध्यवर्ती प्रदेश में रहते थे। अपनी हार के बाद वे थियानशान पर्वत के दक्षिणी ढाल के साथ-साथ पश्चिम की ओर चले। १६५ ई० पूर्व में हियान राजा लाओवाग ने उन्हें दूसरी बार करारी हार दी और उनके राजा को मार कर उसकी खोपडी का प्याला बना लिया। विषवा रानी के नेतत्व मे अपने ढोर-डंगरों को हाँकते हुए युद्धि लोग थियानशान पर्वत पार कर ईली नदी की घाटी में इसिक-कल झील पर आधनिक कुलजा के प्रदेश में जा पहुँचे। यहाँ उनकी बुसून नामक जाति से टक्कर हुई। वसून के राजा को उन्होने मार डाला। यहाँ से उनकी एक शाला—छोटे पहिच सीघे दक्षिण मे जाकर बस गये। किन्तु बढ़े युद्दचि पश्चिम में आगे बढते वले गए और उन्होंने सीर नदी के काँठे में शक जाति के सै-बांगपर इसला किया। सै (शक जाति) के कबीले तितर-बितर हो गये और उनका राजा दक्षिण मे किपिन या कपिश देश को चला गया। १२६ ई० पूर्व के लगमग चीनी राजदत चांग-किऐन ने यइचि लोगों को आम नदी के उत्तर में बसाहआ पाया था।

उपर्युक्त चीनी इतिहासों में ५० वर्षों की घटनाओं का अत्यन्त संक्रिप्त उल्लेख है। इनमें विणत सै-बाग शक राजा प्रतीत होते हैं क्यों कि चीनी माथा के बाग शब्द को शक माथा के स्वामीशावी मुरुष्ड शब्द का अनुवाद समझा जाता है और ईसबी सन् की आरिमक शताब्दियों के अनेक झाड़ी और सरोप्ट्री अमिलेक्षों में मुरुख शब्द का प्रतीग राजा या स्वामी के लिये हुंजा है। मुख्य प्रदेश में बहे बुरु एक को को यूदिच्यों के आक्रमण के कारण वहां से हटना पढ़ा था और यूडिच लोगों के परिचम में बहुने का कारण हियान्त लोगों का दबाव था। यूडिच लोगों ने तावान (आयूनिक कर-पाना) होते हुए ताहिया की अनता पर हमला किया और उन्हें अपना वश्वतां बनाया। ताहिया को अभिकाश विद्यान वैक्टिया राज्य की स्थानीय जनता समझते हैं। इसमें यहां के मूल निवासी ईरानी और कुछ यूनानी मी सम्मिलित थे। शक्तों ने वैक्टिया में यूनांची शासन का अन्त किया और इनके बाद यहाँ यूडिच आति की प्रमुता स्था-पित हुई। इसी जाति ने बाद में उत्तरी मारत पर शासन स्थापित किया। इस प्रकार सद स्थल्द है कि यहले हियान्त्र (हुण) जाति ने युडिच लोगों ने यक (सै-बॉन) लोगों स्थार अपका (से-बॉन) लोगों स्थार का किया किया हे वह स्थार विद्या हो सहा लिया। वह स्थार विद्या हो स्थार का ने किया विद्या होते हैं स्थार लोगों ने साथ (सै-बॉन) लोगों स्थार स्थार किया के लिये विद्या हिया प्रमुत्त किया। युद्ध लोगों ने स्थार (सै-बॉन) लोगों स्थार किया का तिस्थार विद्या हिया हिया में सुर्वाल लोगों ने स्थार (सै-बॉन) लोगों स्थार किया का तिस्थार विद्या हिया में सुर्वाल लोगों ने स्थार (सै-बॉन) लोगों का स्थार (सै-बॉन) लोगों स्थार का लिया) सुर्वाल लोगों ने सुर्वाल लोगों के लिये विद्या स्थार स्थार स्थार का निवाल किया स्थार स्था

पर दक्तव डाला और शकों ने बैक्ट्रिया के यूनानी राज्य का अन्त किया। इस प्रकार चीन की सीमापर होने वाली हलचल का प्रमाव भरत की सीमापर पड़ने लगा।

शको का भारत के साथ सम्बन्ध दूसरी शताब्दी ई० पूर्व से ही आरम्म हो वकाथा। महामाष्य मे पतजिल ने पाणिनि के एक सूत्र "शुद्राणामनिरवसितानाम्" (२-४-१०) की टीका करते हुए शको का उल्लेख किया है। ईरान के साथ लगी मारत की पश्चिमी सीमा पर शको की परानी बस्तियाँ थी, और समवतः इन्हीं के साथ भारतीयो का पहला सम्पर्कस्थापित हुआ था। पुराणो में और जैन साहित्य में कई बार इनका उल्लेख किया गया है। बाल्मीकि रामायण (४।४२।१२) मे शको की बस्तियाँ उत्तर दिशा में यवनो और काम्बोजो के साथ बताई गई हैं। महाभारत (२।३२।१७) में शको को पहलयो, बर्बरो, किरातो और यवनों के साथ मद्भदेश की राजधानी शाकल के उत्तर-पश्चिम का निवासी बताया गया है। हरिवश पूराण (१४।१६) मेयहबताया गया है कि शक अपने सिर के आधे माग को महित रखते थे जब कि यवन और काम्बोज समने सिर की मडवाते थे और पहलव मछ और दाढी रखते थे। एक मध्यकालीन जैन ग्रन्थ **कालकाचार्यकथानक** मे यह कथादी गई है कि एक जैन आचार्यकालक मालव देश के राजा गर्दमिल्ल के अत्या-चार से तम आकर उज्जैन से चला गया, वह पारसकूल या पार्व्वकृत (फारस) पहच गया और वही सगकुल (शक कुल) में रहने लगा। वहां का सब में बड़ा राजा (परमसामी--परम स्वामी) साढाणसाहि-साहानसाहि (अर्थात राजाओ का राजा) कहलाता था। साहानुसाहि ने शक साहियो (सरदारो) के पास अपने दूत द्वारा एक कटारी भेजी और कहला भंजा कि यदि उन्हें अपने परिवार बचाने हो तो अपने सिर काट मेजे, नहीं तो लड़ाई में सामने आये। कालक ने उनसे कहा—-क्यो अपने को मरवाते हो, चलो हिन्द्गदेस (सिन्ध) चले। उन ९६ शक साहियो ने कालक की सलाह मान ली और अपनी सेना सहित भारत चले आधे। सिन्ध मे वे सूराष्ट्र पहेंचे, यहाँ एक शक राजवश स्थापित हुआ। फिर दक्षिण गुजरान के राजाओं की मदद से उन्होंने उज्जयिनी पर आक्रमण किया। यद्ध में गर्दमिल्ल हारा और बन्दी बना लिया गया । श्री जायसवाल के मतानुसार उपर्युक्त कथानक का माहानुसाहि ईरान का राजा मिश्रदात (१२३-८८ ई० पू०) था। इस समय शको का ईरान के पार्थव सम्राटो के साथ उग्र संघर्ष चल रहाया। पार्थव राजा फावन द्वितीय शको में लडता हुआ मारागयाथा। १२८ ई०पू० उस के उत्तराधिकारी अर्तबान ने जब तुःवारी पर चढाई की तो शको ने उसके राज्य में घुसकर उसे उजाड़ा, लुटमार की और फिर

अपने प्रदेश शकस्थान में वापिस आ गये। तुलारों ने १२३ ई० पु० में अर्तबान को मार डाला। अर्तबान के उत्तराधिकारी मिखदात द्वितीय (१२३-८८ ई० प०) ने तुखारों और शकों का पूरी तरह दमन किया। यह पहला पार्थव राजा था, जिसने पूराने हलामनी राजाओ की राजाविराज की पदवी (**क्षायविधानां क्षायधिय**) धारण की। श्री जायसवाल कालकाचार्य-कथानक के **साहानुसाहि** (राजाधिराज) को मिद्यदात मानते है और यह कहते हैं कि उसने शक सरदारों के पास कटारी इसलिये मेजी थी कि उन्हें अर्तबान को मारने का दण्ड दिया जाय। अतएव शकों ने पार्थव सम्राट के प्रकोप से बचने के लिये भारत का प्रवास किया। यद में गर्दभिल्ल हारा और बन्दी बनाया गया तथा मालवा में शक राजा शासन करने लगे। इस कथानक के आधार पर स्टेन कोनी ने यह कल्पना की है कि शको ने पहली शताब्दी ईसवी पूर्व के पूर्वार्द्ध में काठियावाड और मालवा की विजय की। उपर्यक्त कथानक में यह भी बताया गया है कि बाद में विक्रमादित्य ने शको का उन्मलन करके विक्रम सवत की स्थापना की। इस कथानक की प्रामाणिकता को पुष्ट करने वाले अन्य पुरा-तत्वीय प्रमाण नहीं है, फिर भी यह समय है कि इस कथानक की शको द्वारा पश्चिमी और मध्यभारत में विजय करने और अपनी बस्तियाँ बसाने की अनश्रति सत्य हो। उत्तर भारत में भी सभवत शकों की कुछ ऐसी बस्तियाँ थी। इनका सकेत कई खरोष्टी लेखों में मिलता है। चीनी लेखक भी हमें यह बताते है कि एक शक राजा ने कियन में अपना जासन स्थापित किया। कियिन की स्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। फ्रेंच विद्वान मिल्ब्या लेवी और शावाझेस इसे कश्मीर मानते है।

िन्तु अन्य विक्षानो के मतानुसार यह कांपदा अथवा बतंमान समय का काफिरिस्तान का प्रदेश है। कपिश के पूर्व और दक्षिण-पूर्व से मिलने वाले शकों के कुछ अमिलेल मी इस बात को पुट करते हैं।

शको के भारत पवेश श्रौर श्राक्रमण के मार्ग

भारत के अधिकाश आकामक सिकन्दर के समय से हिन्दूक्श पर्वत की पार करने के बाद काबुल नदी और खैबर दर्रे के मार्ग मे भारत में आते रहे है। किन्त शक इसका अपवाद थे। इनके सम्बन्ध में यह समझा जाता है किये पहले सीस्तान से बिलोचिम्नान (जिड़ोसिया) में प्रविष्ट हुए और वहां से क्वेटा के निकट बोलान दरें के मार्ग से सिन्ध नदी की घाटी में प्रविष्ट हुए। यह परिणाम मद्राओं के आधार पर निकाला गया है. क्योंकि भारत के आरम्भिक शक शासकों के सिक्के कत्थार और उत्तरी बिलोचिस्तान के प्रदेश में और पंजाब में मिले है। किन्तू ये सिक्के काबुल नदी की उपरली घाटी में बिल्कल नहीं पाये गये है। कुछ आरम्भिक शक शासक हिप्पोस्टेटम जैसे हिन्द-यनानी राजाओं के समकालीन भी थे और इन राजाओं की मद्राओं का शक राजाओं ने अनकरण किया था। तत्कालीन मद्राये यह सचित करती हैं कि उन दिनों काबल घाटी के यनानी राज्य पर हमियम का शासन था और बह काबल के मार्ग से शकों के भारत आने में एक प्रबल बाधक था। उससे पर्व ही बैक्टिया पर अधिकार करने के बाद शक जाति का प्रवाह पूर्व दिशा में मनानी राज्यों से तथा पश्चिम दिशा में ईरान के पार्थियन राजाओं से अवस्ट होते के कारण सीघा दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहाथा। यहां में शक लाग मिन्य नदी के निचले भाग अर्थात वर्तमान सिन्ध प्रान्त में पहले। उन दिनो यहाँ जक इतनी अधिक सस्या में बसे या उनका शासन इतना सदह तथा दीर्घकालीन रहा कि उस प्रदेश को पेरिप्लम ने इन्हो-सीथिया अर्थात भारतीय शक-स्थात का नाम दिया है। सिन्ध मे इन्होने काटियाबाड और गजरात में तथा मालवा और उज्जियनी में प्रवेश (क्या । यहाँ से ये मथरा और पजाब की ओर बढे। अधिकाश विद्वान रैप्सन, थासस और कनिषम के इस मत को स्वीकार करने हुए शको के भारत में प्रवेश का मार्ग

<sup>9.</sup> ये लेक निम्निलिखत हैं—(क) हजारा जिले (प्राचीन उरसा प्रदेश) की म्रांग (अयुपपुर) दून में ओपो के हलाके के शाहरीर गांव से प्रान्त वी पत्तियों का लरोप्ट्री लेख। इसमें राजा वामिजद शक का नाम तथा ६० संवत् पढ़ा जाता है। (ल-ग) हजारा जिले को सुप्रसिद पुरानो बल्लो मानतेश से तथा प्रदक्त जिले के फतेहगंज के पास माहजिद्या गांव से ६८ संवत् के लेख मिले हैं।

बोलान का दर्रा समझते है और यह मानते हैं कि शक पूर्वी ईरान से दक्षिणी अफ-गानिस्तान और बिलोचिस्तान होते हुए भारत मे प्रविष्ट हुए ।

इस विषय में दूसरा मत सर्वप्रथम गार्डनर ने रखा था कि शक मारत में कराहुरी के दरें से प्रविष्ट हुए। वे यहीं से कस्पीर और जाब होते हुए सित्यु की साटी में पहुच गये और वहीं से मारत के अन्य प्रदेशों में फैंगे। मारतीय विद्वानों में प्री प्रवोचकर बागची इस मत के प्रवच्न समयिक है। इस मत का मुख्य आधार चीनी इतिहास हान-तु से पाया जाने वाला यह विवरण है कि युद्धि लोगों हारा हमजा किये जाने पर सैन्यान दक्षिण की ओर चले गये और उन्होंने हियेन-तू (Hientu ) अर्थान सूजने वाला पुज (Hanging Bruge) पार किया। यह सिन्यु नदी के एक बहुन सकरे (Hanging Goige) स्थान पर नदी को पार करने वाला भीषण पुज्य वा जी वर्तमान दिस्तान की सीमा के तिकट स्कर्ट, के कुछ परिवम में था। इससे होते हुए शक लोग किपिन या

१. हियेन-त का नाम संभवतः स्कर्वं से रोगदो तक सौ मील के सिन्ध नदी के बहुत संकरे प्रदेश (Gorge) को सचित करता है। इस प्रदेश में नदी को रिस्सियों से बने पुल से पार किया जाता था, ये मुलती रहती थीं, ग्रत इसे मुलने बाले पल के मार्ग का नाम दिया गया है। ऐसे पुलो पर रस्सियों को पकड़ कर धीरे-घीरे बड़े साहस के साथ नदी की पार करना होता है, क्योंकि रस्सी की पकड ढीली हो जाने से प्रबल बेग से बहती हुई नदी में नीचे गिर जाने का भय होता है। फाहियान ने इस मार्ग का बड़ा सजीव वर्णन किया है। श्री द्यवध किशोर नारायण (इडोग्रीक्स प० १३४) का यह मत है कि शकों की एक शाखा मध्य एशिया में इली नदी के प्रदेश से पहले तेरेक (Terek) के दरें से काशगर पहुंची, वहां से बाई भ्रोर मुड़ कर यारकन्व गई, यहां से ताश-कुर्गान तथा गिलगित के वरों से वे हियेनतू पहुंचे । वर्तमान समय में मध्य एशिया में भारतीय वस्तुओं की खोज के लिये आरेल स्टाइन इसी मार्ग से खोतन गये थे। उनके 'एशेक्ट खोतन' के पहले दो ग्रध्यायों (पु० १-४६) में इस मार्ग का वरांन है । इस मार्ग की दुर्गमता ग्रीर कठिनता के बावजद इससे सैनिक आक्रमरा होने के दो ऐतिहासिक उवाहरए है। ४४५ ई० में तु-यु-तुन जाति के राजा ने दक्षिण मे किपिन पर ब्राक्रमए। किया था। ७४७ ई० मे चीनी सेनापित काब्री हसियेन चिह ने यासीन और गिलगित के प्रवेशों पर सकलतापर्वक चढाई की थी। स्टाइन का यह कहना है कि वह १० हजार सैनिकों को लेकर काशगर

कस्मीर में आये और यहाँ से मारत के दूसरे मागो में फैल गये। फेच विद्वान् साव-फेसने हिस्तेन्द्र की व्याख्या मिन्न प्रकार से की है। उनका यह कहना है कि यह बच्चों से विन्यु नदी की घाटी में बोलोर और बातान के रास्ते से कस्मीर में आने का मार्ग है। इस दोनों मतो का आचार किंगिन ( Kipin ) को कस्मीर मानना है। इस पर अनेक आपत्तियां उठाई गई है। इनसे प्रचान आपत्ति यह है कि कराकुर्रम वर्ग और ग्रामीन घाटी के मार्ग अत्यिधक दुर्गम और कठिन है। इनसे फाहियान जैसे कुछ पर्योगपायु प्राची और वनलोलूप व्यापारी मले ही आ जाये किन्तु बड़ी सेनाये इन विकट मार्गों से नहीं आ सकती है। इसके साथ ही निरिष्न नाम बाले देश की अब स्थिति भी बड़ी विवादास्थव है। रैसनन ने इस मत पर सन्देह प्रकट करते हुए यह सत्य ही न्लिश है कि इस प्रदेश में मोगोलिक कठिनाइयां इतनी अधिक है कि इस बात की कल्पना करना समय नहीं है कि उत्तर-परिचर्गी मारत के यत्व राज्यों को तथा पत्राब को जीतने के लिये पर्याप्त सैन्य-समस हारा इस प्रदेश पर आक्षण किये जा सकते है।

भारत पर ग्राक्रमण करने वाले शको की विभिन्न शास्त्राये

ऐतिहासिको ने मदाओ तथा कुछ खरोप्टी और बाह्मी अभिलेखों के आधार पर भारत पर हमला करने वाले शको की दो शाखाये मानी है। पहली शाखा तक्षशिला पर शासन करने वाले शक राजाओ, मोअ (Maues) आदि की है और दसरी शाला बन्धार (Archosia), बिलोचिस्तान (Gedrosia) और सीस्तान (इंगि-से रवाना हुन्ना था। पामीर पवंतमाला पार करन के बाद उसने करगोहिल तथा बरकोट के वरों से कश्मीर में प्रवेश किया। श्री नारायण ने यह लिखा है (प० १३७) कि साहसी सेनापतियों के लिये इस मार्ग का प्रयोग कठिन नहीं है। भावा की विष्ट से इली नदी से हियेनतु तक का प्रदेश शक भाषाभाषी है, राजनीतिक दृष्टि से भी इसी मार्ग से धाना ठीक था, बयोकि बैक्ट्या में उनके विरोधी युनानी उनका रास्ता रोके हुए थे। मृतः उनके लिये म्रपनी भाषा बोलने वाले समान जातीय लोगो के प्रदेश में से होकर क्राना सुगम था। ब्रतः मध्य एशिया से शकों की एक शाला (चीनी साहित्य के सै-वान) सीघे दक्षिणी मार्ग से भारत ग्रायी । शकों की दूसरी शाखा शकस्थान में बसी हुई थी। यह पायियनों से सम्मिश्रत होती हुई बिलीचिस्तान के मार्ग से भारत आयी। यहचि श्रथवा तुखार लोगों ने काबल नदी की घाटी के मार्ग से भारत में प्रवेश किया । इन तीनों ने विभिन्न समयों में विभिन्न स्थानों पर हिन्द-पुनानी राज्यो को नष्ट किया।

याना ) के प्रदेशों में शासन करने वाली बनान या बोनोनीस ( Vonones ) और उसके साथियों की है। तक्षशिला के शासक मोअ और उसके उत्तराधिकारी एजेंस ( Azes ) आदि का तथा बनान के पारस्परिक सम्बन्ध का हमें कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। स्मिथ ने इनकी मद्राओं के आधार पर यह मत स्थापित किया था कि ये शक जाति के न होकर पाथियन या ईरानी जाति के है। उदा-हरणार्थ, उसने यह कहा या कि बोनोनीस का नाम ईरानी है और इसे नाम को धारण करने वाले दो शासक बोनोनीस प्रथम (राज्यकाल ८-१२ ई०) और बोनोनीस द्वितीय (लगमग ५१ ई०) पार्थिया के राजवश में हुए थे। इन राजाओं के सिक्को की उपाधि बेसिलिओस बेसिलियोन ( Basilcos Beseleon, राजाओ के राजा) ईरानी राजाओ की गाही उपाधि **क्षायवियानां क्षायवीय** का अनुकरण मात्र है। ४०० ई० में एक रोमन ऐतिहासिक ओरोसियस (Orosius) ने जिल्ला कि मिखदात प्रथम (१७१-१३६ ई० प०) ने पूर्व में हिडास्पस (Hydaspes) अर्थात झेलम नदी तक के प्रदेश को जीता था। १३६ ई० प० में उसकी मत्य के वाद समवत उसके एक पाथियन सरदार मोएस (Maues) ने पजाब में तथा वोनोनीस ने कत्थार और बिलाचिस्तान से अपना शासन स्थापित किया और र्दरानी सम्बाटो के पति नाममात्र की अधीनना प्रदर्शित की।

किल्मु स्मिथ के इस मत को अन्य बिढ़ान् स्त्रीकार नहीं करते हैं, वर्गीक सियदात प्रथम द्वारा उत्तर-पश्चिमी मारत की विजय का हमारे पास कोई ठीम एतिहासिक प्रमाण नहीं हैं। बोनोतीस के नामो और मुझाओं पर पाबियत प्रभाव अवस्य है, किल्तु यह पूर्वी ईरान में शको के पाषियतों के साथ मुदीपे काल तक घतिछ सम्पक्त में रहने का परिणाम है। श्रामम ने इन राजाओं के तथा क्षत्रयों के सिक्को पर पाये जाने बाले विभिन्न नामो का मापाशास्त्रीय अध्ययन करने के बाद यह परिणाम निरुग्ला है कि ये पाष्टियन नहीं, किल्नु शक जाति के थे। कस्थार और नित्यु नदी की घाटी के शको का इतना घतिछ सम्बन्ध था कि इन दोनों में मेद करना काफी कठिन काथं है। अब यहां इन दोनों शकशासाओं का मश्चिल परिचय दिया जायेगा।

## वोनोनीम तथा उसके उत्तराधिकारी

ईरान के पार्थियन विशे राजा मिस्प्रदान प्रयम (१७१-१३६ ई० पू०) ने पूर्वी ईरान और उसके समीप के कुछ भारतीय प्रदेशों को जीता था। किन्तु ये दजला ( Tligris ) नदी पर वर्तमान बगदाद के निकट बसे हुए इस साम्राज्य की राजधानी टेसीफोन से इतनी अधिक दूरी पर थे कि इन पर पाषियन समाठी का प्रभावशाली नियन्त्रण देर तक नहीं रह सका। इसी समय मध्य एशिया में यूडिंच जाति के दबाव और आक्रमण में बैंक्ट्रिया के सक हिरात की और तथा वहाँ से शक्क्यान ( मीतान ) की और बढ़ने लगे। ये प्रदेश पार्थिया के राज्य में भू अन. पार्थियन राजाओं को शको का प्रवाह रोकने की विकट चेट्टा करनी पड़ी। पार्थियन राजाओं को शको का प्रवाह रोकने की विकट चेट्टा करनी पड़ी। पार्थियन राजाओं को शको का प्रवाह रोकने की विकट चेट्टा करनी पड़ी। पार्थियन राजा कावत दिनीय जनो ने लड़ता हुआ मारा गया (१२६ ई० पू०)। माम्रज्य के पूर्वी माग में कुछ शक और पार्थियन जातियों का मिश्रप्य एकने वाले संस्थाने वे अपने स्थानन अथवा अर्ध म्यनन्त्र राज्य स्थापित किये।

पर्वी ईरान में इस प्रकार शासन करने वाला स्थानीय शासक बनान या बोनोनीस (Vonones) नामक व्यक्ति था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की । यह उपाधि पहले ईरानी सम्राट मिध्यदान दिनीय (१२३-८८ ई० प०) ने धारण की थी. अन बनान समवत इस सम्राट के बाद टोने वाला द्रश्यिमाना या सीस्तान के प्रदेश का जासक था। बनान का कुछ पाधियन है, किन्तु सभवत शक स्थियों से उत्पन्न होने बाले उसके भाउयों में शक जाति का अश अधिक था। बनान दक्षिणी अफगानिस्तान का शासक था. उसने अपने राज्य के पूर्वी भागा के शासन के लिये अपने प्रतिनिधि नियक्त कर रखें थे। बनान के शासन की एक विशेषना उसके सिक्कों में यह सुचित होती है कि वह महाराजाधिराज होता हुआ में. विभिन्न प्रान्तों में नियक्त अपने राजप्रतिविधियों के साथ शासन किया करता था. क्योंकि इसके सिक्कों में एक और तो यनानी में इसका नाम है और पण्ठ भाग में खरोप्टी में इसके राजप्रतिनिधियों का नाम उल्कीर्ण है। कई बार ऐसे दा प्रतिनिधियों का नाम दिया गया है। इनमें से बड़े प्रतिनिधि का नाम मद्रा के परो माग पर और छोटे का नाम पुष्ट भाग पर दिया गया है। उनान ने अपने भाई स्पल होर (Spalahora) के साथ और अपने भतीने स्पलगदम (Spalagdam) के माथ मयक्त रूप से शासन किया। **स्पत्रहोर** और उसके बेटेने समवत दक्षिणी अफगानिस्तान पर शासन किया । एक अन्य शासक स्पर्लिस्स (Spalmises) की आरम्भिक मदाओं में कोई भी राजकीय पदवी नहीं लगाई गई है। स्पलिरिम तथा अब नामक शासक बनान के प्रतिनिधि रूप से दक्षिणी अफगानिस्तान से और पूर्वी ईरान में शासन कर रहे थे। वोनोनीस या बनान की कुछ मद्राओं पर स्पलिटिस का नाम दूमरी बार अकित किया गया है। उससे यह सूचित होता हे कि जब बनान बड़ हो गया तो समवत उसके छोटे माई स्पलिरिस ने उससे राज्य छीन लिया तथा

स्मिलिरिस और स्पल्पादम की कुछ मुद्राबो को पुतः अपने नाम मे अकित किया। इससे सह सूचित होता है कि ये दोनो बनान के प्रति अपनी राज्यार्थन रखते थे और राज्यार्थन रखते थे और राज्यार्थन रखते थे और राज्यार्थन रखते थे साम स्वतः इन घटनाओं का लाम उठाकर भारन मे एक शक शासक मोअयामोग स्वतन्त्र हो गया। थो दिनोस जट सरकार ने बनान के विषय में यह मत रखा है कि उसने हेरानी सम्राट्य के प्रतिनिधिक करणे पर्रेट पूर्व में अपना शासन आरम्भ अग्राप्य किया। 'ह इसके बाद बह स्वतन्त्र हो गया और उसके शासन का अन्त समयन १८ ई॰ पूर्व में हुआ। उसके बाद यह पूर्वी हैरान का शासन का अन्त समयन १८ ई॰ पूर्व में हुआ। उसके बाद यह पूर्वी हैरान का शासन का अन्त समयन १८ ई॰ पूर्व में हुआ। उसके बाद यह पूर्वी हैरान का शासन का अन्त

मोग्र तथा उसके उत्तराधिकारी

तक्षेत्रिला पर शासन करने बार्ल्सोअ, मोग या मोएस (Maues) का परिचय हमें कुछ अमिलेबो और मुद्राओं में मिलना है। दुर्भाग्यवगडन अभिलेबो में जिस सबत् का प्रयोग किया गया है, उस सबत् के बारंमे विद्वानों में अर्व्याधक

 श्री दिनेशचन्द्र सरकार ( ए० इं० यू० ) के मतानुसार यह घटना प्रदर्ड o पर में हुई, बनान ने इस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में एक संबत चलाया. शक भारत ग्राते समय इस संवत को ग्रयने साथ लेते ग्राये। मोग्र आदि शक राजाओं के अभिलेखों में जिस संवत का प्रयोग है, वह यही संवत है। बाद में इसी को विक्रम संवन कहा जाने लगा। इस मत की पष्टि निम्न-लिखित यक्तियों के आधार पर की जाती है। ग्रशोक ग्रादि प्राचीन भारतीय राजा ध्रपने शिलालेखों में किसी प्रकार के संवत का प्रयोग नहीं करते हैं. प्रपित अपने राज्यकाल के वर्षों का उल्लेख करते हैं अत संवत की पद्धति प्राचीन भारत में लोकप्रिय नहीं यो । इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय शकों तथा क्शाणों को है। इनके लेखो में सर्वप्रथम संवतो का प्रचर प्रयोग मिलता है। शक ईरान के उस प्रदेश से ब्राये थे. जहाँ ३१२ ई० पु० से आरम्भ होने वाला सेल्युकस संवत् (Seleucid cra) तथा २४८ ई० पुरु से शुरू होने वाला पाथियन या ध्रसंक संवत (Parthian Arsacid) प्रचलित था । ये विश्व के प्राचीनतम संवत थे । मोग के तक्षशिला वाले लेख में ७६ संवत् के पाथियन महीने का उल्लेख उपयुंक्त कल्पना को पुष्ट करता है। शको के लिये ऐसा संवत चलाना स्वाभाविक था। जैसे ग्रर्सक ने ग्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करके नया संवत चलाया, वैसे ही शकों ने ईरान की प्रभुता से मुक्त होने पर अपना संवत चलाना ठीक समका। मतभेद हैं। इसिलये मोत्र की तिथि अत्यन्त विवादास्पद है। उसके शासन और पटनाओं पर प्रकाश डाल्मने वाले अमिलेलों में प्रथम स्थान तक्षिणला से प्रपा एक ताभ्रमत्र को दिखालात है। इसमें यह वताया गया है कि संवत् ७८ में महाराज सीम के राज्य में चुझ (अटक जिले का चल प्रदेश) के अत्रण सिक्षक कुखुक्क तमा उसके पुत्र बित्तक ने तलिलाना नगर में समावान् शाक्यम्ति के पवित्र अवशोषी की प्रतिच्या की और एक मधाराम या बीढिवहार बनवाया। नमक की पहाडियों में मैरा नामक एक छोटे गाँव के कुण से खर्माप्ती लिपि में एक लेख मिला था। 'इसमें सवत् ५८ का प्रयोग है और मोजन सीमें ने तक हो मात्र हो माता है।

इन दोनो लेखो में प्रयक्त सवत कौन सा है, इस विषय पर विभिन्न विद्रानो ने कई प्रकार के मत प्रकट किये है। पहला मत पत्नीट का है। उसने इसे विक्रम सबत मानाहै। इसके अनुसार ७८ सबत का अर्थ २०ई० पूर्व है। किन्तु रैप-सन ने इसे १५० ई० पर्व में आरम्भ होने वाला एक सबन माना है। उसका यह कहना है कि यह सबत मिथादान प्रथम द्वारा सीम्तान के प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाने की स्मिति में चलाया गया था। शक सीस्तान में भारत आते हुए वहाँ प्रच-लित इस सबत को अपने साथ लेने आये थे। यह कल्पना इस बात से भी पुन्ट होती है कि इस लेख में एक पार्थियन महीने पेनीमोस (Pencemos) का जल्लेख है। रैप्सन के दम सन को यह मही सान लिया जाये तो सोस का जायन-काल ७२ ई० पर्वहोगा। मार्शल और कोनौ पहले रैप्सन के इस मत से सहमत नही थे. किन्तु बाद में वेडम मत के समर्थक हो गये, क्यों कि उनकी इस कल्पना की पुष्टि कलवन के ताम्रपत्र और तक्षणिला के कुछ खरीप्टी लेखों से हुई है। **तीसरा** मन टार्न (ग्री०ड०वें०) ने यह रखा है कि इसमे जिस सबत का प्रयोग है वह शक सबत था और १५५ ई० पूर्व में उसे आरम्भ किया गया था। यह सबत चलाने का कारण शायद यह था कि कुछ शक लोगों ने एक सबसे समद्भातम और सरक्षित प्रदेश--शकस्थान (Drangiana) में ईरानी मन्नाट से सर्वथा स्वतन्त्र एक राज्य की स्थापना की थी। अत टार्न के मनानसार भोग का ज्ञासनकाल ७७ ई० पूर्व था। यह मतरैष्मनको मत से बहुत कुछ मिलता है।

**चौथा** मतश्री हेमचन्द्र राय चौधरी का है। उतके अनुसार मोग ने ३३ ई० पूर्व के बाद ही पजाब और गन्धार में झासन किया। **पांचर्वा** सतश्री काशीप्रसाद जाय- सवाल का है। इनके कथनानुसार इसमें विणत संवत् १२० ई० पूर्व में उस समय आरम्म हुआ जब सीस्तान के शकों ने मिश्रदात हितीय के विकद्ध विहोह किया। इस संवत् की दृष्टि से मोग का शासन-काल ४२ ई० पूर्व बैठता है। हुका मत्र वृष्टेंकैटक का है। उसने विमिन्न सिद्धान्तों की आणोजना करते हुए यह कहा है कि इसमें कोई सी सुदृढ प्रमाणों पर आधारित नहीं है, मित्रकों के आधार पर उसने इस सवत् का समय ११० ई० पूर्व निरिक्त किया। इस प्रकार मोग के शासन-काल के इस तासपत्र का समय २२ ई० पूर्व माना जाना चाहिये। उपपृंक्त मतो से यह स्पट है कि विभिन्न विद्यान साथ ७० ई० पूर्व से २० ई० पूर्व की बीच में मानते हैं।

उपर्यक्त विवेचन मोग के अभिलेखों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त मोग की मदाये भी प्रचर मात्रा में मिली है। इन मदाओं में कुछ मक्काये हिन्द-यनानी राजाओं के सिक्कों से गहरा मादब्य रखती है। ये उसके आरम्भिक गासन की मुद्रायें समझी जाती है। इस प्रकार की कुछ ताम्र सुद्राओ के एक प्रकार में केवल पठमाग में युनानी में लेख है और दूसरी और खरोष्ट्री में कोई लेख नहीं है। कुछ मद्राओं पर दी गई मोग की उपाधि उसके तास्रपत्र के लेख से नहीं मिलती है। अन्य सिक्को पर यनानी और खरोच्टी दोनो लिपियो में लेख है और प्राकृत में रजितरजस महतस मोग्रस का लेख है। यह उपाधि प्रजाब के अन्य शक शासको —एजे स प्रथम । एजिलिसेस और एजेस दिलीय के सिक्को पर भी पायी जाती है। किन्त इन सिक्कों के प्राकृत लेख में थोड़ा परिवर्तन है, **रजतिरजस** के स्थान पर महरजस रजरजस का लेख है। वडी उपाधि वाली मदाये कालकम की दर्पट में बाद की समझी जाती है और छोटी उपाधि बाली मद्राये इसके शासन काल के आरम्भिक भाग की मानी जाती है। इसकी कुछ मद्राओं पर डिमेटियस के सिक्कों की मानि हाथी का सिर और Caduceus का विद्व बना हम्रा है। एक अन्य प्रकार की मुद्रा पर धनुर्वाणधारी अपोलो (Apollo ) देवता की मृति है। इस प्रकार की मदाओं को सर्वप्रथम अपोलोडोट्स प्रथम ने आरम्भ किया था. स्टेटो प्रथम ने भी इन्हें जारी रखाथा। इसकी कुछ मद्राओ पर कापिशी के नगर-. देवता की मृतियाँ भी बनी हुई है। इससे यह सूचित होता है कि इस प्रदेश पर उसका शासन था। इसके साथ पुःकलावती की वृप ( Accemis and Bull ) वाली तांबे की गोल मदाये भी मिलनी है। शक राजा अपने राज्य का विस्तार करते हुए विभिन्न प्रदेशों की स्थानीय शैली वाली मुद्राओं का ध्यान रखा करते थे और वहाँ की पूरानी परम्पराओं के अनुसार मुद्राओं को ढलवाते थे।

मोग की मदाओं के पुरोभाग में प्राय उसकी मृति के स्थान पर सृनानी देवी देवताओं, की मतियाँ मिलती हैं। टार्न के मतानुसार इन पर दो भारतीय देवताओ, जिब और बद्ध की मीनियाँ पायो जाती है। बद्ध की मींत इस दिन्ट में उल्लेखनीय है कि यह सिक्को पर बद्ध का समवत. प्राचीनतम चित्रण है। मोगके कुछ चाँदी और ताँबे के सिवको पर हमें घोडे की पीठ पर बैठे हुए अथवा दो घोडों के रथ ( Biga ) पर सवार उसकी मित के दर्शन होते हैं। ब्रिटिश स्यजियम में रथाकृढ राजाकी कई रजत मद्राये हैं। ये कई देष्टियों से उल्लेखनीय है। इनमें यनानी और खरोष्टी मापाओं में उपाधियों के बिस्तन उल्लेख है और पूरोभाग में स्थापर खडें हुए राजाने दाये हाथ में एक बरछा थाम रखा है. उसके सिर के चारों ओर प्रभामण्डल है और उसके आगे सार्राथ खडा हुआ है। इसके पन्ट भाग में यनानी देवता ज्यम सिहासन पर बैटा हुआ है। इस मुद्रों के पट्ठ भाग में तो कोई नवीनता नहीं है, किन्तु परोमाग में बड़ी मीलिकना है। इससे पहले केवल प्लेटो के मिक्को परही चार घोडो वाले स्थ (Quadriga) पर मुदं देवता रथ पर दिखाया गया था. किन्त मोअ की मद्रा इससे सर्वथा भिन्न और नये प्रकार की है। इसके कछ सिक्को पर पोसीडोन (Poscidon) या बरुण देवता की र्मात है। इसमे पहले यद्यपि एन्टीमेकप थियोम की मद्राओं पर यह सी (मिठती है. किन्त मोअ की मिन कई अशों में उससे भिन्न है। इस मद्रा की ज्यास्या करने हुए टार्न ने लिखा है भे कि बरुण देवता की मीत निश्चित रूप से प्रतोगात्मक देग में इस बात का सकेत करती है कि सिन्धं नदी पर हुई एक लड़ाई से संक्षित्र यनानी बेडे पर प्रबल विजय प्राप्त की थी, इससे उसे इस नदी पर पूरा अधि-. कार और नियन्त्रण मिल गयाथा। तक्षशिला पर अधिकार करने के दिये उसका मार्गप्रशस्त हो गया।

मोज की मुद्राओं से कई परिणाम निकाले वसे है। यहता परिणास तो यह है कि उसका राज्य नित्यु नदी के दोनों और पुरस्तावती से तक्षांशला तक पैताहुआ था। उसके राज्य में पक्ष या अटफ जिन्ने में विद्यमान चक्र का पदा मैदान भी मस्मितन था और उससे उसकी और ने तिल्यक कुमुलक तासक क्षत्रण द्वारान कर

१ टार्न—दी प्रोक्स इन इडिया एक्ट वीक्ट्रया, पृठ ४००, किन्तु कुमार स्वामी तथा वासुवेवसरण प्रप्रवाल (भारतीय कला) इसके सिक्को पर बुढ को मूर्ति के चित्रए को सही नहीं मानते हैं।

२. टानं - वी ग्रीक्स इन इंडिया एण्ड बैक्ट्रिया, पृष्ठ ३२२।

रहा था। कापिसी के नगरदेवता वाले सिक्को से यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश पर मी उसका बासन था। क्रूसरा परिणाम यह है कि मोल ने हिन्द-पुनानी राजा जो के निक्को पर अपना नाम अकित नहीं किया, यदाप कई हिन्द-पुनानी राजा उसके समकालीन थे। सीसरा परिणाम यह है कि उसके सिक्को पर मारत के अन्य शक तथा पार्थियन शासको—वनान आदि की माति उनके साथ शासन करने वाले अन्य श्र्यांकियों का कोई उल्लेख नहीं है। चौला परिणाम गाइंतर ने यह निकाला है कि उसके सिक्को पर विभिन्न प्रकार की सुन्दर मृतियों को बहुसन्या वास्त्व में आध्येजनक है। मामबत उसके किन्दी निक्को पर विभिन्न अन्य किता है कि उसके सिक्को पर विभिन्न प्रकार की सुन्दर मृतियों को सुन्दर मानवान के सिक्को स्वान के किया निक्का किया विभन्न किया था जिन्होंने इस विषय में यूनानियों से शिक्षा ली कि कुछ वे यूनानी परम्परा से बंधे हुए नहीं थे, अन उन्होंने कई सर्वया नवीन प्रकार की मुझजों का भी निर्माण किया। ' दो घोडों के रथ ( Віқа ) वाली एक ऐसी मुझ का उल्लेख पहले वा चका है।

भोत्र के उत्तरपिकतारी—मुद्राओं की माक्षी में यह प्रतीत होना है कि मोज के बाद उनका उत्तरपिकतारी अब अथवा एजेंस ( Ave ) था। यह नहीं अब है जिसका नाम हमें दिक्षणी अक्तग्रानित्तन के एक शासक स्पित्तिय के साथ उपराजा के रूप में मिलजा है। शक प्रशासन की एक मुरूवसूर्ण विशेषता समुक्त शासन (Joint Rule) की थी. उसमें राजा एक उपराजा या राजप्रतिनिधि (Vicerv) के साथ शासन करना था और देन दोनों का नाम मुद्राओं पर अकिन हुआ करनाथा। ऐसे उपराजा प्राय राजा में पुत्र हुआ करने थे। अन यह कल्पना की गई है कि अब प्रथम दक्षिणी अफ्रामितन्तान और पूर्वी देशन के शासक स्पीतिस्य का पुत्र और समयन मोज का जामाता रहा होगा। अब और उसके उनरापिकास्यों की बशावली अन्यधिक विवादसन्त है। यहाँ भी दिनेय-वन्द्र सरकार द्वार प्रनिपादिन निस्त वशावली और तिथिकम के आधार पर उनका वर्णन किया जायेगा।

१-मोअया मोग (लगमग २० ई० पु० से २२ ई०)

२ – अथ प्रथम (एजेस) (लगभग ५ ई० पूर्वसे ३० ई०)

३ – अयिलिष (लगभग २८ मे ४० ई०), समवत सस्यादो का पुत्र।

गार्डनर-बिटिश म्यूजियम केटेलाग (क्वाइन्ज आफ दी ग्रीक एण्ड सीविक किंग्ज झाक बैक्टिया एन्ड इंन्डिया) पुष्ठ ४७।

४---अय या अजेस द्वितीय (एजेस) (लगमग ३५ से ७९ ६०), समवत सख्या तीम का पुत्र ।

उपर्युक्त बंगावनी में यह मान िल्या गया है कि अब प्रथम (Azes I) मोज का दामाद था। किन्तु इस विषय में विद्वानों में तीत्र मनमेंद है। कोनी कायह मत है कि मोज शकबशी या और इसका उत्तराधिकारी अब पहल्य वाग का था। पाने में टोनों को शक जाति का माना है और यह कहा है कि अब प्रथम स्पल्लिय का पुत्र था। रैन्सन के मतानुमार मोज, अब प्रथम और अधिलिय से तीनों मारत के पहले नीत शक राजा थे। इनके समय में कमश शकों की शक्ति का निरन्तर विस्तार होता चला गया।

जप्युंकत बंशावाली में अब नामक दो राजा माने गये है। यह कल्पना निक्को के आघार पर की गई है। अस नाम बाले राजा के निककं दो समुहा में बाटें सपे हैं। एक्टले समृह के मिक्को पर मुन्दर, सृद्ध और स्पष्ट पृनानी अलगे में लेख अधिक है और हमरे समृह के मिक्को के लेख बड़ी अस्ट, हुसिस और अदाद जुनानी में है। विश्वेष्ट स्मिय ने यह कल्पना की यी कि मुन्दर और शृद्ध लेल बाले सिक्के अप प्रथम के और हुसिल लिए बाले सिक्के अय प्रथम के और हुसिल लिए बाले सिक्के अय दिलीय के है। इस मान की पुष्टि कर्द कारणों के आधार पर की गई है। पहला कारण मानंज डारा नशियाला में सिक्का की ल्याई है। यहा अय प्रथम के उत्कृष्ट कीटि के सिप्ते, निकृष्ट कीटि के अय दिलीय के सिक्का की अपेशा निवले स्तर में पाये गये थे। दूसरा कारण इन सिक्का पर सवार की प्रावृत्ति है। औ गुन्त जो अनु सुनदार ने यह प्रस्त कारण इन सिक्का पर सवार की प्रावृत्ति है। औ गुन्त जो अनु स्वार के सिक्का की अपेशा विश्वालय वी दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को की सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में आवृत्ति पर दिलीय के सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्ट में स्वार में सिक्को के स्वार की स्वर्ण स्वार की सिक्को के सकार की अपेशा विश्वालय की दिष्य में सिक्को के सिक्को के स्वर्ण सिक्को के स्वर्ण सिक्को के सिक्को सिक्को सिक्को सिक्को सिक्को सिक्को सिक्को सिक्को के सिक्को स

श वी प्रीक्स इन इंडिया एण्ड बेलिट्या. प्० ३४६-४७; टार्न ४८ ई० प्रारंभ होने बाले विक्रम सबत् का श्रेय इसी राजा को देता है, क्योंकि उसके मतानुसार उसने ३० ई० पूर्व में हिन्द-मूनानी राज्य के रंजाब और काबुल में झासन करने बाले दोनों राज्यों का अल्ल करके एक प्रावेश सासन करते बाले दोनों राज्यों का अल्ल करके एक प्रावेश सासन करते बाले दोनों राज्यों का अल्ल करके एक प्रावेश सासन करते बाले दोनों राज्यों का अल्ल किया। पहले उसते पंजाब के हिप्पोस्ट्रेटस पर एक जलपुड़ में विजय पाई, यह परिलाम उसके बिज्ञालपारों बक्क म मूर्तियों वाले सिक्कों से निकाता गया है। काबुल के मूनानी राज्य को बहु पहले ही जीत चुका था व्योक्त उसने कापिशो सीनों के सिहासनासीज ज्यन की मूर्ति वाले सिक्के प्रवित्त किये थे। झय के कुछ सिक्कों पर हरिसमस को आहर्ति भी झांकत है।

है। तीसरा कारण यह है कि कुछ सिक्को से यह जात होता है कि इन्डवर्मा का पुत्र अक्शवर्मा प्रादेशिक शासक (Starategos) के रूप में अय की सेवा करता था और बाद में वह गोणडोफर्नीस (Gondophares) के शासन में उसकी सेवा करता रहा। दूसरे अय से पहले अधिलिश्य का शासन था। उससे पूर्व अयश्य म ने राज्य किया था। यदि दो अय न माने जाये तो अस्पवर्मा का काल हुमें बहुत लम्बा मानना पढ़ेगा, अत. इस समय समी ऐतिहासिक दो अय मानते हैं।

अय प्रथम के सिक्कों की कुछ बाते उल्लेखनीय है। इसके कुछ सिक्कों पर पल्लास एषीन ( Pallas Athene ) नामक देवी की मृति पुष्ठ मात पर बनी हुई है। इस प्रकार की मुद्राय पूर्वी पत्राव से अधिक प्रयक्तित थी, अत. यह समझा आता है कि इसके समय से शक राज्य का विस्तार पूर्वी पत्राव से मी हो चुका था। इसकी मुद्राओं के कुछ नये प्रकार उल्लेखनीय है। इतसे से एक मे राजा दो ककुद ( Two Humped ) बाले ऊँट पर सवार है, इसरे प्रकार से एक मानतीय देवी को मिह्न के अगले मान के साथ दिल्लाया गया है। यह समबत: सिह्याहिनी उमा का चित्रण है। एक अल्य प्रकार के मूनानी देवता हरमीज ( Hermes ) को बायों और लब्बे-लब्बे डग मरते हुए दिलाया गया है। इस राजा की गोल और बीकोर ताम्न मुद्रायं बहुत बड़ी सख्या में मिली है।

अधिलिय को उपर्युक्त बशावली के अय प्रथम से जिल्ल माना गया है। कुछ विद्वानों के मतानुनार ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। शामन का यह कहना था कि अय (एवंस) अदिलिय ( Azilives ) का सक्षित्त क्य है। कोनी ने इस मत का सहकत करने हुए यह कहा है कि अय और अधिलिय के नामों के सिक्के हनी अधिक सन्या में मिलने हैं और वे उनने अधिक लम्बे समय में होने वाले व्यक्तियों को प्रकट करते हैं कि अब अधिकाश व्यक्तियों का यह विचार है कि वे एक नहीं है। अधिलिय के सिक्कों की कुछ विद्योगयें उल्लेखित होने हैं। ये मिक्के पूनती राज प्रवास के सिक्कों को ने कुछ विद्योगयों उल्लेखित होने हैं। ये मिक्के यूनती राजा हिप्पोस्ट्रेटम के सिक्कों का पत्राव क्यूपा गाये जाने हैं। व्हाउंटहेंट ने पुछ (कस्मीर) से मिले हुए ऐसे सिक्कों का पत्राव क्यूपायम की मुझाओं की मूची में उल्लेख किया है। ये सब सिक्कों का पत्राव क्यूपायम की मुझाओं की मूची में उल्लेख किया है। ये सब सिक्कों का पत्राव क्यूपायम की मुझाओं की मूची में उल्लेख किया मीं स्मान होना था कि मानों उल्लेख ने अभी हाल में बनकर आये हैं। इसी तरह हजारा की पार्टी में अधिलिय के ३२ सिक्कों के साथ हिप्पोस्टेटस के सात सिक्कों किले हैं। इसी तरह हजारा की पार्टी में अधिलिय के ३२ सिक्कों के साथ हिप्पोस्टेटस के सात सिक्कों किले हैं। इसी तरह हजारा की पार्टी में अधिलिय के ३२ सिक्कों के साथ हिप्पोस्टेटस के सात सिक्कों किले हैं। इसी तरह हजारा की पार्टी में

यह प्रतीत होता है कि अधिल्य का द्यासन करभीर की सीमा तक पहुँचा हुआ था। अधिल्य के सिक्को के कई नये प्रकार उल्लेखनीय है। इनमें एक प्रकार अभिषेत्रकश्मी का है। इसमें एक प्रकार के प्रथम पर खही है, उसके दोनो ओर दो छोटे हाथी सूड उठाकर देवी का जल से अभिषेत्र कर रे हैं। यह अभिप्राय प्राचीन एव मध्यपूर्णन प्राप्ततीय कला में बडा लोकप्रिय था, अनेक विदेशी और स्वदेशी राजाओं ने इसे अपनी मुद्राओं पर मी अकित किया था। अधिल्य की मुद्राओं पर कुछ देवताओं की मृतियों भी पाई जाती है, किन्तु इनकी सही पहचान अभी तक नही की जा सकी है। इसकी कुछ मुद्राओं पर घोड़ों पर सवार प्रथम मौतियों (Dioxura) निया खडी हुई सुगल मृतियों सिहासनासीन अथवा खडे हुए ज्यूस के साथ मिलती है। ये प्राय इसकी रजत मुद्राओं पर है। यूगल मृतियों का बिह्न युक्टाईडीज के वधा का विशिष्ट खहु समसा जाता था, अत इसके आधार पर यह लत्यना की गई है कि इसका सासन उत्त समुद्राओं पर है। यूगल मृतियों का बिह्न युक्टाईडीज के वधा का विशिष्ट

ऐसा प्रतीत होता है कि अधिलिय के पुत्र अब हिनीय के समय में इस राज्य के बुंग्दित आ गयं थे। इसका प्रांतप्त प्रांतप्त होने ज्या था। इसका राज्य प्रांतप्त के नेतृत्व में प्रवल होने ज्या था। इसका राज्य भीण होने के कारण इसके मिक्का में चारी और तीं को मात्राक्षम होने लगी और बांट उनके लगा। इसने तां और चांदी कर तीं को साल कर में चलाये। इसने तां और चांदी को सिश्त धातु के सिक्को भी चलाये। इनके मिक्को के बहुत ही कम प्रकार मिलते हैं और इस तिक्को के प्रांत-व्यानों के आधार पर यह पिरणाम निकाल गया है कि इसका नाग्य के देशों में नह स्वस्त्वमां नामत्र के यहें तक ही सीमित था। अपने राज्य के पिरचा निवास के प्रांत के सिक्का कर रहा था। इसकी मुनना हमें नां बांदी के मिश्रण में बने बुनाकार विकलित हैं जिनमें एक और अवनाव्य राज्य की प्रांत कर कर निवास के सिक्का के साथ शासन कर रहा था। इसकी मुनना हमें नांवे चांदी के मिश्रण में बने बुनाकार विकलित हैं जिनमें एक और अवनाव्य राज्य की प्रांत कर तिन्त पिरके काल की सारोप्टी लिप में यह लेल प्राइत में अनित हैं—"इस्वयंपुत्रम अरावर्वम स्ट्रेटेसा जयनस" अर्थान इस्त होने प्राइत में अनित हैं—"काल के सारोप्टी लिप में यह लेल प्राइत में अनित हैं—"इस्वयंपुत्रम अरावर्वम स्ट्रेटेस जयनस" अर्थान इस्त प्रांत पात्रा गोण्डोकतीय के बीच प्रांत में की स्ता । अरावस अरावर्वम के स्वार प्रांत में अरावर्वम के स्वार प्रांत का अरावर्वम के स्वार प्रांत में का अरावर्वम के स्वार प्रांत में अरावर्वम के स्वार अरावर्वम के स्वार प्रांत स्वार के विकलित के स्वार्वम के स्वार्वम के स्वार्वम कर स्वार्वम के स्वार्वम के स्वार्वम के स्वार्वम के स्वार्वम स्वार्वम के स्वार्वम स्वार्वम के स्वार्वम के स्वार्वम के स्वार्वम के स्वार्वम के स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम के स्वार्वम स्वार्वम के स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम के स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम के स्वर्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वर्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वार्वम स्वर्वम स्वर्

इन्डो-पाथियन ग्रथवा पहलव राजा

अय दितीय के बाद अगला उल्लेखनीय राजा गोन्डोफर्नीज (Gondo phares or Gondophernes) है। इसका ईरानी नाम विन्वपर्श अर्थात कीर्ति (फर्न) को प्राप्त करने वाला है। सिक्को पर और अभिलेखों में इसका नाम गढफर गढ़-फर या गवफर्न या गवहर के विभिन्न रूपों में मिलता है। यह पहले पार्थिया के सम्राट विरिध्यन ( Orthagnes ) की अधीनता में कन्धार का शासक था। विरिध्यन ईरानी शब्द है। डा० कोनी इसे गोण्डोफर्नीज की उपाधि मात्र मानते हैं। भीस्तान से प्राप्त कुछ सिक्को पर इस राजा के गुदह्वर नाम के साथ यह उपाधि मिलती है। इस पहलवी शब्द का अर्थ विजेता है। कोनी का कहना है कि यह पदवी गोण्डो-फर्नीज ने पश्चिम के ईरानियों पर प्राप्त की गई किसी विजय के उपलक्ष्य में बारण की होगी। ईरानी सम्राट के राजप्रतिनिधि (Viceroy) के रूप मे शासन करने में उसके साथ एक अन्य व्यक्ति गुद या गुदन का नाम भी मिलता है। इसका नाम सम्राट आर्थेग्नीज (Orthagnes) की कुछ मद्राओ पर भी पाया जाता है. जिनके आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि आर्थेग्नीज ने अब दिनीय से कन्चार के प्रदेश को जीत लिया और उसने वहाँ कुछ गोल ता स्रमद्राये प्रचलित की आरम्भ में इन मदाओं में उसके साथ गदफर और गदन के दोनो नाम मिलते है और बाद में केवल गदन का ही नाम मिलता है। आर्थेग्नीज की पहले प्रकार की मदाओं में राजा को पार्थियन शैली का मुक्ट घारण किये दिखाया गया है, और इसमें यनानी मापा में बेसिलियस बेसिलियोन मेगस आर्थेग्नीच का लेख है और दमरी ओर पनो वाली विजया देवी (Nike) की मत्ति है। उसके हाथों में खजर की एक शाला और माला है तथा लरोप्ट्री लिपि में यह प्राकृत लेख है—**महर**-जस रजतिरजस गद रुरस गदन । कानघम ने इस लेख के अन्तिम शब्द को गदफरसगदन पढा और इसका अर्थ गदफर का माई किया था तथा इसे आर्थेग्नीज का विशेषण मानते हुए यह कहा था कि ईमाई परम्परा में गोण्डांफर्नीज के गैडनम नामक जिस माई का वर्णन हे वह आर्थेग्नीज ही था। अन्य विद्वानो ने कनिषम के इस पाठ को तथा इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है। दूसरे प्रकार की मद्राये पहले प्रकार से मिलती है । किन्तु उनके पृष्ठ भाग में प्राकृत में लेख इस प्रकार है—रजस महतस गदरन। कुछ सिक्को पर गुदन का मी लेख है। इन दोनो शब्दो की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। इसे राजा के नाम अथवा उपाधि का या जाति का सचक पद माना गया है। व्हाईटहैड का यह सुझाव हे कि यह उसका वैयक्तिक नाम

है। इस प्रकार का नाम चारतहा (पुष्कलावती) के निकट पलटू डेरी की सुवाई ले प्राप्त एक मूर्ति के आधारपीठ पर स्वर्रोट्टी में अकित गवस शब्द में मी मिलता है। इन मुझाओं ते यह प्रतीत होता है कि गोधडोफर्नीज पहले कल्यार (Arachosia) के पार्विक्त में स्वर्तिक होता है। अपने प्रतिक मधुक्त शासक था। उसने जब अपने पड़ीस में उत्तर-पश्चिमी मारत के शक राजाओं को दुरवस्था-पन्न पाया नो उन पर आक्रमण करके उन्हें जीत किया। शक राजाओं के प्रतिया शासकों ने मी, उसे इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। शक राजाओं के प्रतिया शासकों ने मी, उसे इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। शक्यवर्मा ने जय द्वितीय के स्थान पर अपने नयें स्वामी गोण्डोफर्नीस की नेवा आरस्म कर दी, यह बात कुछ सिक्तों से पुष्ट होती है।

सन्त थामस का कथानक--गोण्डोफर्नीज के विषय में ईसाई जगत में यह कियदन्ती चिरकाल से चली आ रही है कि उसके राज्य काल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिये सत धामस भारतवर्ष आया था। इसका वर्णन हमें बाइबल के न्य टैस्टामैण्ट के समान प्रामाणिक न समझे जाने वाले एक ग्रन्थ (Apocryphal Acts of Judas Thomas The Apostle) के सीरियाई (Syriac) युनानी और लैटिन रूपो में मिलता है। इन में भारत के राजा का नाम विभिन्न रूपों में गदनफर, गोण्डोफोरोस (Goundophoros), गण्डाफोरस और गण्डोफोरस के रूप में मिलता है। पहले इस कथा की ऐनिहासिकता में सन्देह प्रकट किया जाता था, किन्त जब गोण्डोफर्नीज के सिक्के उत्तर-पश्चिमी भारत में उपलब्ध हुए तो यह माना जाने लगा कि इस विषय की ईसाई दन्तकथाओं में कुछ ऐतिहासिक सन्य का अञ है। इन कथाओं का तीसरी शताब्दी ईसबी से प्रचलित एक रूप इस प्रकार मिलता . है कि जेरू मले म में ईसाई धर्म प्रचार करने बाले सब शिप्य एकत्र हुए, इन्होंने विदेशो . में फचार करने का कार्यआपस में बॉटने का निरुचय किया। लाटरी डाल कर इस बात का निर्णय किया गया कि किस देश में कौन सा व्यक्ति प्रचार करने जागगा। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य इस प्रकार थामस को सौगा गया। किला बह्र इस कार्यके लिये तैयार नथा। उसका यह कहनाथा कि "मै निवंल हूँ, मछ मे यह कार्य करने की शक्ति नहीं है। मैं यहदी हूं। मैं मारतीयों को ईमाइयन की जिल्ला कैसे देसकता हैं।" जब थामस इस प्रकार तर्ककर रहाथा तव रात्रिकेसमय एक बार स्वप्न में भगवान उसे यह कहते हुए दिखाई दिये कि 'थामस, तम घडराओ मत, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर सदेव बनी रहेगी।" किन्तु थामसङ्ग से भी आइवस्त न हुन्ना, वह यह कहता रहा कि "भगवान् जहाँ चाहेंगे वहाँ मै चला जाऊँगा, किन्त

भारत नहीं जाऊंगा।" इसी समय वहाँ घवन नामक एक भारतीय व्यापारी आया। उसे राजा गुदनफर ने इसलिये मेजा था कि वह अपने साथ एक कशल बढ़ई को लागे। भगवान ने यामस को उसका आदेश मानने की प्रेरणा की और उसे धवन के हाथ दास के रूप में बिकवा दिया। इस प्रकार थामस को अपने स्वामी के साथ मारत आने के लिये विवश होना पडा। यहाँ आकर व्यापारी ने उसका परिचय राजा से कराया तथा राजा ने उसे राजमहरू बनाने का कार्य सीपा। इसके लिये उसे बहत बडी धनराशि प्रदान की गई, किन्तु उसने इसे महल बनाने मे न लगाकर दीन-दूखियो के परोपकार में एवं दान पुण्य के कार्य में व्यय कर दिया। जब इतनी बड़ी राशि व्यय होने पर भी कोई महल नहीं बना तो राजा ने कृद्ध होकर थामस और व्यापारी को बन्दी बनाने का आदेश दिया। इस बीच में राजा के माई गैड की मत्य हो गई, देवदून जब उसे स्वर्ग लेगये तब उन्होने उसे वहाँ वह महल दिखाया जो थामस ने अपने शम कर्मो द्वारा बनायाथा। इसे दिखाने के बाद गैंड को पुनरुजीवित कर दिया गया। इस चमत्कार से प्रमावित होकर दोनो माई ईसाई बन गये। १८४८ में फेच विद्वान रीनो (Romand) ने सर्वप्रथम इस बात की ओर विद्वानो का ध्यान खीचा था कि भारतीय सिक्को का गोण्डोफर्नीज और ईसाई दन्तकथाओं का गदनफर एक ही व्यक्ति है और इस पहलव राजा के समय भारत में ईसाइयत का प्रचार आरम्म हआ।

गोण्डोफर्नीज के समय का केवल एक ही लगोपुरी अभिलेख नरूते-बाही नामक स्थान में मिला है। यह उत्तर-पित्रची मीमाप्रात्त से (शेणावर लिले में) मरदान में कुछ मील की दूरी पर है। इस लेल की शिला पर ममाले पीसे जाते थे, अन इसमें कुछ अकर पिस गये है, दूरा पाट न्याट नहीं है, फिर मी इसमें यह जात होगा है कि महाराज गुडुव्हर के राज्यकाल के छस्बीमबे वर्ष में तथा १०३ सवत् में माना पिता की पूजा और सम्मान के लिखे बेशाल माम के कुल्ला पछ में अद्यापूर्वक रात का कुछ पुष्प कार्य किया गया था। 'इस लेल के गुवुव्हर को लगमन मानी विद्यानों ने मुद्राओं का गोण्डोफर्नीज माना है। इसमें बर्णित सबत् यदिवक्त मसवत् माना जाय तो इससे दो परिणाम निकलते हैं। गोण्डोफर्नीज ने अपना खासन १९ ईंट में आरम्भ किया था और वह ४५–४६ ईंट मंभी गाम्यार प्रदेश का शामन कर रहाथा। इस लेल से यह मी न्याट उत्तरी का छी लख्ते समय तक शामन कर वहाथा। यह कल्ला प्रवृर सम्बाग प्रात्त उत्तरी का का

१. वि० च० से० इ०, पु० १२४-२६।

चाँदी की मुद्राओं से तथा चादी-तांबे की मिश्रित धातु के सिक्कों से मी पुष्ट होती है।

इसके सिक्कों की कछ विशेषताए उल्लेखनीय है। ब्रिटिश स्याजियम मे इसकी एक ऐसी रजत मदा है जिसके परामाग में राजा की आवक्ष मित ईरान के अरसक-बंदी राजाओं के मकूट को धारण किये हुए है और पुष्ठमाग में सिहासन पर बैठे राजा के हाथ में राजदण्ड है और विजया देवी ( Nike ) उसे पीछे की ओर से मुक्ट पहना रही है। इस पर यूनानी में अरसक बशी सिक्को की मॉनि यह लेख है— Basileos Basileon Megas Gundopheres Autokrator । इस निकके की शैंकी पार्थियन ढग की हे और यह माना जाता है कि इस प्रकार के सिक्के उसने अपने राज्यकाल के आरम्भ में पूर्वी ईरान में विद्यमान प्रदेशों के लिये प्रच-लित किये होगे। इसके दूसरे प्रकार के सिक्के भारतीय प्रदेशों के लिये है, इस कारण ये भारतीय सिक्को की मॉति चौकोर है। तॉब के इन सिक्को पर एक ओर अदबाहद राजा की मर्ति और दृषित यनानी में लेख है, और दूसरी ओर खरोप्टी में दो उपाधियाँ युनानी राजाओं के सिक्कों से ली गई है। अप्रतिहत की उपाधि युनानी राजा लिसियस, आर्टेमिडोरस और फिलोक्जीनस के सिक्का पर पायी जाता है। इस विषय में एक बड़ी मनोरजक कल्पना की गई है। तीसरी शताब्दी ई० के एक लेखक फिलोस्टेटम ने अपनी पुस्तक एपोलोनियस आफ टियाना की जीवनी में जिया है कि जब वह ४४ ई० में तक्षशिला आयानो यहां फोओटोस ( Phiaotes ) नामक राजा शासन कर रहा था। हर्ज़फ़ैल्ड ने यह सिद्ध करने का प्रयन्न किया है कि यह नाम गोण्डोफर्नीज की अप्रतिव्रत उपाधि का पार्थियन रूप था। चाटी और ताबे की मिश्रित घात (Billon) से निर्मित गोठाकार मृत्यूर सिक्को पर एक और इस राजा की अश्वारूढ मूर्ति ने तीन चोटी वाला अरसक शैली का राजमकूट (Piara) धारण कर रखा है और ग्रीक मापा में उसका नाम अकिन है। इसरी और दायी तरफ मल किये हुए ज्यूस ने लम्बा राजदण्ड ले रखा है आर बड़े सन्दर खरोप्टी अक्षरों में यह लेख अकित है-- महरज रजतिरज बतर देवब्रत गद-**भ्हरस** । इस सिक्के के यूनानी और प्राकृत लेखा में राजा की उपाधियों में कुछ अन्तर है। प्राक्रत भाषा में देवबात का शब्द ध्यान देने योग्य है। यह उपाधि इस राजा के . अन्य मारतीय सिक्को पर भी पायी जाती है और इसकी व्याख्या हमे इस राजा के मिश्रित ( Billon ) धातू के उन गोलाकार सिक्को से मिलती है जिनके

पृथ्ठमाग में त्रिश्कृत्वारी शिव की मूर्ति है। इससे पहले शिव की ऐसी मानवाकार मूर्ति मोश्र के कुछ सिक्कों में मिनती है। शिव को प्राचीन मारतीय साहित्य में देव कहा गया है। गोण्डोफर्नींज जब अपनी मुशाओं में देवबत की उपाधि घारण करता है तब संमवतः उसका उद्देश्य इस बात को प्रकट करना है कि उसने देव अर्थात् शिव की उपासना का तर ग्रहण कर लिया है।

गोण्डोफर्नीज की कुछ मद्राएँ अन्य व्यक्तियों के साथ सयक्त शासन को प्रकट करने के लिये प्रचलित की गई थी। इनमें एक मद्रापर एक ओर राजा अद्यास्ट है और दसरी ओर बायी तरफ ज्यस की मिल है और खरोड़ी में यह लेख है— इन्द्रवर्मपुत्रस स्त्रतेगस जयतस त्रतरस प्रश्यवर्मस । इससे सूचित होता है कि इन्द्रवर्मा का पत्र सेनापति अश्ववर्मा गोण्डोफर्नीज के राजप्रतिनिधि के रूप में उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में शासन कर रहा था। पहले इसी व्यक्ति के अब द्वितीय के साथ सयक्त शासन के सिक्के का निर्देश किया जा चुका है। इस प्रकार के कुछ अन्य सिक्को पर महरजस महतरस अतरस देववतस गुदुफरस ससस अथवा महरजस रजितरजस देवब्रतस गद्गफरस ससस के लेख मिलते है। इन सिक्को मे यह मूचित होता है कि गोण्डोफर्तीज के साथ सयक्त रूप से शासन करने बाला एक अन्य व्यक्ति ससस भी था। इसके सम्बन्ध में भी बहुत ऊहापोह किया गया है। कानचम इन्हें समस के सिक्के मानते है क्योंकि उनका यह मत था कि मासानी वश के सम्थापक अर्दशीर के पिता का नाम ससन् था, इसी प्रकार का ईरानी नाम धारण करने वाला कोई व्यक्ति गोण्डोफर्नीज के साथ सयक्त रूप से शासन कर रहाथा। किन्तु अन्य विद्वान इसे सस नामक राजा को सचित करने वाला समझते है। इस कल्पना की मत्यना मार्शल द्वारा तक्षशिला की खदाई में प्राप्त किये गये चाँदी के कल ऐसे सिक्कों से प्रमाणित हुई है जिनमें एक ओर पेकोरीस (Pacores ) का चित्र अथवा सस का चित्र है और दसरी ओर विजया देवी की मित्त तथा प्राकृत में यह लेख है--महरजस अश्यभ्रतपत्रसत्रतरस ससस । इन सिक्को से हमें यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार पहले इन्द्रवर्माका पूत्र अञ्चवर्मागोण्डोफर्नीज का उपराज्ञ था उसी प्रकार बाद से उसका मतीजा भी उसका सयुक्त शासक बना । सभवत कुछ समय पीछे उसने स्वतन्त्र रूप से भी शासन किया। ब्रिटिश स्युजियम के कुछ अन्य सिक्कों पर गोण्डोफर्नीज के साथ उसके भतीजे अबदग का भी नाम प्राकृत लेख में इस प्रकार मिलता है—-गुबफ-अत्युत्रस महरजस त्रतरस अवदगसस । रैप्सन ने इससे यह परिणाम निकाला है कि गोण्डोफर्नीज अपने मतीजे अब्दगसीस (Abdagases) के साथ सयुक्त रूप से शासन किया करता था।

मार्शल के मतानसार गोण्डोफर्नीज के राज्य का चरम विस्तार होने पर उसके साम्राज्य में निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित थे-सीस्तान, सिन्ध (समवतः कच्छ 'और काठियावाड), दक्षिणी और पश्चिमी पजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त (इसमे अधिकाश कबायली प्रदेश सम्मिलित था) तथा दक्षिणी अफगानिस्तान । इस बात के भी कछ प्रमाण है कि उसने सीस्तान के पश्चिम में विद्यमान पार्थियन साम्राज्य के कछ भागों को अपने राज्य में मिलाया था। मार्शल के इस मत की पुष्टि मदाओं में होती है। गन्धार अथवा पेशावर जिले में उसके शासन का परिचय हमें तस्ते-बाही के शिलालेख और अस्पवर्मा की मदाओं से मिलता है। अक्वारोही राजा के साथ ज्युम या एथीन की खड़ी मृति वाले सिक्के इस बात को मुचित करते है कि उसने पश्चिमी तथा पूर्वी पजाब का प्रदेश शको से छीन लिया था। बेग्राम में तथा कावल नदी की घाटी के अन्य स्थानों में गोण्डोफर्नीज के सिक्के प्रचर मात्रा में मिले है और वे इस बात को सचित करते है कि उसने इन प्रदेशों को भी जीत लिया था। इसकी पुष्टिचीनी ऐतिहासिक फन-ये के इस वर्णन से होती है कि इस समय कावल पर पाथिया का शासन स्थापित हो गया था। सभवत उसने अल्लिम बनानी राजा हमियम के शासन का अन्त किया था। इस विषय में दो प्रकार की ... मुद्राए सुन्दर प्रकाश डालती है। पहले प्रकार की सदाओं के पुरोभाग पर हर्मियस की मुक्टमण्डित आवक्ष मृत्ति है और पष्टभाग के खरोटी लेख में कुजलकदिकसस **कुषाण यव्**गका नाम अकित है और दूसरे प्रकार के सिक्कों के अग्रभाग में हिस्सस की राजमुक्ट मण्डित आवक्ष मृत्ति है तथा यनानी लिपि में कजलकदिकसस कवाण कालेख है। पूछ्ट भागकालेख पहले प्रकार की मद्राओं जैसाहा टन सिक्कों से यह परिणाम निकाला गया है कि यनानी राजा होमयम ओर कषाण सरदार कज-लकदफिसस में आपसमें कोई सन्धि हुई थी, समवत इसका उद्देश्य पहलवी के हमले से अपनी रक्षाकरनाथा। उपर्युक्त पहले प्रकार केये सिक्के सूचित करने . है कि पहले कथाण सरदार उसका वशवर्ती शासकथा और बाद में युनानी राजाने ्र उसको समानताकादर्जादेना स्त्रीकार किया, किन्तु यह सैत्रीसन्च गोण्डोफर्नीज के आक्रमण से इनकी रक्षा नहीं कर सकी और कावल का प्रदेश पहलव राज्य में सी-ग-लित हो गया। कोनी ने इस कल्पना की पुष्टि तस्ते-बाही ने शिलालेख से भी की है। पहले यह बताया जा चुका है कि इस लेख की शिलापर ममाला पीसने से इसके कुछ अक्षर मिट चुके है। इस लेख की पॉचवी पक्षित में **एक्श कप-**----संकालेख है। कोनो के मतानुसार एई ण राजकुमार का अर्थ देने वाला खोतन की भाषा का शब्द है और कप के बाद और स से पहले मिटे हुए अक्षर को वह स

मानता है और इस प्रकार उसके मतानुसार यहाँ राजा राजकुमार कप का अर्थात् क्जुल कदफिसस का उल्लेख है। इस पाठ के आधार पर यह कल्पना भी की जाती है कि गोण्डोफर्नीज द्वारा काबल की विजय कर लेने के बाद कथाण नेता ने उससे मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया । दक्षिणी अफगानिस्तान अथवा करधार का प्रदेश गोण्डोफर्नीज के राज्य में आरम्भ से ही था सक्ष्यत सर्वप्रथम जसने दसके साथ लगे काबुल घाटी के प्रदेश की सबसे पहले जीता होगा, इसमें उसका उद्देश्य यह रहा होगा कि वह कथाणों के हमले में अपने राज्य को मुरक्षित बना सके। मार्शल और रैप्सन दोनो यह मानते है कि उसने सीस्तान के पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य के भी कछ अशो को जीता। इसका समर्थन ब्रिटिश स्थुजियम मे बिद्य-मान गांण्डोफर्नीज की अरमकवशी ( Arscid ) शैली की कछ रजन मद्राओ के आधार पर किया जाता है। मार्शन के मनानमार गोण्डोकर्नीज के माम्राज्य में कच्छ और काठियाबाड भी सम्मिलित थे। इमेकी पृष्टि करते हुए माईल ने यह कहा है कि पेस्प्लिस ने अपने वर्णन में यह लिखा है कि सेन्डेनीज (Sandanes ) का शामन बेरीगाजा (भड़ोच) और सराष्ट के प्रदेशों पर था। मार्शल मेन्डेनीज को गोण्डोकर्नीज के 'चित्र और चित्रों से अकित मिक्को पर पाये जाने वार्क सपदन ( Sapedona ) नामक व्यक्ति से अभिन्न समझता है और इस आबार पर कच्छ-काठियाबाड को गोण्डोकर्नीज के साम्राज्य में सम्म-जित करता है. किल अन्य गैतिहासिकों के मतानमार पेरिप्लम के समय में बेरी-गाजा अथवा महोच का बन्दरगाह शब क्षत्रप नहपान के राज्य में सम्मिलिन था।

गोण्डोकर्तीज ने कक और पहल्क परस्था के अनुसार अपने साम्राज्य के विस्तन प्रदेशों से कुछ प्रात्नीय आसक निकृत किये थे। पूर्वी ईरान में इस प्रकार का शासक उसका पतीजा अब्दर्शमीस (Abdagavas) और स्वात संवी पाटी में सेनापति अध्ययमार्थ । रैप्नत ने इसके बारे में यह करना की है कि यह एक गैनिक अधिकार रखने बाला राज्यपाल (Military Governor) था, इसे समझत बढ़ें कहाणां की निरन्तर बढ़ती हुई शिल्त पर अक्षा रखने का महत्व-पूर्ण कार्य भीपा स्वाया था। इसी प्रकार का तीमरा उपराज अध्यवमां का उत्तराधिकारों ससस था। मार्शन के सनातृतार इस प्रकार का चौचा श्रम अप प्रात्नीय सामक जिहानियस थी। देने चुल प्रदेश का शासन सीपा गया था और इसमें पुरूतलावती भी महिमालित था। पहले कुछ मुत्राओं पर मिल्तुसब हुबबस सिक्शीनक सो मिला था। १९२७ ई० में तक्षीलाम में किहानिक संह का स्वाया गया है और इसमें यह बताया गया है

288

कि महाराज मणिगुल का पुत्र जिहाणक जुल नामक प्रदेश का शासक था। इसके ये अन्य अत्रप सवेषक और सत्तवक्ष है। गो॰शंकतींत्र के वित्र और चिह्न आंत्र कुछ सिककों पर इन दोनों के नाम नया महाराज और राजािषराज को उपाधि निल्ली है। मार्गक करहे कच्छ और सौराज्य का अत्रप समस्त है। इतकी उपाधि निल्ली है। सार्गक करहे कच्छ और सौराज्य का अत्रप समस्त है। इतकी उपाधि ने मह स्वप्त होना है कि ये ज्यामा स्वतन्त्र शासक ये और पहल्व साम्राज्य अर्थ-स्वतन्त्र सामनों का एक शिषिल साराज था, ये प्राय आपस में लड़ते रहते थे। पेरिल्लम ने इस्तिविध्या ( मिन्य प्रान्त) का वर्णन करने हुए जिला है कि बारवे-रिक्तम के सामने एक छोटा टापू है और इसके पुण्यत्नी स्वर्णीय प्रदेश से सीविया की राजधानी मिन्ननयर है। यह पाधियन राजाओं के अधिकार से है जो सर्दव एक हुस रे के लड़ते रहते है। गोष्टोफनींज ने अपने जीवन-साल से अराजकता उत्पन्त करने वाली स्थितियाँ पर काफी निवत्रण रखा। किन्तु उसके आंच स्टेन ही पहल्व माझाल छिन-मिन्न हो गया।

**गोधशेकर्मीत के उत्तराधिकारी---**मदाओं की माश्री से यह प्रतीत होता है कि गांण्डोफर्नीज की मत्य के बाद उसका भनीजा अब्दगसीम गदी पर बैठा । उसके दो प्रकार के सिक्के मिलते है। पहले प्रकार के सिक्को पर उसके चाचा का नाम और चिह्न है तथा दूसरी ओर उसका नाम खरोप्टी लिपि में है और गोण्डोफर्नीज के साथ उसके सम्बन्ध को बताया गया है, किन्तु सिक्को पर उसके साथ महाराज तथा राजा-धिराज (**मदरजन रजतिरजस**) उपाधियाँ है। ये उपाधियाँ उसकी स्वतन्त्र सनाको सचिन करती है। इस प्रकार के सिक्कों के प्राप्ति-स्थान के आधार पर यह परि-णाम निकाला स्था है कि जसका शासन सीम्तान और कस्थार में था। ऐसे सिक्के बहत कम सच्यामें मिले है और इसके आधार पर यह कहा जाता है कि उसने स्वतन्त्र रूप से बहुत ही कम समय तक शासन किया। इसके बाद कुछ समय तक पक्रर ( Pacores ) इस साम्राज्य का शासक बना। इसकी एक ही प्रकार की गोल ताम्न मद्वाये मिलनी है। इन पर राजा की आवक्ष मित और विजया देवी की मींतबाँ है और युनानी तथा खरोप्ट्री लिपियों में सम्राट की ये उपाधियाँ दी गई है---महाराज राजाधिराज महान गकुर (महरजस रजितरजस महतस पकरस)। इन सिक्को की खरोप्टी लिपि वक्षाकार ( Cursive ) है और कनिष्क के सई-विहार के लेख की लिपि से मिलनी-जलती है और इस बात को मूचिन करनी है कि इसके तथा कनिष्क के समय में बहुत कम अन्तर था। इसका शासन-काल भी बहत ही थोडे समय तक रहा, क्योंकि इसके मिक्के बहत ही कम मात्रा में मिलते

है। इसके बाद सम्मदा. सेनापित समस ने तक्षिण पर कुछ समय तक शामन किया। पहल्व साम्राज्य के शील होने पर इन दिनो इस प्रदेश से मीगण प्लेग फैली और इससे तवा विभिन्न सामनों तवा क्षत्रणे के आपसी सम्रथी से जब पहल्व साम्राज्य शिला हो रहा वा उसी समय कुषाणों को नदीन शक्ति का अम्पृदय हुआ, शीघ्र ही उत्तर-पदिचसी मारत के विभिन्न प्रदेश कुषाण साम्राज्य के अन वन गये। इसका अगल अच्याय से बर्णन होगा।

## शकों की शासन-व्यवस्था तथा क्षत्रप

शकों के जासन की बढ़ी देत सयुक्त जामन ( Joint Rule) की पढ़ित तया क्षत्रपोद्वारा शासन की व्यवस्था थी। पहले यह बनाया जा चुका है कि विसिन्न शक पहल्व राजा राज्य के शासन के काय में अपने पुत्रो, मनीजो आदि का सहयोग तिया करने थे। सिक्को पर मुझाट के नाम के साथ ऐसे उपराजों (Viccstory) या प्रात्नीय शासकों के नाम मी अविन किये जाने थे। इस प्रकार के मयुक्त शासन के प्रसिद्ध उदाहरण बनान (Vonones) द्वारा अपने माई स्यल्होर तथा मनीजे स्थलदाम के साथ राज्य करने के तथा अस्यवमी के अय दिनीय और गोण्डो-फर्नीज के साथ शासन करने के है। अब्दग्यनीस ने इसी प्रकार का शासन गोण्डोफर्नीज के साथ शासन करने के है। अब्दग्यनीस ने इसी प्रकार का शासन ये. अत इस है देशकर व्यवस्था में कह सफते है। '

शकों के शामन की दूसरी विशेषता अत्रयों द्वारा शामन कराने की थी।

शक इंगन से आये थे और नहीं हलामनी (Arbarmenian) मझाटों के

समय में माझाज्य को निशिन्न प्रान्तों में बाँटा जाना था, प्रत्येक प्रान्त पर एक

शामक नियत किया जाता था जिसे अध्यास्त्रयक्त कहने थे। यूनानी में इसी को

सेट्रा (Satry) नथा ऐसे प्रान्त को सेट्री (Satryy) कहा जाना था। मारत

में शासक अवय कहनाने थे। जो अवय अधिक महत्वपूर्ण और शिक्तशानी हो

जाते थे वे महाअवय की उपाधि धारण करने थे। तक्षित्रण के शक राजाओं

के समय में हमें ऐसे अनेक अवयों के नाम मिन्डते है। इसमें कुछ प्रमुख अवय

निम्नानिश्चित है—

(१) शक साम्राज्य के उत्तर-पहिचमी किनारे पर कापिशी में एक क्षत्रप रहा करता था, कापिशी कपिश देश की राजधानी थी और इसमें वर्तमान काफिरिस्तान,

९. रैप्सन—–एकोण्ट इंडिया, पृष्ठ १४१ झ्रौर स्टेनकोनी,का० इं० इं० पृ० १४०–४१।

चोरबन्द और पंजशीर नदियों की घाटियां सम्मिलित थी। एक असिलेल में कपिणा के एक क्षत्रप का वर्णन है। यह **प्रतक्षेत्र**क का पृत्र था।

- (२) पुष्कलावती प्रदेश को जीतने के बाद अय प्रथम ने मिन्धु नदी के पश्चिमी प्रदेश के शासन के लिये एक क्षत्रप नियुक्त किया। कायूल सम्रहालय में पृष्पपुर (पेशावर) के एक क्षत्रप निरुद्धनं का नाम दिया गया है।
- (३) स्वान नदी की घाटी संमवत मिनान्डर के समय से विजयमित्र या वियकमित्र वश के राजाओं के अधीन थी, यह बात हमें शिनकोट के लेल से ज्ञातहोती है। अयहितीय का मेनापनि अप्यवर्गामी इसी प्रदेश काया।
- (४) शाहकोर के अभिलेख में **नमीजद** या **दमीजद** नामक राजा का उल्लेख मिलता है। यह भी संभवत इस लेख के प्राप्तिस्थान हजारा या उरशाका क्षत्रप रहा होगा।
- (५) अटक जिले में चुक्त अथवा आयुनिक चच का विशाल मैदान मो सको का एक प्रान्त था। तबाधिया के ७८ मध्य के एक ता सन्धानय में यहां शामन करने बाले अवय सिकाक कुमुक्क का तथा उसके पुत्र महा दानने परिक्र का वर्णन है। बाद में मध्या के सिहशीर्थ अधिलंख में हमें इसके महासक्य होने की भी मूचना मिलनी है। मार्थल के मतानुमार चक्ष का प्रान्त सिन्धू नदी के होनों तहां पर था। इसमें परिचार की और पेशावर की चाटी तथा पूर्व की और हजारा, अटक और सियोबाती किलों के प्रदेश समित्रिल थे।
- (६) प्रीमसारप्रस्थ—पजाब में प्राप्त नोबें की एक मोहर के लेख में अभि-मारप्रस्थ के क्षत्रम फिलमेस का और इसी बच के एक अन्य क्षत्रम शिवरिक्त का बगाँन मिलना है। 'इन घकों के उपर्युक्त नाम यह सूचिन करने है कि वे जैवधमें की स्वीकार कर वके थें।

सम्बरा---मार्गन आदि कछ विदानों ने यह कल्पना की कि शको ने सथ्य से भी अपनी एक महत्वपूर्ण प्रान्तीय राजधानी बनाई थी और वहां एक क्षत्रप इस-लिये रखा था कि वह इस दिशा से गानवाहनों के राज्य विस्तार और क्षामक सके। मुशाओं से अपन होता है कि यहाँ के सबसे पुराने क्षत्रप ट्यान और हमासस थे। उनकी मुहाओं ने प्रीनों और स्वरूप पचान और सथ्या के राजाओं से मिन्छते है।

१. स्टैन कोनौ∽—का० इं० इं०, खण्ड २ पृष्ठ १०२~३ ।

२. मार्शल--टैक्सिला, खण्ड १, पृष्ठ ४४।

ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों सयुक्त रूप से शासन करते थे और इन्होने मथुरा . और आसपास के प्रदेशों पर शासन करने वाले गोमित्र और रामदत्त से इन प्रदेशों को छीना था। इसके बाद यहाँ राज्ञ नामक व्यक्ति महाक्षत्रप बना। इसके सिक्के स्टेटो प्रथम तथा स्टेटो द्वितीय के सिक्को के अनुकरण पर बनाये गये है। इससे यह प्रतीत होता है कि इसने पहले इन यनानी राजाओं से पूर्वी प्रजाब का प्रदेश छीना और बाद में यह मथुरा का महाक्षत्रप बना। इस कल्पना की पृष्टि इसके सिक्को मेहोती है, क्योंकिये मथरा और पूर्वी पजाब में बहत बडी सख्या में पाये गये हैं। मथुरा में इसके कुछ विशुद्ध भारतीय शैली के सिक्के मी मिले हैं, जिनमें महाक्षत्रप रजबुल (महाश्रत्रपस रजुबुलस) का लेख है। इसके मिश्रित (Billon ) धात वाले मिक्को के युनानी लेखों में तो बेसिलियस बेसिलिओन अर्थात राजाधिराज की उपाधि है, किन्तू पष्टभाग में उसे केवल क्षत्रप तथा अप्रतिचक कहा गया है। कोनी के मतानसार मथरा के सिहशीर्ष अभिलेख मे राजुल या रजबल के परिवार का इतिहास वर्णित है। इस लेख का यवराज खरेओस्त राजल का क्वसुर था और उसने मोअ के बाद राजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। यदि इस ब्यायाको सही माना जाये तो हमें यह स्वीकार करना पडेगा कि मोअ का साम्राज्य पूर्वमे मधरा तक फैला हुआ था। किन्त थामस का यह मत है कि खरेओन्त राजल का पुत्र था। सभवत यह अपने पिता के जीवन-काल में ही स्वर्गधासी हुआ, अत इसका माई शोडास राजल की मत्य के बाद महाक्षत्रप बना। कछ मिक्को पर खराष्ट्री मे **क्षत्रपस प्रसर ओसतस** अरतस पत्रस का लेख मिलता है। इसमें यह प्रतीत होता है कि खरे-ओस्त का अरत नामक एक पृत्र था और यह बाद में क्षत्रप बना। शोडाम के सिक्के और लेख केवल मथरा से मिले है, अन इससे यह परिणाम निकाला जाता है कि अपने पिता की भॉति पूर्वी पत्राब पर उसका शासन नहीं था। इसका कारण या तो पूर्वी पजाब में युनानी राज्य का पुनरुत्थान था अथवा मोअ द्वारा सारे पजाब को जीत लेना भी समत है। **आमोहिनी दानपट्टिका** ( Votive l'ablet ) के लेख मे शोडास का महाक्षत्रप के रूप में वर्णन है और इसमे ७२ सवत् का उल्लेख है। इमे यदि विक्रम सबत समझा जाये तो इस लेख का समय १५ ई० होगा। इससे यह स्पप्ट है कि गोड़ास १५ ई० से पहले ही महाक्षत्रप बन गया था। **तरनदा**स अथवा भरनवास नामक क्षत्रप की मुद्राओं में उसे महाक्षत्रप का पुत्र बताया गया है। कछ विद्वानों ने यह कल्पना की है कि तरनदास समवत. शोडास का पत्र था।

शक-पहलवी का सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदान

पिछले अध्याय में यह बताया गया था कि भारत और युनान दोनो ही अत्यन्त प्राचीन संस्कृति रखने वालं उच्च सभ्यतासम्पन्न देश थे। इनके पारस्परिक सम्पर्क का दोनो देशो पर प्रमाव पडा । युनानियो की तूलना में शक और पहलव अपनी कोई उच्च, विकसित या विशिष्ट संस्कृति नहीं रखते थे, अत वे यहाँ आकर यनानियो और भारतीयों की संस्कृति से प्रमाबित हुए । शकों के आगमन से पूर्व व्यक्तर पश्चिमी भारत में यनानियों का राज्य था. अते उन पर यनानियों का प्रभाव पहला स्वामाविक था। यह प्रभाव मद्राओं के क्षेत्र में विशेष रूप से दिष्टिगोचर होता है। शको और पहल्लाने हिन्द-युनानी राजाओं की मुद्राओं का अनुकरण किया। जब वे यहां आये उस समय यनानी सद्राकला ह्यासोन्सल थी । शको ने इसी का अन-सरण करते हुए अपने सिक्कों पर यनानी, खरोष्ट्री और प्राकत में लेख अर्कित करवाये. यनानी और भारतीय महाकारों की सहायता से अपनी चादी और ताँबे की तथा मिश्रित धात की मद्राये बनवाई । इन दोनों ने कोईभी स्वर्ण-मद्रानहीं प्रच-लित की। इस समय का सामान्य जीवन और रहन-महन बहुत सरल और स्वामाविक थी। तक्षशिला के सिरकप नामक स्थान में एक राजमहरू की खदाई हुई है. इसके प्राचीनतम् भागः शक-पहलवं यगः केहै। यह महल यद्यपि सामान्य घरो से अधिक बडे पैमाने पर बनाया गया था, किन्तु उसकी योजना तथा अलकरणों में किसी प्रकार की विशालता, मध्यता या वैभवपूर्ण प्रदर्शन नहीं है । फिलोस्ट्रेटम के अपोलो-नियस ने राजमहरू में किमी मध्य वास्तुकला के दर्शन नहीं किये थे। राजमहरूो की अपेक्षा विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के मन्दिर, शिहार और स्तप अधिक विद्याल एवं मत्य बनाये जाते थे। इसका सर्वोत्तमः उदाहरण तक्षशिलाः मे जडियलः बाः अस्ति-मस्टिरः हः।

युनानियों की माति शंक हरूक भी कुछ समय बाद पूर्ण कर्म का लाग-मात्र है।

यूनानियों की माति शंक हरूक भी कुछ समय बाद पूर्ण कर्म नामात्रीय
बन गये और भारतीय जनता के महाममुद्र में इन प्रकार विकीत हो गये कि हमें
बाद में उनकी कोई पूथक गला नहीं दिखाई देगी है। उन्होंने भारतीय सम्कृति
और सम्यना की पूर्ण कर्म में बीकार कर किया। इस्के नाम आरम्भ में बिनकृत विदेशी हम के क्षे किन्तु पहली गलाब्दी में ये लीम मारतीय नामों को ग्रहण करने
कृत्रों। फिर भी उनमें कछ नाम इस काल तक ईरानी बते रहे। विक्यमित्र और
इस्टबर्मा विश्वद्ध मारतीय नाम है, जब कि अल्पवर्मी और उसके मतीज नमस का
नाम विदेशी है। शक राजा इस समय मारतीय उपाधियाँ धारण कर रहे थे
और शने-जली मारतीय यमी को स्वीकार कर रहे थे। पहले यह बताया जा चृका
है कि मोल की महाओं पर धिय के किया पाये जाने है तथा गोण्डोफर्नीज ने वेषदत

## पाँचवां अध्याय

## कुषारण साम्राज्य का उत्थान भ्रीर पतन

महत्त्व--पहलवो के बाद कृपाणो का विदेशी माम्राज्य उत्तर-पश्चिमी मारत में स्थापित हुआ । यह पहलव साम्राज्य की अपेक्षा तथा उसमें पहले के हिन्द-यनानी (इन्डो-प्रीक) और शक साम्राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत था, मारतीय ... प्रदेश में अधिक दूर तक फैला हआ। था। कृषाण माम्राज्य की कई विश्वेताये उल्लेख-नीय है--(१) यह न केवल भारत में अपितृ भारत की सीमाओं से परे मध्य एशिया में काफी दूर तक फैला हुआ था। यद्यपि यह साम्राज्य लगभग मौ वर्ष तक ही बना रहा, फिर भी उत्तर भारत की दुर्गम और उत्तर पर्वतमालाओं के आरपार दोनो ओर अपना शासन स्थापित करना बडे साहस, शौर्य, प्रशासन गटता, राजनीतिज्ञता और सैनिक साधन-सम्पन्नता का कार्यथा। यह कार्यक्षाणो जैसी फिरन्दर या घमन्तु जाति के लिये वस्तत. अभिमान का विषय है। यद्यपि कुछ समय बाद पश्चिम की ओर से सासानियों ने तथा पूर्वकी ओर से भारतीयों ने इस साम्राज्य पर आक्रमण करके इसे जर्जरऔर क्षीण कर दिया. फिरमी कुछ न्थानो पर इस बझ के राजा गप्त-यग तक शासन करते रहे और अन्त में समद्रगप्त ने इन्हें पराभत किया। (२) इनके साम्राज्य की इसरी बड़ी विशेषना यह है कि इन्होंने भारत का सम्बन्ध विदेशो में स्थापित किया। इनका साम्राज्य एक और चीन के साम्राज्य की और इसरी ओर रोम के साम्राज्य की सीमा को छना था। इन्होंने इन दोनो सप्रसिद्ध साम्राज्यो के माथ भारत के घनिएठ अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध एव सम्पर्क को बढाया, ये स्वयमेव जिन देशों में जाने थे वहाँ की सम्कृतियों को ग्रहण कर लेने थे। अन इनके समय में भारत विभिन्न देशों की सम्कृतियों के अनेक तत्वों से समृद्ध हुआ । (३) कृषाणों के शासनकाल में मौयों के बाद पहली बार समचे उत्तरी भारत को एकच्छत्र शासन में लाने का सफल प्रयत्न हुआ । यह साम्राज्य अब तक स्थापित भारतीय साम्राज्यो की तूलना में इस द्राप्ट से अधिक उल्लेखनीय था कि इसमें न केवल भारत के, अपित् भारत से बाहर मध्य एशिया तक के प्रदेश सम्मिलित थे। अत. इस समय बाह्य जगत से भारत का अधिक सम्पर्क स्थापित हुआ। इसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता समृद्ध हुई । जिस प्रकार १६वी शताब्दी में यूरोपियन जानियों के सम्पर्कसे भारत को लाभ पहुँचा, यहाँ आजू, तस्वाक्, लीची, लुकाट, टमाटर आदि नवीन वस्तुओं का आप-मन हुआ, उसी प्रभार इस समय बीन के सम्प्रकं से बहुं नावावानी, आड़ आदि कर्ट नये प्रकार के फलों का उत्पादन आरस्म हुआ। (४) इस युग में घर्म, माहित्य और मूर्गि-कला के कोत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। १४ में ममय महायान बीद धर्म का, गाल्या-मृतिकला का और बुद्ध की प्रतिमा का आविष्मांव हुआ। एक ऐतिहासिक के शब्दों में "कुषाणों का युग महान् माहित्यक कियाबीलना का युग है, यह बात अव्योग, नागार्जुन नथा अन्य लेखकों की कृतियां में प्रमाणित होती है। इस युग में बड़ी प्रबच्ध पासिक हल्वल और धर्मियान विवयक कियाबीलना भी धर्मी ममय वीत्र धर्म की, महायान मम्प्रदाय की, मिहिर और बामुदेव कृष्ण की उपागनाओं का विकास हुआ। इसी युग में कद्यय मातग (लगमम ६१-६७ ई०) बीद धर्म की बीन में ले गये। कोतिलक के बश ने मण्य और पूर्वी एशिया में मारतीय सम्हांत के प्रसार के लिये मार्ग प्रकात विद्या।"

तिषिक्रम--उनके इतिहास की एक अन्य बडी जटिल समस्या तिथिकम की है। इस बक्ष के सुप्रसिद्ध राजा कतिष्क की तिथि के सम्बन्ध में बिद्वानों में प्रवल मनभेद है। सर्वप्रथम कतिष्म ने उस विषय में विक्रम सबत् के सिद्धान्त का प्रति-

१ राग्र बोधरी- पोलिटिकल हिस्टरी झाफ एन्सेन्ट इण्डिया, पृ० ३६१-४०० ।

२. बी० एन० पुरी--इण्डिया अन्डर दी कुषागाज, पृ० १-४।

३. कनियम--- बुक आफ इण्डियन ईराज, पू० ४२।

पादन करते हए यह कहा था कि उसका राज्याभिषेक ५८ ई० पूर्व मे हुआ था। फ्रेन्च विद्वान सिलब्धा लेबी ने कनिष्क का राज्यारोहण ५ ई० पूर्व में माना है और बायर ( Bover ) ने कहा है कि कनिष्क के सिहासन पर बैठने की तिथि ९० ई० से बाद की नहीं हो सकती है। डी० आर० मण्डारकर ने पहले इस तिथि को २७८ ई० और बाद में १२८ ई० माना था। र फर्ग्यसन, ओल्डनबर्ग तथा राय चौधरी आदि विद्वान कनिष्क को ७८ ई० में आरम्म होने वाले शक संवत का प्रवर्तक मानते है। स्मिय इसकी तिथि १२० ई०, मार्शल १२८ ई०, स्टेन कोनी १२५ ई०, धिर्शमान १४४ ई० और श्रीमती लोहईजेन डी लिउव ७१ से ८६ ई० के बीच मे मानती है। १९१३ ई० में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिकों ने पहली बार कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में रायल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के स्तम्भो में आयोजित एक वादिववाद में भाग लिया था। इसके बाद इस विषय में दूसरी विचार-गोष्ठी स्कल आफ ओरियन्टल स्टडीज द्वारा लन्दन में आयोजित हुई थी। सितम्बर-अक्तबर १९६८ में यनेस्को द्वारा रूसी मध्य एशिया के दाशास्त्रे (ताजिकिस्तान) में विश्व के ऐतिहासिकों की एक गोष्टी का आयोजन किया गयाथा. इसमें भी कनिष्क की तिथि पर गम्भीर विचार किया गया था। किन्तु अभी तक तीन महासम्मेलनों के बाद भी इस विषय में बिद्वानों का कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो सका है और कनिष्क की तिथि ५८ ई० पर्व से २७८ ई० तक मानी जाती है। यहा अधिकाश भारतीय विद्वाना द्वारा मानी गयी ७८ ई० की तिथि को स्वीकार किया गया है और आगे इसे मानने के कारण भी स्पष्ट किये जायेगे।

ऐतिहासिक स्रोत--कुषाण वश के ऐतिहासिक साधन शक पहलवों की अपेका अधिक सात्रा में मिलते हैं। साहित्यक साधनों में प्रशान रूप से चीनी इतिहास इनके आरम्भिक काल पर बहुसून्य प्रकाश डालते हैं। पिछले अध्याय में टनका निर्देश किया जा चुका है। इसके अतिनिक्त भारतीय साहित्य में भी इनका कुछ वर्णन मिक्तता है, किल्तु इनके इनिहास पर सबसे अधिक प्रकाश पुरातदीय सामग्री---मुदाओं, अभिलेखों, मून्यों में और ग्वाई में प्राप्त प्राचीन स्मारकों से पडता है। इसमें सबसे बड़ी किट-नाई यह है कि कनित्क की निथि की भाति इस सामग्री की व्याक्या में भी विदानों में तीब

१ बी० एन० पुरी---इब्डिया झन्डर दी कुषाणाज, पृ० १-४।

२. डी० आर० भण्डारकर—जनंल आफ दी बाम्बे बांच क्राफ दी रायल ऐशियार्टिक सोसाइटी १६०० ई० ।

मतमेव हैं। यहाँ पहले चीनी इतिहासो के आघार पर कुषाणो के चीनी सीमा से भारत तक पहुँचने का और बाद में यहाँ साम्राज्य स्थापित करने का वर्णन किया जायगा।

युइचि जाति का प्रवास---चिरकाल से विद्वानो का यह मत है कि क्याण बंश युड्चि जाति की एक शास्ता थी। यह जाति पहले ह्वांग हो (पीत नदी के पश्चिम) में चीन के कानस प्रान्त की सीमा पर बसी हुई थी। इस जाति ने पहले बैक्ट्रिया को जीता, शको को यहाँ से निकाला और अन्त में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। चीनी इतिहासों में इनके सम्बन्ध में जो वर्णन मिलते हैं, वे मस्य रूप में तीन ग्रन्थों के आधार पर है। पहला और प्राचीनतम ग्रन्थ चीनी इतिहास के पिता समझे जाने वाले शुमाचियेन का है। इसने १२५ ई० पूर्व के आसपास युइचि प्रदेश की यात्रा करने वाले चीनी राजदुत चाग कियेन के विवरण के आधार पर अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सीयकी में इनके प्रवास का निम्नलिखित वर्णन किया गया है---दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में यइचि लोग तुनह वाग और कीलयेन अथवा थियानशान पर्वतमाला के मध्यवर्ती प्रदेश में रहा करते थे। १६५ ई० पर्व में इन पर हियगन नामक जाति ने हमला किया, इन्हें परी तरह पराजित करके अपने प्रदेश से पश्चिम की ओर नई जमीनों और चरागाहों की खोज में जाने के लिये विवश किया। इस दिशा में जाते हुए यइचि लोगो को एक अन्य यायावर जाति-वसून (Wu-Sun) में संघर्ष करना पड़ा। इन्होने इस जाति को हरादियाऔर इनके राजाका वय कर दिया। इसके बाद यह चिपरिचम की ओर बढते चले गए और उनकी शक (से या साफ) जाति से टक्कर हुई। शको को अपना देश छोडना पड़ा, वे दक्षिण में कि-पिन देश की ओर चले गये। इसी बीच में वसन जाति के मत राजा का बेटा क्वेनमी जवान हो गया था। यहचि जाति के कट्टर शत्रु हियगन् लोगों के सहयोग से उसने अपने पिता की मस्य का बदला लेने के लिये युक्षीच लोगों पर हमला किया। उसने उनसे उनके नबीन प्रदेश छीन कर उन्हें ताहिया (Tahia) या वैक्टिया में खदेड दिया। ताहिया के लोग यायावर जीवन छोड चके थे, ये आम नदी के उत्तरी तट पर वसे हुए थे। वे ब्यापारी थे और यद्धकला में निष्णात नहीं थे। उन्हें यड़िव लोगा ने बडी जल्दी और सुगमता से जीत लिया तथा आमृनदी के उत्तर में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की।

इसके बाद चीनी इतिहास में इनका दूसरा वर्णन पानकू द्वारा जिन्नित प्रथम हानवश के इतिहास में मिलता है। यह ग्रन्थ ९१ ई० पूर्व मे लिखा गया था और इसमें तीन नई बाते कही गई है—(१) युडचि लोगों की राजधानी कियेन-वी (त्वानशान) थी और किंपन इसकी दक्षिणीं सीमा पर बा। (३) यूइवि लोगों ने अब अपने होर-इंगरों के पीछ-पीछ फिरले वाले लानाबदोश जीवन को छोड़ दिया बा। (३) यूइवि राज्य इस समय पांच छोटे राज्यों में ( Hi-Houyabgous ) वटा हुआ था। इनमें पहला राज्य हियोमी था और इसकी राजधानी होमी थी, दूसरा राज्य जीम मोथा। इसकी राजधानी का भी यही नाम था। तीसरा राज्य कोई-सी-अग (Kouei-chouang) था। इसकी पहलान कुपण राज्य से की जाती है और इसकी राजधानी हो-सी थी। वीमा राज्य हियुन था तथा इसकी राजधानी थी। वामा राज्य हियुन था तथा इसकी राजधानी थी। वामा राज्य हियुन था तथा इसकी राजधानी थी। वामा राज्य हियुन था। ये पीचो राज्य तायुहिष (महान् यूडिव) के नियन्त्रण में थे।

इस विषय में प्रकास डाजने बाजा तीसरा चीनी प्रत्य फन-ये का द्वितीय हानवश (२५-२० ई०) का इतिहास है। इसमें यह बात और ऑफ क्वाई गई हैं कि सी वर्ष बाद को-ई-सो अग जाति के राजकुमार कीओ-सीओ-कि-ओ ( Kucoutroukuo ) ने अन्य चार राज्यों के मुस्तिया सरदारों पर हमजा करके उन्हें जीत किया और अपने को कोई-सो-अग (कुषाण) राज्य का राजा बना किया। इस राजा ने अन-सी (पा-धियन) कोगों के राज्य पर हमजा किया, बता ने आं-फू (त्रावृत्त) के प्रदेश पर अधिकार कर किया, उसने पो-ता और कि-पिन देशों का विष्यस किया और वह इस सब कार कार स्वाम प्रमा । इस राजा की मृत्यु ८० वर्ष की आयु में हुई। इसके बाद उसका बंटा योन-काओ-चेन गही पर बैठा, उसने तिव्यन-ची (Tien-tchou) अर्थात् भारत को जीता, यहां युडीच जाति की और से शासन करने वाले सेनापतियों को नियुक्त किया। इस समय में युडीच शिक्तशाली हो गये। अन्य सभी देश उनके राजा के नाम टरेह जुपाण कहने रुमें, किन्तु हानवसी चीनी इन्हें इनके पुराने नाम में नायुदीह हो कहते रहे।

क्वारा का अर्थ---उपर्युक्त चीनी इतिहासों के विवरणों में कुछ मतमेद और असमिता है। कुछ विद्वानों ने इन इतिहासों का और उनके आसीनक इतिहास पर प्रकाश डाजने वाली मंत्री प्रकार की सामाधी का गम्मीर अनुशोलन किया है। इनमें अमेरिकन विद्वान् शेटोमाएचन हैल्फेन (Otto Maenchen Hollen) ने इस विषय में ये पिलाम निकाल है--कुषाण शब्द कुष या कुषी से बना है। युईचि और मूनानी लेखकों का तुषार या नुखारी (Tochari) इसी शब्द के रूपान्तर है।

जर्नल घाफ श्रमेरिकन घोरियन्टल सोसायटी (स० ६४, १६४४)---दी युडींच प्रावृत्तम रिएक्जामिण्ड ।

चीनी अपने देश के उत्तर-पश्चिम में रहने वाली जातियों को कृष या यह चिका नाम देते थे। कुष शब्द का अर्थ तुखारी माषा में कुलीन व्यक्ति होता है। शक इन्हें आरिष कहने थे। कुषाण युद्धि जाति से सम्बन्ध रखते ये और शको के शासन में रहने के कारण वे उन से बहुत प्रभावित थे। ता-युइचि शब्द का अर्थ महान् चन्द्रवश है। कुषाणों में चन्द्रमा बहुत ही लोकप्रिय देवता था। सलेनी (Salane), मोआ। (Moa), मन, ओबेगे आदि चन्द्रमा बाची अनेक देवताओ का और द्वितीया के चन्द्रमा का चित्रण कृषाण मुद्राओ पर बहुत अधिक हुआ है। ऊपर यहचि लोगो के जिन पाँच राज्यो का वर्णन चीनी इतिहासो में मिलता हे उनकी पह-वान मारक्वार्ट नामक विद्वान् ने निम्नलिखित रीति से की है-- हिउमी (Hiumi) वर्तमान समय में अफगानिस्तान का बखान प्रदेश है। सुअगमी चितराल है, कुई-स्-आग (Kuer-Suang) गन्बार के उत्तर का अथवा पेशावर जिले का प्रदेश है। हि-तुन पजशीर नदी पर परवान का इलाका है और काओ-फ काबल के पास का किन्तु उससे पृथक् प्रदेश है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि पहली शताब्दी ई० के पूर्वार्थमें काबुल पर पहलव राजा गोण्डोफर्नीज का अधि-कार था। अत यह काबुल संपृथक् किन्तुइसका वगवर्नी प्रदेश था। फन-येने काओ - फुकी जगह अपने वर्णन मे तुमी (Tu-mi) नामक राज्य का उल्लेख किया है। यह अधिक सही वर्णन है। किन्तु हमें तुमी की यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं है।

उपर्युक्त चीनी विवरण में विणित कियु रिसम्-कियो कृपाण वश का पहला राजा कुजूल कर्ताकसम तथा थेन-काओ-नेत दश वश का तु हमरा राजा दिव करिकसम समा जाता है। युद्धियों के प्रवास और राज्य-अग्यरात की पहलाओं का कम इस प्रकार माना जाता है—ये १६५ ई० पूर्व में हियान लोगों से परानर हो-कर पिर्चस की और लगे। १६३ ई० पूर्व में वृद्धन जाति से नथा १६० ई० पूर्व में क्षा काति के उनके प्रवास को स्टब्स लेने के लिये १८० ई० पूर्व में दर्दे हराया और १२० ई० पूर्व में वृद्धिन ताहिया वा विकृत्या पहुँचे। रिसम् के उनकी नाहिया की विजय में दो अन्यस्थाय मानी है। पहुँची दशा में वे आम् नदी के उनक में सुख्य (Sogilana) के प्रान्त में बार रहे और कुछ समय बाद वे आम् नदी पार करके विकृत्या के प्रान्त में आ गये। उस समय यहां हिल्मिक्शीन और सीलोइंट्स में उस स्वर्थ चल दहा था। इसका लाम उठाते हुए १६० ई० पूर्व में इस्तेन विकृत्या का पूरानी राज्य समान्त कर दिया।

इसके बाद ये यहाँ बस गये और पाँच राज्यों में विमक्त हो गये। इन्होने अपनी खाना-बदोश आदते छोड़ दी और सी वर्ष बाद इनमें कुषाण राजा किउ-रिसयु-कियो प्रवल हुआ, उसने अन्य चार राज्यों को जीत लिखा। यह कुबूल कदिक्सिस समझा जाता है। सिमय ने इसका राज्यारोहण ४५ ६० वृद्ध में माना है। किन्तु इसकी मुहाओ पर रोमन सम्नाट अगस्टस (२७ ६० पूर्व से १४ ६० तक) का स्पष्ट प्रमाव होने के कारण अन्य ऐतिहासिकों ने इसका राज्यारोहण १० या १५ ई० में माना है। के कजुल कदिकिसस

यह कुषाणवंश का पहला महत्वपूर्ण राजा है। इसके इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश उसके सिक्को से पडता है। इसके कूछ सिक्के ऐसे है, जिनमे एक ओर अन्तिम हिन्द-यूनानी राजा हर्मियम का नाम है। पहले यह बताया जा चुका है कि इन सिक्को के आधार पर यह कल्पना की गई है कि हर्मियस ने पहलब राजा गोन्डोफर्नीज के आक्रमणो से रक्षा के लिये कृषाणो से सन्धि की और अपने शासन में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसीलिये यूनानी राजा ने सिक्को पर अपने नाम के साथ कुजुल कदफिसस का नाम अकित करवाया। कुछ समय बाद या तो हर्मियम की मृत्यु स्वाभाविक रूप में हो गई अथवा कुजुल ने जनिनशाली होकर उसे राजगद्दी से हटादिया। इसके बाद काबुल घाटी में कुपाणो का प्रभुत्व स्थापित हो गया। रैप्सन और टार्न ने इस कल्पना को नहीं माना है। उनका यह कहना है कि अल्तिम यूनानी शासक ओर प्रथम कुषाण राजा के बीच में काफी बढ़ा व्यवधान था। टार्नने इ.स. विषय में यह मनोरजक कल्पना की है कि कुजूछ ने अपने नवोदित साम्राज्य में युनानियों का महयोग पाने के लिये कुछ समय तक उनके अन्तिम राजा हॉम-यस के नाम के सिक्के चलाना राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी समझा। इसकी ताम्र म्द्राओं के अग्रमाग में हर्मियम की आवक्ष मूर्ति तथा अशुद्ध यूनानी में उसका नाम और पदबी लिखी मिलनी हे तथा दूसरी ओर पृष्ठ माग में हेराक्लीज की मृति और खरोब्ट्री में यह लेख है—-कु**जुल कसस कुधनयबुगस ध्रमस्थिदस** (कुजुल-कसस्य कृषाण-यव्गस्य, कृषाणव्यीय नायकस्य धर्मस्थितस्य) । कुजूल ने शीत्र ही इन सिक्को केस्थान पर दूसरे प्रकार केभी सिक्केचलाये। इनसे एक ओर तो हर्मियस की आवक्ष मूर्ति है तथा कुजुल का अशुद्ध युनानी मे नाम है और दूसरी ओर हिरा-क्लीज की मृति के साथ ल रोब्ट्री में लेख है। इसके सिक्को पर कुजुल के कई प्रकार

१. भास्कर चटटोपाध्याय--- दो एज ग्राफ कुषाणाज, पृष्ट ४-५।

के नाम—कुयुल, करकप, कुयुल कफस, कुयुलक पाये जाते हैं। इसका बेंसिन्या के प्रदेश के साथ सम्बन्ध कुछ ऐसी ताझ मुझाओं से सूचित होता है जिनमें एक जीर वृष्य की मूर्ति और अस्पन्ट यूनानी लेल है और इसरी तरफ ये के कुट वाले बेंक्ट्रियन उटें के साथ लयोप्ट्री में यह लेख है—महरलक राजिस्त कर्युवन कर-क्ष्मा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ये मुझाये पाध्यम लोगो का प्रदेश जीतने के बाद प्रचलित की थी, क्योंकि इनमें महाराज और राजाचिराज की उपाधि सक पहलवों से ग्रहण की गई प्रतीत होती है। रैस्सन इन्हें एक दूसरे कुषाण सरसार की मुझाये समझता है। किन्तु अन्य विद्यान ऐसा नहीं मानते हैं। अपने सा आपन्य में वृद्धि होने पर उसने अन्य भी कई प्रकार की मुझाये प्रचलित की। इन मुझाओं पर उसका नाम तथा यूक्त सब्द कित है। कुषाण की व्यूट्रांत एक्ले दो जा चूकी है। वैली के मतानुसार युद्धिन, कुष आदि शब्द तुलारी माथा के एक ऐसे शब्द से क्लिल है जिसका अर्थ स्वत् , सूच नहमा होता है। उसकी कुजुल उपाधि तक सिम्बन के सक अपन कुजुल के ताम से बहुत मिलती है। कुगुलक शब्द का अर्थ समस्वतः बल्वान अथवा सुन्दर था। यूक्त शब्द को राजकुतार का अर्थ देने बाला एक तुकी शब्द समझा जाता है। उपर्युक्त समी विशेषण एक ही राजा के है।

कुजुल के शासन के सम्बन्ध में कई अभिलेख प्रकाश डालते है। पहले यह बताया जा चुका है कि गोण्डोफर्नीज के समय के तस्तेवाही के शिलालेख की पाँचवी पिनत में स्टेन कोनी एझंण कपस का पाठ मानता है और एझंण शब्द को सस्कृत के कुमार का पर्याय समझते हुए इसमे वर्णित राजकुमार कप को कुजुल कदफिसम मानता है, क्यों कि कई सिक्को पर उसका नाम कप के रूप मे मी पाया जाता है । कोनी का यह कहना है कि इस समय (४५ ई०) तक कुजुल एक राजकुमार की हैसियत रखताथा, वह अन्य चार राज्यो को जीतकर प्रतापी राजा नही बना था। अन्य राज्यों को जीतने के चीनी वर्णनों की पुष्टि १२२ सवत् (६४ ई०) के पंजातर के शिलालेख से होती है। इसमें इसका वर्णन महाराज कुषाण (**महरव मुखन** ) के रूप में किया गया है। कोनी का मत है कि उसने काबुल की घाटी को जीतने के बाद सिन्धु नदी पार की और तक्षशिला पर अधिकार किया। यहाँ सिरकप की खदाई में पहलब राजाओं के साथ उसकी मुद्राये पाई गई है और यहाँ से कुछ दूरी पर घर्म-राजिका स्तूप से उपलब्ध रजतपत्री अभिलेख (Silver Scroll) में महाराज राजाधिराज देवपुत्र कुषाण (महरज रजदिरज देवपुत्र कुषण) का उल्लेख है। यह स्टेन कोनी के मतानुसार प्रथम कुषाण राजा के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नही हो सकता।

कुनुल की मृत्यू चीनी इतिहासों के अनुसार ८० वर्ष की परिपक्त आयु में हुई थी और इन इतिहासों में भारत की विजय का श्रेय उसके पुत्र को दिया गया है। अतः कई विद्वानों ने यह मत्त प्रकट किया है कि उसका साआराय्य सिन्यू नदी तक ही था। यदि उसने सिन्यू नदी पार करने मारत में अपना राज्य-विस्तार किया तो इसका श्रेय उसके पुत्र को ही था। अपनी आयु अधिक हो जाने पर उसने सम्मवतः सैनिक विजयों का कठिन कार्य अपने पुत्र पर छोड़ दिया होगा।

कुजुल कदफिसस की मुद्राओं पर पाये जाने वाले दो विश्वेषण उल्लेखनीय है। पहला धर्मस्थित (प्रम-पियस) और दूसरा सस्य धर्मस्थित (सब प्रम-पियः) है। इतका अर्थ धर्म में अथवा सच्चे धर्म में पुदुब रूप से प्रतिष्ठित है और ये सिक्के इस बात को सूचित करते हैं कि वह धीव अथवा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका धा तथा उसमें पूरी निष्ठा और मिक्त रखता था। कुछ मुद्राणास्त्रियों ने उसके एक सिक्के की मृति को बूद्ध बताया है, किन्तु अन्य विद्वान् इसे थिव समझते है। इसके एक सिक्के पर रोमन प्रमाव भी पाया जाता है। इसके अग्रमाव मे राजमुकुट-मण्डित शीर्ष रोमन सम्राट आगस्टस अथवा उसके उत्तराधिकारी टाईबेरियस के शीर्ष के अनुकरण पर बनाया गया है। सम्भवतः कुजुल कदफिसस की मृत्यु ६५ इंग्ने हुई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कुषाण बस का दूसरा सम्माट् विम कद-फिसस गही पर बेंग्र।

## विम कदफिसस

इसका राज्यकाल ६२ से ७८ ई० माना जाता है। यह अपने नृद्ध पिता के राजकीय कार्यों में चिरकाल से सहसोग दे रहा था, सम्मवन उसकी विकयों में इसका महत्वपूर्ण माग था। इसने गृही पर बैटते ही कुषाण राज्य का विक्तार आगरम कर दिया। चीनी इतिहासों में मारत की विजय का श्रेय इसी राजा को दिया जाता है। इसने वंजाब को अपने शासनकाल के आरम्म में जीत लिया। मभुरा सबहालय में इस नगर से नौ मील उत्तर में अवस्थित माद नामक ग्राम के देवकुल से उपलब्ध मृति के नीचे एक लेल में विम के नाम का उत्लेख है। यदि इसे श्री जायसला के मनानुसार विम कद-किसस समझा जाय तो तो यह मानना पढ़ेगा कि विम ने मारत में अपने राज्य का विस्तार मसुरा तक किया था। स्टेन कोनी ने लहाल में लेह ने ५२ मील दूर सक्स्ते

जनंत्र प्राफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, खण्ड ६, पू० १२-२२—
महाराज राजातिराज देवपुत्र कृषाण पुत्र शाहि वेन तक्षमा । तक्षमा ईरानी शब्ब
है और इसका प्रयं है बलशाली ।

नामक स्थान में फ्रान्के द्वारा उपलब्ध १८४ स० के एक प्रस्तर अभिलेख में महर-क्स उविम क्व्यिसस का पाठ माना है। यदि इस लेख में वर्षणत महाराज को विम क्विक्रियस से अभिन्न माना जाये तो कस्मीर के उत्तर में ल्हाख में मी हमें उसके राज्य की सत्ता स्थीकार करनी होगी। हिमथ ने इसके राज्य-विस्तात का वर्षन करते हुए यह जिला है कि कद्यक्तिस दितीय के मारतीय प्रदेश माना तक और सम्मवत दक्षिण में बनारस तक पैले हुए थे। उसका माम्राज्य पिट्सम में पाषिया की सीमा तक पहुचा हुआ था और इसमें वर्तमान समय के अफगानिस्तान, अफगान तुक्सिनान, बुलारा के समूच प्रदेश और हसी नुक्सिना के कुछ अश सर्मिमालित थे। '

भारत के साथ विम का सम्पर्क अत्यन्त घनिष्ठ था। सम्भवतः वह उन इने-गिने आरम्भिक विदेशी शासकों में से हैं जो भारतीय धर्म और सम्क्रति के रग में पूरी तरह रग गयेथे। जिस प्रकार हिन्द-युनानी राजा मिनान्डर बौद्ध धर्म का परम भक्त था, 'उसी प्रकार यह कृषाण सम्राट पाश्पत शैव सम्प्रदाय का श्रद्धाल उपासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्या रोहण से पहले ही वह शिव का उपासक बन चका था. क्योंकि उसकी स्वर्ण एव ताम्र गभी प्रकार की मद्राओं पर शैव धर्म के निश्चित चिद्ध मिलते है। उसके सिक्कों के पष्ठ माग में प्राय त्रिशलधारी शिव की मीत नन्दी सहित अथवा इसके बिना भी पार्टजाती है। कुछ महाओं में त्रिशल क स्थान पर परश को भी प्रदर्शित किया गया है। मद्राओं के अग्रभाग में राजा को विभिन्न अवस्थाओं में वेदी पर खड़े हुए, आहुनि देने हुए, आसन (मृढे) पर बैठे हुए और दो घोडों द्वारा सीचे जाने वाले रथ पर सवारी करते हुए दिलाया गया है। कई बार उसकी आवक्ष मृति को अथवा पालथी मारकर बैटी हुई मृति को बादको से निसला हुए दिखाया गया है। यह सम्भवतः उसके दैवी स्वरूप की प्रतीकात्मक अभिव्याजना है। उसके मिक्को के अग्रभाग में युनानी मे --बेसिलियस बेसिलियोन सोटेर मेगस ग्रोडमो कदिकसस कालेख है और इसरी ओर खरोप्टी में कई बार तो महरज रजदिरज विम कथिकसस (महाराज राजायिराज विमकदिकसम्य) का लख है और कई बार विरजस सर्वलोग ईश्वरत महेश्वरस विनकशिक्तसस त्रतरस (गहाराजस्य राजाधिराजस्य सर्वलोकेश्वरस्य माहेश्वरस्य विमकदिकससस्य त्रातु ) । इसमे माहेश्वर का शब्द स्पष्ट रूप से यह बताता है कि वह महेश्वर अर्थात् शिव का मक्त एव शैवधर्मानयायी था। इस उपाधि से यह भी मुचित होता है कि वह चीनी इतिहासो के अनुसार बड़ा

१. स्मिथ-जि॰ रा॰ ए॰ सो॰, १६०३, पृ॰ ३१।

शक्तिशाली राजा था। मुद्राओं पर उसकी जो मूर्ति बनी हुई मिलती है उसमें वह शक्तिशाली व्यक्तित्व रखने वाला एक बड़ी आयु वाला व्यक्ति प्रतीत ृ होता है।

इस प्रसग में विम की मदाओं की कछ विशेषताये उल्लेखनीय है।--पहली विशेषता विमदारा स्वर्णसदाओं का प्रचलन है। विमको इस बात का श्रोय दिया जासकता है कि उसने सर्वप्रथम व्यापक रूप से स्वर्ण-मदाओं का प्रचलन आरम्भ किया। उसमे पहले दो जताब्दियों में स्वर्ण मद्राओं के दोनीन ही उदाहरण मिलते है। पहला उदाहरण युक्रेटाईडीज का है और दूसरा मिनान्डर का है। इसके अति-रिक्त कॉनघम को तक्षशिला से भी एक स्वर्णमद्रा मिली थी। इन अपवादों के अति-रिक्त पहले स्वर्णमदाओं का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। विमाने स्वर्णमदाओं की परम्परा आरमभ की, जिसका अनसरण न केवल उसके उत्तराधिकारियों ने किया, अपितृ गुप्तवशी राजाओं ने भी स्वर्ण-मुद्राये प्रसारित की । विम के समय में स्वर्ण-मद्राओं के प्रचलन के कई कारण थे। पहला कारण उस समय के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में सोने के सिक्को की मांगथी। उन दिनो भारत का रोमन साम्राज्य और चीन के भाथ वाणिज्य बह रहा था। भारतीय वस्त्रों और मसालों की रोम में बही माँग थी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी ई० में भारत और रोम के बढते हुए ब्यापार का उल्लेख करने हुए इस बात पर ऑसुबहाये है कि रोम के कुलीन व्यक्तियों के भोग-विलास के लिये रोम को स्वर्ण की बहुत बड़ी मात्रा भारत एव पूर्वी देशों को सेजनी पड़ती है। रोम भारत की उन वस्त्रओं को अपनी स्वर्ण-मद्राये देकर खरीदा करता था अन भारत में पहले पांच रोमन सम्राटो की मद्राये बहुत बड़ी सख्या मे मिलती है। पॅरिप्लम ने बेरीगाजा ( भड़ोच ) में विदेशों में मारत आने वाले सामान में सोने और चाँदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रोमन सिक्के दक्षिण भारत में ही अधिक मिले है। उत्तर भारत में इतके त मिलते का प्रधान कारण यह बताया जाता है कि रोमन ज्यापार से प्राप्त होने वाले सिक्को को कषाण सम्राट गलवादेने थे और उससे अपने नए सिक्के ढलवा लिया करते थे। विमाने इस विषय में रोमन सम्बाटो का अनुसरण किया। यह कई बातों से स्पष्ट होता है। आरम्भिक रोमन सम्राटो की स्वर्ण-मद्रा (Denarius Ameus) की जो भार पद्धति थी वहीं कथाणों ने ग्रहण की। रोमन मदाओं की भानि उनकी स्वर्ण-मदाओं की तील १२४ ग्रेन रखी गयी। इन पर रोमन सम्राटो जैसी मर्तियाँ अकित की गई और रोमन सिक्के दीनार उन दिनों भारत में इतने अधिक छोकप्रियहण कि संस्कृत में स्वर्ण-मुद्रा के लिये दीनार शब्द का प्रयोग वैसे ही होने लगा जैसे पहले रजत-

मुद्रा के लिये यूनानियों के सिक्के डैक्म (Drachm) के आघार पर चौदी के सिक्कों को द्रम्म कहाजाने लगाया।

विम दारा स्वर्ण-मुदाये प्रचलित करने का दूसरा कारण यह प्रतीत होता है कि इससे मुद्देले अय द्वितीय के समय में और उसके बाद पहलब राजाओं के काल में गलत-मुद्राओं में लोट की मात्रा निरत्तर बढ़नी चली जा रही थी। मिश्रित चातु (श्रीधांका) के विककों में चांदी की मात्रा घटकर २० प्रतिकात रह गई थी और तांदे की मात्रा ८० प्रतिचात तक जा पहुँची थी, अत रजत-मुदाओं में जनता अपना विश्वास को चुकी थी। इसलिये कुषाण राजाओं ने येदेशिक व्यापार की आवश्यकताओं के लियो स्वर्ण-मुदाओं का प्रचलन आवश्यक और जिलत समझा और विम ने स्वर्ण-मुदाओं के स्वर्ण-मुदाओं का प्रचलन आवश्यक और जिलत समझा और विम ने स्वर्ण-मुदाओं के

विम की मदाओं की बसरी बडी विशेषता यझवेदी पर आहुति देते हुए राजा का चित्रण है। इस प्रकार की मद्रा इससे पहले कोई नहीं मिलती है। विम ने सम्भवत ऐसी मद्राओं का विचार अपने पडोसी पार्थियन साम्राज्य से ग्रहण किया था। अनेक पार्थियन सम्राटो की इस प्रकार की मदाये मिलती है। उदाहरणार्थ, गौतरजीस (४०-५१ ई०) की मदाओं में राजा को शिरस्त्राण और मकट घारण किये हा लम्बी सलवार और घटने तक पहचने वाले भारी वस्त्रों और मारी बटो के साथ खंडे और बार्ड और देखते हुए तथा दाये हाथ से एक छोटी वेदी पर कछ आहति देते हुए दिखाया गया है। ईरानी राजा अग्निपजक पारसी धर्म के अनुयायी थे. अन उनके लिये इस प्रकार से अपने धर्मानसार अग्नि की पूजा करते हुए अकित किया जाना मर्वथा स्वामाविक था। ये राजा सभवत शीतप्रधान देश के थे, अत इन्हें ऊनी वस्त्र घारण किये हुए दिखाया जाता है। ै कुछ भारतीय विद्वानो का यह मत है कि विम ने सम्भवन किसी पाधियन राजा पर विजय प्राप्त की थी और जसकी स्मृति में इस प्रकार के सिक्के चलाये गये। यह बात सर्वथा सम्भव प्रतीत होती है कि विम ने किसी पार्थियन सम्राट को पराजित किया हो। रूस के तोपाराम काला प्रदेश से प्राप्त पुरातत्वीय साक्षी इसकी पुष्टि करती है। <sup>९</sup> यहाँ विम के कुछ सिक्के भी मिले है।

विम का वेदी पर आहुति देते हुए राजा की मुद्रा का प्रकार बटा छोकप्रिय हुआ। इन सिक्की में हमें राजा लम्बा कोट और ऊँचे बूट पहने हुए दिलाई देता

१. भास्कर चट्टोपाध्याय--दी एज झाफ दी कवारगाज प० ४४।

२. टाल्सटाय-वी माडनं रिष्णू, विसम्बर, १९४३।

है। यह बेग ग्रीतप्रधान उत्तरी देशों में प्रचलित होने के कारण उदी क्या बेश कहलाता है, यह मारतीय ढंग से बेठकर हवनकुष्ड में आहोत डाजने की परिपादी से सबेया मिन्न है। इस प्रकार के बेश की यह परस्परा विम से शुरू होती है और गुन्त सम्रादों की मुझाओं तक हमें ऐसे बेग के दर्शन होते हैं।

विम की मद्राओं की तीसरी विशेषता शिव की मीत का चित्रण है। टार्न के मतानसार मानवीय रूप में मद्राओं परशिव का चित्रण सर्वप्रथम कथाणों के समय में ही मिलता है। \* रैपसन ने गोण्डोफर्नीज की एक मद्रापर और डा० जे० एन० इनर्जीने मोअ की एक मद्रापर शिव का अकित होना स्वीकार किया है। किन्तू इसमें कोई सन्देह नही कि सर्वप्रथम व्यापक रूप मे मदाओ पर शिव का अंकन विम ने ही किया। यह उसके सभी प्रमुख प्रकारों पर किसी न किसी रूप में पाया जाता है और इस बात को सचित करता है कि उसने माहेडबर की अर्थात महेश या शिव के मक्त की जो उपाधि घारण की थी, वह सर्वथा सार्थक थी। शिव का चित्रण कुछ मद्राओं को छोडकर प्राय नदी के साथ किया गया है। उदाहरणार्थ उसके वेदी पर आहित देने वाले प्रकार में शिव गजारूढ तथा सिहासनाधिष्ठित प्रकार में नन्दी के आगे खड़े है। कछ अन्य प्रकारों में शिव के साथ नन्दी को नहीं दिखाया गया है। शिव के शीर्ष से कई बार ज्वालाये निकलती हुई दिखाई गई है। सम्भवत. ताण्डव नत्य के समय ये उनकी बिखरी हुई जटाये है। शिव के जटाजट को सिर के बीच में शिला के रूप में दिलाया गया है अथवा एक उन्नतोदर पदार्थ के रूप में इसका चित्रण किया गया है। शिव की दो मजाओं में त्रिशल, कमण्डल और बाघम्बर दिखाया गया है। कई जगह शिव अपना बायाँ हाथ नन्दी पर रखकर उस पर झके हुए है। विम की एक ताम्रमद्वा पर शिव को अनेक सिरो वाला (Polycephalus) दिखाया गया है।

विम की मुदाओं को चौची विशेषता यह है कि इससे पहले कुकुल कदिकसस की मुदाओं पर हिराक्लीज (Heraclex), ज्यूस (Zeus) और नाइके (Nike) आदि यूनानी देवताओं का चित्रण मिलता है। किन्तु विम की मुदाओं पर भारतीय देवता शिव के सिवा किसी अपने देवता का अकन नहीं किया गया है। विम ने महाराजाधिराज आदि पुरानी उपाधियों के अतिरिक्त सर्वेनाकेदकार और महैस्वर की नदीन उपाधियों भी धारण की। इसके अतिरिक्त नरीपाद का चिद्र भी

१. टार्न--प्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृष्ठ ४०२।

२. बनर्जी--डेक्लपमेन्ट धाफ हिन्दू घाइकनोग्राफी, पृष्ठ ११८-१२०।

उसके सिक्कों की बड़ी विशेषता है। उसने अपने निक्को पर राजा के देवी व्यवस्थ पर बल दिया, समवतः इसीजिये उसे स्वयं के बादलों में से निकलता हुआ दिलायां गया है। राजाओं की दिश्यता की यह अस्थियनित विम की सुद्राओं में पहली बार मिलती है। यह हमें बादलों में निकलने वाले युनानी देवनाओं का स्मरण कराती है। कई बार राजा के कर्ले में निकलनी हुई ज्वालाओं को मी प्रदर्शन किया गया है, ये भी सम्मवन उसकी दिश्यता पर प्रकाश डालनी है।

## कनिष्क का तिथिऋम

विस के बाद कुवाण वस का मबने प्रसिद्ध और प्रताशी सम्राह् कर्तन्यक प्रथम गढ़ी राद बैठा। यहाँ इसके राज्यारोहण का समय ७८ ई० माना गया है। पहलें इस बात का सकेन किया जा चुका है कि करिनक की निश्व का प्रश्न अस्थमन विवादास्यद हैं और इस विषय में ऐतिहासिकों से अनेक प्रकार के सन प्रचलित है। इससे तीन सतो का अधिक प्रतियादन होना रहा है। यहता सन करिनयम, फ्लीट और कैनेडी का है। इसके मान करिनयम, फ्लीट और कैनेडी का है। इसके मान द्विप्त विप्त है विद्यादा । दूसरा सन दूसरी सनवहीं दें वाला है। इसके अनुसार विभिन्न विद्याद दूसरी सानार्थी हैं को विभिन्न समयों में इसके राज्यारोहण की तिथि सानने है। सामक, कोनाओर स्मित्र वाला है। सामक, कोनाओर स्मित्र वाला है। सामक, कोनाओर स्मित्र वाला है। सामक अपना सामन अगरम किया। पिर्वासान ने इसका नमय १८८ ई० माना है। तीमरा सन सर्वप्रधान के और उसके बाद ओक्टरवर्ग, रैपनन, सामम, बनर्ज, राय चीघरी आदि बिडानों ने रूसा है। इनके अनुसार करिनक ७८ ई॰ से राज्यादी पर वैटाथा। इस तीनों समरों से से अस्तिस सन निर्माणिकन कारणों से टील प्रनीत होता टा

५८ ई० पूर्व में कानियक के राज्यारोहण का मन फ्लीट और कैनेदी का है। इस मान के मानते में कर्द बड़ी कठिनाइयाँ है। मुझाओं के मम्मीर अध्ययन में हमें यह प्रतीत होता है कि कुन्क कर्दाक्रमम और विम कर्दाक्रमम के बाद किनक, होबक्त कर बाद प्रतीत होता है कि कुन्क कर्दाक्रमम और विम कर्दाक्रमम के बाद किनक, होबक्त कर बाद बाद कर प्रति हो। विम कर्दाक्रमम डिनीय की मुझाओं पर पहली जनाव्यी है। के रोमन मम्नादों का स्माट प्रभाव है। यदि ५८ ई० दूवें के मिद्यान के मान व्याज्या तो विम कर बाद कर प्रति है। विम कर्दाक्रमम डिनीय की मुझाओं पर पहली जनाव्यी क्षेत्र तो विम कर बाद स्मात है। यदि ५८ ई० दूवें के मिद्यान के मान व्याज्या तो विम कर बाद स्पर्ण के स्मात कर स्मात है। यदि ५८ ई० दूवें के मिद्यान के मान विम के मिक्को पर पहली बातव्यी ई० में होने बाले रोमन सम्नादों के सिक्को के प्रमाव की कोई सम्मुचित व्यालया नम्मव नहीं है। इस आपत्ति को हुर करने के जिये एक माने यह

है कि हुन्कुल क्यफिसस और विम क्यफिसरा द्वितीय को कानित्क आदि राजाओं के बाद में होने वाला समझा शाय । किन्तु इन विषय में मुद्राओं की सांश्री बधी स्पष्ट है और इसका लावन किमी प्रकार नहीं किया जा मकना है। वो लिया और दो सावाओं के केशों वाले सिक्कों के परम्परा हिन्द-यूनाानी राजाओं ने आरम्म की थी। यह यक-पहुन्क राजाओं के समय में चन्नी रही और विम क्यिकस के समय तक प्रविक्त रही। कानित्क के समय में ही इस परम्परा को मपाप्त किया गया और सिक्कों पर केवल यूनानी लिया में ही देश लिये जाने लगे। खरीड़ी और प्राकृत का सिक्कों पर प्रयोग वन्द कर दिया गया। हिवित्क और वामुदेव ने इस विषय में कानित्क का अनुमारण किया, अत सिक्कों की सांश्री से यह स्पष्ट है कि कानित्क आदि उनम्परण विया, अत सिक्कों की सांश्री से यह स्पष्ट दे कि कानित्क का अनुमारण किया, अत सिक्कों की सांश्री से यह स्पष्ट है कि कानित्क का अनुमारण किया, अत सिक्कों की सांश्री से यह स्पष्ट है कि कानित्क आदि राजा हुन्न और करिकस्स के बाद हुए।

दूसरी शताब्दी ई० का पक्ष मानने में भी इसी प्रकार कुछ पुरातत्वीय और साहित्यिक आपत्तिया है। इस विषय में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि कहदामा के १५० ई० के बुनागद ऑक्सलेन में छुपागों का कोई वर्णन नहीं है। यदाप इस छेखा में यह बताया गया है कि रुद्धामा में निल्य मौबीर प्रदेश को जीन क्लिया था और अपनी बीरना का अभिमान करने वाले यौभेयों (बीर-शब्द-बानोत्सेकदियंथानां योथेयाना) का वर्ष चूर्ण किया था। ये सनत्कृत नदी पर जोहियावार में लगमग उसी स्थान के आमगाम रहने थे जहां में कनिष्क के राज्यकाल के ११वें वर्ष का सुई बिहार का अभिनेता मिला है। यह प्रदेश उन दिनों कुपाण माम्राज्य का अंग या, फिन् इद्धामा ने अपने अभिनेत्य में इसका कोई वर्णन नहीं किया है। यह बान बन्दनु आप्ययंजनक है, अन दूसरी कताब्दी ई० पूर्व में कनिष्क को स्थाना इचिन नहीं प्रतीत होगा है।

कनित्क के राज्यारोहण की निधि ७८ ईं० मानने के पक्ष में सबसे बड़ी युक्ति यह है कि हानिक और उसके उत्तराधिकारियों के विभिन्न अभिलेखों में एक विशेष मबन् का प्रयोग दिखाई देना है। यह निम्निटिबिन रीति में स्पर्ट किया जा सकता है—

| कनिष्क  | वर्ष | <b>१</b> −२३ |
|---------|------|--------------|
| वासिष्क | ,,   | হ্⊻–হ্८      |
| हविष्क  | ,,   | २८–६०        |
| वामुदेव | "    | ६७-९८        |

उपर्युक्त विभिन्न राजाओं के अभिलेखों से यह सूचित होता है कि कनिष्क ने

किसी नये संवत्का प्रवर्तन किया था। यह सवत् ७८ ई० से आरम्म होने वाला शक संबत् ही प्रतीत होता है। यद्यपि हमारे पास इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं हैं, फिर भी अधिकतम सम्मावना इसी कल्पना के सत्य होने की है। इस पर जो आपत्तियां की जाती हैं वे अधिक प्रवल नहीं प्रतीत होती है। पहली आपत्ति यह है कि कनिष्क कृषाण वशीया, उसके द्वारा चलाये गये सबतु को शकाच्य क्यों कहा गया? यह आपत्ति उस समय तक बहुत बल रखती थी जब तक कूषाणी को मगील या तर्कजाति का समझा जाता था। किन्तु अब नवीन अनुसन्धानों से अनेक विद्वान् कुषाणों को शको की शास्त्रा समझने लगे हैं। कनिष्क आदि के सिक्को पर जिस माषा का प्रयोग है वह खोतनदेशीय शक भाषा से सम्बद्ध है। कूषाणों का शको के साथ अत्यन्त धनिष्ठ सम्पर्क रहा था, अत उनमे शको की विशेषताओ का आना स्वामाविक था। इस विषय में यह बात मी उल्लेखनीय है कि इस सबत् को पाँचवी शताब्दी ई० के बाद के लेखों में ही शक नप काल कहा जाने लगा। इसका कारण सम्भवत यह या कि इस सवत का प्रयोग पश्चिमी मारत के शक क्षत्रपो के राज्यकाल में अधिक हुआ था, शायद आरम्भ में शक क्षत्रप कृषाणों के वशवर्ती भी थे। शक राजाओं के साथ सम्बद्ध होने के कारण कनिष्क हारा प्रवर्तित सबत को बाद में शक सबत कहा जाने लगा। इस मत पर दसरी आपनि यह उठाई जाती है कि गोण्डोफर्नीज का शासन गन्धार प्रदेश में ४५ ई० में अवस्य था। यह बात हमें अन्य प्रमाणों से निश्चित रूप से ज्ञात है (देखिए ऊपर पण्ट ११३)। इसके बाद तथा कनिष्क के बीच में कूजल कदफिसम प्रथम के राज्यकाल के लिये हमें केवल २३ वर्ष ही उपलब्ध होते हैं जो इसके लिये सर्वथा अपर्याप्त और बहत ही कम प्रतीत होते है। किन्तु यदि चीनी इतिहासों के इस वर्णन को ध्यान में रखा जाय कि कुजल कदफिसम की मत्य अस्सी वर्ष की आय में हुई थी तो हमें यह मानता पड़ेगा कि उसका पत्र विम भी बहत बड़ी आय में गही पर बैठा होगा। इस दशा मे इन दोनो के राज्यकाल के लिये २३ वर्ष अपर्याप्त नहीं हैं। तीसरी आपित्त नक्षशिला के चीर स्तूप मे प्राप्त वर्ष १३६ सवन के एक रजतपत्री लेख (Silver Scroll ) के आधार पर की जाती हैं। इसे विक्रम सबत के आधार पर ७९ ई० का लेख माना जाता है और यह कहा जाता है कि यदि ७८ ई० मे किनायक ने कोई सबत् चलाया था तो इस लेख में उसका कोई वर्णन क्यो नहीं है। इसमें केवल देवपुत्र की उपाधि का उल्लेख मात्र है। वस्तृत इस लेख में कृषाण सम्राट्के वैयक्तिक नाम का उल्लेख न होना कोई प्रबल आपत्ति नहीं है। प्राचीन

मारत में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते है जिनमें राजा का नामोल्लेख न करके उसके बंश का वर्णन किया जाता था। असे कुमारतपुत और बूधगुप्त के समय के अनेक लेखी में इनके नाम का वर्णन न करते हुए इन्हें मुख्तपुत्र ही कहा गया है। उसी प्रकार तक्षत्रीयाओं के उपर्युक्त लेख में कुषाण सम्राद्ध का सामान्य उल्लेख मात्र है।

सौसी आपत्ति यह की जाती है कि यदि कनिष्क ने ७८ से १०१ ई० तक शासन किया तो वह संभवतः जीनी सेनापति पान चाक्रो से मध्य एक्षिया से हारने बाल राजा होना चाहिए। किन्तु चीनी डिनिहासों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह आपत्ति सी समुचित नहीं प्रतीत होनी है, क्योंकि ७ वी शाताब्दी ई० में चीनी याती युआन च्यान में कनिष्क के बार में एक दन्तकया का निदंश करते हुए यह कहा है कि वह उत्तर में विजय करना चाहता था, किन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली।

कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में एक अन्य मन इसे तीसरी शतास्त्री ई० में मानने का है। डाठ रसेशबन्द मजुमदार वह मानते हैं कि कनिष्क ने २४८ ई० में नैकूटक कलबुरिबेदि संबन् का प्रवर्तन दिया। श्री रामकृष्ण गोपाल मण्डारकर इसका राज्यारोहण २८७ ई० में मानते है। तीसरी शताब्दी की ये दोनों तिथियी निम्न-जिस्ति कारणों से जिनत नहीं प्रतीत होती है—(१) कुपाणों के विभिन्न अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि बासुदेव ने कनियक के गदी पर बैठने के १०० वर्ष बाद शामन किया। बासुदेव के अनेक अमिलेल हमें मध्या के प्रदेश में मिले हैं. वे इस बात को सुविन करते हैं कि उसने यहां शामन किया था। यदि मजुमदार की उपर्युक्त करना को स्वीकार किया लाये और कनियक का राज्यानेहण २४८ ई० में माना जाये तो हमें मथरा पर बासुदेव का शामन २५० ई० में अथवा नौथी शताब्दी ई० के मध्य में मानना पड़ेगा। किन्तु ममुद्रगुल के अभिलेल में यह स्पष्ट है कि उसने इस प्रदेश के पुराने राज्याको का उन्मूलन करने यहा अपना शामन स्वापित किया था। ये राजा मबुरा और पदावती के नायबंदी शामक थे। इनकी ममानित गुल मम्राटों ने को यो इसने निर्देश के पुराने होता है। किन्तु भामक थे। इनकी ममानित गुल मम्राटों के बीच इसने निर्देश के प्रदेश होता है। किन्तु भामक थे। इनकी माना का मिले अपे ऐनिहासिक प्रमाण से पुष्ट नहीं होता है। अता तीमरों अताब्दी में मिलक के राज्यारोहण को किसी प्रकार नहीं माना जा मकता, उसके गदी पर बैठने की तिथि ७८ ई० को हो मानना मम्यान प्रतीव देशा है।

सबीत बंधा—किनिक से कुपाणों की एक नई ब्रापरम्पर शुरू होती है। इस बदा के राजाओं के अल्ल से प्राय 'प्रका' का पर आला है। ये बिस करिकसम ने बदा से कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं। इस समय से कुपाणों के प्रतिहास से कुछ नई प्रवृत्तियाँ शुरू होती है। अब सभी अभिनेक्सों से एक निश्चित सबन् का उल्लेख सिल्ला है और से अभिनेक्श इनके राज्य-विस्तार को भी सृत्तिन करने हैं। चीनी इतिहासकार केवल कुल्ल और बिस क्वफिसम का बणन करने हैं, किल्ल किनेक्स के सम्बन्ध में मौन है। किन्तु तिब्बती माषा के इतिहास इस विषय में हमें यह बताते है कि कनिष्क का सम्बन्ध मध्य एशिया के खोतन राज्य के शासको के साथ था और उसने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी। तिब्बती इतिहासों के कथना-नसार खोतन के राजा विजयसिंह के पुत्र विजयकीति ने राजा कनिष्क के साथ भारत पर हमला किया और सोकेंद्र (सोकत) को जीता । कमारलात की कल्पना-मिण्डितिका में यह कहा गया है कि किंड-सा के वश में चेन-तन-किया-नि-च (T Chen-An-Kia-ni-ch ) नामक राजा हुआ। उसने तुग तियेन चु ( लेवी के मतानुसार पर्वी भारत) को जीता और देश में शान्ति स्थापित की। उसकी शक्ति से चारो ओर आतक फैल गया। वह अपने देश को वापिस लौटा। इसका रास्ता चौडे मैदान में से होकर जाता था। लेवी के मतानुसार चेन-तन चन्दन अथवा खोतन का पूराना नाम है। कुछ लोग चेन-तन को काशगर का राजा मानते है, कित अन्य विद्वान इमे खोतन का राजा समझते है। उनका यह कहना है कि इसका शासन पहले खोतन मे था, वहांसंयह कश्मीर में और कश्मीर संभारत में आया। पृत्नीट के इस मत को यदि माना जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि कनिष्क बडी (ता) युद्धि जाति की शास्त्रा में सम्बद्ध नहीं था, किन्तू खोतन में बसी हुई छोटी (सीधाधी) शास्त्रा बाली यडिंच जाति से सम्बद्ध था। अञ्बद्धीय की चीनी जीवनी में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कनिष्क सीआओं यहिच का राजाथा। एक अन्य चीनी ग्रन्थ 'बेर्ड-का' में ग्रह लिया है कि छोटी युइचि जाति की राजधानी पुरुषपूर या पेशावर थी। कोनी के मनानमार कनिष्क ने सर्वप्रथम पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था।

उर्युवन निव्यती और बीनी स्रोतो के आधार पर यह माना जाना है कि कांनिक मध्य पृश्चित पा उहने बारा था। उसने होनन के राजा में महायाता प्राप्त करने उत्तरी मारत पर चढ़ाई की। वह सम्मवन छोटी युटिंच जाति से सम्बद्ध था और नाहिया में एट्ते बाली बड़ी मुदिंच जाति से इतका मम्बन्य नहीं था। इस विवयण में यह स्वप्ट हैं कि कांनिक में मध्य पृश्चित सो अपने राज्य का विस्तार आरम्भ किया। किन्तु इसके सर्वेचा विवयरीन कुछ विद्वानों ने उसके शिलाकेसों के आरम्भ किया। किन्तु इसके सर्वेचा विवयरीन कुछ विद्वानों ने उसके शिलाकेसों के आदार पर यह परिणाम निकाल है कि उसने अपनी विजया का यीगण्येश उत्तर प्रदेश और पूर्वी भागत में निवा। 'उसका सक्व र का लेख स्वाराद्याद किन्ते के कोम्म (कौदास्वी) नामक स्थान में, सवत् ३ का लेख मारनाथ से, सवत्

विनशचन्द्र सरकार—एज आफ इम्पीरियल यूनिटी । सधाकर चट्टोपाध्याय ... ।

४ का लेख मधुरा से, संबत् ११ का सुई विहार (बहावलपुर) से और सवत् १८ का लेख जिला रावलपिटी के माणिव्याला नामक स्थान से मिला है। इन सबसे उसकी विजयों का एक विशेष कम सुचित होता है। इससे यह प्रतिहा होता है कि उसने अपनी शक्ति का विस्तार अपने राज्यकाल के आरम्म में उत्तर प्रदेश से किया। यह बात उसके सिक्कों के उपलब्धि-स्थानों से भी स्पष्ट है। सहेत-महेत (आवस्ती-मोण्डा) से १०५ कुषाण मुद्राये मिली है। आजमगढ जिले से किनिय्क और हुवियक की सौ ताझ मुद्राये पाई गई है। इसी प्रकार इस लिले के के ईस्थानों से इन दोनों सम्राटी की अन्य मुद्राये भी मिली है। कुमारलात के प्रन्य में उसकी पूर्वी मारत की विजय का वर्णन किया गया है। शायद उसने परिचमी बंगाल पर भी खड़ाई की हो, किन्तु अभी तक हमारे पास इसको प्रमाणित करने वाली पुष्ट साक्षी नहीं है।

चीनी माषा में ४७२ ई॰ में अनुहित एक सन्कृत ग्रन्थ औ धर्मापटक सम्अवाध
निवान में दिये गये वर्णन के अनुसार किनक ने पार्टालपुत्र पर आक्रमण किया
था। चीनी एव जिब्बती कम्यों में ऐसी अनुशुतियों का उल्लेख है कि पूर्वी गारत
के अधिपति पार्टालपुत्र के राजा ने पूर्वि आक्रमण से पराम्न होने पर उसका अनुगृहह

प्राप्त करने और शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उसे नी लाव
स्था-मुद्राये देनी चाही। किन्तु इस विशाल स्थापित करने के लिये उसे नी लाव
हुई। इसके बदले में उसने बुढ का एक मिसापात्र, अवस्थीय नामक सुप्रांगढ विवान
और एक चम्तकापूर्ण कार्य करने बाला मुर्गा उसे प्रदान किया। अवश्रवोध को राजा
अपने साथ करमीर ले गया, वहाँ इसने चुतुर्थ बौढ महा-समा के कार्यों में प्रमुख माल
विद्या। किन्तिम के निक्ति के सा प्राज्य पर भी हमला किया। और इससे बढी मफलता प्राप्त
हुई। उसने पार्टिया के सा प्राज्य पर भी हमला किया। और इससे बढी मफलता प्राप्त

किन्तु उसके सबसे महत्वपूर्ण मैनिक अभियान उत्तर दिशा मे हुए। यहां उमने काश्वमर, यारकन्द और खोतन के प्रदेशों को जीता। उत समय कश्मीर के पूर्व में और तिब्बत के उत्तर के प्रदेश में चीनियों का शासन था। कॉनिक ने भारत और कश्मीर जीतने के बाद सम्मवत तागयुन्बाश पामीर केरों से होते हुए अपनी एक बड़ी सेना मफलतापूर्वक मध्य एशिया में भेबी और चीन के स्थानीय शासकों कोन केवल परास्त किया, अपितु उनसे अपनी सन्धि की शर्ते पालन करवाने के लिये

चीनी राजकुमारो को बन्धक (Hostage) के रूप में भी प्राप्त किया। एक पूराने लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि इन बन्घकों में एक व्यक्ति हान सम्राट का लडका था। किन्त यह बात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती है। चीन के वशवर्ती जिस राजा को हराकर ये बन्धक प्राप्त किये गये थे वह स्मिथ के मतानसार काक्षगर के पास ही किसी प्रदेश का राजा था। यथान च्वाग ने लिखा है कि इन चीनी राजकमारो के साथ उनके पद के अनरूप बड़ा सम्मानपूर्ण व्यवहार किया गया. उनके रहने के लिये गर्मी, सर्दी और बरसात के दिनों में अलग-अलग स्थानों पर बौद्ध विहारों में सम-चित व्यवस्था की गई। गर्मियों में उनको शीतल स्थान में रखने की दिष्ट से किपश देश (काफिरिस्तान की पहाडियो) में शकोला नामक विहार काबल के उत्तर में विशेष रूप से उनके निवास के लिये बनाया गया था। वर्षा ऋतु में वे सम्मवतः गन्धार में कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) में रहा करते थे। शीत ऋत में इन्हें पूर्वी पंजाब के चीनमक्ति नामक प्रदेश में रखा जाता था। यह कहा जाता है कि इन राजकुमारो ने सर्वप्रथम चीनमुक्ति मेरहते हुए नाशपाती और आडू (Pear and Peach) के फलो की खेती आरम्भ की। इससे पहले ये फल मारत में नहीं होते थे। ये राजक्मार चीन औरते हुए बहुमूल्य मणियो का और सोने का एक बडा सग्रह कपिश देश में दान करते गये। उन्होंने यह कार्य अपने प्रति प्रदर्शित उत्तम व्यवहार और उदारता से प्रेरित होकर किया था। इनके साथ रहने वाले भिक्षओं ने इनकी स्मिति सुरक्षित बनाने के लिये अपने सधारामों की दीवारो पर इन अतिथियों के चीनी वेश-मधा में चित्र बनाये। ६३० ई० में युआन च्याग जब कपिश देश के इस सघाराम में आया था तो उस समय तक वहाँ के मिक्ष इन चीनियो को याद करते थे और जनके सम्मान में जनमब किया करते थे। ६३३-३४ ई० में यह चीनी यात्री चीनमक्ति मे भी रहा था।

<sup>9.</sup> युआन ज्यांग के जीवनीलेखक ने इन योनी राजकुमारो द्वारा किया के सकोला संघारास में छोड़ी गई स्वयुनियि के सम्बन्ध में एक वही मनीरंकक कथा तिच्छी है कि इस निधि को वहां वेश्ववरण या कुबेर की मृति के पांचों के तसे गाड़ विधा गया था। एक अधार्मिक राजा ने इस निधि को हिषयाने का प्रयत्न किया, किन्तु विधिम्स अपवाकृतों से अधमीत होकर उसने अपना यह प्रयास छोड़ पिया। उसने आपना यह प्रयास छोड़ पिया। उसने आपना यह प्रयास छोड़ पिया। उसने आपना यह प्रयास का विश्व प्रयोग करना वाहा, किन्तु वे भी उस समय होने वाले अपवाकृतों से भयमीत हो गये। जब मुमान व्यांग पहां गुढ़ेवा तो मिल्लुमों ने उसे अपने प्रभाव से यहां के देवा।

कनिष्क को उत्तरी प्रदेशों की विजय में कुछ समय बाद पराजय का भी मुह्
देखता पड़ा। चीनी समाट होन्ति (८९-१०५ ई०) का एक सेनापति पान-वाजों
इस समय मध्य एशिया में विभिन्न प्रदेशों की विजय कर रहाथा। इससे कनिज्य की
टक्कर हुई और कनिक को सचर्ष में होरता गड़ा। इस विषय में कुछ पूराने प्रची
में यह लिखा है कि कनिष्क में एक महान् आक्रमणकारी सेना का सगठन किया।
बहु ताण्डुखाण पामीर (लुन्तिला) के दर्रों तक पहुन गया और जब उसने अपनी
विजय की थोजना लोगों को बताई तो उमके युद्धों से परेशान बनेवा ने उसका
अन्त कर विजया। किनिक को यह विकलता सम्मवत अपने शासन-काल के अन्त में
मिली थी। उसके अधिकेशों से यह जान होता है कि उमने तेईमवे वर्ष नक शासन
किया था। उसको अधने राज्य के आरारिसक काल में बड़ी गकलता मिली थी।
उससे अधिकाश उत्तरी भारत पर अधिकार कर रिवा था।

युआन च्वाग के कथनानुभार जब किनिष्कगन्धार प्रदेश में शासन कर रहा था तो उसने अपने पड़ोस के सभी देशों पर विजय प्राप्त की थी, उसने अपनी सेना द्वारा पामीर पर्वतमाला के पूर्व तक का प्रदेश जीता था। भारत में उनके राज्य की सीमा पूर्व में बिहार प्रान्त तक थी। उसका साम्राज्य विहार से वैक्ट्रिया तक विस्तीर्थथा।

प. स्मय—प्राली हिस्टरी प्राफ इण्डिया, कुछ विदानों ने कनिक का समय दूसरी सतास्त्री ई० मानते हुए मध्य एशिया मे पान-चाग्रो के विरुद्ध मेना भेजने बाने राजा को बिन कर्राफसस इस युक्ति के आधार पर माना है कि यदि कनिक इस चोनो सेनापति का समकालीन होता तो चीनो ऐतिहासिक सुर्शासद ब्यक्ति होने के कारए उसता प्रवास क्यांच्य उसले करते। किन्तु इस युक्ति में बहुत जन नहीं है, वयोंकि चीनो ऐतिहासिकों ने विम कर्यफ्रसस का नाम येन-भाग्रो-चेन के रूप में लिखा है। यदि वह बसता पानपान प्रवास अपने प्रवास कर प्

बौद्धस्तप---कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) को बनाया। समवतः इसकी स्थिति से यह सचित होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर और पश्चिम में दर तक फैला हुआ था। यहाँ उसने एक सप्रसिद्ध बौद्ध स्तप का निर्माण करायाथा। यह तेरह मंजिलों में चार सी फट ऊँचा और नक्काशी दार लकडी का बनाहुआ था। उस यग में यह एक महान आञ्चर्यजनक वस्तु समझा जाता था। छठी शताब्दी ई० के आरम्म में मारत आने वाले चीनी यात्री सग यन ने इसके बारे में यह लिखा था कि यह तीन बार अग्नि में नष्ट हुआ, किन्त धर्मनिष्ठ राजाओं ने इसका पन निर्माण किया। सातवी शताब्दी ई० में मारत आने वाले चीनी यात्री युआन ज्वांग ने इसमें भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का उल्लेख किया है। भारतीय पुरातत्व विमाग ने पेशावर के निकट **शाहजी को ढेरी** नामक टीले की खदाई करवाई है। यहाँ से एक स्वर्णमयी घातमंजपा प्राप्त हुई है। इसमें खरोष्टी लिपि में एक लेख है जिसमें यह बताया गया है कि महाराज कनिष्क के शासन में यह बिहार बनवाया गया है। कोनी के मतानसार इस लेख में कनिएक के राज्यकाल के प्रथम वर्षकामी उल्लेख है। किन्तु अन्य विद्वान इस पाठको सदिग्य समझते है। सब विद्वान शाहजी की ढेरी को कनिष्क के सुप्रसिद्ध स्तुप का ध्वसावशेष मानते है। यहां से प्राप्त अभिलेख से दो मनोरजक तथ्य सुचित होते है। पहला तो यह कि यआन च्यागद्वारा वींणत इस अनश्रति में सत्यता है कि कनिष्क ने भगवान बद्ध के पवित्र अबजेबो पर परुषपर में एक महान स्तप बनवाया था और दमरा यह है कि इस स्तप के निर्माण-कार्य को कराने वाला (नव कमिक) एक यनानी शिल्पी अगिसल (Agesilos) था। कनिएक का यह स्तुप चिरकाल तक भारत आने वाले चीनी और अरब यात्रियो के आकर्षण का केन्द्र बना रहा।

चतुर्थ महासभा—कानिष्क ने चीथी बीड महासभा (सगीति) का आयोजन किया था। चीसी, निख्यती और सगारंगी लेखका ने इसका वर्णन विस्तारपूर्वक किया है, किन्तु लका के इनिहासों में इनका कोई वर्णन नहीं मिलता है। यह कहा जाता है कि कोनलक प्रतिदित्त एक बीड सिखु से अपने अवकाश के समय से बीड प्रयो का अध्ययन किया करना था। उसे इन प्रत्यों को पहते हुए इस बात से बडी परेखानी हुई कि इनसे विभिन्न सम्प्रदायों ने परण्य विरोधी मिद्धान्ती का प्रतिपादन किया है, अत उनसे अपने गुरु पाइवं से यह निवेदन किया कि बीड प्रयश्चे का एक ऐसा प्रामाणिक साध्य बनाया जाना चाहिये विसकी सहायता से सब प्रकार के विरोधी विचार, सन्देह और शकार्थ इरकी जा सके। पाइवं ने राजा के सुमाब को स्वीकार कर िल्या और इस कार्य के लिये उस समय के सुप्रीसद पीच सौ विद्वानों को आमंत्रित किया गया। राजा इस महासमा की बैठक अपनी राजपाती में करवाना चाहता था। कुछ लोगों का सुसाव इसे मगय के राजगृह में उस स्थान पर
करवाने का था जहाँ पहली बौद महासमा हुई थी। किन्तु अन्त में इसे कथाँग के
हुस्य बातावरण में कुण्डलवन नामक विद्वार में करने का निश्चय किया गया।
बसुमित्र को इसका समापति और अश्वयोग को उपसमापति बनाया गया। यहाँ पीच
सौ बौद बिद्वानों ने अपने पित्र अपन्यायो का गम्मी त्रण्वीलिक करते हुए बौद
बाहमय के तीनो पिटको पर सिन्तुत टीकार्य महाविभावा के नाम से लिखी। जब इन
टीकाओं का कार्य पूराहुआ तो इन्हें ता अपनो पर अकित कराकर इसी प्रयोजन के लिये
बनायं गये एक न्द्रूप के मीतर एक दिया गया। यह सम्मव है कि किसी दिन
सयोगावया ये टीकार्य भीनगर के निकट उपलब्ध हो जाये। यदि ये उपलब्ध हुई तो
इनसे तत्कालीन बौद धर्म पर बहुमूल्य प्रकाश पढ़ सकेगा। चतुर्थ बौद महासमा में
जिस बौद बग्न की व्यावश्या की गर्द थी वह महायान दीद घर्म था।

अगसे पुष्ठों में यह बताया जायगा कि किनिष्क की मुद्राओं पर भी बृढ की मृति लड़ी हुई अथवा बैठी हुई दोनों स्थितिया में मिलली हैं, उत पर तकड़मां बोदों अर्थात् शाक्यमूनि बृढ का या केवल बोदों (बृढ) का लेख मिलला है। उनके समय में बृढ की प्रतिमा को व्यापक रूप से बनाया जाने लगा था। देशावर में साहशी की ढेरी से उपलब्ध स्वर्णमञ्जूषा पर हमें बृढ की सम्भवन एक प्राचीन-तम मृति मिलती है। किनिष्क में बौढ पर्म के प्रचार के लिखे अशोक की भांति बड़े प्रबल प्रयत्न किए। इसीलिखे तिब्बती, चीनी और मगोलियन अनुश्रुतियों में उसे अद्योक के समान महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किन्तु बौढ धर्म का प्रवल पोषक होते हुए भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिल्णुता एव उदानता की दुष्टि रस्ता या। यह बात उसके सिक्को पर बनी हुई मृतियों में स्थप्ट होती है। आगे यह बनाया जायगा कि उसके सिक्को पर ईरानी, यूनानी, रोमन और भारतीय धर्मों के बिनिश्न देवताओं की है।

मुद्रार्थे—कार्निक के शासन की एक बड़ी विशेषता उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचार और प्रसार था। कांनिक से यहके किसी राजा ने उनने अधिक प्रकारो वाली विभिन्न मैलिसो की मुद्राये प्रचलित नहीं की यी। कांनिक के सिक्की पर भारत के देवी देवताओं में केक्स श्रीव और बुद्ध की प्रतिमाये पाई जाती है। यूनानी देवताओं में उसने हेलियोस (Helios, सूपं), सलीन (Salene) तथा हेस्स्टोस की मूर्तियाँ अंकित करवाई । ईरानी देवताओं में मिहिर (सूयं), माओ (चन्द्रमा), मन-भो बेगो (चन्द्रमा) और आतश्च (अनि-देवता), फरेरो (अनि-देवता), फरेरो (आनि-देवता), करलगनो (अनि-), ओदो (बात, वायु), लोहरस्य (विख्तु), शाओं सो रो (समृद्ध-देवता), अहुरसन्या (पारसिक्षा का परमेडवर) नगपओं, ननैस्या या नना (एक सीरियन देवी), अरहोक्षों (समृद्ध को प्रतीक ईरानी देवी) के जित्र पाये जाते हैं। इनकी पहचान इनके जित्रों के साथ यूनानी माया में लिखे हुए इनके नामों से की जाती है। यहां उपयुक्त देवताओं का सिक्षद परिचय दिया जायया।

(क) भारतीय बेबता—किनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय देवनाओं में शिव और बुढ का वित्रण है। धिव का वित्रण तो किनिष्क से पहले के राजाओं के बिक्कों पर भी मिलता है। इस वित्रय में टार्न का यह मन है कि इसका वित्रण वहली बार विस्न करिकिसस की मुद्राओं पर हुआ है। 'दे पुस्त ने यह माना है कि मानवाकार में धिव की मृति सर्वप्रथम गोण्डोफर्नींज के सिक्कों पर मिलती है। किन्तु डाठ वनत्त्री ने शिव के सिक्के सर्वप्रथम वज्जने का अय मोश्र को दिया है। 'दे किनिष्क की मृद्राओं पर शिव की मृति छः विमिन्न रूपों में मिलती है। 'हुछ सिक्कों में उनहें दो मृत्राओं वाज्ञ दिलाया गया है, इनके दाय होण्य में त्रक्लू है, बाय हाथ में कमण्डलु। बार मुत्राओं वाल्ञ आकार में चार हाणों में ड सम्क, हार, कमण्डलु, विश्लूज और मृत्रामं अपना वज्ञ और पाश दिलाय गये है। '

बुढ का जित्रण मानवाकार रूप में सर्वप्रथम कब गुरू हुआ, इस विषय में विद्वानों में तीव मनमेंद है। टार्न के मतानुसार मोध की मुदाओ पर बुढ की मृति सबसे पहले अकित की गई थी। " किन्तु मार्गल ने इमका खण्डन किया है। दिस्स ने विस कदफित्तस की कुछ मुदाओ पर बुढ की मृति मानी है। " किन्तु अय्य विद्वान् ऐसा नहीं मात्रते। अत निर्विचाद रूप से बुढ का सर्वप्रथम सुम्पट अंकन किन्किक सी मुदाओ पर हुआ है। इन सिक्को पर बुढ (शेदो) चार विभिन्न प्रकार की मुदाओं

१. टार्न--प्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पु० ४०२।

२. बनर्जी-डेबेलपमेन्ट भाफ हिन्दू भाइकनोप्राफी, पु०१९६-२०।

३. भास्कर चट्टोपाध्याय-वी एज प्राफ कुवारगाव, पु० १७१।

४. टार्न-प्रोक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, यू० ४००।

दैक्सिला──लण्ड १ पृ० ७६-८१।

६. जर्नल बाफ एशियादिक सोसाइटी बंगाल, १८६७, प्० ३००।

(ल) मुनानी देवता—दनमें हेलिशीस (Helios) या सूर्य देवना का अकन किनक की स्वर्ण एवं ताझ मुझाओं पर हुआ है। उत्तर्थ यह बनाया वा चुका है कि मुनानी राजा प्रवेदों में अपने सिकको पर बार मोडों बालें रच (Ruddinga) पर आहक सूर्य का चित्रण किया का नाया यह बुक्याया के वेदिका स्वत्तम पर उस प्रकार रखाक्क सूर्य देवता की मृति से मिलना है। किया हु का है। उसमें उस प्रमासण्डल-सूक्त चेहरे वाला तथा वाये हाथ कि जस्वा राजवण्ड लियो दिवाया गया है। इस प्रकार सूर्य की मृति किनक से पहले हिन्द-सूनानी राजा पिलीवजीतम के सिकको पर मिलती है। इस प्रकार सूर्य की मृति किनक से एवहले हिन्द-सूनानी राजा पिलीवजीतम के सिकको पर मिलती है। सक्तीन (Salene) या चन्द्र देवता की मृति करिक सिकको पर मिलती है। सक्तीन (Salene) या चन्द्र देवता की मृति करिक इसके ल्या का चन्द्र वा सुना है। हिक्कोदीस (Hephatos) मुतानियों का असिन देवता था। किनक की स्वर्ण-मृताओप र इसे टाढी वाले पुरुष के कथ्य में चित्रपर के स्वर्ण मृताओप र इसे टाढी वाले पुरुष के कथ्य में चित्रपर के साथ दिखाया गया है।

(ग) ईरानी देवता—ईरानी देवताओं में मिहिट (मूप्टे) की मृति दाये हाथ में नामने के यन्त्र ( Callipers ) के साथ दिवाई गई है। यह सम्भवन. इस बान की सूचिन करता है कि सूर्य को समय के मापने का मापन समझा जाता था। माओ(Mao) ईरानियों का चन्द्र देवता था। जेन्द्रावस्ता में इसका नाम मास

है जो संस्कृत से मिलता है और इस बात को मुचित करता है कि चन्द्रमा को भी समय के नापने का साधन समझा जाता था । इसके हाथ में मिहिर की मानि नापने के यन्त्र ( Callipers ) दिखाये गये है। मनाको बेती ( Manaobago ) हाफमैन के मतानसार पारसी धर्म का बहमान या बोहमन नामक देवता था. यह सिंध्ट में सभी प्राणियों के जीवन का मल तत्व और सभी उत्तम बस्तुओं का प्रतीक माना जाता था। इसकी चनर्भज मित के तीन हाथों मे अग्नि दिखाई गई है। कन्धों के पीछे दल का चाँद बना है। इसकी तलना बैटिक यग के सोम देवता से की जाती है। धातका ईरान का अस्ति देवता था। कनिश्क े की मदाओं में इसे एक दाढी वाले देवना के रूप में दिखाया गया है। इसके दाये बाथ में बार है और बायाँ हाथ कमर पर रखा है. साथ में चिमटा भी है। **फरेरो** भी रिरानका अस्ति देवता था. किन्तु कनियम ने इसकी तुलना पर्जन्य देवतासे की है। इसके कछ सिवको पर इसके एक हाथ में एक बैली है, कनियम इसे अनाज के बीजा से मरी बैली मानते है। उनका यह कहना है कि पर्जन्य या बाइल से अन्त प्रसाय होता है. इसी को प्रतीक रूप से थैली द्वारा सचित किया गया है। **फोर**-लग्नो को बैन्धी ने ईरानियों के यद देवता वरेध्यन या आधनिक ईरान में बहराम नामक बीर परुष से अभिन्न समझा है। बरेध्यन का शब्दार्थ शक्रओ का बिघ्वस करने बाला है और इसका सम्बन्ध सम्कृत के 'वत्रघ्न' से है। इस देवता का चित्रण तर रूप में मबट एवं राजा जैसे वस्त्र और शिरस्त्राण पहने हुए कनिष्क के सोने के किनको यह किया गया है। इसके शिरस्त्राण पर एक पक्षी बैठा दिखाया गया है: ्रमके दाये हाथ में बरली और बॉये हाथ में तलबार है।

अभिन्यदो यह ईरान का बाय अथवा मरकृत का बात देवता है। सिक्को पर एक दादी वाले पुरुष के रूप में इसे चित्रित किया जाता है। बायू के प्रभाव को दिलाने के लिये उसके बालों को उडते हुए दिलाया जाता है और यह अपने उडते वत्रों के आचल को अपने डोनों हाथों में बामें रूए चित्रित किया जाता है। मोहरूष विद्युत देवता अथवा मरकृत का 'अशानपान्' ममझा जाता है। इसे पोडे पर सवार दिलाया जाता है। सहस्मन्या पारिसयों का सबसे बडा देवता है। इसे दो गिर बाले पोडे पर सवार के रूप में अकित किया गया है।

नना--इस देवी की पूजा पूर्वी देशों में अत्यन्न प्राचीन काल से होती थी। अमीरिया में इसे इम्मर (Islatar), किनिशिया में अन्तरनं (Astarto) और सीरिया में ननी (Nami) कहा जाता था। चौथी शताब्दी पूर्व में ईरान में इसकी पूजा लोकप्रिय हुई। पारसी ग्रन्थों में इसे अनेतिस (Anaitis) के रूप में बहुत महत्व दिया गया। वर्तमान ईरान में इसे अनहिद (Anahid) कहा भाता है। यह समवतः अनाहित अर्थात शद्ध, पवित्र और निष्पाप देवी समझी जाती थी, उर्वरता की प्रतीक थी। गत तीमरे अध्याय (प० ४७) में यह बताया गया है कि यह आम नदी की देवता मानी जाती थी। कई बार इसे शिव के साथ भी चित्रित किया गया है। उस समय इसे दुर्गा, अस्विका या उमा का रूप समझा जाना चाहिये। नना का चित्रण कई रूपों में किया गया है। कई बार वह धनष-बाण धारण किये हुए है, बाये हाथ में वह धनष लिये इए है और दाये हाथ से तरकश से बाण निकाल रही है। इस रूप में यह यना-नियो की उर्वरता और प्रेम की प्रतीक आरतेमिस (Artemis) नामक देवी से बहुत साम्य रखती है। इस देवी के कुछ सिक्को पर बना दुज का चाँद चन्द्रमा के साथ इसके विशेष सम्बन्ध को सुचित करता है। कृषाण राजा चिक महात चन्द्रबज्ञ (ता-पडचि) केथे. अत इन्हें चन्द्रमा से सम्बन्ध रखने वाली देवी बहुत प्रिय थी। कनिष्क की स्वर्ण और तास्र मद्राओं पर इसके विभिन्न नाम नना (Nana). ननैया (Nanaia), ननपुओ तथा ननो पाये जाते हैं। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसकी तलना बिलोचिस्तान में पूजी जाने वाली बीबी नानी से तथा कुल्ल घाटी की नैना देवी से की है (ए० इ० य०, प० १४७)।

अरहोको—यह ईरानियो की देवी थी। यह अहुरमज्दा की कत्या और अमेमास्तानी की बहुत मानी जाती है। अपने मक्तो की पुकार पर यह उनकी मब मक्त को सहायता करती है। प्राचीन काल के ईरानी महापुष्य यिम, जरव्यन्त कविंद कास इसरे उन्हें उनकी मब अमीर कस्तुये—मम्पत्ति, निजय और मत्तान प्रदान की थीं। इससे उन्हें उनकी मब अमीर द कस्तुये—मम्पत्ति, निजय और मत्तान प्रदान की थीं। इससे स्पष्ट है कि अरदोक्षो (Arodoksho) मन्हें और मौमास्य की देवी है। यह भारत की जक्षमी या श्री तथा यूनावी टाटक्षी (Tyche) या डिमिटर (Demeter) अर्थात् चार्य देवता नामक देवी से बहुत साद्वय गनती है। कानक वी मुदाओ पर यह प्रमामण्डलयुक्त तथा मिहामन पर बैटी हुई देवी के क्य में दिवाई जाती है। इसके हाथों में समुद्धिकृष्ट (Cornacopia), हार, फूल अथवा गेहूँ का पीमा होता है। समुद्धिकृष्ट (Cornacopia), हार, फूल अथवा गेहूँ का पीमा होता है। समुद्धकृष्ट ये देवी की एक प्रधान विशेषता है। सह कुलो, कुलो तथा जनाज से सराहु जम, समुद्धिका प्रतीक समझा जाने बाला कक्तरी का सीग होता था। गुप्त सम्बादों की मुहाओ पर भी अरदोक्षी को एक हाथ में समिद्धकृष्ट विश्लावा गया है।

कनिकक के साम्बाज्य का प्रशासन--कनिष्क अपने विशाल साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध और सचालन क्षत्रपो और महाक्षत्रपों का दर्जा रखने वाले अनेक पालीय शासकों के माध्यम से किया करता था। इस विषय में उसने पहलवों और जकों के समय से चली आने बाली परानी परम्परा का अनसरण किया था। उसके राज्यकाल के कुछ अभिलेखों में विभिन्न प्रान्तों में शासन करने वाले क्षत्रपों का उल्लेख है। ततीय वर्ष के **सारनाथ** के अभिलेख में भिक्ष **बल** द्वारा बोधिसत्व की मित और छत्र यब्टि प्रतिब्टापित करने की बात लिखी गई है। यह मित मयरा के लाल पत्थर की है और यहाँ से बनारस भेजी गई प्रतीत होती है। इस मींत पर अकित अभिलेख में **महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप बनस्पर** के नाम आये है। ये दोनो संमवत पिता पुत्र थे और कनिष्क के साम्राज्य के पुर्वी भाग का शासन कर रहे थे। उसके उत्तरी प्रान्त के शासकों का भी कछ अभिलेखों में वर्णन मिलता है। जेंदा का सबत ११(८९ ई०) का अभिलेख सिन्ध नदी के पिचमी तट पर ओहिन्द के पास जेदा नामक गाँव से मिला है। यह सर्वास्तिवाद की बृद्धि के लिये खदवाये गये एक कए के विषय में है। यह सभवतः तक्षशिला के ता ऋषत्र में वर्णित महाराज मोअ के चक्ष प्रदेश के एक क्षत्रप लियक कसलक का वशज था। इसी प्रकार रावलिपडी के निकट १८ वे वर्ष (९६ ई०) के माणिक्याला (जिला रावल-पिडी) के अभिलेख में वेशपिश नामक क्षत्रप का वर्णन है। इसी में गणण-वंश-वर्धक दण्डनायक (मेनापति) स्रस्त का वर्णन किया गया है। यह भी सम्भवत. कोई क्षत्रप रहा होगा। कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना की है कि पश्चिमी मारत का क्षत्रप क्षहरात नहपान भी सम्भवत उसका इसी प्रकार का प्रान्तीय शासक रहा होगा। पेरिप्लम ने अपने विवरण में लिखा है कि उस समय पश्चिमी मारत मे . माम्बरोस का शासन था। इसकी पहचान नहपान के साथ की जाती है। यह सम्भवत अत्यधिक दुरवर्ती सामन्त होने के कारण अन्य क्षत्रपो की अपेक्षा मद्राये प्रचलित करने का विशेष अधिकार रखना था।

हमें इस बात का निश्चित बात नहीं है कि किनक्ष का अन्त किस प्रकार हुआ। बिल्पुस सम्बन्त प्रत्यों के चीनी अनुवादों से यह प्रतीत होता है कि जुन्जियस सीजर और नेपोलियन की मानि कनिष्क का अन्त अतीव दुलद रूप में हुआ। इन प्रत्यों में यह कहा गया है कि किनिष्क का गरु अध्यन्त चतुर सन्त्री माठर था। उसते

१. ए० इं० खण्ड ८०, पृष्ठ १७६।

२. स्टेन कोनी--का० ई० इ० सण्ड २,संस्था ७५।

कनिष्क को यह परामर्ग दिया कि वह समूचे मूमण्डल को जीतकर अपना वशवर्ती बनाये। राजा ने उसकी सलाह मानकर अपने धोय्य वेनापित्यों को बुलाया और विसाल सेना को एकत्र किया। इसके बाद उसने अपनी मेनाओं तो महाग्यना से तीनों दियाये जीन ली। केवल उसरी देश ही उसके हमलों से वने रहे। असने राजा ने इस दिया में आक्रमण करने का निरव्य किया और नैयारी शुरूकी। जनना मम्म-वत्त उसकी दन लडार यों में उब बुकी थी। लोग यह कहने लगे कि राजा बड़ा लाल की और कूट है, उसमें मन्तोय की माना विल्कृत नहीं है, वह चारो दियाओं को जीनना महाना है। हमारे सम्बन्धी मैनिक हमने बहुत दूर गीमा प्रदेशों में लड रहे हैं। यह स्थित असछा है। हम सबकी मिलकर इस राजा को ममान्त कर डालना चीहिय। उसके बाद हो हम सुकी रह सकने हैं। कुछ समय बाद जब राजा बीमार पड़ा तो लोगों ने उन रजाई में हक दिया, एक आदमी उस पर बैट गया, राजा नरकाल स्मी म्वान पर वेट गया, राजा नरकाल

<sup>9.</sup> सिलक्यां लेखी ने धर्मापटक के जीनी प्रमुवादों के आधार पर उपर्युक्त बर्एन लिखा है। देखिये-इण्डियन एण्टीक्वेरी १६०३, पृ० ३८८, स्मिथ— प्राची हिस्टरी प्राफ इण्डिया, पुष्ठ २८५/-८६।

कुषाण की कानिल्क के बाद मही पर बैठने वाले वासिल्क का ही एक अन्य रूप समझने है। यदि यह सत्य है तो कानिल्क ने अपने राज्य के अन्तिम समय मे अपने साझाज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग की व्यवस्था के लिये अपने पुत्र को साची मे नियुक्त किया होगा।

किनक की एक मूर्ति मयुग के तिकट साट गांव में मिली है। इसका सिर नहीं है, किन्तु क्षेप वेषमूषा मानी माति दिलाई देती है। यह मूर्ति मयुरा सप्रहालय में है। यह समयन कुषाणवर्गी राजाओं के उस देवकुल की होंगी जिस राजाओं के मत्ते के बाद उनकी प्रतिमाये ग्यापिन की जाती थी। चौदहवें अध्याय में इमका वर्णन किया जायगा।

## कनिष्क के उत्तराधिकारी

वासिष्क (१०२-१०६ ई०) - यह सभवत कनिष्क का पृत्र था, पिता के जीवनकाल में मध्य भारत के शासन की देखभाल कर रहा था। शिलालेखों से जात होना है कि इसका आसनकाल केवल चार वर्ष का ही था. क्योंकि कनिष्क के सबत २८ में हमें हबिएक के गद्दी पर बैठने की सुचना एक अभिलेख में मिलती है। वासिष्क का सबसे पहला लेख सबन २४ (१०२ ई०) का है। यह मथरा जिले में पाया गया है। इसमें यह सचित होता है कि इसका शासन मथरा के आसपास के प्रदेशों पर था। महाराज राजातिराज देवपुत्र शाहि वासिष्क के शासनकाल मे सबत २८ का एक ब्राह्मी लेख साची संब्रहालय में विद्यमान बोधिसत्व मित के पादर्पाठ पर अकित *है । इसमे वेर* की पृत्री **मधरिका** द्वारा धर्मदेव के सघा-राम में बद्ध की एक मिन स्थापित करने का वर्णन हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वासिष्क का शासन साची के प्रदेश में भी था। इसके बाद हमें वासिष्क का कोई लेख नहीं मिलता है। भारत के किसी अन्य प्रदेश में भी इसका कोई लेख नहीं मिला है। इससे यह सचित होता है कि कथाण साम्राज्य के दुस्वर्ती प्रदेशो पर अब उसका शासन और नियन्त्रण नहीं रहा था। फिल्न यदि राजनरगिणी (१। १६८) में बर्णित हरक, जस्क और कनिस्क नाम बार्ल तीन राजाओं में से जुस्क को बासिएक समझा जाय तो इसे कश्मीर से इसका शासन मानना पड़ेगा। कल्हण ने यह लिखा है कि जब्क ने कश्मीर में जब्जपुर की तथा जयस्वामीपुर की स्था-पना की थी। स्टाइन के मनानसार जप्कपर बर्तमान जकर नामक स्थान है। कुछ इतिहासकार वासिष्य को आगे बतावे जाने वाले **प्रारा** अभिलेख के कनिष्क द्वितीय में गिता वाझेफ से अभिन्न समझते है। वासिष्क के नाम वाली सोने या ताँबे की कोई मुद्रा नहीं मिलती। इससे यह सूचित होता है कि इसके समय में इसका साम्राज्य भ्रीण होने लगाथा। यदापि हमें इसकी क्षीणता के कारणों का कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्रीणता क्षणिक पी, क्योंकि इसके अगले उत्तराधिकारी द्वीचिक के समय में साम्राज्य पुन उत्कर्ष के शिखर की और अग्रसर होने लगाथा।

हिबल्क (१०६-१३ द्व ई०) --- यह वासिष्क के बाद स० २८ (१०६ ई०) में गद्दी पर बैटा क्योंकि स० २८ के देवपुत्र शाहि हविष्क के शासनकाल के एक अभिलेख में कनकसरक्कमान नामक व्यक्ति द्वारा ब्राह्मणो के लिये कई दान दिये जाने का वर्णन है। इसमें उसने अपने को खरासहीरा तथा वकन नामक प्रदेशों का शासक बताया है। वकन अफगानिस्तान का वला अथवा बदस्शा का प्रदेश समझा जाता है। बदल्शा के शासक का मथरा आ कर दान करना यह सुचित करता है कि हुविष्य का शासन अफगानिस्तान जैसे दूरवर्ती प्रदेशो पर था। साची से भी हुविष्क के समय का सबतु२८ कालेख मिला है। इन सबसे १०६ ई० मे उसके गड़ी पर बैठने की सूचना मिलती है। साची के अभिलेख में उसे केवल देवपुत्रशाही की उपाधि दी गई है और उसके साथ सम्राटकी पदवी के सूचक महाराज राजाधिराज के पद नहीं लगाए गए है। ये उपाधियाँ सबत ४१ से पहले व किसी लेख में नहीं मिलती हैं। अत डा॰ कोनौ ने यह कल्पना की है कि इस समय कुषाणो का वास्तविक अधीववर हविष्क के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिया जो बदस्वा ने प्रदेश में रहा करताथा। किन्तु यह कल्पना यथार्थ नहीं प्रतीत हाती है। उस समय सम्राट की पदिवियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित सार्वभौम नियम नहीं थे जिनक आधार पर कोई परिणाम निकाला जा सके। कनकसरुक्रमान के उपर्युक्त लेख से यह स्पष्ट है कि मधुरा में हविष्क का शासन निर्विवाद रूप से था।

हुविष्क के बाह्मी और खरोप्ट्री लिपिया के अभिलेख सयुरा, उत्तर पहिचमी सीमा-प्रान्त और पूर्वी अफ्नानिस्तान से उपलब्ध हुए हैं। बाबुल शहर से ३० मील पित्रम में बर्वेक या क्ली-नामन स्थान में एक स्ट्रप के खण्डहरों की ल्याई में तोवे का एक मद्रपट मिला था। इस पर हुविष्ण के राज्यकाल के ५१वे (१२९ ६०) वर्ष का एक लेख मिला है। इसमें बष्मरेग नामक व्यक्ति द्वारा वयमरि गविहार के एक स्तूप में प्रग्यान, शाक्य मृति के शरीर को प्रतिष्टिपित करने का वर्णन है और यह कहा गया है कि इस पुण्यवार्ष (कुशलम्ल) का लाम महाराज राजापिराज हिव्यक

१ स्टेन कोनी का० इ० इ० लग्ड २, पृ० १६६।

को, उसके माता पिता को, उसके माई हुण्युन मरेग को तथा उसकी जाति के मित्रो और साथियों को प्राप्त हो। यह विहार महासाधिक संप्रदाय के आचार्यों का था। इससे न केवल अफगानिस्तान के सुदूरवर्ती प्रान्त पर हविष्क के साम्राज्य की सत्ता . सचित होती है, अपित यह भी ज्ञात होता है कि उन प्रान्तों की प्रजा की पार-लौकिक कमाई में से उसे अग्रभाग मिल रहा था और अफगानिस्तान में शाक्यमनि की पूजा होती थी। इस अभिलेख में हविष्क के साथ देवपूत्र का विशेषण नहीं है। किन्तु ५१वें (१२९ ई०) वर्ष का एक लेख मधरा सग्रहालय की एवं बौद्धमृति के नीचे मिलता है, इसमे उसे महाराज देवपत्र कहा गया है। (ए० इं० खण्ड १० प० १०५)। राजतरंगिणी से हमें हविष्क के कश्मीर में शासन करने का प्रमाण मिलता है। कल्हण के कथनानसार हष्क अर्थात हविष्क ज्ष्क और कनिष्क का माई था, उसने हष्कपुर की स्थापना की थी। इसकी पहचान स्टाइन ने सामरिक महत्व रखने बाले स्थान बारामुलादर्ग (बराह मूल द्वार) के निकट उष्कुर नामक आधुनिक गाँव से की है। बारामला वितस्ता नदी (झेलम) के तट पर पश्चिम दिशा से कश्मीर के स्वाभाविक प्रवेशद्वार पर अवस्थित है। ७ वी शताब्दी मे चीनी यात्री यआन च्यांग ने हष्कपर में एक बौद्ध मठ का वर्णन किया है, अल्बेखनी ने मी ऊष्कारा के रूप में इसका उल्लेख किया है। आजकल यहाँ एक प्राचीन स्तूप के अवशेष पाये गये है। हविष्क ने मथरा में अपने वंश के देवकूल की भी मरम्भत करवायी थी। हविष्क के सं०२८ तथा सं०६० तक के अभिलेख मिले हैं, अत. उसका राज्यकाल १०६ ई० से १३८ ई० तक समझा जाता है।

यह नहीं ममृद्धि का युग था। इसकी सूचना हमें हुविष्क हारा प्रचित्त की गई स्वर्ण एव ताम मुदाओं से मिलती है। मोने के सिक्कों के अपमाण में सम्बाद की आवक्ष मृति है, इसमें हुविष्क ने रतन्त्रदित दक्त और ऊँची अथवा मप्टे सिर वाली अलंकृत शिरोम्या धारणे कर रखी है, उनके हाथ में साम्राज्य के शासन का सूचक राजस्थ है। ताम्र मुहाओं के पुरोमाण में राजा को विमिन्न आसनो या स्थितियों में दिखाया गया है, जैसे हाथी पर सवारी करने हुए, शस्या पर केटे हुए। गजास्व दक्षा में उसकी मुदाओं के पुष्ठ- माण में किन्त्रक की मुदाओं के पुष्ठ- माण में किन्त्रक की मुदाओं की माति विमिन्न धर्मों के देवी देवताओं का विजय किया गया है। इसकी मुदाओं पर मारतीय और दिखी यो वताओं कि की सुक्ता में या है। इसकी मुदाओं पर मारतीय और दिखी विना किया की सुक्ता में अवक संख्या में मिलती है। किन्क की सुक्तामें अधिक संख्या में मिलती है। किन्क की सिक्कों पर मारतीय देवताओं में कैवल शिव और

१. स्टेन कोनौ---का० इं० इं० सण्ड, २ प० १६६।

सुद्ध का चित्रण है किन्तु हुविक्क के सिक्को पर हमें उमा (ओम्मो) उसकेपुत क्लब्द (क्लब्दो) कुमार (कोमारो) विशास (विजयों) महासेन (मासेनो) की मृतियाँ मिलती हैं, कई बार शिव के साथ उमा के स्थान पर नना नामक विदेशो देवी का चित्रण किया गया है। इसके सिक्को में शिव को चित्रण क्या है। इसके सिक्को में शिव को चित्रण रूपो में दिलाया गया है। कई बार उनको तीन सिरकाली मृति के रूप में तथा हाया में विशिन्न प्रकार की बन्तु — व्यय, त्रिशृल, मृत, हार, दण्ड, चकरी लिये प्रदिश्ति किया गया है। दनकी पत्नी उमा के हाथ में कमल अथवा समृद्ध-स्था (Commopia ) दिलाया गया है। ईरानो देवताओं में सिहिर (सूर्य), माओ (चन्द्रमा), बात (वायू), लहुत्य (विज्य), वेदिष्मन, तना या ननशो, अरदोली (समृद्ध की प्रतीक लक्ष्मी) के अतिरंचन हिक्क के सिक्को पर शक्तियर तथा औरनोस के चित्र मिलते है। यूनानी देवताओं में हिराक्लोज तथा सिक्तरिया में यूनो जाने वाणी देवी (सर्गापत (Setape)) और रोम के सगरि को शरीपशिरिणों देवी के रूप में प्रकट करने वाली रियोन (Rion) या रोमा देवी (Roma) की मी मीत मिलती है।

कनिष्क दिलीय---हविष्क के ही शासनकाल के ४१वे वर्ष (११९ ई०) का एक अभिलेख सिन्ध नदी के दक्षिणी तट पर अटक से १० मील नीवे अशानाम के एक नाले में मिला है। उसमें प्रहाराज राजाधिराज देवपत्र कईसर वाभोक पत्र कनिष्क के राज्यकाल में पोपपूरिपुत्र अर्थात पेशावरियों के बेटे दशक्हर द्वारा एक कुआ खदवाने का उल्लेख है। इसमें बाझेल्क की पहचान सब बिदानों ने कलिक के उत्तरा-धिकारी वासिष्क से की है। हविष्क, वासिष्क का उत्तराधिकारी था और उसने स० २८ में स०६० तक शासन किया। उसके राज्यकाल में स० ४१ में कॉनप्क कहाँ से आ गया, यह एक बड़ी जटिन्ट समस्या है। विद्वानों ने इसका यह समाधान किया है कि यह संभवतः कनिष्क दिनीय था। शारा अभिलेख की उपर्यक्त उपाधियो से यह प्रतीत होता है कि वह एक स्वतत्त्र सम्राट था। ल्याडमं ने सर्वप्रथम इन उपाधियों की एक बड़ी विशेषना पर विदानों का ध्यान आकर्ट किया था कि ये उस समय के चार बड़े देशों के राजाओं की उपाधियाँ थी। महाराज भारतवर्ष के मम्राटो की. राजाधिराज ईरानी सम्राटो की, देवपुत्र चीनी सम्राट की नवा कडसर ( Caesar ) जलियम मीजर आदि रोमन शासको की पदवी थी। हविष्क के राज्यकाल में कनिष्क द्वितीय का उपर्यक्त महान उपाधियों के साथ शामन . करना ऐनिहासिको के लिए एक बड़ी पहेली रहा है। ल्युडर्स ने इसका समाधान

इस प्रकार किया है कि वासिष्क की मृत्य के बाद कृषाण साम्राज्य का बंटवारा उसके पुत्रों में हो गया। इसके अनुसार कनिष्क द्वितीय उत्तरी प्रदेशो पर शासन कर रहा था और इबिष्क मारतीय प्रदेशों का अधीश्वरथा। बाद में इविष्क उत्तरी प्रदेशों का भी स्वामी बन गया। यह बात हमें १२९ ई० के उपर्यक्त वर्दक अभिलेख से जात होती है। हेमा प्रतीत होता है कि कनिष्क दितीय बीध ही दिवंगत हो गया । इसलिये हमें उसके शासन-काल के अन्य अमिलेख नहीं मिलते हैं। ल्यडर्स की इस कल्पना पर यह आपत्ति जठायी जा सकती है कि यदि कनिष्क हविष्क के साथ सयक्त रूप से शासन कर रहा था तो उसने इतनी गौरवपूर्ण उपाधियाँ क्यो घारण की। इसका कारण स्पष्ट है कि उस समय सयक्त रूप से शासन करने वाले उपराज ( Viceroys ) प्रायः इस प्रकार की बडी-बडी उपाधियाँ धारण किया करते थे। पिछले अध्याय में इस प्रकार की गौरवज्ञाली पदिवयां धारण करने वाले अयस प्रथम और अधिलिख का उल्लेख किया जा चका है। कुषाण साम्राज्य के पश्चिम में सामानी सम्राटो के प्रान्तीय शासक भी ऐसी गौरवपूर्ण उपाधियाँ धारण करते थे. अतः कनिष्क द्वितीय द्वाराइन उपाधियो का धारण करना तत्कालीन परिस्थितियो में स्वामाविक प्रतीत होता है। यदिइस कनिष्क कोहबिष्क का भाई माना जाय तो राजतरगिणी मे वर्णित कनिष्क . सभवत यही होगा। उसने कश्मीर की घाटी में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी शिनाल्न वर्तमान समय में कनिसपुर नामक गाँव से की जाती है।

बासुदेव प्रथम—हांवाफ का उनराधिकारी वासुदेव था। किन्तु हमें वासुदेव के राज्यारोहण की निर्धवन्त निषि का ज्ञान अभी तक नहीं हो। सका है। वह समयतः १३८ ई० में १४२ ई० के बीच की अवधि में किसी समय राजगहीं पर बैठा, क्योंकि हमें हुविक्त का अनिस में छत स० ६० अर्थात् १३८ ई० का मिनना है और उसके उनराधिकारी वासुदेव का पहला अभिलेख सं० ७४ अर्थात् १४२ ई० का मिनना है। इस नवीन कुषाण सम्राटका नाम भागवन-सम्रदाय के परम आराज्य श्री कृष्ण की पविश्व समृति में रखा गया प्रतीत होता है, यह इस बात को सूचित करता है कि विदेशों से आने वाले कुषाण किस प्रकार मारतीय सस्कृति के गहरे राम में रंग जा चुके है। इसकी मुद्राओं से यह प्रकट होता है कि अभी इन सम्राटो की वेदाभूषा पर विदेशी प्रभाव या, किन्तु वे भारतीय यमें के परम उपासक बन गये थे। वासुदेव के सिक्को पर कनिष्क और हुविक्त के सिक्को की मांति विभिन्न धर्मों के देवी देवता प्रवृद्ध सख्या में उपलब्ध नहीं होते है। इसकी सुद्राओं के पूछ माण गर केवल तीन ही देवता शिव, अरदीकों और नता पासे जाते हैं। इसकी सुद्राओं के पूछ वार केवल तीन ही देवता शिव, होते हैं। वस्तुत: ये दोनो देवता उत्तरी और उत्तर-पिथमी भारत के मुझाधास्य के इतिहाद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्यों के अपली कई शताब्दियों तक ये दोनों देवता विभिन्न वाले की मुझाओं पर अकित किये जाते रहे। वासुदेव का नाम स्थापि वैज्ञा का स्वाप्त के हिवापि उत्तके विस्कों पर शिव का ही प्राधान्य है। इसके विकाश सम्याप्त के शव निम्मालिवत तीन क्यों में पाये जाते हैं— (क) शिव नन्यों के आये खड़े हैं, इनके ती हाथों में माल और तिमृत्य हैं। (ख) नन्दी के आये खिव के हाथ में मालाऔर तिमृत्य हैं, इससे शिव का एक ही मुख हैं। (ज) इससे शिव के तीन पिर और चार मुजामें हैं। दाये दो हाथों में पाछ और कमण्डलू तथा बाये दो हाथों में तिष्णूल और बायम्बर हैं, उनके पीछे नन्दी खड़ा हैं।

मधुरा सम्रहालय में कुषाण युगकी एक मूर्ति में एक राजा अपने एक सामी के साथ शिवलिंग की और श्रद्धा-मिन्त से बढ़ रहा है। दोनो व्यक्तियों ने कुषाण वैश्व घारण कर रखा है, इनमें से एक समवत वासुदेव प्रतीत होता है।

बायुदेव के साम्राज्य की सीमाओं का हमें निश्चित झान नहीं है। उसका कोई मी अमिलेख खरोपट्टी लिपि में अपवा उत्तर-पिरुमी मारत में नहीं मिला है, लगमन सभी लेख बाइसी लिपि में मयुरा और उसके आसपास के प्रदेशों से हो उपलब्ध हुए हैं। इससे यह सूचित होता है कि उत्तर-पिरुमी मारत में अदिशा से हो उपलब्ध हुए हैं। इससे यह सूचित होता है कि उत्तर-पिरुमी मारत में अदिशा प्रदेश बायुदेव के कुपाण साम्राज्य में सम्मित्तत नहीं ये और उसना शासन उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। इस समय के उत्तर-पिरुमी मारत में कुशणा के नाम्राज्य के सीभागत पर क्षमणा डालने वाली कोई मार्माणिक सामयी नहीं मिलती, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय शक्ति के तिर्देश होने के कारण विभिन्न प्रान्तों ने स्थानीय कुशणण शासक स्वतन्त्र राजा बन देटे। कुयाण साम्राज्य सी यह सीणना बासुन्य की स्वर्ण एवताम मुझाओं से मी मूचित होती है। कुछ स्वर्ण मुझा मार्मा ता बायुन्य की स्वर्ण होता है। इससे स्वर्ण की मात्रा और मानत्य इस के पुरंबनी राजाओं जेशा है किन्तु अन्य सिक्को में, विशेषत ता विभे सिक्को में पहले सिक्को में प्रति होती है। बायुन्य के राज्यकाल का अतित मार्मा की सक्ता में अध्यक्त सबत् १८४ ई० का है। अत इसके शासन वा की समार्गित इसी के आयापस समझी बाती है। डाल अलेकर ने इससे महुल १८० ई० में मार्नी है।

१ जर्नल झाफ इण्डिया सोसाइटी झाफ आर्टस, खण्ड ४, १९३६, पू० १३०।

२. सस्तेकर-वाकाटक गुप्त एज, पू० १३ ।

क्षिणक तृतीय (१६०-२१०ई०) — वासुदेव प्रथम के बाद कुषाणों का कमबद्ध हिताहात जानने के साथन अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। इस विषय में कोई निविध्यत पुरातत्वीय अथवा ऐतिहासिक सामधी नहीं है, केवल मुझलों के आधार पर कुछ अनुमान किये गये हैं। इध्वियन म्यूवियम कलकत्ता में सोने के कुछ कोट वाले (Debased) सिक्त है, इनने अग्रमान में वासुदेव की मुझलों जैसे चिद्ध गये जाते हैं, इन पर ब्राह्मी में साम्रोनालोशाओं कनेष्कों का लेख हैं। इन्छ विद्वानों ने इन्हें कनित्क तृतीय की मुझलों की मीति शिष्ठ और नन्दी बन हुए हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें कनित्क तृतीय की मुझलों सिक्त विद्वान के से हता हो कहा जा सकता है कि वह राजा वासुदेव के बाद हुआ। इसके सिक्त पजात ही सिक्त हो ला सकता है कि वह राजा वासुदेव के बाद हुआ। इसके सिक्त पजात ही सिक्त राज्य इस सब प्रदेशों में फैला हुआ या। दक्षिण पूर्व में सम्मवत २०० ई-० तक मयुरा इसके साम्राज्य में वार हा। किन्तु इसके वाद दक्षिण-पूर्वी पजाव और उत्तर प्रदेश योधेयों तथा नायों के विद्वोह के कारण स्वतन्त्र हो गये। इसका वर्णन अगरे किया जायया।

किन क्तीय अपने साम्राज्य का शासन राज्यपालो या क्षत्रपो की सहायता से करता था। डा० अल्लेकर के मतानुसार इन प्रातीय शासको के नाम उसके सिक्को के अप्रमाग पर भाइती अक्षरों से तक्षेत्र में लिखे हुए हैं। ऐसे कुछ नाम बासु (देव) दिव (पाश), मही (क्षर) या मही (अर) है। इनमें बासुदेव सम्मत्त्र वासुदेव किनता का पुत्र और विरुप्त को तिस्के सिक्को के साथ बासुदेव किनाम को तिक्को सीस्तान में पाये गये हैं, अत यह इस प्रदेश का राज्यपान रहा होगा। विकास और महीस्वर के सिक्को पत्राव और अक्तानिस्तान में मिले हैं, अत यह इस प्रदेश का राज्यपान रहा होगा। विकास और महीस्वर के सिक्को पत्राव और अक्तानिस्तान में मिले हैं, अत यह इस प्रदेश का मिले हैं, अत यह इस प्रदेश का प्रकास को सिक्को की अपने पत्राव की स्वर्ण के अभर किनता है। ति, मू के अभर किनक तृतीय भी कुछ मुद्राओं के अपनाग पर बढ़ हुए राजा की मृति के बायी और अक्ति है। ये सी सम्मवत कुछ अन्य प्रान्तीय शासको के नाम। के पहले अक्षर है।

इनके अतिरिक्त कनिष्क तृतीय के सिक्को पर प, न, ग, चु, खु, य, वै के अक्षर मी पायं जाते हैं। इनका महत्व और त्वक्य विद्वानों के लिये अभी तक्ष रहस्य बना हुआ है। डा॰ अत्तेकर वी यह रूपमा है कि इनमें से कुछ उन शहरों के पहले अक्षर है, उहीं की टकसालों में ये सिक्के प्रविलित किए गए खु, कुछ अक्षर उन प्राप्तों और जातियों के नामों के अक्षर है। उहीं की टकसालों में ये सिक्के प्रविलित किए गए खु, कुछ अक्षर उन प्राप्तों और जातियों के नामों के अक्षर हो सकते है, जिनमें ये सिक्के प्रविलित ये, उीं कु

१. ब्रस्तेकर--- बाकाटक गुप्त एज, पृ० १४-१६।

पुरुषपुरका, न नगरहार (जलालाबाद) का, ग गान्यारका वाचक होतथा चु और खु कमधः किंग्युन दी की घाटी के उपरके तथा मध्य माग में रहते वाली जातियाँ—चुका तथा खुड़ क के मुचक हों। किंग्युन तृतीय ने प्रधान कप से दो प्रकार के सिक्के प्रकार के प्रचान कप से दो प्रकार के सिक्के प्रकार किया पर पित्र निर्मेश पहिला स्वार्ध के सिक्के प्रकार पर पित्र निर्मेश पहिला स्वार्ध हों। ये में मुद्रायं वेक्ट्रिया और अफगानित्तान में पायी जाती हैं। हुसरे प्रकार में पित्र के स्थान पर अपदोक्षों देवी है। वे सिक्के गण्यार, सीस्तान और पंत्र वाच में पायी के स्थान पर अपदोक्षों देवी है। वे सिक्के गण्यार, सीस्तान और प्रकार के पायी मंत्रीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। इसमें पहिले किसी सम्माद ने अपने राज्यपालों को ऐसे कार्य की अनुमति नहीं दोधी। इसमें यह स्थान है कि किनक्क तुर्वीय के सासना में सामगीय अपने प्रवृत्ति को होते हैं। वे सिक्के अक्षर मुद्राओं पर अंकित करते की अनुमति विवध होकर देनी पढ़ी। अनेक महत्या- काली क्षत्र के लिये उपस्कृत अवनर की अनुमति विवध होकर देनी पढ़ी। अनेक महत्या- काली के खित्र उपस्कृत अवनर की अनुमति विवध होकर देनी पढ़ी। अनेक महत्या- काली के खित्र उपस्कृत अवनर की अनुमति विवध होकर देनी पढ़ी। अनेक महत्या- काली के लिये उपस्कृत अवनर की प्रतीक्ष करने मिल एत्र वे प्रति के स्विध करने काली करने स्वत्य स्वार्ध करने किये उपस्कृत करने कि प्रति करने किये उपस्कृत करने कि अव अवनर की प्रति काली में स्वार्ध करने किये उपस्कृत अवनर की प्रतीक्ष करने मिल एत्र वो १२ वे इसमें वह स्वर्ण अवनर मिल एत्र वा ।

बाबुदेव द्वितीय (२९०-२३० ६०) — कानिय्क नृतीय के बाद कृताण वश वा अराला महत्वपूर्ण राजा वायुदेव द्वितीय हुआ। श्री अन्तेवर ने देशका सामन्तनाल २९० के २३० ६० माना है। यह समम्बन कांनियल नृतीय व सामु अर्थ राज्य के जीवनकाल में एक प्रान्त का सासक बा। इसके इतिहास का एकसाश स्रोत इसके विक्का है। अतः यहाँ पहले इनका वर्णन किया जायमा। वायुदेव द्वितीय की मुद्राओं के आधार पर डा० अल्वेकर ने यह परिणाम निकाला है कि इसके माम मम्बन मम्बन इसके महत्वाकाशी प्रान्तीय सासकों ने इसके साम्राज्य को आपन में बाट किया था, जो इसके पिता के ममय से ही अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। बासुदेव द्वितीय की मुद्राये बढी दुर्जम है। अफार्गिनस्यान और वैक्ट्रिया में आधक प्रचलित गैली शिव अप नराने वार्ते प्रमार करी है, अत यह कल्पना की गई है कि इसका सासन केवल इन्ही प्रदेशों नक सीमिन रह गया था।

क्ष बादक महत्त्व के अनिम वर्षों में कुषाण साम्राज्य पर कई वही किपिसयों के बादक महत्त्व के थे। उन समय इति परतीत प्रधान सकट थे। पहला सकट पूर्वों प्रदेशों के प्रात्तीय शासकों का विडोह था, पीथेयों और नागों के प्रयत्तों ने उत्तर प्रदेश पहुँचे ही कुषाण साम्राज्य की वस्तता से युक्त ही चुका था। अब पत्राद्व भी

स्वतन्त्र हो गया। इसरा सकट आम् नदी के उत्तर-पूर्व से हमला करने बाली जीअन-जीअन ( Iouan Jouan ) नामक जाति के आक्रमणो की आवाका थी। तीसरा सकट पश्चिमी दिशा से सासानी साम्राज्य का था। इस वश के महत्वाकाकी सम्राट हसामनी सम्राटो के पुराने साम्राज्य और लुप्त बैमव का धुनरुद्धार करते हुए वैक्टिया और सिन्च घाटी के प्रदेश को अपने साम्राज्य का अग बनाना चाहते थे। इन सकटो से अपनी रक्षा करने के लिये वासुदेव ने चीन के सम्राट से सहायता की याचना की। चीनी इतिहासो में यह वर्णन मिलता है कि महान कुषाणों के सम्राट पो-तिशाशों ने चीनी सम्राट से सहायता पाने हेत् उसके दरबार में एक दूत-मण्डल मेजा। यह पोतिथा-मो ही बासुदेव द्वितीय समझा जाता है। किन्तु कोई बाहरी सहायता इसकी रक्षा नहीं कर सकी। जौअन-जौअन जाति के साथ सघर्ष से कृषाणों की शक्ति क्षीण हई. उनके राज्यकोष को समृद्ध करने वाले प्रदेश उनके हाथ से निकल गये, सासानी सम्राट अदंशीर प्रथम (२११-२४१ ई०) ने इस परिस्थित का लाम उठाते हए २३८ ई० में बैक्ट्रिया पर अपना प्रमुख स्थापित किया। उसने हखामनी सम्राटो की ६०० वर्ष पूरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए इस नये प्रान्त का शासक युवराज को बनाया तथा उसे अपने सिक्के चलाने की और इन पर कवाणशाह (क्षाणो के राजा) की उपाधि अक्ति कराने की अनुमति दी। २५२ ई० के बाद इस उपाधि को क्**वाशासाहन-साह** (क्वाणो के राजाओ का राजा) कहा जाने लगा। सासानी सम्राटो ने जिस कुषाण राजा का परामव किया वह वासुदेव

वितीय ही या । यह बात कुवाण-सासानी (Kuslano Sassanian) मुदाजी के अध्ययन से पुष्ट होती है। इनका अप्रभाग सासानी मुदाजा जैसा है तथा पुष्टमां पर वासुवैव हितीय की कुवाण मुदाजों जैस शिव और नन्दी वन्ने हुए है। सासानीया न इस विषय में का पहन्वों और कुवाण की उस पुरानी परम्परा का अनुसरण किया, जिसके अनुसार विजेता विक्रिस राजाओं बारा प्रचलित की मह महावों को प्रधान के विद्या है। इस की मुदाजों के अप्रमाग में वेदी पर आहृति देते हुए राजा की लड़ी मुर्ति है, किन्तु पुष्टमां मां में शिव और नर्दी के स्थान पर आसीन मुदान अपदीक्षों है। इन मुदाजों पर इस दृष्टि से कुछ चीनों प्रमाव बताया जाता है कि इनपर राजा का नाम वासु उसकी वाई मुजा के नीचे अपर संनी वेदी विद्या में पिछले कुषाण युन की बाह्मी में जिला पाता जाता है। एक अतीव दुर्जम ता अमुद्रा में सर्मुक अप्रमाग पर केवल वाझ का नाम अपर से नीचे की दिशा में विक्र के प्रधान के नीचे काम विक्र विक्र विद्या में सम्बद्ध अपर की मुदाओं पर पाये जाने वाले विक्र विद्या की स्वाह आ है और इसके पृष्टामा में बाहुदेव प्रयम की मुदाओं पर पाये जाने वाले विक्रियट चिह्न वन है। कितम्म का सहिवार पा कि स्वाह मुदा वालुदेव प्रयम की मुदाओं पर पाये जाने वाले विक्रियट चिह्न वन है। कितम सम की है, किन्तु इसकी

## साम्राज्य की क्षीणता के कारण

कुषाणों के विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का विल्इत हो जाना इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना है, किन्तु यह किन कारणों से सम्पन्न हुई, इसका हमें निश्चित झान नहीं है। इस विषय में ऐतिहासिकों ने अनेक कल्पनायं की है। वहनीं कल्पना श्री राखालदास बनर्जी की है। इनके मतानुमार कुषाणों की शक्ति का विकास गुप्त सम्राटों ने किया। गे किन्तु उपर्युक्त वर्णन में स्पाट है कि वासुदेव प्रथम के शासनकाल के बाद दूसरी शताब्दी के उत्तराधं में १७६ ई० ने बुणाणों की शक्ति झील होने लगी थी, गुलवण का अन्युल्यान इमके १५० वर्ष बाद चौची शताब्दी के वृत्तांचं में हुआ, अत. गुप्त सम्राटा को कुणाणों की शक्ति को लोग करने का युस नहीं दिया जा सकता है। समृष्टागुष्त के प्रयागलस्या अधिलेख से यह स्पष्ट है कि जब गुण्यों ने अपने साम्राज्य का विन्तार आरम्भ किया, उस समय तक उत्तरी मारत में कुषणा साम्राज्य का शासन समान हो चना था।

क्सरी कल्पना डा० काशीप्रसाद जायसवाल की है कि कुषाणो के साम्राज्य के विष्वस की प्रक्रिया भारिशिव राजाओं ने आरम्भ की तथा बाद में प्रवरसेन प्रथम के नेतृत्व में वाकाटको द्वारा इनकी शक्ति का समूलोन्मूलन किया गया। दिकन्तु डा०

राखालवास बनर्जी—वी एज आफ गुप्ताक, पू० ४।

२. जायसवाल-हिस्टरी आफ इण्डिया १४०-३५० ई०, पृ०७।

अनन्त सदाधिव अत्तेकरने इस मतका खण्डन वहे पुष्टप्रमाणो सेइस आधारपर किया है कि मारिशिवो तथा वाकाटको का कुषाणो सेबहत ही कम सम्बन्ध था।

इस विषय में सीसरी कल्पना डा॰ अस्तेकर की है कि कुवाणा को सतलुज नदी के पार पकेलने और उनके विदेशी धासन से भारत को स्वतन्त्र करने का श्रेय योधेयों को है। उनके मतानुसार योधेयों ने यह कार्य कुणिन्यों और अन्ति मतानुसार योधेयों ने यह कार्य कुणिन्यों और अन्ति मतानुसार योधेयों ने यह कार्य कुणिन्यों और सिक्को पर साझी का लेख योधेया पास्त्र अब्दा दिवताओं के सेनापति कानिकेय की मूर्ति का चित्रण और एक मोहर (Scal) पर जयमन्त्रभ्रपाणां योधेयानाम् का लेख, अर्थात् विजय प्राप्त करने के मन्त्र को बारण करने वाले योधेयों का है। उनका यह कहना है कि योधेयों के दें सिक्के उनकी विजयों को सूचित करते है और ये विजये कुषाण राजाओं पर ही प्राप्त की गई हांगी। कुणिन्यों और आर्जुनायनों के साथ उनकी मैत्री सिक्क का लेख है। यह समयत इस बात को मूचित करता है कि योधेयों ने दो या तीन वडोसी गणराज्यों के साथ मिलकर दुषाण शक्ति का विजय स रने के लिये एक सच बनाया था।

उपर्युक्त परिणाम विश्द रूप से मुझाओं की साक्षी के आधार पर निकाले गये है। कुषाण सम्राट कनिष्क तृतीय (लगमग १८०-२१० ई०) तथा वासुदेव दितीय (लगमग ११०-४४० ई०) की कोई भी मूझ सत्तृत्व नदी के पूर्व में नहीं पाई महें है। इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रदेश उस समय उनके हाथ में निकल चुका पाई महें है। इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रदेश उस समय उनके हाथ में निकल चुका था। दूसरी और हमें पीचेयों की कुष्पणोत्तरवालीन मुझाये तीसनी-चीधी शताब्दी ई० की बाह्री लिए में बहुत वडी सच्या में मिलती है। ये योचेया की मातृम्मि सतत्त्व और यमुना नदियों के मध्यतीं प्रदेश—सहरतपुर देहराहृन दिल्ली, रोहतक, लूपियाना करिया से बहुत वडी सामा में उपलब्ध हुई है। अत यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश पर तीसरी शताब्दी ई० के उत्तराय में योचेया वा सासन या कुष्पणो

अस्तेकर—जनरल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाबटी आफ इण्डिया, लण्ड
 प० १२१–२४।

२ इण्डियन कल्बर, खण्ड १२, १९४५, पृ० ११६-१२२ तथा न्यू हिस्टरी आफ इण्डिया पीपल, खण्ड ६, पृ० २८ ।

३. क्रियम-आर्कियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, खण्ड २. पु० १४, ७७।

का उन्मूलन करके और उन्हें हटाकर ये उनके स्थान पर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगे थे। सतलुज नदी पर बहाबलपुर की रियासत का प्रदेश अब भी गौरोगों के नाम पर जोहिया बार कहलाता है। उस समय नवीन यौधेय गणराज्य में पटियाला का तथा उत्तरी राजस्थान का भी बडा अश सम्मिलित था। बैक्टिया से बिहार तक फैले विशाल साम्राज्य के अधीरवर कुषाणों के विरुद्ध यौधेयों को यह सफलता अहितीय शुरवीरता और देशमन्ति के कारण ही मिली होगी। ऐसे महान साम्राज्य पर विजय पाना असाधारण कार्यथा, अत इसकी स्मृति को सूरक्षित रखने के लिये एक नये प्रकारकी मुद्रा चलायी गयी। १ इस मुद्रा को कृषाणमद्रा का स्थान लेना था, अत. तील और सामान्य बनावट की दृष्टि से यह कृषाण सम्राटों की मद्रा से गहरा सादश्य रखती है, किन्तु पुरानी मुद्राओं की विदेशी लिपियो---ग्रनानी और खरोष्टी के स्थान पर स्वदेशी राष्ट्रीय लिपि-बाह्मी का प्रयोग किया गया और इस पर अपनी महत्वपूर्ण विजय की भोषणा करते हुए योभेयगणस्य जय. का लेख अंकित किया गया। इस विजय में उन्हें असुरो पर विजय पाने वाले देवताओं के सेनानी कार्तिकेय से बडी प्रेरणा मिली होगी। यह पहले से ही इस लड़ाकू जाति का अधिष्ठाता देवता माना जाता था (महामारत २।३५।४), अब इसे नवीन मुद्राओं पर प्रधान स्थान दिया गया। इस विजय से यौघेयो की प्रतिष्ठामे बड़ी वृद्धि हुई। यह समझा जाने लगा कि उनके पास विजय पाने का कोई ऐसा जाद का मन्त्र है, जिसकी सहायता से बढ़ी से बढ़ी कठिनाई मे प्रबल प्रतापी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है, अत. उनकी महरो पर यौधेयानां जयमन्त्रधरासाम् का लेख लिखा जाने लगा। '

हाँ। दिनियणह सरकार ने डां। अस्तेकर की उपयुक्त कल्पना से असहमति प्रकट की है कि कुषाणों के साम्राज्य का उन्मूलन प्रधान रूप में बीधेयों ने किया। मूनक साम्राज्य से कुषाण साम्राज्य की तुल्ला करते हुए उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि साम्राज्य की शीलाता के ये कारण होते हैं, के नहीय पक्ति की निवंतलता और प्रान्तीय एवं स्थानीय शक्तियों का अस्पृत्यान । किसी वह साम्राज्य के पतन का कारण किसी एक सामन्त के विरोध एवं अम्युद्ध के कारण नहीं होता, अपितृ यह अनेक कारणों का परिणाम होता है, अत कुषाण साम्राज्य के पतन का एक मात्र अर्थ सौथेयों की नहीं दिया जाना चाहिये। उ

१. एलन-कैटलाग आफ इज्डियन कायन्स, ख॰ १ भूमिका, पेरा १८४।

२. यौबेयों की एक ऐसी मृहर का वर्शन १८८४ हैं के प्रोसीडिंग्स आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल के पु० १३६ पर है।

३. एक आफ इम्पीरियल यूनिटी, पूर्व १६६।

इसलिए यौबेयों के अतिरिक्त कथाण साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। पहला कारण केन्द्रीय शक्ति की निर्वलता और वासदेव प्रथम के बाद के उत्तराधिका-रियो में बलल से बिहार तक विस्तीण साम्राज्य को बनाये रखने के लिये आवश्यक सामध्यं और गणों का अभाव प्रतीत होता है। इसरा कारण सयक्त जासन ( Toint Rule ) की पढ़ित थी । तीसरा बड़ा कारण ईरान के सासानी सम्बाटो की शक्ति का प्रबल होना था। इन्होंने पहले कृषाणो के मलस्थान बलख, मर्ब, समरकन्द को जीता: यहाँ इनके कुशाण-सासानी ( Kushano-Sassanian ) सिक्के पार्थ गये है. इनका अग्रमाग सासानी मदाओं से तथा पष्ट भाग 'कवाण मदाओं से मिलता है। इन मद्राओं पर इन राजाओं ने 'कृषाणों के राजा' और 'कृषाण राजाओं के राजांकी उपाधियाँ घारण की है। इनसे यह सचित होता है कि इन प्रदेशों को जीतने के बाद भी शहोने यहाँ कथाणों का समलोग्मलन नहीं किया. अपित उन पर अपना आधिपत्य ही स्थापित किया। कषाणों के मारतीय प्रान्त--अफगानिस्तान. जनर पश्चिमी सीमापान्त, सीस्तान और सिन्ध २८४ ई० तक वरहन दिनीय ने सामानी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये थे। उसने अपने यवराज वरहन ततीय की सीस्तान का शासक बनाया था और उसे शकानशाह (शको के राजा) की उपाधि वाले सिकके प्रवित करने का अधिकार दिया था। अफगानिस्तान और सिन्ध घाटी मे अगले अस्मी वर्ष ३६० ई० तक सासानी सम्राटो का शासन बना रहा। यह बात जर्मन विद्वान हर्जफैल्ड द्वारा प्रियोलिस में लोजे गये अभिलेख में तथा अन्य अनसन्धानो से स्पन्न है।

अतः कृषाण साम्राज्य के पतन और श्लीणना के कारण केन्द्रीय शक्ति की निर्वजना, साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों में यौषेयों का तथा पश्चिमी प्रदेशों में सासानी शक्ति का व्यक्तिपृत्ति हो।

### **जाकवं ज**

सासानी हमलों के परिणामस्वरूप कुषाण साम्राज्य का विघटन हो जाने के बाद भी पत्राव से कुछ छोटे कुषाण राज्य बचे रहे। पडिचमी और सम्ब्र पत्राव में इस प्रकार के तीन बंशों के बायन का परिचय हमें मिलता है। पहला क्या शाकपिचमी पत्राव से शासन करताया। इसकी राजधानी पैशावर थी। यहाँ से इसके सिक्के बहुत बडी मात्रा में सिले हैं। ये सिक्के कनिष्क नृतीय और बासुदेव दितीय के विक्को

१. अत्तेकर-गुप्त वाकाटक एज, पु० १८।

से इतने अधिक मिलते है कि इस बात को कत्यना की जा सकती है कि बायुदेव बितीय के बाद इस बच ने शासन किया। इन सिक्को पर हमें शयम, सित सौर सेन के नाम मिले हैं। ये सम्मत्वतः इस बंदा के राजाओं के पूरे आ अपूरे नाम है। चार-अन्य अध्यक्तियों के नामों के यहले अकार प्र, मि, कि और म मिले हैं। सम्मत्वतः इन सात राजाओं के बंदा में लगामग ३३० ई० तक शासन किया होगा।

स्मी समय मध्य पंजाब में शासन करने बाले दो अन्य बयो शीक्षाब और पाइहर का मी जान हमें सिक्को से मिलता है। पहले बद्य के राजाओं के कुछ नाम— मढ़, बचारण और सामन और दूसरे बढ़ा के राजाओं के नाम पेरय और किरद जी सिक्कों से जान हुए है। ये दोनो बद्य केन्द्रीय पजाब में समुद्रगुप्त के समय तक शासन करते रहे, बर्योक एक गडहर राजा ने अपनी मुद्रापर समुद्रगुप्त का नाम अकित किया है।

कुषाणो का प्रभाव ग्रौर देन

कुषाण साम्राज्य की समाप्ति के साथ इस यग मे भारत पर चार शताब्दी से चली आने वाली विदेशी शासन की परम्परा समाप्त हो गई और इतनी लम्बी अवधि के बाद उत्तरी भारत पूर्ण रूप मे स्वाधीन हुआ। कुषाणो का विदेशी शामन युना-नियो और शक-पहलवों के शासन की अपेक्षा अधिक समय तक रहा। इसका प्रमाव ज्यादा बडे क्षेत्र में विस्तीणं हुआ। यह शासन पिछले दोनो शासनों की अपेक्षा अधिक सदे और दीर्घकाल तक बना रहने वाला था, अत इसका भारत पर अधिक प्रभाव पडना सर्वथा स्त्रामाविकथा। हिन्द-सुनानी राजाओ का तथा शक पहलवो का अधिकाश समय परस्पर लड़ने भिड़ने में ही बीता। उनका शासन केवल उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और पजाब तक ही था। किन्तु कूषाणो का शासन बिहार से बलल तक के विशाल प्रदेश पर था और वे यनानियों की अपेशा यहाँ आने पर अधिक असभ्य और जगली दशा में थे, अत. उन्होने युनानियों की अपेक्षा भारतीय प्रभाव को अधिक मात्रामे और बडी जल्दी ग्रहण किया। इनके समय से काफी समय तक राज-नोतिक स्थिरता और शान्ति की ऐसी स्थिति बनी रही जो कलाओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इस समय कृषाण राजाओं ने भारतीय धर्म, कला और साहित्य को प्रवल प्रोत्साहन प्रदान किया। सम्क्रुत के पहले जिला-लेख हमें टमी युग से मिलने लगते हैं। महायान सम्प्रदाय के रूप में बौद्ध धर्म को एक नया रूप मिला और कृषाणों के मध्य एशिया के साम्राज्य ने मारतीय संस्कृति को चीन-जापान तक पहचाने और विश्वव्यापी बनाने में बड़ा माग लिया। कृषाणी के सरक्षण में इस समय गन्धार प्रदेश में विकसित होने बाली कला भी मारतीय

मेम्कति के साथ-साथ मध्य एशिया और सदरपूर्वके देशों तक पहुंचने लगी। उत्तर-विकासी भारत और अफगानिस्तान का प्रदेश बौद्ध विद्वारों, संघारामों और चैस्पो से भरगया। यह बात हमें पाँचवी शताब्दी के आरम्भ मे आने वाले चीनी यात्री फाहि-यान के विवरण से विदित होती है। इस परस्परा का श्रीगणेश कथाण यग से कनिष्क के ४०० फट ऊँचे १३ मंजिल वाले उस स्तप से हुआ। जो अगले हुजार वर्षतक अफगा-निस्तान से भारत आने वाले यात्रियों को विस्मय-विमन्ध करता रहा। इसी समय मथरा में एक नवीन कला बैली का आविमां बहुआ और यहाँ के शिल्पियो द्वारा तैयार की गई मर्तियाँ दर-दर तक मेजी जाने लगीं। श्रावस्ती और सारनाथ से हमें मिक्ष-बल द्वारा बनवाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। आगे इनका यथास्थान विस्तृत वर्णन किया जायगा। इसी समय आयुर्वेद की बड़ी उन्नति हुई । सुप्रसिद्ध चरक संहिता का लेखक भारतीय परापरा के अनुसार कनिष्क के राजदरबार का वैद्य माना जाता है। मद्रा-निर्माण की दिष्टि से यह यगे विशेष महत्व रखता है। इस समय कनिष्क और हविष्क की मद्राओं पर हमें देवी-देवनाओं का जो वैविध्य दिखाई देना है वह 'न भृतो न मावी था। स्वर्णमुद्राओं काप्रचलन इसी युगसे हुआ। और मुद्राओं की जो . शैलियां और प्रकार क्षाण सम्राटो ने चलायेथे, वेउनके शासन की समाप्ति के बाद भी कई सौ वर्ष तक चलते रहे। मुप्रमिद्ध गुप्तवशी सम्राटो ने कुषाणो के डन प्रकारों का, विशेषत वेदी पर आहुति देते हुए राजा की शैली का, सिहासन पर आसीन देवी की शैली का और समृद्धिश्रंग हाय में लिये अरदोक्षो देवी का अनुसरण किया था। मुद्राओ पर गप्त नरेशो की वेशभूषा भी कृषाण राजाओं की वेशभूषा से बहुत मिलती-जलती है। कनिष्क तृतीय के सिक्को पर सिहबाहिनी देवी का जो रूप मिलता है, वही हमें चन्द्रगप्त द्वितीय की मद्राओं परदिखाई देता है। तोल की दिष्टि में भी गप्त मद्राओं में कथाण मद्राओं का अनसरण किया गया। कथाणों की बैठी हुई देवी की मृति हमें कश्मीर के तथा मध्यकालीन चेदिवश और गहडेवाल वश के सिक्को पर और शहाबद्दीन गोरी के सिक्को पर भी दिखाई देती है। इस प्रकार कृषाणो द्वारा प्रवर्तित लक्ष्मी देवी का अकन भी लगभग एक हजार वर्ष तक चलता रहा, अतः सभी दृष्टियो से कृषाण युगका साम्कृतिक वैभव उल्लेखनीय है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्वण्ट हैं कि मारतीय इतिहास में कुषाणों की अनेक महत्वपूर्ण देते हैं। **पहली** देत महायान घर्म का विकास है। कतिषक द्वारा बुलवाची गर्द चतुर्थ बौढ महासमा के बाद बौढ धर्म ने एक नया क्या पारण किया है जतरी बौढ धर्म मी कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान के उत्तरी देशों में इसी रूप का प्रसार हुआ। इसरी देन मारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी प्रसार था। कृषाणों के बलख से बिहार तक फैले साम्राज्य ने मारतीयों को मध्य एशियातक पहुंचने में सुविधा प्रदान की, कूषाण राजाओ के दूत पहली शर्क पूर्व अन्त में बौद्ध बर्म की पोथियां चीनी सम्राट के दरवार में ले गये, पहली शताब्दी ई॰ में कश्यप मातर्ग और धर्मरक्षित बद्ध का सदेश चीन ले गये। तीसरी देन कला का अमृतपूर्व विकास था, बौद्धधर्म के प्रवल पोषक कुषाण सम्राट कनिष्क ने पेशावर में तेरह मजिला स्तूप बनवाया, बुद्ध की मृतियाँ सर्वप्रथम इसी युग में बननी आरम्म हर्ड, कुषाण राजाओं ने इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर बनवाया, ये मूर्तियाँ बाद में इतनी प्रचुर सख्या में बनीं कि अफगानिस्तान, मध्य एशिया आदि में मुर्तियों को बत कहाजाने लगा, जो बद्धका अपभ्रज है। इसी समय गन्धार कला का विकास हुआ। चौथी देन सम्कृत साहित्य की विलक्षण उन्नति है। इस समय से हमें सम्कृत के अभिलेख मिलने लगते हैं, महायान धर्मका समुचा साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। **पांचवी** देन कृषाणी के शान्तिपुर्ण काल में भारत के विदेशी व्यापार में अभतपूर्व विद्विशी। इस काल में मानसुनी हवाओं की नहायता से जहाज समझी तट से दूर हो कर बहुत कम समय में अरब सागर के बीच अदन से सीधे दक्षिणी भारत के पश्चिमी समद्र तट पर आने लगे। रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार बढा. रोम मे भारतीय माल की मांग अधिक होने से उसका मृत्य चुकाने के लिये यहाँ सोना बहुत बढी मात्रा में आने लगा। रोमन लेखक प्लिनी ने इस बात का रोना रोगा था कि रोम को अपने फैशन के लिये भारत आदि पूर्वी देशों को दस करोड़ सेस्टर्स प्रति वर्ष देने पड़ते हैं। कृषाणों की छुठी देन स्वर्णमद्राओं का चलानाथा, रोम के साथ व्यापार से भारत में सोनाप्रभत मात्रामें आ रहाथा अत<sup>्</sup>कृषाणों ने सोने के सिक्कों काप्रचलन आरम्म किया, उन्होने मुद्राओं के जितने विभिन्न प्रकार प्रचलित किये उतने प्रकार उनसे पहले या बाद के किसी राजा ने नहीं प्रचलित किये थे। गप्त-यग एवं मध्य यग

तक कृषाणो की मद्रा-शैली का अनसरण किया जाता रहा।

#### लठा अध्याय

# कुषाणोत्तर उत्तरी भारत

क्रम्बयग---१७६ ई० में वास्देव प्रथम की मत्य होने के बाद के समय को पहले भारतीय इतिहास का अन्ध्यंग कहा जाता था। हिमय ने यह नाम इसिलये दिया था कि इसके बाद से ३१९ ई० में गप्तों के अभ्यत्थान के समय तक की घट-नाओं पर अन्यकार का आवरण पढ़ा हुआ या और हमें इस काल के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था। किन्तु शनै शनै: विद्वानों के अनवरत उद्योग से इस यग की घटनाएं प्रकाश में आने लगी। सर्वप्रथम डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल ने इस पर आलोक डाला । र इसके बाद अन्य विद्वानों ने भी इस यग का अनसन्धान किया और यह ज्ञात हुआ कि यह युग भारतीय इतिहास में विदेशी शक्तियों से स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उग्र समर्थका समयथा। कृषाण यद्यपि भारतीय सस्कृति को ग्रहण करके भारतीय बन चके थे, फिर भी उनकी राजधानी पेशावर में भारतवर्ष के एक छोर पर थी. इसमें बैक्ट्रिया और सुग्ध ( Sogdiana ) जैसे विदेशी प्रान्त सम्मिलित यें। इस समय भारतीयों ने कुषाणों के विदेशी शासन के विरुद्ध जो संघर्ष किया, उसका परिचय हमें प्राचीन साहित्य एवं शिलालेखों में कही नहीं मिलता है. किन्त उसकी एक झलक परानी महाओं और अभिलेखों के गभीर अध्ययन के आधार पर डॉ० अनन्त सदाधिव अल्तेकर आदि विद्वानों ने प्रस्तुत की है। दससे भारतीय इतिहास का अन्धयय नवीन प्रकाश से आलोकित हो उठा है तथा हमें यह जात हआ है कि किस प्रकार यौधेयो, कृणिन्दों, मद्रो, आर्जनायनों, मथरा, पद्मावती, अहिच्छत्र और कान्तिपरी के नागवंशी राजाओं तथा कौशाम्बी के मध राजाओं ने कथाण साम्राज्य के शक्तिशाली संगठन का अत किया। यहाँ इस विषय में पहले डॉ॰ जायसवाल के मत का परिचय देने के बाद कथाण साम्राज्य को क्षीण करने वाली शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन किया जायसा।

१. स्मिय-अर्ली हिस्टरी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ २६०-९२ ।

२. जायसवाल-हिस्टरी ऑफ इण्डिया, १४० ई०-३४० ई०, पृ० ४८।

३. अस्तेकर-वाकाटक गुप्त एज, पु० २६, ३०।

जायसवाल की कल्पना — डा॰ काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार कुपाणों के विदेशी शासन के विकद किये जाने बाले भारतीय स्वतन्त्रता के समर्थ का गेतृस्व मारिश्व व का के राजाओं ने किया, उन्होंने समूचे उन्तरी भारत को कुपाणों की दासता से मुक्त किया। ये मारिशव राजा नागवंश से सम्बन्ध रवले थे। इनकी राज-धानी मिर्जापुर विले में कन्तित या कान्तिपुरी थी। वाकाटक वण के राजाओं के लेखों में इनका वर्णन मिलता है। ये श्रीव धर्म के अनुसायी थे। इनकी मारत-विजय का बड़ा प्रमाण इन राजाओं द्वारा दस अववशेष यज करता था। काणी के दशायविष्ठ साद में इसकी क्षीण स्मृति विख्यान है। ये पुराणों में विदिशाक नागों के रूप में योगत है। आरम्म में गुप्त,वाकाटक और पन्जव राजा इन मारिशाबों के करद सामन्त और सेनापित थे। बाद में मारिशव सा स्राज्य के क्षीण होने पर इन्होंने अपने न्वतन्त्र राज्य बना लिये। ये कुपाणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध इसलिये कर नके कि इनके पान अपार वैमक और अनन्त साधन सम्बन्धि थी। कुपाण सा स्राज्य को ममाप्त करने के श्रेय इन सारिशव राजाओं को है।

डाँ० अस्तेकर तथा डाँ० महारकर ने उपर्युक्त कल्पना पर अनेक प्रवक्त आप-स्थित करते हुए इसे सर्वथा निर्मूल सिद्ध किया है। ' जायनवाल ने उपर्युक्त मत में यह मार्ग निया है कि मारविषयुराणों के नव नागवण से अर्थाय है। उमका सम्बाधक राजा नव था जिसकी राजधानी मिर्जापुर जिले में काल्तिपुरी (अर्धानक क्लिन) थी। किन्तु उन्होंने इस विषय में ऐसा कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि नागवशी राजाओं ने कभी काल्तिपुरी में शासन किया था अथवा मुद्राओं से सुचित होने वाला राजानव नागवण से सब्द है। इस राजा के मिनके नतों काल्ति-पुरी में पाये जाते है और नहीं उनका नागवशी राजाओं की मुद्राओं से नोई माद्द्रथ है। नागवशी राजा अपनी मुद्राओं पर नाग की उसाधि का उल्लेख अवस्थ करते हैं, यद्यिष दनका आकार बहुत ही छोटा है। किन्तु राजा नव की मुद्राओं का आकार बहा होते हुए भी उस पर नाग नाम का उल्लेख नहीं है। जायमवाल ने यह कल्पना की है कि नव के उत्तराधिकारी बीरनेत ने काल्तिपुरी, पद्मावती और मद्मा में साझन के लेतीनो राजपरिवारों की स्थापना की थी। इसकी पुष्टिमें कोई भी स्विद्ध में स्विद्ध ऐतिहासिक प्रमाण अब तक नहीं दियं गई है। इसमें केंद्र होना है कि वह एक स्वतन्त्र

अल्लेकर —गुप्त बाकाटक एज, पृष्ठ २६-२७, अंडारकर——इंडियन कल्बर, खण्ड १, पष्ठ ११४।

नागवंशी राजा था। उसने पूर्वी पंजाब से कृषाणों का उत्मलन किया, इस बात का कोई प्रमाण नही है, क्योंकि उसकी मद्राएं यमना से आगे कही नही मिलती हैं। बीरसेन के उत्तराधिकारी त्रय-नाग , हय-नाग और बह बच नाग ने जायसवाल के मतान-मार कथाणो पर इतने प्रबल प्रहार किये कि उन्हें अपनी रक्षा के लिये सासानी सम्राट शापर प्रथम से सहायता की याचना करनी पड़ी। किन्त इस बात को पुष्ट करने के लिये एक भी ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तत नहीं किया गया है। जिन राजाओं के सीनक आक्रमणों के फलस्वरूप पजाब को विदेशी शासन से मक्त होने का श्रेय दिया जाता है. उन राजाओं का कोई मी सिक्का पंजाब में नहीं मिला है। इन स**ब प्रमाणो** को उपस्थित करते हुए डॉ० अल्तेकर ने यह लिखा है कि कवाण साम्राज्य के विघटन के प्रश्न परविचार करते हुए हमें अपने मन से यह कल्पना बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि कान्तिपूरी के भारशियों ने कृषाण साम्राज्य का उन्मूलन किया था । गंगा के मैदान से कृषाण राजाओं के शासन के बिल्प्त होने की समस्या का समाधान करने का एक-मात्र उपाय तत्कालीन शासको की मद्राओं और अभिलेखो का मुक्त्म अनशीलन है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें जात होगा कि तीसरी शताब्दी ई० में स्वतन्त्र शासकों के रूप में अपनी मदाओं के प्रचलन का श्रीगणेश करने वाले यौधेयों, कणिन्दों, नागों, मालवो और मधो ने कषाण राजाओं की शक्ति के समलोनमलन करने में माग लिया। यीचेय इ.स. कार्य से अवणी थे। सम्रवन उन्हें अपने पड़ोसी गणराज्यों से भी सहायना मिली। यहाँ इन सबका सक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा । यहाँ पहले कषाणीत्तर भारत के गणराज्यों का और तदनन्तर राजनन्त्रों का सक्षिप्त वर्णन किया जायगा। गणराज्य

प्रभावस्य पाइत बडी लडाकू तथा वीर जाति थी। यह बाद इनके नाम से ही स्पाट था। यह बडी लडाकू तथा बीर जाति थी। यह बाद इनके नाम से ही स्पाट है। यह नाम युद्ध करने काम भे दी बात इनके हाम से ही स्पाट है। यह नाम युद्ध करने काम भे दी नाल 'पूर्व थातु से बनता है। योचेय प्राचीन काल के बडे विकाट योदा थे। उन्होंने निसन्दर की सेना का डटकर मुकावला किया था। पहले यह बताया जा चुका है कि सतलुक नवी के निचले हिस्से के दोनों और का प्रदेश जो आवक्तल जोहियाबार कहलाता है, वह प्राचीन योचेय देश था। केनियम ने यह लिखा है कि जोहिया शब्द जोधिया का क्यान्तर है, यह सम्मवतः योचेय से बहा है। उनके मनान्तरार कुछ जोहिया परिचमी पजाब की नमक की चहा-दियों में मी रहते है और यहाँ एक एवंत का नाम जुप है। इसका नाम मी सम्मवतः योचेयों के आधार पर ही एवा होगा। योचेयों की मुगरे पूर्वी पंजाब में तथा सतलुक पर किया स्वतलुक आकर्ष होया, एक ६६

और यसुना निरयों के मध्यवर्ती प्रदेश में मिली है। आरम्म में इनके निक्कों के दो बड़े बेर सीनीयत से सिलं थे, इसके अतिरिक्त सहारापुर से मुकतान तक के प्रदेश में इसकी सुन्नार सिलं हैं। देहराइन जिले से भी कुछ मुझाएँ उपलब्ध हुई है। लुवियाना जिले से इसकी सुन्नार सिलं हैं। देहराइन जिले से भी कुछ मुझाएँ उपलब्ध हुई है। लुवियाना जिले से इसकी हुछ मिल्ला में सिलं हुँ हो हिन्द सिकंगों के उपलिध-स्थानों से यह सूचित होता है कि इसके सामस हम्म प्रदेश को साथ राजपूनाना के कुछ हिस्सों पर इनका प्रमृत्व था। हाँ अन्तिक्त हो उत्तर प्रदेश तथा राजपूनाना के कुछ हिस्सों पर इनका प्रमृत्व था। हाँ अन्तिक्त के सावानुसार कुषाण साम्राय्य के कम्पूयव से सूर्व पीधेय उत्तरी राजपूनाना तथा दिशियों-पूर्वी पात्र पर पर साम कर रहे थे। यह परिचाम महामारत (२।३५५) के कुछ स्लोकों के आधार पर निकाला गया है जिनमें गीहतक देश (रोहतक जिला) की समस्यपरक जाति का अर्थन है।

९ जरनल ऑफ न्यूनिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया, खण्ड २, पृष्ठ ९०६।

२ प्रोसिर्डिंग्स ऑफ वी न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया १६३६, तथा इसी सोसायटी का लिक्के ढालने के विषय में डॉ॰ बीरबल साहनी द्वारा निका गया मेमायर सं॰ 3 देखें।

३. वी बाकाटक गप्त एज, पष्ठ २० ।

बनाया था। किन्तु फादामा की यह दर्गोक्ति सबीध में सत्य सिद्ध नहीं हुई, यह योवियों की स्वतन्त्रता की मावनाओं को योही देर के लिये ही कुबल सका, क्योंकि दूवरी शताब्बी ई० के उत्तरार्थ में उन्होंने पुत: कुषायों की दासता से मुक्त होने का सकल प्रवास किया। गवािंद इस विषय में हमारे पास प्रत्यक्ष तथा स्मष्ट प्रमाणों की कोई साकी नहीं है; फिर मी मुझाबों के तुलनात्मक और गम्मीर अध्ययन से जो बातें झात हुई हैं उनका पिछले अध्याय में उन्लेख किया जा चुका है। उत्तसे यह स्पष्ट हैं कि कुषाया साम्राज्य पर पहली जबदंदत चोट करने बाते योव्य दोहा हो थे। एलन में इनकी पुदायों का अनुशीलनं करके यह परिणाम निकाला हैं कि दूसरी शताब्दी ई० में इद्रदामा और कुपाणों के साथ समर्थ का उनके आर्थिक साथनो पर अल्पिक प्रमास पड़ा। यही कारण है कि द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्थ की उनकी मुदायों वहत अच्छी नहीं है, इनका स्तर पहली मुदायों को अपेक्षा परिया इर्ज का है।

यौधेयो की मुद्राओं को प्रधान रूप से तीन वर्गों में बाँटा जाता है--(१) पहले वर्ग की मुद्राये पहली शताब्दी ई० पूर्व की हैं। इन पर प्राकृत का प्रभाव है और योधेयानां बहबाञ्जके का लेख है। ये मदाये बहधान्यक नामक प्रदेश में बनाई गई थी। उन दिनो सम्भवत. अत्यधिक उर्वर और सस्यश्यामल होने के कारण इनके प्रदेश को बहुत अनाज पैदा करने बाला देश (बहुधान्यक) समझा जाताथा। ये मद्राये कपाणों के शासन से पर्वकी है। (२) इसरे वर्गमें दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ई० की बाह्यी लिपि के लेख वाली वे मदाये है जिन पर संस्कृत में लेख है। इन पर देव-ताओं के सेनापति स्कन्द कुमार कार्तिकेय अथवा ब्रह्मण्य देव की मर्ति अकित है। इन मद्राओं को उनके नाम से प्रचलित किया गया है। इनका पूरा लेख इस प्रकार है--भगवतः स्वामिनो ब्रह्मण्यवेवस्य कुमारस्य सीधेयानाम् । इस प्रकार की मुद्राओं की शैली और प्रकार कृणिन्दों की मद्राओं की शैली से अत्यधिक सादश्य रखता है। इन पर षडानन स्कन्द की मति और कुछ सिक्को पर पष्ट माग मे खडानना देवी की मित हैं। इस देवी को स्कन्द की पत्नी षष्टी अथवा देवसेना समझा जाता है। (३) तीसरे प्रकार की मद्राओ पर कूषाणो का स्पष्ट प्रमाव है। ये तीसरी, चौथी शताब्दी ई० की है। इन मद्राओं पर **योधेयगरणस्य जय:** का लेख अकित है और इन्ही में से कुछ मद्राओ पर दित अथवात्रि के अक्षर भी बने हुए हैं। ये दितीय और ततीय शब्दों का संक्षेप समझे जाते हैं। किन्तु इनकी व्याख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में

१. जरनल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटो ऑफ इंडिया, खण्ड ५, पृष्ठ २६।

पर्याप्त मतमेद है। इस विषय में पहला सत बाँव जनता सवाधाव अत्योक्त का है कि ये अक्षर इस बात की सूचित करते हैं कि योषेय गणराज्य ने आवृंनायनों और कुणिन्दों के साथ मिलकर दो अदवा तीन राज्यों का एक तथ कुणानों को सामना करते के लिये बनाया था। इस संघ को बात का यह उद्देश या कि ये समी प्राप्त करने के लिये बनाया था। इस संघ को बलान का यह उद्देश या कि ये समी प्राप्त करने अपना ऐसा शनिकाशाळी सगठन बना के विवसे नके कर कुणानों की तत्कालीन वासता से मुक्त हो सके, अपितु मविष्य में भी विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सकें। महामारत में योषेय यृधिकिर के बंधाओं को और आवृंतायन अर्जुन के बधावों को कहा गया है ( महामारत १। १९/१७५)। अदा उन्हें अपने को पाण्डवों का वष्ठज समझना सर्ववा स्वामात्रिक था। सम्मवतः समान बस से उत्पत्ति के इस विश्वास के कारण इनमें एक संघराज्य बनाने की मावना उत्पत्त हुई। भ

दूसरी कल्पना यह है कि दो तथा तीन के शब्द यौवेय लोगो के दूसरे तथा तीसरे वर्गों को प्रकट करते हैं। सम्भवतः उस समय यौधेय जाति कई भागों में बटी हुई थी। महाभारत में विणित मत्तमयरक इनका इसी प्रकार कोई एक भागवा। वर्तमान समय में यौधेयों के प्रतिनिधि समझे जाने वाले जोहिये तीन उपजातियों में बँटे हुए है-लंगबीर (लकबीर), माधोबीर (मठेरा) तथा अदमबीर (अदमीरा)। किन्यम ने इस विषय में एक प्राचीन युनानी लेखक विवण्टस कटियम ( Quintus Curtius ) के आधार पर यह लिखा है कि प्राचीन काल में सबेसी ( Sabracae ) या सम्बोसी ( Sambracae ) नामक जाति में कोई राजा नहीं होता था. किन्तु इनका नेतृत्व तीन सेनापति किया करते थे । यौबेयों के उपर्युक्त सिक्कों से यह स्पष्ट है किये तीन शालाओं में बेंटे हुए थे। बागर का अर्थयोद्धा है और यह सम्भव है कि तीन योद्धा-जातियों के सघ को सयुक्त बागर या सम्बाग्री कहा गया हो। बागड देश में भटनेर का महान् दुर्ग है और बीकानेर के राजा को अकबर ने बागडी राज (बागड देश का राजा) कहा था। इसी प्रदेश में माटिया (माटी) लोग रहते हैं। इस शब्द का मूल संस्कृत का योद्धावाची मट शब्द प्रतीत होता है, अनः यह अनुमान करना अस्वामाविक नहीं है कि जोहिया, बागडी और माटी नामक तीन लडाक जातियाँ यौधेय अधवा सम्बाग्री नामक जाति की शालाये हो। <sup>३</sup>

१. अल्तेकर-वाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ ३१-३२।

२. एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ १६७।

३. कॉनवम--कायन्स आफ एशेण्ट इंडिया, पृष्ठ ७६।

उपर्यक्त मद्राओं के अतिरिक्त यौधेयों का एक खण्डित अमिलेख मरतपूर जिले के बयाना (विजयगढ़) नामक स्थान से मिला है। इसमे एक महाराज महा-सेनापति के यौधेय गण का अध्यक्ष (यौधेयगण पूरस्कृत) बनाये जाने का वर्णन है। विजयगढ अभिलेख तीसरी घतान्दी ई० का है। पिछले अध्याय (प्०१६३) में यौधेयों की मिट्टी की मुहरो पर अंकित यौषेयानां जयमन्त्रधराणाम् के लेख का अभिप्राय स्पष्ट किया जा चका है। यौधेय गणराज्य चौथी शताब्दी ई० के ततीय चरण तक एक शक्तिशाली सगठन बना रहा। तीसरी-चौथी शताब्दी की बाह्मी लिपि में उनकी मुद्राएँ और मुहरे उत्तरी राजपूताना तथा दक्षिण-पूर्वी पंजाब से मिली हैं तथा यह सचित करती है कि इस सारे समय में उनका एक प्रबल गणराज्य बना रहा। दुर्माग्यवश, हमें उनके गणतन्त्रात्मक सगठन और प्रशासन की कोई जानकारी नहीं है। सम्मवत यह यौधेयों, आर्जुनायनो और कुणिन्दों के तीन गणराज्यों का एक सघराज्य था। इसकी सभी इकाइयो को पूर्णस्वाधीनता प्राप्त थी। इस संघ में रहते हुए भी उनकी अपनी पृथक् सत्ता बनी हुई थी। शायद उस समय तीनों गणराज्यों की विभिन्न इकाइयों द्वारा चुने हुए राष्ट्रपतियों की एक परिषद् विदेश नीति विषयक मामलो का तथा सैनिक कार्यवाहियो का सचालन और नियत्रण करती थी। इनके राष्ट्रपति महाराज और महासेनापति की उपाधियाँ घारण किया करते थे। यौधेयो के गणराज्य का चौथी शताब्दी ई० में समुद्रगुप्त ने अन्त कर दिया। इस समय से यह प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अग बन गया और इनकी मुद्राएँ मिलनी बन्द हो जाती है।

आवृंनायन—मह गणराज्य सुप्रसिद्ध पाण्डव अर्जुन को अथवा हैहयबंशी अर्जुन को अपना वशाप्रतंक महापुष्य माना करना था। इनका प्रदेश राजस्थान के पूर्व के मध्य मान में हिन्द-पूनानी राजाओं की सत्ता क्षीण होने पर प्रवल हुए, किन्तु इन पर बीग्न ही कुषाणों ने प्रमृता स्थापित की। कुषाणों की प्रमृता क्षीण होने पर ये पुन स्वतन्त्र हो गये। इन्होने समवत यौधेयों के साथ मिलकर कुषाणों के विकद्ध विद्योह करके अपना स्वतत्र राज्य स्थापित किया। यह राज्य चौथी शताब्दी ई०के मध्य तक फलता फूलता रहा। समृद्रगुत की प्रधाग प्रशस्ति में समाह के करद राज्यों में इसका उल्लेख है। यह वडे आध्ये की वात है कि कुषाणोग्तर यूग में इस राज्य के कोई थी विसक्ते नहीं मिलते है। इनके सिक्ते केवल पहली शताब्दी ई० पूर्व की समाप्ति तक ही मिलते है। ये इस बातको पूचित करते हैं कि इन्हें इसके बाद शको ने जीतिक्या। यच्चिप पहली बती ६० पूर्व के बाद के इनके कोई भी सिक्के नहीं मिलते, फिर भी समुद्रगुप्त की प्रयान प्रशस्ति में इनका उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि इन्होंने कुषाण-खिला के क्षीण होने पर स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली और सम्मवतः योधेयो के साथ मिल-कर उन्होंने कुषाणों को पंजाब से बाहर पकेला था।

काणिन्य-पहले यह बताया जा चुका है कि यमुना और सतल्ज के बीच में शिवालिक की पहाडियों में तथा व्यास और सतलुज नदियों के उपरले भागों के मध्यवर्ती प्रदेश में कृणिन्द राज्य था और यहाँ उनके सिक्के मिले हैं। शकों की प्रमताका प्रजाब में विस्तार होने पर इनके सिक्के मिलना बन्द हो जाता है। इसके बाद ये सिक्के हमे पुनः तीसरी शताब्दी ई० से मिलने लगते हैं। इससे यह सुचित होता है कि कुषाण साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर ये पून स्वतन्त्र हो गये। सम्म-बतः इन्होने भी यौषेयों के साथ मिलकर कृषाणों को पूर्वी पजाब से बाहर निकाला। कणिन्दों के कृषाणोत्तर सिक्कों में **महात्मा** तथा **भागवत** की उपाधि घारण करने वाले **छन्नेस्वर** नामक राजा के सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन पर भगवतः खत्रेश्वर महात्मनः का लेख है । यह छत्रेश्वर सम्भवत शिव का कोई रूप था, अथवा कृणिन्दो की राज-धानी का नाम छत्र था जिसका स्वामी होने के कारण इसे छत्रेश्वर की उपाधि दी गई। एक अन्य कल्पनायहभी है कि यह अहिच्छत्र जैसे किसी नाम का सक्षेप था। यह इस जाति का सरक्षक देवता भी हो सकता है। छत्रेश्वर वाले मिक्के यौधेयो के कालिकेय बाले सिक्कों से बनावट और आकार प्रकार की दर्फ्ट से पर्याप्त सादक्य रखते है। वहन सिक्को के वनिष्ठ साम्य के आवार पर ही डॉ० अल्तेकर ने यह कल्पना की किये समकालीन राज्य थे और इन्होने तीसरी शताब्दी ई० के आरम्भ मे एक इसरे को सहयोग देते हए कृषाणों के विरुद्ध विद्रोह में सफलता प्राप्त की। यौधेयो की तलनामें कृणिन्दों का राज्य बहत ही छोटा या और ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में यह यौषेयो के राज्य में मिल गया, क्योकि हमें २५० ई० के बाद इनकी कोई मुद्राएँ नहीं मिलती और समद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित गणराज्यों में इनका कोई उल्लेख नहीं है।

मालब—सिकन्दर के समय में मालव राबी—सतलूज के दोआब में रहते थे, इसके बाद सम्मवत विदेशी शक्ति के दबाव के कारण इन्हें अपना मूल स्थान

१ रैप्सन— कैटेलाग, प्लेट २३, ११-१६ तथा प्लेट ३६, २२ तथा ४०, १०–१४।

छोड़करदक्षिण की ओर जागे वड़ना पड़ा। ये पहली बताब्दी ई० के अन्त तक स्वतन्त्र गणराज्य के क्यमें अजमेर, टोकत्त्रमा मेवाड़ के प्रदेश में वसे हुए ये। कुपाणों तथा परिचमी क्षत्रपों के अम्पुरमान से इनको नया चतरा पैदा हो गया। एक बताब्दी तक में विच्चुल दवे रहे। परिचमी अत्रपों ने इन्हें हराकर इनका प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया।

किन्तु मालव स्वाबीनता प्रेमी उग्र योद्धा थे। उन्होने अपने शासक क्षत्रपों को चैन से नहीं बैठने दिया। वे इनके विरुद्ध विद्रोह करते रहे तथा अपने विजेता क्षत्रपों के साथी उत्तममद्रो पर हमले करते रहे। इनके हमलो से रक्षा करने के लिये उत्तमभद्रों के मित्र नहपान ने अपने जामाता उधवदात को भेजाथा। मालव इसकी सेना के आगे नहीं टिक सके, उन्हें शको की प्रभता स्वीकार करनी पड़ी। इसरी शताब्दी ई० के अन्त तक वे शको के अधीन बने रहे। इसी समय शक राज्य में जीवदामा तथा उसके चाचा रुद्रसिंह के बीच में राजगढ़ी की प्राप्ति के लिये एक उम्र और लम्बा सवर्ष छिड़ गया। इसमें पश्चिमी क्षत्रपो की शक्ति बहुत क्षीण हुई, इसने मालवो को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने का स्वर्णअवसर प्रदान किया। इस समय मालवों के एक नेता श्रीसोम ने विद्रोहका झडा खडा किया, २२५ ई० में उसने अपने गणराज्य की स्वतन्त्रना की घोषणा करते हुए एक वष्ठी नामक यज्ञ किया। यह सूचना हमं नान्वसा युपस्तम्भ ग्राभिलेख से मिलती है। दसमें इक्ष्वाकुओ जैसे प्रस्थान, मालव कुलोत्पन्न, विजय प्राप्त करने वाले जयसोम के पुत्र श्रीसोम का तथाइस राज्य के अन्य मिखयाओं का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि सोम के कार्यों द्वारा देश में स्वतन्त्रता और समृद्धि का पूनरागमन हुआ है। मालव इसके बाद समद्रगप्त के समय तक स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में बने रहे। यौधेयों की माँति इनमें भी प्रशासन का कार्य जनता द्वारा चुने गये मुख्यियाया सरदार किया करते थे। इनके पद कई बार आनुवशिक हो जाते थे। नान्दमा अभिलेख में यह बताया गया है कि श्रीसोम ने सार्वजनिक प्रशासन के पित-पराम्परागत कार्य-मार को बहन किया। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि इस लेख में श्रीसोम या उसके पिता या दादा के साथ महाराज या सेनापति जैसी कोई राजकीय या सैनिक पदवी नहीं लगायों गयी है। डॉ॰ अल्तेकर के मतानुसार इससे यह सूचित होता है कि मालवो में गणतन्त्र की परम्पराये अत्यधिक प्रबल थी। विदेशी शासन से मातुभूमि को मक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक करने वाले यशस्वी वीर पूरुष भी इस

१. एपियाकिया इंडिका, खण्ड २७, पृष्ठ २५२।

बात का साहस नहीं कर सकते वे कि वे अपने नाम के साथ राजकीय पदबी लगायें। इस लेख का प्रधान प्रयोजन मालवो की स्वतनता-मान्ति के महत्वपूर्ण कार्य की घोषणा करना मात्र बा। तीसरी-चौषी सताब्वियो में मालव अपनी मुनाएँ प्रभुर मात्रा में जारी करते रहे। राजस्थान में इनकी राजवानी मालवनगर थी। इसकी पहचान अयपुर जिले के उनियारा में नगर या ककोंट नगर से की गई है।

हनकी मुद्राये दो वर्गों में बाँटी जाती हैं— " (१) पहले वर्ग के सिक्को पर मासवानां जय. का लेख हैं और यह सम्मदत. कुषाणों के पतन के बाद का है। इससे यह पिणाम निकाला गया है कि इस्तोने वाँचेयों की मांति कुणाणों की सता का उन्मूलन करने में कुछ मांग लिया था। (२) दूसरे वर्ग की मुद्राशों पिए के आधार पर दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ई० की समझी जाती है। इनकी मुद्राशों पर मजुप, मचोबद, मचच, मगोजय, मचक, पच, गचक आदि के लेख हैं। अमी तक विदान इन लेखों का वास्तविक मंत्रिय समझने संसमय नहीं हुए लेख हैं। अमी तक विदान इन लेखों का वास्तविक मंत्रिय समझने से समये नहीं हुए ले एकन को विपन्न अक्षरों से बने हुए निर्देश व्यक्तियों के नाम नहीं है, किन्यु मालवानां जया के विमन्न अक्षरों से बने हुए निर्देश कार्य हैं। इस कल्पना का यह आधार है कि उपर्वृत्त जांधकाश नामों के शुरू में मकार का प्रयोग है और इसके अतिरिक्त जकार का भी प्रयोग अधिक मात्रा में है। किन्यु अन्य विदान एलन की इस कल्पना से सहमत नहीं है। उनका सह मत है कि उपर्यृक्त खंडन सम्मवतः शक जाति से सम्बन्य रखने वाले व्यक्तियों के नामों के पहले अवर हैं।

सालवों का राज्य एक अन्य दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। इन्होंने भारत में सर्बमयम ५८ ई० यूने से आरम्म होने वाले विकम संवत् का प्रमोग किया। कुछ विद्वानों के मतानुसार मालवों ने इस सवत को अपने इतिहास की किसी महत्वपूर्ण पटना की म्युतिक राजने के लिए आरम्म किया था। यह घटना सम्भवतः राजपुताना में इनके गणराज्य की स्थापना थी। इनके पजाब से राजस्थान आने का कारण सम्मवतः हिन्द-मूनानी राजाओं हारा अथवा सको हारा पजाब पर अधिकार करते से उल्लाम पिरिस्पतियों थी। इससे विवस होकर जब ये राजस्थान में बस मये ती इस्तेंने नया संवत् चलाया। किन्तु औ दिनेशचन्द्र सरकार का यह मत है कि ५८ ई० पूर्व से आरम्म होने वाले सवत् का प्रयोग सर्वप्रयम ईरान के हाकस्थान (हिम्याना) में हुआ था। शक हसे वहाँ से अपने साम पजाब में लाये थे। उन्होंने

१. ऐसन-कैटेलाग, पृष्ठ १०५।

२. ऐलन--केंद्रेलाग, पृष्ठ ५२ ।

इसे यही प्रचित्त किया था। मालक पंजाब से राजपूताना जाते हुए इसे अपने साथ केयरे। उन्होंने इस संबद् को अपने एक यशाबी नेता इस के नाम पर इत संबद् का नाम दिया। सम्मबतः इस महापुरुष ने उन्हें विदेशी शासन की दासता से मुक्त कराया था।

मालव लोगों को तीसरी-चौथी ई० में परिचमी क्षत्रयों की कार्दमक शाखा के साथ संधर्ष करना पड़ा था। चौथी शताब्दी में इन दोनों को गुरुत सम्राटों का वश्वर्ती होना पड़ा। गुर्तों ने शक वश को तो सर्वथा निर्मूल कर दिया, किन्तु मालव बंधा की एक शाखा अशिकर गुरुत सम्राटों के सामना के रूप में यहाँ देर तक शासन करती रही। इन जैलिकर मालवों के कारण ही, विशेषतः इनके शिक्तशाखी राजा यशोधर्मा के वीरतापूर्ण कृत्यों से और राज्य-विस्तार से मध्य तथा परिचमी मारत के एक बड़े माय को मालवा का नाम दिया गया। यह प्रदेश आज तक इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अवन्ती (उज्जयिनी के आसपास का प्रदेश) तथा आकर या दशाणें (विदिशा के चारों ओर प्रदेश के राजा गुर्तों के अधीन होते हुए भी गुरत सव तह के स्थान पर इत संवत् का प्रयोग करते रहे।

उत्तम भाग्न—ये राजपूताना में मालवों के पड़ोसी थे, ये सम्प्रवतः अजमेर के निकट पुष्कर के समीपवर्ती प्रदेशों में रहा करते थे। इनका परिचय हमें केवल अभिलेखों में मिलता है। ये परिचमी क्षत्रपों के मित्र थे और इन्हें खक शासक नहपान के दामाद और राजप्रतिनिधि उषबदात (११९–२३ ई०) से मालबों के विषद्ध युद्ध में सहायता मिली थी।

मह—समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में महों का उल्लेख यह सूचित करता है कि उससे पहुले इनका गणराज्य विद्यामात था। पहुले यह कताया जा चुका है कि मह रावी और चनाव के दोलाव में बसे हुए थे, इनकी राज्यशनी शाकल अथवा स्थालकोट थी। ऐसा प्रतीत हीता है कि शकों के बाद केन्द्रीय पजाव में उनके उत्तराधिकारी गडहरों की शासन-सत्ता को समाप्त करके चौथी शताब्दी ई० के आरम्भ में महों में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था। सम्भवत इन्हें योधेमों की सकलता ने अपना राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी होगी और प्रोस्ता-हित किया होगा। महों के कोई सिक्के या अभिक्ल अभी तक नहीं मिल है।

एक ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ ६३, ६४ ।

औहम्बर—मद्र देश के निकट ही गुरुदासपुर, कोनड़ा और होशियारपुर के किलों में पहले औदुम्बर राज्य था। इस नणराज्य की प्राक्-कुषाणकालीन मुद्राएँ तो बड़ी संख्या में मिली है, किलु कुषाणीत्तर सुन की कोई मृद्रा नहीं मिली है। बॉ॰ अल्तेकरने इससे यह परिणाम निकाला है कि तीसरी-बौधी शताब्दी ई॰ में ओडुम्बर कपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित नहीं कर सके। सम्मबतः उनका प्रदेश समीपवर्ती मद्र गणराज्य में ही इस समय सम्मिलित हो गया था।

कुमूल— में कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में रहते थे। बृहत्सिहता और मुद्रारालस में इनका उल्लेख मिलता है। कुल्त देश के राजा बीरबशा की तीसरी शतान्दें रेक के उत्तरार्द्ध की मुद्राएँ मिली है। इस देश को भी सम्मवतः गप्तों में अपने साम्राज्य में सिम्मिलत कर लिया था।

#### राजतन्त्रात्मक राज्य

कौशास्त्री—कुपाणो का साम्राज्य क्षीण होने पर उत्तरी मारत में अनेक राजतन्त्रात्मक राज्यों का अन्युद्ध हुआ। सम्मवतः इस गुग में इस प्रकार का सबसे पहला राज्य कौशास्त्री काषा। यहाँ प्रणाणे के बाद मख बस के राज्ञां का शासन स्थापित हुआ। इनके अनेक अभिलेख कौशास्त्री तथा मध्य प्रदेश के बसेललाय समिले हैं, अतः इस राजवश को कौशास्त्री और वसेललय का मध्य राज्य कहा जाता है। इस वश के चार राज्याओं के नामों के अन्त में मध शब्द आता है। इनके अभिलेखों में एक सवत् का प्रयोग है। इस सवत् के बारे में आ एक्स हों के मज़ियारा है। इस सवत् के अगरमा होंगे बाला चेदि सवत् है। और व्यायाम साहनी के मतानुवार यह गुप्त सवत् है। मार्घल, कोनी और डां० अंतीचर ने इस सवत् सामारी है। डां अत्तेव र ने इस सवत् के समर्थन में प्रवल्ध प्रमाण उपस्थित किये हैं और अब अधिकाश विद्यार सत् के समर्थन हैं।

सम् राजाओं के अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि कौशास्त्री सम्प्रवत, कुषाण साम्राज्य से पृथक होंकर स्वतन्त्र राज्य वन गया था। इस वश का पहला राजा प्रीमसेत था। इसने हृजिक के समय में १३० ई० में क्षेत्रल्याक में स्वतन्त्र कप से शासन गुरू कर दिया था। इसकी सूचना हमें दलहाबाद के दक्षिण में ४० मील की दूरी पर विषयान गिजा नामक स्थान से मिल्ने सवत् ५२ (१३० ई०) के एक

१. अस्तेकर-वाकाटक मृप्त एअ, पृष्ठ ४१-४२।

लेख से मिलती है। इसमें इसे महाराज कहा नया है। इसी राजा का एक अन्य अभि-लेख रीसो के बाल्यवपढ़ नामक रथान से मिला है और यह पूर्वित करता है कि उसका काफी बड़े प्रदेश पर राज्य था। सम्मवत इनका मूळ स्था वस्त्रवक्त ही था, यही से इस्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। भीटा से प्राप्त एक सुद्द में वासिष्टीपुत सीमसेन नामक राजा का उल्लेख है। ! इसे कई विद्वानों ने उपर्युक्त सीमसेन से अभिन्न माना है। उपर्युक्त अभिलेखों से यह सूचित होता है कि सीमसेन कोई मुग्न नहीं मिली है।

भीमसेन के बाद इम बंश का अगला राजा कौस्तीपुत्र पौठशी है। बाम्यवगढ़ से इसके सबत् ८६-८० तथा ८८ (१६४, १६५ तथा १६६ ई०) के लेख तथा भीटा में मिली कुछ मुद्राओं पर "प्रष्ठश्रीय" का अप्याद्य सा लेख मिलता है। यह सम्मत्रत इसी राजा को मुस्तित करता है। पौठशी द्वारा मुद्राओं का प्रचलित करता है। कि उसने स्थान से सा सुदृढ़ कर ली थी, यह कुषाण समूद्र बासुदेव के आधिपत्य से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका था। सम्मत्रत वासुदेव अपने साम्राज्य के पूर्वी भाग पर नियत्रण रखने में अब समर्थ नही रहा था।

पोटची में उत्तरपिकारी मदमम के ८१, ८६, ८७ मवन् (१५९, १६४ और १६५ ६०) के लेल कीशास्त्री से मिले हैं और मवन् ९० (१६८ ई०) का एक लेल बात्मवन मिला है। 'ह न ममी लेलों में यह जात होता है कि जिस ममय कीतातीपुत्र पीटशी वयेललपड़ में शासन कर तथा पा उनी समय मदमम कीशास्त्री का शासक था और बाद में सम्मवत बहु-वयेललड़ का भी शासक वन गया। एक ही ममय में दो राजाओं द्वारा एक प्रदेश पर शासन करना बस्तुन आठवर्षजनक है और हमसी व्याच्या सिमन ऐतिहासिकों ने विभन्न प्रकार से की है। पहली व्याच्या डॉ० दिनेशबन्द्र सरकार की है कि मद्रमय समयका भीममेन का छोटा स्टीतिला माई था। वह महाराज भीमनेन के बाद एकदम गट्टी पर बैठ गया। किन्तु पीटशी ने मद्रमय की मस्ता के विकट्ठ बिडोह करते हुए उसके राज्यकाल के अनित्र माम में दम राज्य के दिल्ली माम में अपने स्वतरहर राजा होने की घोषणा की और बाद में उसने कीशास्त्री के प्रदेश पर भी अपनी

१ आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट, १६११, पृष्ठ १२ ।

२. एपियाफिया इंडिका, खण्ड २४, पृष्ठ २५३, खण्ड १८, पृष्ठ १६० और सण्ड २३, पृष्ठ २४४ ।

शासन-सत्ता का विस्तार किया। किन्तु श्री सरकार के इस मत को मानने में बड़ी कठिनाई यह है कि यदि मद्रमध को बान्धवगढ़ के अभिलेख के मद्रदेव से अभिन्न समझा जाब तो अभिलेखीय प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि भद्रमध पौठश्री के बाद भी जीवित रहा और उसने उसके मरने के बाद ही बान्धवगढ के प्रदेश पर अधिकार किया। 'अतः डॉ० अल्तेकर ने इस विषय में इसरी कल्पना यह की है कि भद्रमध भौठश्रीका पुत्र था। यद्यपि इस कल्पनामे यहदोष प्रतीत होता है कि जब पिता भौठश्री १६६ ई० तक बान्धवगढ़ में शासन करता रहातो १५९ ई० में उसका पुत्र सद्रमघ कौशास्त्री से किस प्रकार शासन कर रहाथा। इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि युवराज मद्रमघ ने अपनी वीरता और कूट-नीति से कौशास्त्री के प्रदेश तक अपने पिता के राज्य को विस्तीर्ण किया था, अतः पिता ने अपने जीवनकाल में ही उससे प्रसन्न होकर उसे कौशाम्बी में स्वतन्त्र रूप से शासन करने की अनुमति दी थी। प्राचीन साहित्य में इस प्रकार युवराजो द्वारा अपने पिताओं के काल में अभिलेख लिखवाने और महाराज की उपाधि धारण करने ·के अनेक उदाहरण मिलते है। पल्लव राजा विष्णगोप वर्माने राजकुमार होते हुए अपने नाम से अभिलेख प्रकाशित करवायाथा। गुप्त वश के युवराज गोविन्दगुप्त ने वैशाली पर शासन करने हुए महाराज की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार सम्भवतः भद्रमघ भी अपने पिता के शासन-काल में ही कौशास्त्री से इस राज्य के उत्तरी भाग की देखभाल कर रहा था। यह व्यवस्था सम्भवत नवीन स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले इस राज्य की सूरक्षा की दृष्टि से की गई थी। पौठशी की मृत्य के बाद भद्रमघ ही समचे राज्य पर शासन करने लगा। भद्रमघ की मद्राएँ फतहपुर के मद्रा-सग्रह में मिली है।

अगला शासक सम्भवत शिवमध था। मीटा से प्राप्त एक मृहर मे महा-राज गौतमीपुत्र शिवमधस्य का लेख है। यह सम्भवतः इसी राजा की मृदाएँ है। शिवमध के बाद वैश्रवण गही पर बैठा। इसका सबत् १०० (१८५ ई०) का एक अमिलेख कोनम से मिला है। यह शिवमध की बशारस्परा से मिन्न वश का

- १ एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृथ्ठ १७६।
- २. अल्तेकर—वाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ १४०।
- ३. जर्नल ऑफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया, ऋण्ड २, पृष्ठ ६५--१०६ ।
  - ४. एपिम्राफिया इंडिका, खण्ड २४, पृष्ठ १४६ ।

प्रतीत होता है क्योंकि इसमें इसका पिता भड़बल महासेनार्थत बताया गया है। वैश्व-बण की मुदाएँ मी कतछुर मुद्रा-संबह में मिश्री है। सम्मवतः उत्तका बासन २०८ ई० से कुछ समय पहले समाप्त हो गया था, क्योंकि इस वर्ष का उसके उत्तराधिकारी का लेख मिला है।

वैश्ववण का उत्तराविकारी मीमवर्मा था। इसकी तिथि का जान हमें कोसम से प्राप्त बुढ की एक प्रस्तर मृत्ति पर अधित छेल से होता है। इसमें संबत् १३० (२०८ ई०) का उल्लेख है। भोमवर्मा के सिक्के मी फतहपुर की निधि में सिक्ते हैं, इसने इसका मध्यंग के साथ निश्चित सम्बन्ध प्रतीत होता है। कौशाम्बी से प्राप्त विक्को में शतमध्य और विजयस्थ, पुरस्य, युग्यध तथा कह मामक अन्य राजाओं के मी सिक्के मिले हैं। इनके बारे में कोई तिथियुक्त अमिलेख अब तक नहीं मिला है। अत. मध्य वश की परम्परा में इनका स्थान निश्चित करना बहुत कठिन है। सम्प्रवतः ये कैशास्त्री के अतिम राजाओं में से थे। ध्रद्र की समूद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में विष्तित इस्टेंद नामक उस राजा से अभिन्न समझा जाता है, जिसका उन्मूलन समूद्रगुप्त ने किया था।

इस प्रसंग में भीटा की एक मुहर का उल्लेख करना उचिन प्रतीत होता है। इस मुहर पर यह केल है—भी विनय्यवेश महाराजक्य माहेक्यर महा-तत्त्र स्वाप्त स्वाप्त

१. इंडियन कलचर लण्ड ३, पृष्ठ १७७।

२. बैनजी--डेबलपमेन्ट ऑफ हिन्दु आइकनोग्नाफी, पृष्ठ १४२।

३. एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ १७७।

ये सम्मवतः मीटा के राजाओं से सम्बद्ध थे। इस वस का उन्मूलन गुप्त महाराजाधि-राज जन्द्रगुप्त ने किया होगा।

प्रधावती तथा मथरा के नाग राजा--तीमरी-चौथी शताब्दी ई० में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूराने ग्वालियर राज्य में दो नागवशी परिवार शासन कर रहे थे। एक की राजधानी मधरा थी और इसरे की पद्मावती। यह मधरा से १२५ मील दक्षिण में स्वालियर राज्य मे आजवल पदा-पवासा के नाम से प्रसिद्ध है। यह सम्मव है कि ये दोनो नागवशी घराने एक इसरे से कोई मम्बन्य रखते हों, किन्तु हमारेपास इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पराणों के अनसार गप्तो से पहले नागवशी राजाओ का शासन था। समद्रगप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में गप्त-सम्राट द्वारा उत्तर मास्त के नाग नामधारी और इन वशों से सम्बद्ध नागदत्त. नागसेन. गणपतिनाग और अच्यत नदी के उत्मलन का वर्णन है। बाय और बद्धाण्ड पुराणो में यह बताया गया है कि पद्मावती में नौनाग राजाओं ने तथा मथरा में सान नाग राजाओं ने शासन किया। विष्णपुराण में कान्तिपुरी में शासन करने वाले एक तीसरे राजवश का वर्णन है। इसकी राजवानी काल्निपरी थी, जिसे श्री काशी-प्रसाद जायसवाल ने मिर्जापर का कल्तित नामक स्थान माता है। यद्यपि कल्तित एक पुराना कसबा है, किन्त यहाँ से नाग शासन का कोई अवशेष अथवा नागवशी राजाओं की कोई मदा नहीं मिली है। श्री जायसवाल ने यह मन प्रकट किया था कि कान्ति-परी के नागबाकाटक राजाओं के नाम्नपत्रों में विणित भारशियों से अभिन्न है। इन ु ताऋषत्रों से यह बतायागया है कि भारशिव वश की स्थापनाशिव की कपा से हुई थी। इस बंध के राजाओं ने अपने कन्धों पर शिवलिंग धारण करके शिवकों प्रसन्न किया थाऔर इन्होने राजसिद्धासन अपने शस्त्रों के पराक्रम से प्राप्त किया था तथा गगा के पवित्र जल से इस सिहासन की पुत बनाया था। इससे श्री तायसवाल ने यह परिणाम निकाला है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से कृषाणों के शासन को समाप्त करने वाले भारशिव राजा ही थे। उनके मतानमार सिक्को से ज्ञात होने वाले नव. वीरसेन, हयनाग, त्रयनाग तथा अचर्जनाग कान्तिपरी के भारशिव वश से सम्बद्ध थे। किन्तू अन्य ऐतिहासिक इस मत से इस कारण सहमत नही है कि इस

नव नागास्तु भोक्यन्ति पुरी पद्मावतीं नृपा ।
 मधुराञ्च पुरी रम्यां नागाः भोझ्यन्ति सप्त वै ।।

२. नव नागा पद्मावत्यां कान्तिपुर्यां मधुरायाम्। पार्जीटर---डाइनेस्टीज ऑफ कलि एज, पट्ट ५३।

राजाओ की कोई भी मुद्रा कन्तित से नहीं मिली है तथा मारशिव बंश के अन्य कोई भी अवशेष मिर्जापुर जिले में नहीं पाये गये हैं।

हाँ अल्लेकर का सह मत है कि पपावती में शासन करने वाले राजाओं का ही सम्मवत हुसरा नाम मारशिव था। भारशिव शिवालिंग को अपने कच्छो पर शारण करते थे और सैव-धर्म के उपासक थे। पपावती के नाग राजाओं के निक्कों के मी हले यह बात मालूम होती है। ये राजा अपनी मुहाओं पर शिव के आपूव विमुख्य तथा बाहन नन्दी को विशिष्ट स्थान दिया करते थे। मारशिवों के एक ही राजा मवनाग के नाम का हुम जान है। इसके अल्ल में आने बाला नाभ पद यह सुवित करता है कि मारशिव नागवशी राजा थे। मवनाग की मुहाए पपावती के क्या ना पराजाओं के सिक्कों के साथ मिली है। इस सिक्कों की लिए यह प्रदीश करती है कि मारशिव नागवशी राजाओं के सिक्कों के साथ मिली है। इस सिक्कों की लिए यह प्रदीश करती है कि मवनाग चौथी शताब्दी ई के के पूर्वी में हुआ था। बाकाटक वश के हतिहास में भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। अत इस बात को लगमग निर्वित समझना चाहिये कि गया तक के प्रदेश को जीतन वाले और अज्यनेश यह करते वाले मारशिव राजा प्रधाननी के नागवशी राजाओं से मिल जरी थे।

पुराणों में यह कहा गया है कि पत्पावती में जी नाग राजाओं ने शासन किया। फिन्नु उन्होंने न तो इनके नाम दिये हैं और न ही इनकी वश्वरप्तप्तरा के किसी कम का वर्षन किया है। ३२५ ई॰ के लगभग गुफ्तों का अम्युदय होने से पूर्व प्रधावती के नी राजाओं ने शामन किया था, अन इनका अम्युव्यान सम्मवत हूसरी शताब्दी ई॰ के उत्तरार्ध में हुआ होगा और ये पहले कुषाणों के मामन्त रहे होगे। मृद्राओं में हुमें दस नाग राजाओं के नामों कायरियय मिलता है। ये नाम इस प्रकार है—सीमनाय विमुतान, प्रभावन्ताना, स्वयन्तान, वृहस्पतिनाम, व्याधनाम, वर्मुनान, दिवनाम अवनान नवा प्रणावति नाम।

हथंचरित में एक अन्य ग्यारहवे नाग राजा नागसेन का उन्लेख है तथा समृद-गुप्त की प्रयाम-प्रशस्ति में नागसेन के अतिरिक्त एक बारहवे नाग राजा नागदत का भी नाम मिलता है। प्यावनी और मध्या में केवल १२५ मील का अन्तर है, जन यह अमम्भव नहीं कि उपर्युक्त राजाओं में से कुछ मध्या के नागका से सम्बद्ध हों। गणपित नाग की मुद्राएँ प्यावनी की अरेका मध्या में अधिक मिली है, अत यह सम्भवतः मध्या के नाग बंबा से सम्बद्ध राजा प्रतीत होता है।

इन राजाओं की बंशपरम्परा का कोई निश्चित ज्ञान न होने के कारण यह कहना कठिन है कि इनमें कौन से राजा कुषाणों के सामन्त में और किन राजाओं ने कुषाण सता का गगा की घाटी से उन्मुलन करके दसअश्वमेव यज्ञ किये। सम्भवतः यह कार्यंतीसरी शताब्दी ई० के पूर्वीर्घ में उस समय हुआ जब गगा के मैदान में कुषाणों की सत्ता का ह्रास हो रहा था। इस समय दक्षिण में कौशास्बी के मधवंशी राजातया उत्तर में योधेय कृषाण सत्ता से स्वतन्त्र द्योने का प्रयत्न कर रहे थे, नागो अथवा मारशिवों ने भी उनके उदाहरण का अनसरण किया होगा। चंकि कृषाण साम्राज्य पर बौधेय पहले ही प्रवल प्रहार कर चके थे. अत नागो को मथरा तक कृषाण सत्ता का अन्त करने में और स्थानीय कृषाण शामको को पराजित करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई होगी। इस सफलता के बाद इन राजाओं ने दस अश्वमेघ यज्ञ किये होंगे, किन्तु इन यज्ञो की सख्या से यह परिणाम निकालना ठीक नहीं है कि ये मारशिव अथवा नागवशी राजा वडे शक्तिशाली और प्रतापी थे, क्योंकि इस समय अश्वमेघ यज्ञ बहुत छोटे-छोटे राजा भी किया करते थे। इस विषय में सन्चाई केवल इतनी ही प्रतीत होती है कि कथाणों को अपने साम्राज्य के पूर्वी प्रान्तों से इसलिए हाथ घोने पड़े कि यौधेयों, मालबो और नागों ने सम्भवत एक ही समय में कुषाण सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था. इसमें प्रमुख भाग गौधेयों ने लिया था। इन सबके सम्मिलित प्रयत्नों से कृषाण साम्राज्य का अन्त हुआ था।

प्यावती के नागवंशी राजाओं में हमें केवल भवनाग के सम्बन्ध में ही कुछ बातों का निश्चित बात है। भवनाग ने लगयम ३०५ ई० से २४० ई० तक शासन किया। २०० ई० से उसकी कत्या का विवाह वाकाटक वश के यूवराज गीतमी-पुत्र से हुआ। वाकाटक अभिलेखों में नदीव इन बात का वर्णने किया जाता है कि भवनाण घटतेन प्रथम का नाना था। राजवशाविलयों में नाना का उल्लेख प्राय तभी किया जाता है जब वह अल्यन्त प्रसिद्ध शासक हो अथवा उसने कोई विशेष सहायता दी हो। इस विषय में दोनों ही कारण प्रतीन होते हैं। मो वर्ष के शासन के बाद प्रयावती का नाग राज्य उस समय के अतीव प्रसिद्ध राजवंशों में पिना जाने लगा था। वाकाटक राजा प्रवरतेन ने सम्भवत यह अनुभव निया होगा कि यदि वह अपने यूवराज का विवाह इस वस के भवनाग की क्या से करेगा तो उसके वस को बढ़ी

१. भण्डारकर—इध्डियन कलवर, लण्ड १, पृष्ठ ११४। तिष्णकुष्टी राजा माध्यवर्मी के बारे में यह कहा जाता है कि उसने स्वारह अञ्चनेश्व किये थे, कदम्ब राजा मयुर शर्मा ने १८ अञ्चनेश्व यश किये थे, कित्त ये बहुत ही छोटे राजा थे।

श्रीतच्छा प्राप्त होगी। मवनाग का दामाद गौतमीपुत्र अपने पिता से पहले ही दिवंगत होगया। अतः गौतमीपुत्र का बेटा रुदसेन प्रथम गही पर बेटा। उसे सिहासन पर बैटते ही अनेक भीषण आपत्तियों का सामना करना पड़ा। इस समय भवनाग ने उसकी अध्यक्षिक सहायता की। २४० ई० में भवनाग की मृत्यु के समय नागवशी राजा वाकाटको को सहायता देकर अपनी प्रतिच्छा और गौरव में वृद्धि कर चुके थे। पद्मा-वर्ती तथा मुग्र के दोनो राजचराने इस समय मयुरा, श्लेखपुर, आगरा, खालियर, कानसुर, झौसी तथा बौदा के प्रदेशों पर शासन कर रहे थे।

चतुर्य गताब्दी के मध्य में नागसेन और गणपित नामक राजाओं का शासन या। ह्यंचरित के मतानुमार नागमेन प्रधावती का शासक वाऔर गणपित के सिक्के मधुरा में प्रयुर मात्रा में पाये गये है, अत. वह सम्मवत मधुरा का शासक रहा होगा। इन दोनों को गुप्त सम्प्राटों की शिकत का सामना करना पद्मा। समुह्रगुप्त ने इन दोनों का उन्मुलन करके इनके गण्य की अपने साम्राज्य में सिम्मिलन कर लिया।

नामवती राजाओं के समय में प्रधावती एक मुप्रसिद्ध नगरी थी। यह मध्यप्रदेश में नत्दर के समीप सिन्धु तवा पारा निर्धां के समय पर अवस्थित होने के कारण
तीन ओर के आक्रमणों से मुर्राक्षत थी। यहां अनेक प्रध्य राजप्रसाद और सिर्दे थे।
यह उस समय सम्कृति और शिक्षा का एक सुप्रसिद्ध केट थी। यहां की खुवाई से
यह पना लया है कि दूसरी शताब्दी ई० से ही यह एक बडा स्थान बन गया
या। 'नागवण का शासन समाप्त होने पर भी इस नगरी की महत्ता पूर्ववत् वनी
रही। मवस्त्रित जेटी शताब्दी में उस नगर का बडा स्थान अपने अपने सुप्रनिद्ध
नाटक मालनीमाध्यव के चतुर्थ अंक में किया है। उस समय बरार जैसे हुस्वर्ती
प्रदेशों से सभी अपने पूत्री को उच्च शिक्षा के लिये इस नगरी में भेज करते थे।

चौदी शताब्दी ई० के मध्य में अहिच्छत्र में अच्युत नामक एक राजा का उत्कर्ष हुआ। इसकी मुद्रागुँ कुछ नाग मुद्राओं ने गहरा सादृष्य रखती हैं और डॉ॰ अत्केकर के मतानुभार यह असम्मव नहीं है कि वह मयुरा के घराने से सम्बन्ध रखने बाला एक नाग राजा हो। उसने समुद्रगृद के राज्य के विस्तार का विरोध किया था। प्रयाग-प्रशस्ति से यह जात होता है कि समुद्रगृत्य ने उसका उन्मूलन करके उसके राज्य को गृत्य साम्राज्य में सम्मिलन कर लिया था। इसी प्रकार समूद्र पृत्य हारा परास्त किया या। असी प्रकार समूद्र

आक्रियोसाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया---एनुअल रिपोर्ट (१६१४-१६)
বিহাৰ ৭০০।

राजाचा। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसका शासन किय प्रदेश में था। बॉ० अस्तेकार के मतानुसार सम्मवतः यह भी मधुरा के नागबंधी राजधाराने की किसी ब्राह्मा का सदस्य या और ग्गा-प्रमुना के दोआंव के उत्तरी प्राण में शासन कर रहा खा।

यद्यपि गुज्त सम्राटो का यह दावा था कि उन्होंने सभी नामवशी राजाओं का समूकोन्मू कन किया, फिर नी इन राजधरानों के सदस्य गुज्त साम्राज्य का पतन होने तक गुजा सम्राटो के सामन्त या पदाधिकारी बने रहे। समुद्रगुज्त ने स्त्यमेव अपने पुत्र चन्द्रगुज्त ने स्त्यमेव अपने पुत्र चन्द्रगुज्त ने स्त्यमेव अपने पुत्र चन्द्रगुज्त हितीय का विवाह ३७० ई० मे एक नागराज की कन्या से किया सा, इसके स्वामय एक शताब्दी बाद सर्वनाग गगा-यमुना के बोआब में गुज्त सम्राटो का प्रान्तीय शासक था।

बहुषा के भीकार---नागवदी राजाओं की राजधानी पद्मावनी से डेड मी मील परिषम मृत्यूर्व कोटा राज्य के बहुबा नामक स्थान में नीसरी शताब्दी हैं। के पूर्वीय में एक छोटा सा मीबिर राज्य था। २३९ ई० में महासेनापति बजक सराज्य का घामुक वा और उनके तीन पुत्र उसे प्रसासन में सहायना दे रहे थे। उसका महासेनापति का पर उसके मेनानी होने को नहीं, अपितु इस बान की प्रकट करता है कि बहु एक बहा जागीरदार था, एक या दो जिलो पर शासन कर रहा था। बहुबा के मीबिर सम्मवन उजकीयनी के परिचान करपत्रों का प्रकार वा समे का सम्मवन उजकीयनी के परिचान करपत्रों का करा वा वा बहुबा ने से स्थान करपा वा बहुबा ने से स्थान करपा वा बहुबा के मीबिर सम्मवन उजकीयनी के परिचान नामक विरिक्त पत्र का किया था। इसकी समृति को सुरक्षित रखने के हिए ई० में विराह्म नामक विरिक्त यह किया था। इसकी समृति को सुरक्षित रखने के हिए प्रस्तर के यूप-स्वस्त्रों का निर्माण किया प्रयाद्या हु उप अबित के से हैं हमें इनका जान हो सका है। (एपिदापिद्या इंडिका, २३, ४६-५२)। इनका आरम्भिक अथवा परवर्ती इतिहास विल्कुल अजान है, अतः बाद से दक्षिणी बिहार और कजीज से प्रवत्न होने वाके सीबिर बंग के साथ बढ़वा के सीबिरियों के सम्बन्ध के बारे से कोई बात निरिचत रूप में नहीं कही ता सित्री ही

बहरादून का श्रीलवर्मा — कुपाण माझाज्य के व्यंमावयोगो पर वर्तमान देहरादून जिले में पोण नामक एक व्यक्ति ने न्यत्रत्र राज्य स्थापित किया। इसकी छठी पीठी में शीलवर्मा नामक राजा हुआ। इस राज्य के डेटो पर पिल्ले लेख बहरादून जिले के जनतपुर नामक स्थान ने पाये गये हैं। इसके यह जात होता है कि बायंग्यय नोज में उत्पन्न राजा शीलवर्मा युग अथवा धुगशैल नामक एक स्थान का शासक था। इसने चार अदबनेध यक्त किये थे। चौथे अदबनेध यक्त की बेदी के लिये चिनी गई इंटों पर राजा ने अपने लेख अंकित करवाये थे और इन्हीं लेखों से हमें इस राजा का ज्ञान हुआ है। मम्मदत: इस राज्य का संस्थापक कोई कुवाण या शक जाति का विदेशी व्यक्तिया। यह बात उसके पोण नाम से सूचित होती है। किन्तु छठी पीड़ी तक ये विदेशी पूर्ण रूप से मारतीय बन चुके थे, सीलवर्मा जैसे मारतीय ना पखने लमें ये और वैदिक यक्षों करने से गौरव का अनुभव करने लमें थे।

ग्रयोध्या

यह राज्य कुषाणो के साम्राज्य में सम्मिलित या। पहले इसके कनिक्क द्वारा जीते जाने तथा यहाँ से अरवधोष के ले जाने का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ कुषाणोत्तर युग की कुछ डली हुई मुनाएं मिली है, वे यहाँ की पूर्व-संणित मुनाओ से सर्वया मिल है। इनमें प्रायः अग्रमाग में बृद्ध तथा पुष्ट भाग में मुगें और स्तम का विचण है। इन पर निम्नालित तासको के नाम है—सर्वमित्र, आयुगित्र, (समबतः आर्यिमत्र), भ्रभीन्त, विजयमित्र, वेवमित्र, अजवमंन तथा कुमुदसेन। इनमें केवल कुमुदसेन को ही राजा कहा गया है।

टॉलमी के मुगोल ( Geographika ) से यह प्रतीत होता है कि १४० दे यह मुरुख का जासन था। उसने यह जिला है कि गया नदी के या तर पर सरवीम नदी की घाटी में महत्वाई ( Marundai ) का शासन था। टॉलमी की सरवीस नदी की पहचान सरपु नदी से अथवा वर्तमान पुग की घाघरा नदी से की गई है और मरुख्डाई को मुख्ड माना गया है। समुद्र-गुपत ने अपने अभिलंख से महरू मुख्य का उत्लेख किया है, इसे परिचमी क्षत्रयों का वाजक माना जाता है। सुण्ड बस्तुत, शक माथा का शब्द है और इसका अर्थ ख्वामी होता है। दे टार प्रवास का व्यक्त माना जाता है। सुण्ड बस्तुत, शक माथा का शब्द है और इसका अर्थ ख्वामी होता है। टालमी डाग वणित मुख्ड जाति समत्वत कुषाणों से सबद

१ इण्डियन आक्रियोलोजो, १९४३-४४, पृष्ठ ११---सिद्धम---

> युगेश्वरस्याश्वमेधे युगशैल-महीपतेः । इष्टका वार्धगण्यस्य नृपतेश्शीलवर्मण ।। नपतेर्वार्षगण्यस्य पोण-शब्धस्य धीमतः ।

चतुर्यस्यादवमेथस्य चित्योऽयं शीलवर्मण. ।।

२. ए० इं०, खण्ड १४, पुष्ठ २६२-६३।

कोई विदेशी जाति प्रतीत होती है। टॉलमी के ५० वर्ष बाद एक अन्य लेखक बोप्पियन (Oppien ) ने भीगगा नदी के मैदान में मरुण्डियन जाति का उच्छेख किया है।

जैन जनुष्पृतियों के जनुसार इस समय पाटिलपुन पर सी मुरुष्ट राजाओं का साधन सा। प्रमावकचारित के पादिलप्त प्रबंध की एक कथा में यह बताया गया है कि पादिलप्त ने पाटिलपुन के मुरुष्ट पाजा की तीव शिरोवेदना की सफल चिकित्सा की सी। वेशन का उल्लेख है जिसकी वांगा एक इत पुरिसपुर (रियावर) के राजा के पास मेजा था। इस हुत को वहाँ बहुत अधिक बैढ निक्तु दिखाई दिखे, और जब कभी यह अपने पर से बाहुर निकलता था तो इसे कोई न कोई बौढ मिशु दिखाई दे जाता था। वह इन्हें अप- समुन सकता था, इसने बचना याहता था। किनु उसे यह बताया गया कि वहाँ सिक्तु सनीस सन सन अधिक सर्वा में है कि वह इनके दर्शन से सिक्ती मी प्रकार वच नहीं सकता है।

के बिडान लेनी ने चीनी प्रन्थों के आघार पर यह प्रदीवत किया है कि गुजो के अन्युवर से ठीक रहले पाटिलपुत्र पर मुख्य जाति का सासन था। चीनी हित्तहासों के अनुसार वू राजवंदा (२२०-२७० ई०) के शासन के समय में फुतान (कम्बो-विद्या) के राजा फनचीन ने अपने एक सम्बन्धी सुन्तु को राजदूत बनाकर भारत में जा या। वह तक्कोल नदी के मुहाने से गुजरता हुआ और एक बर्च को बाद तीन-जू (भारत की एक नटी, सभवतः गगा) के मुहाने पर पहुँचा और यहां से गगा नदी में ७००० ली जगर चलने पर वह एक मारतीय राज्य में पहुँचा। यहां उचका बहुत ब्लावन किया गया। उचने इस देश के भारे में यह कहा था कि यहां पर्म का प्रचार है, यहां की जनता सक्नी और ईमान-दार है, स्मिम अतीव उपजाऊ है। राजा की उपाधि मिन्नी कौन (Meau loun) है। कोनी ने इसकी पहुंचान मुख्य से की है और इस राजा की राजवानी को पाटिलपुत्र हो समझा है, किंगु अन्य विद्वानों ने ७००० ली की दूरी होने के काराटिलपुत्र हो समझा है, किंगु अन्य विद्वानों ने ७००० ली की दूरी होने के करते का सामा है, किंगु अन्य विद्वानों ने ७००० ली की दूरी होने के करते का सामा है, किंगु अन्य विद्वानों ने प्रवान सर्वान करते का सामा है। कीन प्रवान करते ता सामा है। कीने प्रवान करते का सामा हिया है।

मोहन लाल बी. अवेरी, निर्वाणकलिका, भूमिका पृष्ठ १०। पावलिप्त-प्रवस्त्र, क्लोक संख्या ४४, ५६, ६१।

पुराणों से यह वर्णन है कि गुप्तों के अम्युत्पात से पहुले सगय में विश्वस्काणि अववा विश्वस्कूष्टिन मामक राजा सगय पर शासन करता सा। यह नाम इस बात को सुचित करता है कि इस नाम को धारण करते बाला कोई विदेशी अववा मुख्यक जाति है संबंध रवने वेषाला व्यक्ति था। ३ इके बारे से यह कहा नाम है कि उत्तरे विमाल स्थानों पर अपनी ओर से शासन करने बाले व्यक्ति नियत किये थे, पुराने शासक परिवारों का अंत किया और नवीन क्षत्रिय वश उत्पन्न किया । वायुपुराण की कुछ हस्तालिखत प्रतियों से यह वर्णन मिलता है कि उत्तरे अपने राज्य से कैक्तरों को प्रधानता दी थी, बाद में उसने गंगा में कूनकर आरमहत्या कर ली थी। पुराणों के वर्णन से यह बात होता है कि विश्वस्त्रिण का साम्राज्य काफी विस्तृत था। परिचम में इसमें कान्यकुलन या कश्रीज तक का प्रदेश सम्मिलत था, क्योंकि सिहासन-क्षाविशिक्ता के जैन रूपान्तर के अनुसार यह नगर एक मुख्य राजा के अधिकार में था। यह संत्रवतः सगम के मुख्य राजा की ओर से इस प्रदेश का शासक रहा होगा। इस्ती प्रकार के अन्य शासक विश्वस्तराणि ने अपने साम्राज्य के अन्य सामों में नियुक्त

१. पार्जिटर--बाइनेस्टीज ऑफ कलि एज, पुष्ठ ४२।

## सातवौ अध्याय

### पश्चिमी भारत के क्षत्रप

उत्तरी मारत में इसरी शताब्दी ईसबी के उत्तरार्ध में कृषाणों का विदेशी शासन समाप्त हो गया, किन्तु पश्चिमी मारत में ऐसा शासन क्षत्रप राजाओं के रूप में चौथी शताब्दी ईसवीतक बनारहा। पहले यह बतायाजा चुका है कि क्षत्रप शब्द प्रान्तीय शासक का अर्थ देने वाले ईरानी भाषा के क्षय्रपावन का तथा युनानी सैंदप ( Satrap ) का भारतीय रूपान्तर है। ईरान के हखामनी ( Achaemenid ) सम्राटो ने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रान्तो में बॉटकर इन पर क्षत्रपो द्वारा शासन कराने की परिपाटी का श्रीगणेश किया था। दारा प्रथम ( Darrus I ) ने ईरानी साम्राज्य को जिन बीस प्रान्तों में बाँटा था. उनमें सिन्य नदी का भारतीय प्रदेश भी सम्मिलित था। ये क्षत्रप प्राय. राजवश से सम्बद्ध तथा उच्च परिवारों के कुलीन व्यक्ति हआ। करते थे और राजाकी ओर से अपने प्रदेश में शासन करने का पूर्ण अधिकार रखते थे। केन्द्रीय शक्ति के निर्बल होने पर दरवर्ती प्रान्तो के क्षत्रप प्राय स्वाधीन हो जाया करते थे। मैल्यकम दारा स्थापित साम्राज्य में बैक्टिया और पाथिया के क्षत्रपो ने इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। चौथे अध्याय में उत्तर-पश्चिमी मारत में चक्ष का और मथरा के क्षत्रपों का उल्लेख किया जा चका है। यनानियो, शको तथा पहलवो के समय मे क्षत्रपो द्वारा शासन की परस्परा भारत में प्रचलित हुई और पश्चिमी भारत में क्षत्रप गप्त वंग के आर-क्रियकसम्बाटो केसमय तक शासन करते रहे। चन्द्रगप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत से इनके विदेशी शासन का अन्त किया।

पश्चिमी भारत में विदेशी शक्ति का प्रथम उल्लेख हमें पहली सताक्ष्ती हैं। के पेरिप्लम के विवरण में मिलता हैं। इसमें सिन्धू नदी की निवली घाटों को इन्दोसीयया (Indoocythia) अवर्षन मारतीय शक्त्यान कहा गया है। इंदान में शकों की एक बड़ी बस्ती हेलमन्त नदी के प्रदेश में थी, यह शक्त्यान (आधुनिक सीस्तान) कहालाती थी। वहाँ से सम्मयन बोलान दरें में होते हुए एक लोग ईसा को पहली शती में सिन्ध में आकर बस गये थे। यहाँ उनकी सत्ता इतनी सुदृढ थी कि सिन्स नदी की निवकी वादी ईराव के शक्तवान की मीति वारतीय शक्तवान स्व शक्कीय कहुवाने लगी। इस शक्तवान की राजवानी निकारिया अथवा भीननगर (Minnegar) सिन्दू नदी के तट पर समुद्र से हुक दूरी पर वसी हुई सी, समुद्रन्दर पर खर्बरक नाम का बन्दरलाह इसके समीप ही था। वहां के शासक क्षत्रय या महास्त्रव्य कहुवाते थे। इसके बाद जब यहां से मारत के हुसरे पड़ोसी प्राची में शक्ते की राजस्वात फैलने लगी, तब वहां भी उनके शासक क्षत्रय या महास्त्रय कहुवाने लगे। इसका यह अर्थ या कि वे स्वाधीन राजा नहीं, प्रत्युत किसी राजा के अधीन प्रान्तीय शासक होते थे, सम्मवद: इनका अधिपति मीननगर का शक्त महाराज ही होता था। इस तरह प्रारात में विश्व प्रान्त शक्ते का अड्डा और आधार वन गया था। यहां से वे वसरे प्रान्ती की और वहें और उनकी राजनीतिक सत्ता वित्तीणं होने लगी।

पहले यह बताया जा चुका है कि शक सिन्धु नदी की घाटी से काठियाशाइ और गुजरात होते हुए उज्जयिनी पहुंचे थे। काठकालाये के कमानक से यह बात स्पष्ट होती है। पहली शताब्दी हैं॰ से पश्चिमी मारत की स्थिति का यभंज करते हुए प्रीस्टक्स में यह जिल्ला गया है कि बरका (डारका) की जाड़ी से आगे बेरोगाजा ( मड़ोच ) की लाड़ी तथा एरियका ( Ariaca ) तथा टालिमका लरीके या लाट का समुदतट है। यहाँ से मम्बारस (अथवा नन्वेनोसि) तथा मारत का राज्य शुरू होता है। इसके मोतर का तथा सीविया के साथ लगा इलाप्रदेश आबीरिया ( Abria ) अर्थात् आमीर कहलाता है तथा इसके समुद्र-तट की सिरेट्रीन ( Syrastrenc ) अर्थात् ( सुराष्ट्र ) कहते है। इससे यह स्पष्ट है कि उत दिनो पहली शती ई॰ में यहाँ मम्बाहस का राज्य था। इसमें काठियालाइ, गुजरात और राज्युताना के हुछ माग सिम्मिलत थे। यह क्षत्रपो का राज्य था। इनके सिकको और मुद्राओं से यह सूचित होता है कि यहां क्षत्रपो को राज्युताना के हुछ माग सिम्मिलत थे। यह क्षत्रपो का राज्य था। इनके सिकको और मुद्राओं से यह सूचित होता है कि यहां क्षत्रपो के राज्युताना के बुछ माग सिम्मिलत थे। यह क्षत्रपो के दो बच्चों ने शासन किया। पहला कहरत वस था तथा दूसरा चष्टन द्वारा प्रजतित कार्यक्स बंध। यहां इन दोनो का सिक्षत वर्णन किया जायगा।

## क्षहरात वंश

पुजरात और सौराष्ट्र के समुद्रतट से शहरात क्षत्रप मुमक के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हैं। कई बार ये मालवा से तथा राजस्थान के अजमेर के प्रदेश से मी मिले हैं। मुमक के सिक्कों की एक बड़ी विशेषता यह है कि इन सिक्को पर करोष्ट्री और ब्राह्मी दोनों लिपियों में लेख मिले हैं। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसके सिक्को पर दो प्रकार की लिपियों पाये बाने से यह परिणाम निकाला है कि इसके राज्य में न केवल मालवा, गजरात और काठियाबाह के प्रदेश सम्मिलित में: जहाँ बाह्मी लिपि का प्रचार था, अपित पश्चिमी राजपूताना और सिन्ध के भी प्रदेश सम्मिलित थे, जहाँ खरोष्टी लिपि का प्रचार था। खरोष्ट्री लिपि के प्रयोग के आचार पर कुछ विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अन्तरात वंश का मल स्थान उत्तरी भारत में था। भमक के सिक्कों पर अब्रमाग में बाण, चक्र और कुछ के चित्रह बने होते हैं और पष्ठभाग में खरोष्टी और बाब्बी में **अहरातस अवय** भवक का लेख और धर्मचक सहित सिहशीर्ष बना होता है। इसकी मदाओं के चक और बाण के चित्र स्पलिरिश ( Spalarises ) तथा अय के सिक्को का स्मरण कराते हैं, घर्मचक तथा सिहशीर्ष मूमक के मयुरा के साथ सम्बन्ध को सूचित करते हैं. जहाँ शकों के समय का एक सिंहशीर्ष अभिलेख पाया गया है। इस सादश्य के आधार पर श्री जे० एन० बनर्जीने यह कल्पना की है कि समक का सम्बन्ध कृषाणों से था। जिस समय कृषाणो ने उत्तरी और पश्चिमी मारत की विजय की -तो उन्होने उसे अपने साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों के प्रशासन का कार्यसौँपा। इस -विषय में एक दूसरी कल्पना मूमक का सम्बन्ध पहलवो से जोड़ती है। इसके सिक्को के स्पलिरिश और अय ( Azes ) नामक पहलव राजाओं के सिक्कों के साथ सादश्य के आधार पर यह कल्पना भी की गई है कि सम्भवत. यह पहले पहलव राजाओं की ओर से यहाँ शासन कर रहा था, बाद में कुषाणों की सत्ता स्थापित होने पर यह उनकी और से इस प्रदेश का शासन करने लगा। भमक के सिक्कों से यह बात स्पष्ट है कि उसने अपने सिक्के क्षत्रप के रूप में ही प्रचलित किये. इनमें नहपान की मौति राजा अथवा महाक्षत्रप की किसी उपाधि का प्रयोग नही हुआ है।

मूमक का परिचय हमें सिक्कों के अंतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाण से नहीं मिलता है, अत. हमें उसके शासन की किन्ही बातों का ज्ञान नहीं है। विदानों में भूमक के सम्बन्ध में कई प्रकां पर मतमेंद है। पहला प्रका मूमक और तहाग के सम्बन्ध का है। सिल्ब्या लेबी ने यह मत प्रकट किया था कि मूमक घर प्रकाश के सम्बन्ध का है। सिल्ब्या लेबी ने यह मत प्रकट किया था कि मूमक घर्ट्य प्रकाश के सम्बन्ध का आर्थ मुम्म होता है, अत. असिल्बों में चप्टन के जिस पिता को प्रसातिक कहा गया है यह मूमक ही या और यह नहपान और चप्टन के बीच में हुआ। किन्तु अन्य सिद्धानों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया रेप्सन ने यह लिखा है कि मुदाओं के प्रकार और बनावट से ताबा मुदाओं के लेकों के स्वकृष्य से इस बात की

१. एक ऑफ इम्पीरियल युनिटी, पृष्ठ १७६।

कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि भूमक नहपान से पहले हुआ था। भूमक का तिथिकम नहपान से सम्बद्ध और बड़ा विवादपस्त हैं। इसका आगे उल्लेख किया जायेगा।

सम्बान—सूनक के उत्तराधिकारी नहुपान के सन्वत्थ में हुमें ऐतिहासिक सामधी अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। उसकी चीदी और तीवे की अनेक मुदाएं मिली हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले के जोणकथानी नामक गांव से मुदाओं की एक बंदी निषि सिली हैं, इसमें नहुपान के ९२७० सिक्कों के अतिरिक्त नासिक के निकट उसके समय से पुत्रः अंकित किया है। इन सिक्कों के अतिरिक्त नासिक के निकट उसके समय से सम्बन्ध रखने वाले सात अमिलेख मिले हैं। इनमें से छः अभिलेख तो उसके जामाता उपवदात (अध्यमदण) हारा दिये गये विभिन्न दानों के सम्बन्ध में है तथा एक लेख उसके मत्री आध्यम का है। ये लेख ४१ से ४६ संबन्ध के हैं। इन लेखों के अतिरिक्त वेरिष्टल ने मम्बारस ( Mambaras) अध्या नम्बनेत्रेस ( Nambaras) अध्या नम्बनेत्रेस ( Nambaras) के नाम से जिस राजा का उल्लेख किया है, बहु नहुपान ही समझा जाता है। इन सब लोतों से इस राजा के इतिहास पर पार्यान प्रकाश पढ़ता है। इनमें नहुपान के जामाता उपवदात के अभिलेख इस मुच के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास पर मी विशेष आलोक डालते हैं।

नासिक के पास गृहा सच्या १० के बरामदे की दीवार पर छत के नीचे उथव-पत का एक लेख इस प्रकार है—"सिंदि हो। राजा धहरात अत्रथ नद्यान के जामता, दीनिक के पुत्र, तीन लाख गौजो का दान करने वाले, दणासा नदी पर मुजर्येला करने और तीर्थ (घाट) बनवाने वाले, देवताओ और बाइप्पो को १६ प्राम दान देने वाले, समूचे बरस लाख बाह्मणो को खिलाने वाले, गुण्यतीय प्रमास में बाह्मणो को ८ मार्याएँ देने वाले (८ दिवयो के विवाह का खर्चा देने वाले), मरुक्ल, दशपुर, गोजर्थन और शीरपारका में चतु-बाल (चौकोर या चार कमरो वाला) बसच (सराम) और प्रतिथय देने वाले, बगीच-दाला-पुरे या बावड़ियाँ (उद-पान) बतवाने वाले, ईक्का-पारदा-दमण ताणी करलेणा-दाहा-नुका (नाम की नदियाँ पर) नावो से पुण्यतर (मुख्त पार उतारने का प्रबन्ध) करने वाले और इन नदियोँ के दोनी तीरो पर समा और प्रपा (याड) बनवाने वाले, पीड़ित कवाड, गोवर्धन पुत्रचेमुख तथा शोरपारग के रामतीर्थ पर की चरको की परिषयो को नानगील ग्राम में करीत हुकार नारियल की दीध देने बाले बमरिया उपवदात ने यह गुढ़ा (खपण) बनवाई और पानी जमा करने के ये स्थान बनवाए है। "। इसके बाद के लेख में उद्यवदात उत्तम पुरुष के रूप में कुछ जय पटनाओं का उटलेख करता हुआ। कहता है— "और महारक (स्वामी) की आजा पाकर वर्ष करते हुए में मालवो हारा चेरे हुए उत्तम महों को हुसाने गया हूँ और मालव मेरे पहुँचनों के हरू (प्रताय) या सेना की हुंकार मात्र से ही नाम गये और उत्तममह क्षत्रियों हारा बन्दी बनाए गए। इसके बाद में पुष्कर तीर्थ में गया, वहां मैंने लान किया, २००० गीएँ और एक दाम का दान दिया और इस (उपयदात) ने वाराहिएंग सम्बन्धित नामक जाइण के हाथ में चार हवार कार्यापणों में सूच से सरीवा सेत दिया के इसके मेरी गृहा में रहने वाले चार्जुटिया मिश्नुसंघ को मोजन मिलता रहें।"

इस गुका के बरामदे में वाई और बाई कोठिरायों के दरवाजों के ऊपर दो छोटे लेख इस प्रकार हैं—"सिंडि हो, राजा शहरात क्षत्रप नहुपान की बेटी दीनिक के पुत्र उपबदात की पत्नी दशिमत्रा (दलिमत्रा) का दान यह कोठिरी। 'वॉर्यों कोठिरी बाले इस लेख के नीचे उपबदात के दानों का एक महत्त्वपूर्ण लेख है। उसमें ४१, ४२ और ४५वें वर्ष का वर्णन है और इस गुका के अमिन की दायों दिया पर सण्डित लेख में उपबदात के कुछ दानों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि उसके दान से उज्जिपनी में समूचे बरस एक लाख बाह्मण मोजन पाते रहे। उसने तीन लाख गौएं बाह्मणों को दान दो। पूना के पास कार्ल की गृहा में उपब-दात का तथा उसके पुत्र मिन देवणक का भी एक दान उल्लिखत है। जुन्नर के लेख में नहुपान के अमारण बरसांगत बाले अपन का दान दर्ज है और उस लेख में नहुपान को महालत्रप कहा गया है तथा संवर् ४६ का उल्लेख है।

उपर्युक्त अभिलेखों से उपबदात के राज्य-विस्तार, शासत-काल तथा तरकालीन धार्मिक और सामाजिक दशा पर बहुत अच्छा प्रकाश पढ़ता है। इससे यह सृत्रित होता है कि नहपान के राज्य में न केवल दक्षिणी गुजरात, महोच से सोपार तक के अदेख, नासिक और पूना जिले सिम्मिलित थे, असिपु इससे सुराप्टु, कुकुर, दक्षिणी राजपुताना, आकर (पूर्वी मालवा) तथा अवन्ति (पश्चिमो मालवा) और मध्य राज्य पुताना अंक्षिय के किन्द्र पुतान के अदेश सिम्मिलित थे। इनमें से अनेक प्रदेश सहसा में अवसेर के निकट पुष्कर तक के प्रदेश सिम्मिलित थे। इनमें से अनेक प्रदेश स्वसे वाद से सातवाहन राजा गौतमीपुत्र ने छोन लिये थे। पिरफ्ल से कंत्रानुसार मम्बोनोस अर्थात ज्वपान के राज्य में एरियान। (Ariaka ) अर्थात अपरान्त अयथा उत्तरी कोंकण का प्रदेश मी सिम्मिलित या और यूनानी जहाज जो पहले सातवाहन उत्तरी कोंकण का प्रदेश मी सिम्मिलित या और यूनानी जहाज जो पहले सातवाहन

१. सरकार-से॰ इं०।

राबाबों के क्लरलाह करनाण में जाया करते थे, वे अब मझोब के बल्दरवाहों में जाने लगे थे। पेरिस्क्स के करनानुतार नहुपान की राजधानी मीननगर थी। इस नाम बाले उस समय दो बहुर वे, एक तो सिन्धु नदी के मुहान रर था, दुसरा टालभी के मतानुसार बेरीयाजा से २ अंबा पूर्व में और २ अबा उत्तर में था। ऐतिहासिकों में इस नगर की पहचान के सम्भ में पर्याप्त मतमेद है। डा॰ मख्यारकर के मुदार यह आधुनिक मन्दसीर (प्राचीन दशपुर) था तथा जायसवाल इसे जीन अनुश्रुति के आवार पर नहुपान की राजधानी मनकब्द मानते हैं। डा॰ देवदत्त रामकृष्ण मण्डारकर के मतानुसार उप्युक्त लेखों में वर्षिय तोरासार (आधुनिक सोपार), गोवर्षन (नासिक के निकट) और भरकब्द नहुपान के माझान्य के विसन्न जिलों के केन्द्रीय नगर थे। में इसी प्रकार के अन्य नगर जुमर, उज्जैन और चिवलग्रह (मूर्त लिक में विकली) थे।

तहुपान का शासनकाल बड़ा समृद्धिपूर्ण था। पेरिष्ठस के विवरण से यह आत होता है कि उस समय मारत और परिक्यों देशों का व्यापार वह उत्कर्ण पर था। उज्जैन (यूनानी-जाजीन या Ogeno), पैठन (Paithan) और टेर (तगर) से पारतीय माल बेरीगाजा (महोद्यों) के बन्दरगाह से पहुचना था। यहाँ राजा के लिए विदेशों से निम्मालिकत बस्तुओं का आयात होता था—चौरी के बहु- मून्य पात्र, अन्त-पुर की सेवा के लिए लड़के और लावण्यवती कुमारी कन्याये, विद्या थाव, अन्त-पुर की सेवा के लिए लड़के और लावण्यवती कुमारी कन्याये, विद्या थात्र, बहुत वारीक कपड़ा और विमान प्रमार कीट वाया। 'इससे यह स्थित होता है कि नहुपान एक बड़ा भीपत्रिलाम-प्रेमी और फैशन पसन्य करने बाला शासक था। जैन अनुभूतियों से मी तहुपान के अमित बैसक का परिचय मिलता है। प्रावह्यक सूत्रनिर्द्धिक नामक जैन यन्य की एक गाथा पर टीका करते हुए अनी शताब्दी ईसबी के एक लेकक जिनदास गणी ने यह लिला है —नरबाहुत (नहुपान) मरुकल्ड में शासन करता था और (उसके पास अनन्त सर्पत्ति थी), बहु पैठान (प्राचीन प्रतिकान, आधुनिक पैठन) में शासन करते वाले यात्र शालवाहन का समकालीन राजा था और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी।

नहपान का अन्त मुखद नही हुआ। जैन लेखक जिनदास गणी ने लिखा है कि सातवाहन राजा नहपान की राजधानी सहकच्छ पर प्राय: हमले किया करता या और अन्त में उसने नहपान को जीन लिया। इस अनुभृति की पृष्टि जोगलयम्बी

१. इच्डियन एव्टीक्बेरी, १६१८, पृष्ठ ७८।

२. वेरिप्लस, शाफ का संस्करण, पृष्ठ ४२ ।

३. जर्नल आफ बिहार उड़ीसारिसर्च सोसाइटो, खण्ड १६, १६३०, पृष्ठ २८८।

नामक स्थान से मिली मूद्रा-निध से और बालशी के अमिलेख से होती है। इस केख में गौतमीपुत्र को शहरात बस को समाप्त करने वाला कहा गया है और उसकी विजयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस अमिलेख की पुष्टि जोगल-पंत्री नामक गौव से प्राप्त मुद्राओं से होती हैं जिनमें नहपान की ९२७० मुद्राओं पर गौतमीपुत्र ने अपना नाम अपनी विजय को सूचित करने के लिए पुन अकित करवाया है।

उपवदात के नासिक तथा पूना जिले में कार्ले के गृहालेखों से हमें कई महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। वह नहपान की लड़की दक्षमित्रा का पति और अपने श्वशुर के साम्राज्य के दक्षिणी माग का शासक था। गोवधन (नासिक) तथा मामाड (पूना) के जिले (आहार) उसके शासन में निश्चित रूप में थे। सम्मवत दक्षिणी गजरात और भड़ोच से सोपारा तक के उत्तरी कोकण तक के प्रदेश पर मी बड़ जासन करता था। जसके दानों के सम्बन्ध में विभिन्न अभिलेखों में निम्नलिखित स्थानो का वर्णन है---प्रभास (दक्षिणी काठियावाड) दशपर (पश्चिमी मालवा में मदसौर) भगकच्छ (मडोच) शर्पारक (थाना जिले में सोपारा) नापर आहार (कपूर पूराना बडौदा राज्य) पूष्कर (अजमेर के निकट) चिल्ललपद्र (चिल्लली जिला सरत ) । इसके अतिरिक्त उपबदात के उपयक्त अभिलेखों म निम्नलिखित नदियों का भी उल्लेख है---नापी (ताप्ती) बरनासा (चबल की सहायक बरनास नदी) पारदा (सरत जिले की पर नदी) दमण (दमन व निकट दमनगगा) दाहनका (थाना जिले की दाहान नदी)। इन नामो पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि मालवा काठियावाड गजरात कोकण तथा महाराष्ट्र देश का उत्तरी भाग राजपताना के बड़े हिस्से और समवत सिन्ध नदी की घाटी का निचला अग्र नहपान के राज्य में मस्मिलित थे।

नासिक के एक गहालेख में यह भी बताया गया है कि अपने स्वामी (भट्टारक) नहमान का आदेश पासर उथवदात उत्तमग्रद नामक जाति की सहा यता करने के लिए गया। इन्हें मालव नामक जाति में पेर रखा था। उथवदात की सेना का हुकार सुनकर ही मालव मान बड़े हुए। इनकी रखा करने के बाद बहु एकर के पवित्र तीर्थ में स्नान करने गया। ऐतिहासिको के मतानुसार ये राजस्थान के जपपुर मदेश में बसे हुए मालव लोग थे। मुल अमिलेख में बेक्ट मट्टारक (स्वामी) अस्व का उल्लेख है और कोई नाम नहीं दिया गया है। यह स्वामी सम्बद्धत करने नहुगान ही होगा। कुछ विद्यानों ने इसे कुषणा-प्रसाद भी माना है। इनमें से

कोई मी व्याख्यास्वीकारकी जाये, किन्तु इस बात से हनकार नहीं किया जा सकता है कि अजमेर प्रदेश पर नहपान का शासन था।

नहरान और उसकी सतानों के नामों से यह मूचित होता है कि सक लोग किस प्रकार सारतीय प्रमास को प्रकुष कर रहे थे। नक्ष्मान की अपुलित दो ईरानी सब्दों से की जाती है। नह का अर्थ जनता और पन का अर्थ रक्षक है, इस प्रकार नक्ष्मान का अर्थ जनता का रक्षक है। किन्तु इसकी पुत्री दर्शामा का नाम निव्हें इस से मारतीय है और इसके लड़के मिन देवणक का भी नाम मारतीय प्रतीत होता है। उपबदात के उपर्यूचन विलालेकों से यह स्पष्ट है कि वह शक था, उसके पिता का नाम दीनिक यो जी विष्कृद रूप से ईरानी नाम है। किन्तु उसने मारतीय भर्म को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, लाखो गौको का दान किया या, पर्म-शालारं, हुएं, तालाब और बावडियाँ बनवाई थी और गोवर्षन, प्रमास आदि तीथों में अनेक पुष्प कार्य किये, विमिन्न प्रकार के दान दिये। मालबों को हराने के बाद उसने पुक्तर के पवित्र जल को स्नान किया था। यह उसके मारतीय संस्कृति में वीक्षित होने का स्पष्ट प्रमाण है।

नहपान ने चौदी और तोंबे की मुद्राए प्रचलित की। इनमे चौदी की मुद्राएं आकार-कार, मार और बनावट की दृष्टि से हिल्द-सूनानी राजाओं की अर्थेडम्म (Hemidrachm) मुत्रओं से गहरा सादृष्ट रखती है। इन मुद्राओं ने एक ऐसा आदर्श और मादृष्ट स्थापित किया जितका अवनुस्य उन्नहें उत्तराधिकारी पित्रमी क्षत्र अपने २०५ वर्ष तक करते रहे और इसके बाद इस प्रदेश में गून्त सम्राह और चैक्टक भी इसी नमूने की मुद्राण बनवाते रहे। सम्मवत यूनानियों की मुद्राजों से तथा रोमन साझाव्य से सिक्तों से अपना पर राजा का घींचे अंकित करवाने की पढ़ित प्रहुण की गई थी। नहरान के सिक्कों पर यूनानी, ब्राह्मी और सर्वाने की पढ़ित प्रहुण की गई थी। नहरान के सिक्कों पर यूनानी, ब्राह्मी और सर्वाने की पढ़ित प्रहुण की गई थी। नहरान के सिक्कों पर यूनानी, ब्राह्मी और सर्वाने की पढ़ित प्रहुण की गई थी। उन्हां में के सिक्क मिलते हैं। इन पर उसे केवल अहरातवंशी राजा (राजा क्षहरातव्य महुपानत्व) कहा गया है, कही भी उसे क्षत्रप्या महाक्षत्रप की उपाधि वही दी गई है। अत्रप की उपाधि उसे सवत् ४ ५ के कत्रप महाक्षत्रप की उपाधि सवत् ४ ५ के कत्रप के अभिनेक में दी गई है।

नहपान का तिथिकम अत्यन्त विवादग्रस्त विषय है। नासिक के अभिलेखों में

सत्यभवा—वी शकाज इन इण्डिया, पृष्ठ ६१। भारतीय साहित्य में नहपान के बिभिन्न नाम नहबन, नरवाह, नरवाहन, निर्वाहन, नखवान, नखपान बताये जाते हैं।

२. रैप्सन--केटेलाग आफ इण्डियन कार्यस, भूमिका पृष्ठ १०८।

संबत् ४१,४२ और ४५ का वर्णन है और अयम के जुन्नर अभिलेख में संवत् ४६ की तिथि दी गई है। प्राय इसे ७८ ईसवी से शुरू होने वाला शक संवत समझा जाता है। नहपान स्वयमेव एक ईरानी नाम है, वह जिस क्षहरात वंश का समझा जाता है, उसे भी शक ही माना जाता है और उसका जामाता उपवदात अपने को स्पष्ट कप से शंक कहता है। अतः नहपान के समय के उपर्यक्त अभिलेखों के सबत की शक संवत मानते हुए रैप्सन ने उसका राज्यकाल उपर्यक्त अमिलेखों के आधार पर शक संबत ४१ से ४६ तक अर्थात ११९ से १२४ ईसवी माना है। किन्त्र राखालदास बैनर्जी तथा दुवे उइल का यह मत है कि नहपान के संवतों की तिथियाँ शक संवत की नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि हम ऐसा मानें तो हमें संवत् ४६ के तथा रुद्रदामा के संवत ५२ के बीच में ६ वर्षों के मीतर निम्नलिखित पाँच घटनाओ को मानना पडेगा--(१) नहपान के राज्य की समाप्ति, (२) क्षहरात वश का विघ्वंस, (३) चच्टन का क्षत्रप और महाक्षत्रप बनना, (४) जयदामा का क्षत्रप तथा महाक्षत्रप के रूप में शासन करना. (५) रुद्रदामा का राज्यारोहण तथा शासन आरम्भ करना। उपर्यक्त विद्वानों के मतानसार ५ या ६ वर्ष के अल्प समय मे इतनी अधिक घटनाएं घटित नहीं हो सकती हैं, इनके लिए पर्याप्त लम्बा समय चाहिए। अतः ये विद्वान उपर्यक्त लेखों के सबत को शकाब्द नहीं मानते हैं। इस तर्व का उत्तर देते हुए श्री हेमचन्द्र राय बौधरी ने (पोहि०प०४२२) यह सत्य ही लिखा है कि इन सब घटनाओं को ५ वर्ष की अवधि में सीमित करने की हमे कोई आव-श्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि चष्टन के वश ने क्षहरातों के वश का विध्यंस होने के बाद ही शासन करना आरम्भ किया था। यह संभव है कि चष्टन का वंश पहले से ही कच्छ में और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में शासन कर रहा हो, जैसा कि हमें स० ५२ (१३० ई०) के अन्त्री के अभिलेख से प्रतीत होता है। यदि इस बात को मान लिया जाय कि जिस समय क्षहरात मालवा और महाराष्ट्र में शासन कर रहा था उसी ममय चष्टन का वंश सुराष्ट्र के प्रदेश का अधिपति था, तो हमे उपर्यक्त घट-नाओं को ५ वर्षों में सीमित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार राखालदास बनर्जी की उपर्यक्त आपत्ति सर्वथा निराधार प्रतीत होती है और नहपान का समय ११९ से १२४ ईसबी तक मानना उचित प्रतीत होता है।

#### कार्दमक वंश

पश्चिमी भारत में गौतमीपुत्र द्वारा क्षहरात वश का विष्वंस कर दिये जाने

के बाद अवयों की समित का पुनस्थान उज्जैन के कार्दमक वंशी सक अवयों ने किया। इस बंध का प्रवर्तक और एक्ला महालक्ष्य चण्टन ससमोतिक का पुत्र था। सामस के सानानुसार यह शक नाम है और इससे यह सुचित होता है कि चण्टन शक जाति का था। इस बात की पुष्टि कूर्यचरित में किए गए महालकि बण्य के एक वर्णने से होती है जिसमें चन्द्रगुप्त दितीय द्वारा मारे जाने वाले चण्टन के वंशज को शक कहा गया है, अतः आयः सभी विद्वान उज्जैन के अवथ परिवार को शक जाति का समझते हैं। रैप्तन ने इस वंश को कार्दमक वंश कहा है स्थोकि कददामा की जबकी पर कार्यक कार्यक वंश के साह प्रवाद के स्वाद के स्वाद

चप्टन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। इसकी आरम्भिक मुझाओं पर इसे केवल क्षत्रप कहा गया है, किन्तु बाद की मुझाओं पर महाक्षत्रप की उपाधि कितत है, इसके साथ ही राजा की उपाधि भी दोनों दशाओं के साथ दी राजा की उपाधि भी दोनों दशाओं के साथ दी राज की है। हिन्दु हिन स्वादं मको के आरम्भिक के नाम के साथ हमें कोई राजकीय उपाधि नहीं मिलती है। हमें कार्दमकों के आरम्भिक के नाम के साथ हमें हमें हमें कार्दमकों के आरम्भिक के नाम के निहास का कोई ज्ञान नहीं है। किन्तु दिनेश्वयन्द सरकार ने यह कत्यना की है कि ममवन चप्टन आरम्भ में सिन्ध के प्रदेश में कुषाणों के सामन्त के रूप में शासन कर रहा था। है ऐसा प्रतीत होता है कि नहणान की मृत्यु के बाद चप्टन को उसके स्वाम में कुषाणों के बाद चप्टन को उसके स्वाम में कुषाणों के साम प्रतात के एम में शासन कर होता में अपने सा सामाय के दिखा-पहिचमी प्रदेश का शासक बनाया और उसे यह निर्देश दिया गया कि वह सातवाहनों हारा नहणान सं छीने गए, प्रदेशों को पुन जीतकर अपने राज्य का विस्तार करें।

चटन के राज्यकाल के सम्बन्ध में हमें बहुत ही कम बाते निश्चित क्या से ब्रात है। रैप्सन ने जिल्ला है कि चटनके अध्ययत्वा महाक्षत्रप के रूप में राज्य करने के प्रेत में हम दत्ति ही बात कह सकते हैं कि उसके राज्यकाल में ही संबत् ४६ के ४८ के बीच में उसके पुत्र जयदामा ने उसके साथ अध्यय के रूप में शासन किया।

१. रंदसन पूर्वोक्त पुस्तक पुष्ठ ११०।

राय चौषरी—पोलिटिकल हिस्टरी आफ एंगैक्ट इंडिया, चतुर्व संस्करण,
 ४२२ ।

३. ए० ई० व०।

डन दिनों शकों में द्वैराज्य शासन प्रणाली प्रचिन्त थी। शक शासक अपने पुत्रों को अपने सासनकाल में शक्य बना दिया करते थे। संमदत. बुढावस्था में चटन ने मही- क्षाच्य बनोन् पर अपने पुत्र जयदामा को शक्य बनाया, किन्तु यह शायद शीध्र ही पिता के जीवनकाल में दिवसत हुआ और पिता ने उसके स्थान पर उसके पुत्र कहामा को अपन्य बनाया। कच्छ में अन्यों नामक स्थान से प्राप्त सदन् ५२ (१३० ईयबी) के एक अमिलेक में यह बताया गया है कि राजा चटन अपने पौत्र राजा स्वदानमा की अपने पंत्रत हो का तहाया । के साथ संयुक्त रूप से शामन कर रहा था। उस के ले से यह स्पष्ट है कि नहरान की मृत्यु के ६ वर्ष के मीतर ही कार्यमक वंश के शक सातवाहन साम्राज्य की सुन्तु के ६ वर्ष के मीतर ही कार्यमक वंश के शक सातवाहन साम्राज्य की सीमा पर पहुँच गये थे। टालमी ने १४० ई० में लिखे गए, अपने मूमोल में यह बताया है कि उस समय उज्जयिंगी (Ogene) पश्चिमो मालबा (अवनित) वित्रत्यों की राज्यानी भी और यही तियस्टेनीज (Tastenes) नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। यह नाम स्पष्ट रूप से पटन को पुनानी स्थानत है। टालमी ने अपने सुम के लिए आवस्यक सामग्री कुछ वर्ष पहले ही एकत्र की होगी। इसते यह स्पष्ट है कि १४० ई० से कुछ वर्ष पहले ही एकत्र की होगी। इसते यह स्पष्ट है कि १४० ई० से कुछ वर्ष पहले ही एकत्र की होगी। इसते यह स्पष्ट है कि १४० ई० से कुछ वर्ष पहले ही सच्यन ने परिवामी मालवा पर अधिकार कर रिव्या होगा।

चष्टन द्वारा अपने राज्य-विस्तार की सूचना हमें रद्वदामा के जूनागढ अधिकेख से मी मिलती है। आगे इस अधिकेख का विस्तृत उल्लेख किया जातग। इ इसते यह स्पष्ट है कि रुदरामा के राज्य में आकर, अविन, अनुष, अपरात, सुराष्ट्र और आनर्त (काध्यावाड का द्वारका प्रदेश) समिमिलन ये। इन प्रदेशो पर उसने यह विजय संमवत अपने दादा चष्टन के राज्यकाल में क्षत्रय के रूप में कार्य करते हुए प्राप्त की होगी। सातबाहनों के साथ सथ्यें में विजय का एक अन्य प्रमाण चष्टन की मुदाओं से मी मिलता है। सातबाहनों की मुदाओ पर विक्ट्र अथवा चैरव (Three arched Symbol) की कोटी पर दिनीया का चहमा बना होता चा। यह चित्र हम चष्टन की रजन मुदाओ पर पहली बार देवते है। यह उसने शत्रय की स्थिति में हो अपनी मुदाओ पर अंकित कराना शुरू कर दिया या। इससे यह स्पष्ट है कि उसने अपने गुज्यकाल के आरम्म में ही सातबाहनों पर विजय प्राप्त करके उनके विशिष्ट चित्र निकृट की अपनी मुदाओ पर अवित कराना शुरू किया। बार में यह चित्र न केवल उनके महावात्रय के रूप में प्रवारित उसकी

१—एपिपाफिया इंडिका, खण्ड १६ पु० २४—राजो चाष्टनसस्स ( ) मोतिकपुत्रस राजो रहवामस जयवासपुत्रस वर्षे द्विपंचारे।

मुझाओ पर मिलता है, अपितु परिचमी क्षत्रमां की सभी रजत मुझाओं के पृष्ठ मान पर निकृट का चिक्क तारे और दूज के चौद के चिक्क के साथ मिलता है। चटन की मुझाओं के अप्रमाप पर राज की मूर्तित नी हुई है और इसकी संगम्प्रमा नृत्यान की मुझाओं पर अंकित धिरोमूपा से मिलती है। चटन संभवत एकमाम ऐसा राजा है जियके सिकको पर तीन लिपियां—मूनानी, लगोप्ट्री और बाह्मी पाई जाती हैं। चटन के बाद करोप्ट्री तिरिक का प्रयोग बन्द हो गया, किन्तु मूनानी लेख मुझाओं के अप्रमाग के चारो और के किनारों की सजावट के रूप में व्यवहत किया जाता रहा है। इन मुझाओं से यह स्पट है कि जब सिक्को पर खरोप्ट्री और युनानी लिपि का प्रयोग समाप्त हो रहा था तथा ब्राह्मी लिपि का व्यापक रूप से प्रचलन होने लगा था। यह इस बात को सूचित करता है कि ये शक राज्य थीरे-धीरे मारतीयता के राग में गो जा रहे थे। श्री दिनेशवन्द सरकार के मतानुसार खरोप्ट्री लिपि के परित्यान का एक कारण कार्य कर पराओं का खरोप्ट्री लिपि के स्वार के स्वर से साइसी लिपि चाले उन्होंने के प्रदेश में आ जाता था।

चण्टन से आरम्भ होने बाले राजवध ने चौथी शताब्दी हैं o तक परिचयी मारत में अविच्छित रूप से शासन किया। यह बात हहें इनकी मुगाओं से जात होती है। चण्टन के प्रत्येक उत्तराधिकारी ने अपने सितको पर न केवल अपना, अधितु अपने पितको का क्षत्रप्, महाकावप आदि उपाधियों के माय उल्लेख किया है। इसहे हम इन राजाजा की वश परम्परा को बडी मुनमता से निश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार चण्टन के उत्तराधिकारी अपले १०५ वर्ष तक परिचमी मारत पर शासन करते रहे। उस युग में इतना लखा शासन बहुत कम राजवधी ने किया था। चण्टन के राज्यकाल की अवधी के बाद में केवल यही कहा जा सकता है कि वह १४०-१५० ई० के बीच में किसी समय समाप्त हुआ होगा, क्योंकि टालमी ने १४० ई० के जुनगढ़ आपने से इद्धामा के राज्य करते की बात लिखी है और १५० ई० के जुनगढ़ अधित से प्रद्धामा के राज्य करते की बात का ज्ञान होता है, अतः वह इससे सन्ते हो शारी पर वैटा होगा।

जयबामा—यह चप्टन का पुत्र था। इसने सम्मवतः अपने पिता के समय में ही अत्रप के रूप में शासन किया। इसकी मृदाओ पर राजा और अत्रप की पुरानी उपाधियों के साथ-साथ स्वामी की एक नई उपाधि मिलती है। यह उपाधि इस स्वा के आर्रामिक राजाओं के अमिन्ठेलों में तथा ख्वामा दितीय के समय से इस बग के पिछले राजाओं के सिक्कों पर भी मिलती है। इस समय से हमें अत्रप राजाओं के कारतीय नाम मिलने लगते हैं। इसमें कुछ अपनाद बसद ते तथा दाम ' एक्ट से समाप्त होने बाले नाम है। अपदाना की ताम्न मुदाये चौकोर हैं। इसके एक्ट प्रकार में अपनाग पर ककुद वाले बैल की मृति है तथा पृष्ठ माग पर छ भैहराज बाले चेंद्य अपना यहकुट का चिन्न है।

चढ़वामा (१४५-१७० ई०)--यह इस वश का सबसे प्रसिद्ध राजा है। इसके राज्यकाल का प्रामाणिक विवरण हमें इसके जनागढ अमिलेख से तथा इसके सिक्को से मिलता है। इसका जनागढ़ का अभिलेख सम्क्रत भाषा में अब तक प्राप्त सबसे पराना अभिलेख है। इसमें सदर्शन नामक झील के जीणोंद्वार के प्रमग में राजा की प्रशस्ति करते हुए उसकी विजयो और शासन पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। सर्वे-प्रथम चन्द्रगप्त मौर्य ने गिरनार के पास सदर्शन तालाब बनवाया था। उसके बाद अशोक ने उसने बांध से सिचाई के लिए छोटी नहरे या नालियाँ निकलवाई थी। रुद्रदामा के समय भीषण वृष्टि के कारण इस तालाब के बाँध में मारी दरार पड गई सब पानी निकल जाने के कारण यह बाँघ मरुभमि के समान बन गया। किसानो को यह मय था कि इसके टट जाने से उनकी फसले मारी जायेगी। अन प्रजा में हाहाकार मच गया। जनता के इस मीषण कष्ट की दर करने के लिए महाक्षत्रप रुद्रदामा ने अपने परामर्शदाता मत्रियो (म**तिसचिवों**) मे तथा नायकारी मत्रियो (कर्मसिख्यों) से इस बाँध को ठीक करवाने को कहा किन्त बाँध में दरार इतनी बड़ी थी कि वे लोग इसकी सरस्मत के कार्य के लिये सहमत नहीं हा। जब इस बाँध के बधने की आशानही रही तो प्रजा धबड़ा गई किन्त अपन राज्य के पौर जानपदों के अनग्रह के लिए राजा की तरफ में नियक्त पहलववशी कर्लप के पत्र अमास्य सुविशास्य ने इस बाँच का पूर्नानर्माण करवाया। इस अभिलेख में रुटदामा हारा निम्नलिखित प्रदेशों के जीतने का वर्णन है--पूर्व अपर आकर--अवन्ती (पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा) अनुप (मालवा के दक्षिण में नर्मदा नदी वे तट पर निमाड जिले में महेश्वर) निवत आनर्त (उत्तरी वाठियाबाड राजधानी आनडपर) सराष्ट्र (दक्षिणी काठियाबाड राजधानी गिरनार) ज्वभ्र (माबरमती का प्रदेश), मद्द (मारवाड) कच्छ सिन्ध (निचली सिन्ध घाटी का पश्चिमी प्रदेश) सौबीर (निचली मिन्छ नदी का पूर्वी प्रदेश) कुकुर (पश्चिमी मध्य भारत का माग) निषाद (विष्याचल) अपरात (उत्तरी कोक्ण) का पश्चिमी माग और अरावली

स्टैन कोनी के मतानुसार दान सब्द ईरानी है। वह इसकी तुलना अवस्ता के स्थान अथवा उत्पत्तिवाबी दाम सब्द से करता है।

वर्वतमाला का प्रदेश । इन प्रदेशों में से सूराष्ट्र, कुकूर, अपरान्त, अनुप और आकर तथा अवन्ती गौतमीपुत्र सातवाहन के साम्राज्य में सम्मिल्ति थे, अतः ये प्रदेश रुद्रदामा ने इससे अथवा इसके किसी उत्तराधिकारी से छीने होगे। इसके अतिरिक्त रुद्रदामाने इस बात का भी दावा किया है कि उसने दक्षिण-पर्वी पंजाब में रहने वाले यौषेयों को बरी तरह हराया था। इन यौषेयों को इस बात का बड़ा अभिमान था कि वे सब क्षत्रियों में सबसे बड़े बीर योदा हैं (सर्वक्षत्राविष्कृतवीर-शब्द-का (तो) रसेकाविषेयानां यौषेयानाम्)। इस अभिलेख में यह भी कहा गया है कि घडदामा ने बहुत से ऐसे राजाओं को उनके राज्य पुनः प्रदान किए जिनसे ये राज्य पहले छीने जा चुके थे (अध्टराजप्रतिष्ठापक)। ये समवत ऐसे सामत राज्य थे जो पहले नहपान के समय में शासन कर रहे थे, इन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहपान को हराने के बाद इनके राज्याधिकार से विचत कर दिया था। इस लेख में रुद्रदामा के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि अपने लिए स्वयमेव प्राप्त की थी (स्वयमविगतमहाक्षत्रपनामा)। इसके साथ ही इस लेख में यह भी वर्णन है कि सब व्यक्तियों ने उसे अपनी रक्षा करने के लिए अपना स्वामी चुना था (सर्ववर्णेरिभगम्य रक्षणार्थम् पतित्वे वृतेन)। इस विषय मे श्री हेमचन्द्र राय चौधरी का यह मत है कि संभवत. किसी शत्रु ने उसके बंश की शक्ति को बरी तरह नष्ट कर डाला था. उसने अपने पृष्ठवार्थ और पराक्रम से तथा जनता के अन-रोघ एव सहयोग से साम्राज्य का पूर्नीनर्माण किया था।

जप्युंक्त अभिलेख में यह भी कहा गया है कि उसने दक्षिणापयपति शात-कर्णी के दो बार खुली लड़ों में जीतकर भी निकट सबंध के कारण उसे राज्याधिकार के विचित नहीं किया और ६म प्रकार यश पाया। ऐतिहासिकों में इस प्रकार र तीन्न मतलेद हैं कि यह दक्षिणापयपति कौन सा राजा था। इस सम्बन्ध में प्रमुख भत निम्निलिखत हैं—(१) रैप्सन के मतानुसार यह वाशिष्ठीपुत्र पुलुमायी है। कान्हेरी गुहा के एक जीवत अभिलेख में अमात्य सतेरक द्वारा एक पानीयमाजन (पोड़ी) दिखे जाने का वर्णन है, इसमें वाशिष्ठीपुत्र श्री पातकर्णी की रानी के बारे में कहा गया हैं कि वह (देवी) कार्दमक राजाओं के वश में उत्पन्न महाक्षत्रप र-की बेटी थी। यहां र से रह अर्थान् रुट्यामा समझा जाता है। इस मत के अनुसार वाशिष्ठीपुत्र रुद्धामा का दामाद और शत्रु था। र इस विषय में दूसरा मत श्री देवदत रामकुळा

१. राय चौधरी--पोलिटिकन हिस्दी आफ एंशेष्ट इंडिया, पष्ठ ४२५।

२. इंडियन ऍटिक्वेरी, खण्ड १२, वृष्ट २७३ तथा रैप्सन — केटेलाग आफ इंडियन कायन्स, आंध्राज, बेस्टर्स अक्षपाज, पृष्ट ३८।

पंडारकर का है। इसके अनुसार स्वदामा का प्रतिस्पर्धी गीतमीपुत्र ही था। इसका एक पुत्र वाशिष्टीपुत्र शिव श्री शातकणीं महास्रत्रण स्वदामा का कन्हिंदी अभिजेख में वर्णित दामार था, इसीलिए इसे तिकट सबय बाला बताया नथा है। इस विश्व में सीसरा मत श्री गोपालावारी का है। दे इस अभिजेख के शातकणीं को गीप-णिक बशाविष्यों में वर्णित शिव श्री शातकणीं ना उत्तराधिकारी शिवमक (शिव-क्तर) शातकणीं मानते है। यह सभवत शिव भी शातकणीं का माई या मतीवा था। स्वदामा के दामार के जटिल प्रवन समायान अभी तक सतीव्यवन रीति से तही हो सका है। किन्तु रेस्सन के मतप्रतामा अभी तक सतीव्यवन रीति से तही हो सका है। किन्तु रेस्सन के मतप्रताम अभी तक सतीव्यवन रीति होता है कि जो गुलुमायी टालमी के मतानुसार चण्टन का समकालीन था, वह चण्टन के पोते वी जबकी से विवाह करें।

गिरनार के उपर्यक्त अभिलेख से रहदामा के वैयक्तिक चरित्र और शासन-प्रबन्ध पर भी कछ प्रकाश पडता है। इसमें यह कहा गया है कि वह उच्च नैतिक आदशों और नियमो का पालन किया करता था। उसने युद्ध के अतिरिक्त मरते दम तक कभी किसी पुरुष का बघन करने की अपनी प्रतिज्ञाकों सत्य करके दिखायाया। बह शरणागत लोगो की रक्षा करने वाला था। उसने अपने प्रजाजना को डाकुओ, जगली जानवरो और रोगो के भय से मक्त किया। वह प्रजा के न्याय-कार्य को तिस्मित रूप से किया करता था उसने शस्त्र एव शास्त्र-दानो प्रकार की विद्याओ में प्रवीणता प्राप्त की थी। वह व्याकरण (शब्द) राजनीतिशास्त्र (अर्थ), सगीत (गाधवं), तर्कशास्त्र (न्याय) आदि विभिन्न विद्याओं में पारगत या घोडे हाथी और रथ चलाने में तथा तलवार ढाल आदि के युद्ध में उसन अत्यन्त बल स्फृति एव सफाई दिखाई थी। उसके रूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वह लम्बाई चौडाई ऊँचाई आदि सभी प्रकार के उत्तम लक्षणों और व्याजनों से यक्त तथा मनोमोहिनी मृति वाला (परमलक्षणव्यकनैरुपेत कान्तमृति ) या । शायद अपने अद्वितीय सौन्दर्य के कारण उसे राजकत्याओं के स्वयवरों में अनेक मालाये पाने का सौनाग्य मिला था। उसके सिक्को पर बनी मृतियों से भी इस प्रशस्ति की पृष्टि होती है। इन सिक्को पर वह प्रसन्नचित्त और चुलबुले स्वमाव वाला, विशिष्ट व्यक्तित्व सम्पन्न . और पराक्रमी पूरुष प्रतीत होता है। इस अभिलेख में यह भी कहा गया है कि वह

१ इंडियन ऍटिक्बेरी, १६१८, पृष्ठ १४४-५४।

२. अर्लो हिस्टरी आफ वि आंध्र कंट्री, पुष्ठ ५४।

अत्यापिक करों आराज्ञ को मीहित नहीं करता था। उसने इस बांच के पुनितर्माण का कार्य कर, बेगार (विष्ट) तथा समेन मंट के नाम से अपनी प्रजा से किये गए उत्तहार (प्रणय) आदि से प्रजा की पिहत किये विष्ट तथा सामे में उन्हें की से बहुत बढ़ा घन ज्याकर किया। इसे थोड़े ही काल में पहले से तीन गुनी मजबूती और लम्माई चौड़ाई वाला बांच बनवाया। यह पहले की अपेक्षा अधिक सुन्दर (सुदर्शनतर) रूप में बना था। उसके शासन-श्रवस्थ पर प्रकाश बालते हुए यह कहा गया है कि वह अनुसार कार्य करने परानाओं से ने तील मीहिया। (कर्मकालिक हुन प्राप्त कार्य करने वाले के जनुसार कार्य करने वाले कहा कार्या था। कार्यों भें

इस अभिनेक्ष से पुराष्ट्र के इतिहास पर मी सुन्दर प्रकाश पढ़ता है। जिस बहुान पर यह लेक लिका गया है वही अवोक का भी शिकालेक पाया यथा है। रुद्रमाम के अभिलेक से यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश में बीच बनाकर सिंचाई करने की ओर सबसे पहले भीयें स झाटों ने ज्यान दिया। चन्द्रगुत मौयें के समय यहीं पहला प्रात्तीय शासक (राष्ट्रिय) पुज्यपुत बा, उत्तर्ने इस बीच को सबसे पहले बननवाया। उसके बाद अवोक के समय यहाँ के यूनानी प्रात्तीय शासक तुवास्प ने इसमें विभिन्न जल-प्रणालियों बनाकर अनेक सुपार किये। इसके बाद अवोक के समय वहीं के यूनानी प्रात्तीय शासक रहल्य जातीय पुविधाक ने इसकी मरस्मत करवाई। अवोक के समय यहाँ यूनानी व्यक्ति का तथा इद्राया के इसमय पहल्व जातीय की बाई अवोक के समय यहाँ यूनानी व्यक्ति का तथा इद्राया के समय पहल्व जाति के अधिक का प्रात्तीय शासक होना यह मुचित करता है कि इस प्रदेश में विदेशियों को काफी डेंचे पद दिये जाते थे। यह समवत यहाँ विदेशियों के अधिक सस्या में बसे होने के कारण था। इसीलिए यहाँ पहले यूनानी लिप का प्रयोग होता था, किन्तु इद्रदामा के समय से यूनानी लिप का व्यवहार बन्द हो गया।

कददामा के साम्राज्य में सिन्धु-नौदीर के सम्मिलित होने का वर्णन किया गया है। यह मुलतान से सिन्धु नदी के मुहाने तक का प्रदेश था। सुई विद्वार के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि यह किनक के साम्राज्य में ८९ ई० मे सम्मिलित था। कददामाने अपने अभिलेख में कुषाणी का कोई वर्णन नहीं किया है। अतः समबत. उस समय तक यह प्रदेश कुषाणी के हाथ से निकल चुना। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि कद्रदामा का शासन उत्तर में मुलतान तक और दक्षिण मे नासिक और सीषारा तक था। वह समबत. सबसे बड़ा शक राजा था।

रद्रदामा न केवल एक महान् विजेता और कुशल प्रशासक था, अपितु वह

चंस्कृत माथा का भी एक प्रवल पोषक था। वह स्वयमेव गक्ष, पक्ष और काल्यावि की रचना करने में प्रवीण था। जूनागढ़ का अभिलेख प्राचीन मारत में उपलब्ध सबसे पहला सहस्त अभिलेख हैं। इससे पहले के सभी अमिलेख प्राकृत आधा में मिलते है। यह लेख इस बात को सूचित करता है कि उस समय संस्कृत में क्षा-क्षेत्रन की काल्यालील का पर्याप्त विकास हो चका था।

कहदाया प्रथम के समय पिक्सी क्षत्रपों की सक्ति अपने उत्कर्ष के चरम क्षित्रप पर पहुँच चुकी थी। वह इस बंध का सबसे अधिक प्रतापी और महानू कमाहू था। उसने अपने प्रयत्न और पौरव से कुछ वयों के मीतर ही मान्त्रम, गुकरात, काठिया-बाइ, उत्तरी कींकण, पिक्सी राजस्थान और सिल्य मे अपनी सत्ता का विकास किया था और प्रजा के कल्याण के लिए सुदर्शन बांध के जीणाँद्वार जैसे बड़े कार्य प्रजा पर कोई विशेष कर ल्याए बिना पूर्र किए थे। उसने सहकृत साहित्य को मी राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। थी अल्तेकर के मतानुसार स्ट्टामा को देहान्त १७० ई० के बासपास हुआ और उसका सारमकाल १४५ से १७० ई० तक था।

खवामा के उत्तराधिकारी—वामजड़ (१७०-७५ ई०)—हद्रदामा के बाद उत्तका पुत्र दमस्यद अववा दामजड़ मही पर वेठा। यह संमवतः अपने पिता के सासन-काल में उत्तकी अनेक ल्हाइयों में माग ले चुका था और इनने अत्रप के रूप में प्रधासन मी किया था। यह सदरामा के विधाल साम्राज्य पर शासन करता रहा, किन्तु इसका शासन-काल अधिक ल्यान नहीं था, नयोंकि उसके महाक्षत्रप के रूप में प्रविक्त किए गए सित्तके अतीव दुलेंग है। इन पर उसका जो जित्र है, उससे यह प्रतीत होता है कि राज्यारोहण के समय वह एक वृद्ध व्यक्ति था। उन दिनो इस खंस में यह प्रतिद होता है कि राज्यारोहण के समय वह एक वृद्ध व्यक्ति था। उन दिनो इस खंस में यह प्रतिदारी थी कि पिता के जीनकाल में उत्तका पुत्र अपने क्य में अपने पिता के साथ समुक्त रूप से हप में अपने पिता के साथ समुक्त रूप से श्राम के अपने पिता के साथ समुक्त रूप से श्राम के अपने प्रति के कार वह महाअत्रप की उत्पाध यारण करता था और इस उगाधि के साथ अपने नाम से नितक भी उत्तक्त साथ पारण करता था और इस उगाधि के साथ अपने नाम किया जाता है कि उत्तने पात्र वसं अधिक शासन नहीं किया होगा। उसका यह शासनकाल अतीव धान्ति और समृद्धि का समय था। उत्तर में कृषण सम्राटो की सक्ता

मुडाओ पर रहादामा के पुत्र का नाम विदेशी शक भावा के रूप में दमफ्सद ही मिलता है। बाद में उसके उत्तराभिकारियों ने इस विदेशी नाम का भारतीयकरण दामजड के रूप में किया।

क्षोण होने के कारण इस समय अपमों को उत्तर से कोई सतरा नहीं या, दक्षिण में इददामा ने १५० ई० के लगमग सातवाहमों को करारी हार दी थी। पश्चिमी दिशा से मिष्टिय में अपने को चुनौती देने वाले सासानी साम्राज्य का अभी तक अन्युत्वान नहीं हुआ था, अतः दामजङ्ग १७५ ई० तक निर्विष्ण रीति से शासन करता रहा।

दामजड़ प्रथम के दो पुत्र जीवदामा और सत्यदामा थे। इनमें बड़ा माई अपने पिता की मत्य के बाद १७५ ई० में महाक्षत्रप बना और राजगरी पर बैठा। चिक अपने पिता के सम्बय में क्षत्रप के रूप में उसकी कोई भी मदायें अभी तक नहीं मिली हैं, अतः यह अनमान किया जाता है कि इस समय उसकी आय बहुत कम थी और उसे प्रशासन का अधिक अनुभव नहीं था। उसका चाचा स्ट्रसिंह न केवल अधिक अनुमवी था, अपित अधिक महत्वाकाक्षी था। वह पहले कुछ समय तक उसके प्रति अपनी राजमनित दिखाता रहा और क्षत्रप के रूप में उसका दशवर्ती होकर शासन में माग लेता रहा। किन्त शीध्र ही उसने गही पाने के लिये एक षडयत्र किया और इसमें आमीरों से सहायता प्राप्त की। इनके नेता उस समय क्षत्रप सेनाओं में सेनानी हुआ करते थे। इनकी सहायता से उसने अपने भतीजे को राजगरी से हटा दिया और स्वयमेव महाक्षत्रप बन गया। किन्तु ध्द्रसिंह भी गद्दी पर देर तक नहीं रह सका। उस समय नामिक में एक छोटे से राज्य पर शासन करने वाले ईश्वरदत्त नामक एक अन्य आभीर सेनानी ने उसे गद्दी से हटा दिया तथा १८८ ई० में वह स्वयमेव महाक्षत्रप बन बैठा। रुद्रसिंह प्रथम ने अब उसका वशवर्ती बन कर क्षत्रप का कार्य करना स्वीकार किया, किन्तु वह अन्दर ही अन्दर उसे गद्दी से हटाने का प्रयत्न करता रहा, दो वर्ष बाद १९१ ई० में वह उसे सिहासनच्यत करके स्वयमेव महा-क्षत्रप के रूप में पन. शासन करने लगा। १९७ ई० तक वह राज्य करता रहा।

राजगरी केलिए चाचा-मतीजे मे होने वाले इस सघर्य का पश्चिमी क्षत्रपों पर बहुत बुरा प्रभाव पडा। सभवत. इसी कारण यक्षश्री सातकर्णी नामक महत्वा-काक्षी सातवाहन राजा ने क्षत्रपों से उत्तरी कोकण का प्रदेश छीन लिया, क्योंकि इस

<sup>9.</sup> रंप्सन ने कमप वंश में ईश्वरदत्त का हत्त्तवेप २३६-३६ ई० में माना है, क्योंकि इन बरों में अपप राजाओं की कोई मुद्राएँ नहीं निकती। किन्तु वेवदत्त रामकृष्य मंद्रारकर ने अभिनेक्षों के आबार पर आमीरों के हत्त्तकोप को १७६-६० ई० में माना है (आठ सठ ई० ६६१३-१४, पु० २२७-४४)।

राजा के सिक्के और लेख इस प्रदेश में पाए जाते है। इसके अतिरिक्त उदयपुर और अपनेर के मालव लोग भी अपने राज्य-विस्तार का प्रयत्ने करने लगे।

१९७ ई० में हम पुत जीवदामा को महाश्वनप के रूप में ग्रासन करता हुना पाते हैं। समदत इस समय बाजा मतीज़े में कुछ समझौता हो गया था, क्यों कि ध्वसिह के पुत्र कहतेन को हम जीवदामा के राज्यकाल के अत्त में क्षत्रप के रूप में ग्रासन करते हुए पाते हैं। श्री अल्लेकर के मतानार जीवदामा हुमायूं की मति हुसरी बार राजवाही पर बैठने के बाद अधिक समय तक शासन नहीं कर सका और २०० ई० में उसका मतीजा कहतेन महाक्षत्रप के रूप में शासन करने लगा।

कडसेन---(२००-२२२ ई०) उत्तराधिकार की नवीन प्रणाली--- रुद्रसेन ने २२ वर्ष के लम्बे समय तक शासन किया। उसके दो माई सघदामा और दामसेन तथा दो पुत्र पृथ्वीसेन तथा दामजंह थे। इस समय उत्तराधिकार के लिए भीषण यद हो सकता था, विन्तु पिछली पीढी के अनुभव से लाभ उठाते हुए पश्चिमी क्षत्रपो ने अब यह निश्चय किया कि उनमें राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में यह परिपाटी चलाई जाय कि एक राजा के मरन के बाद राजगही उसके सबसे बढ़ें बेटे को न देकर पहले उसके छोटे भाइयों को उनकी आय के कम संदी जाय। इस नियम के अनुसार रुद्रदामा के बाद उसके छोट भाई सघदामा और दामसेन कम से **गद्दी पर बैठे और** अगली पीढी म दामसनकेतीन पुत्रो न क्रमश शासन किया। इनके एक पीढी बाद विश्वसेन का उत्तराधिकारी उसका भाइ मत् दामा बना। इस व्यवस्था में कई बड़े लाम थ। गही परयोग्य एवं अनुभवी शासक बैठते थ और जब सब भाइयो को गही पर बैठन का अवसर दिया गया तो उनम राजिमहासन का पान के लिए यह और विद्रोह करने की प्रवृत्ति कम हो गई। किन्तु इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह था कि बडाबेटा पिता के मरन पर राजगद्दी नहीं पाता था। फिर भी उसके मानसिक सतोष ने लिए उस क्षत्रप की उपाधि दी जाती थी और वह अपन चायाओ के नीचे शासन का कियात्मक अनुभव प्राप्त करना था। प्राचीन भारतीय प्रशासन म पश्चिमी क्षत्रपो की यह एक निराली देन और सबथा नवीन आविष्कार था।

का सेन प्रथम के समय म माल्या गुजरात नाठियाबाड और परिवसी राजस्थान उसके सासन में बने रहे। उत्तरी कोकण सातवाहनों न इनसे पहले ही छीन लिया था, कुछ समय बाद यहाँ आभीरा न एवं स्वतत्र राज्य बनाया। य पहले सात बाहनों के सामत रहे होंगे किन्तु बाद म ये स्वतत्र शासन वन वेट और दूसनी सताक्षी ईं॰ में उत्तरी कोकण और महाराष्ट्र पर सासन करते रहे।

इस समय उज्जयिनी में शासन करने वाले क्षत्रपों ने ध्वदामा की भांति संस्कृत माथा और हिन्दू धर्म को प्रवल संरक्षण प्रदान किया, इससे इन राजाओं की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई। इस समय इस बश का नाम और प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि अन्य राज्य उज्जयिनी की राजकन्याओं से विवाह करने के लिये उत्सक रहते थे। आंध्र प्रदेश में २४० से २६५ ई० तक शासन करने वाले इक्ष्याक-बंबीय राजा बीर पुरुषदत्त की एक रानी रुद्रधर-मट्टारिका उज्जयिनी के शक परिवार की थी। यह सूचना हमें नागार्जुनीकोडा के महाचैत्य मे इस रानी द्वारा दान किए गए एक प्रस्तरस्तम के लेख से मिलती है जिसमें महादेवी स्द्रधर भट्टारिका को उज्जयिनी के महाराज की लडकी (उजेनिका महाराजवालिका) कहा गया है। यह राजकन्या संभवतः रुद्रसेन प्रथम या द्वितीय की लडकी थी। अमरावती में बद्ध के चरणचिल्ल की मृति दान करने वाला एक शक योद्धा समवत. इस राजकन्या के साथ विवाह के बाद आंध्र प्रदेश जाने वाले व्यक्तियों में से था। रुद्रसेन की प्रमदामा नामक एक बहिन की एक महर वैशाली में मिली है। ३ डी० बी० स्पूनर द्वारा खदाई में प्राप्त की गई इस महर के बाह्मी लेख में यह कहा गया है कि यह महाक्षत्रप स्वामी रद्रसिंह की लड़की तथा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन की बहिन महारानी प्रमुदामा की मुहर है (राजो महाक्षत्रपस्य स्वामी रहासिहस्य बृहितुः राज्यमहाक्षत्रपस्य स्वामी रह-सेनस्य भगिन्या महादेख्याः प्रभवामायाः ) । इसमे इस रानी के पति का नाम नही दिया गया है। श्री अल्तेकर के मतानसार यह समवत पूर्वी भारत का कोई ऐसा अब तक अज्ञात हिन्द राजा है जिसने शक राजकत्या से विवाह किया था अथवा यह ऐसा भारतीय बना हुआ कूषाण राजा भी हो सकता है जो कूषाण साम्राज्य की समाप्ति के बाद भगध में शासन करता हो।

## सघदामा भ्रौर दामसेन (२२२-२३८ ई०)

इद्रोतन प्रथम के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजड़ थे। किन्तु कद्रसेन की मृत्यु के बाद अपनों के उत्तराधिकार के नियम के अनुसार राजगाई। उसके छोटे मा दि सप-दामा को मिली। यद्यपि राज्यारोहण के समय उसकी आयु ४० वयं से महिस नहीं भी, किन्तु मादी पर बैंटने के के के वर्ष बाद ही हमें २२२ ई० में में दी पर बैंटने बाले तथा महाअवप के रूप में झानन करने वाले उसके छोटे माई दाममेन के सिकके मिलने

पु. ए० **६० सर्वे** २०, पुष्ठ ४ ।

२. आ० स० इं० १६१३-१४, पुष्ठ १३६।

लगते हैं। समदामा की इतनी जल्दी अकाल मृत्यु के बारे मे श्री अल्तेकर ने यह अटकल लगाई है कि वह समबतः अजमेर, उदयपूर के उन मालवों के साथ लड़ते **हुए** मारा नया. जिन्होने इस समय क्षत्रप शासन की दासता से मुक्ति पाने के लिये सफल संघर्ष किया था। इसका उल्लेख हमें २२६ ई० के नाँदसायप लेख से मिलता है। इसमें यद्यपि मालवों के शबुओ का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, किन्तु वे पश्चिमी क्षत्रपों के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकते है क्यों कि स्ट्रदामा प्रथम के समय से यह प्रदेश उनके अधिकार में था। मालवों का यह स्वातत्र्य-समर्थ २२६ ई० में समाप्त हो चुका था। यह समवतः तीन चार वर्ष चला होगा, इसमें २२३ ई० में सघदामा ने वीरगति पाई होगी। अजमेर और उदयपुर का प्रदेश क्षत्रपो के हाथ से निकल जाने पर सिन्य सम्मवतः उनकी प्रमता से मुक्त हो गया क्योंकि वे अजमेर के बिना सिन्ध पर नियत्रण नही रख सकते थे। सिन्ध का प्रदेश २८४ ई० में ईरान के सासानी सम्राटो के अधिकार में चला गया। उस समय समवत यहाँ स्थानीय शक राजा शासन कर रहे होगे। इस प्रकार दामसेन के समय में पश्चिमी क्षत्रपो का राज्य मालवा. गजरात और काठियाबाड तक ही सीमित रह गया. इस समय भी उज्जयिनी इसकी . राजधानी थी। दामसेन के राज्यकाल के पहले १० वर्षों से उसके दिवगत बढ़े भाई रुद्रसेन प्रथम के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दासजह क्षत्रपों के रूप में शासन करते रहे. किन्तु उसके राज्य के अन्तिम चार वर्षों में उसका अपना पुत्र वीरदामा क्षत्रम का कार्य करने लगा। संभवत यह अपने पिता के जीवनकाल में ही दिवगत हो गया और दामसेन की मत्य के बाद उसका छोटा माई यशोदामा २३८ ई० में शासन करने खता ।

यशोदामा प्रथम, विजयसेन, दामजड़ तृतीय तथा रुद्रसेन हिनीय (२३८-२७९)

यथोदामा ४० वर्ष की आयु में राजगही पर बैठा, किन्नु दो वर्ष बाद हुम उपके छोटे माई विजयमेन को महाकात्र के रूप में शासन करता हुआ पाते हैं, उसका सासनकात २४० से २५० ई० तक है। यथोदामा की जकाल मृत्यू का कारण सम-बत. उस समय की कोई राजनीतिक पटना होगी, इसका हमें कोई जान नहीं है। विजयसेन का शामनकाल बडा शानिनपूर्ण और समृद्धिगाली या क्योंकि उसके सिक्के प्रयुद्ध मात्रा में गुजरात और काठियालाइ के अनेक स्थानों से मिले हैं। विजयसेन के बाद उसका छोटा माई दामजड़ २५० ई० में यही पर बैठा। उसने पांच वर्ष तक शासन कियाओ र उसका उत्तराधिकारी २२ वर्ष तक प्रापत करने वाला रहसेन दिशीय हैं। इस समय हमें लक्ष्यों की शासन-पदाति में एक बड़ा परिवर्तन विकाई देता है। २३९ से २७५ ई०तक राज्य करने वाले महाक्षत्रप के साथ किसी अन्य क्षत्रप के कोई सिक्के नहीं मिलते हैं समयन उस समय यह प्रधा किन्ही कारणों से समाप्त कर दी गई। हो हे सम परिवर्तन के कारणों का की क्षांत्र का हिन हो हो रहे ५० ई० के बाद से सालवा में प्रविक्त परिवर्गी क्षत्रपों की ताम मुद्दार्थे मिलती बन्द हो जाती है। समयन द इसका कारण यह था कि मालवा अव बकते के हाथ से निकल्याया था इसे क्षत्रपों से छीनने वाला शायद वाकाटक वश का सस्थापन विन्य्याचित (२५५-२७५ ई०) था। २६६ ई० के लगभग हमें सीची में स्वतन्त्र हथ से शासन करने वाले शक राजा शीयरवर्गा का जाग एक अमिलेख से होता है। इस प्रकार क्षत्रपों के अधिकार से मालवा निकल जाने पर उन्हें अपनी राज्यानी उज्जियनी से काठियाबाड में गिरिनगर (जनागड़) के जानी पड़ी होगी।

विकासिह और भन् वामा (२७६ कि से २०४ के)— रहसेन हितीय का समयत कोई छोटा माई नहीं था, अत उसने बाद उपका सबसे बडा पुत्र विकासिय रू. १९९ के में राजपहीं पर बैठा। इसना शामन नेजल ३ वर्ष तक ही रहा। २८२ के में हम उसके माई मत्वामा को महाअध्य के रूप में शासन करता हुआ पति है वह राज्यारोहण से पहले ४ वर्ष तक अपने कप में शासन करता रहा। भन्दामा ने समयत ३०४ के तक राज्य किया और उसका पुत्र विकासिन २९४ के से उसके साथ अपने के रूप में कार्य वरने लगा। इन दोनी की मुद्राए गुजरात और नार्य्याय में पहले में मार्य अपने के रूप में कार्य वरने लगा। इन दोनी की मुद्राए गुजरात और सार्य्यक्रमण्या मंत्रमुद्रकाल था।

मनुवासा के शासनवाज में २८४ ई० में सामानी सम्राट बरहरन दितीय ने सीस्तान और सिन्ध के प्रदेश जीते और अपने माई बरहन तृत्तीय को नये प्रदेश का राज्यपाल बनाया उसे सहानताह की उपादि दी। इसका दिसमी क्षत्रण पर शिवक प्रमाव नहीं पड़ा क्योंकि सिन्ध में उनका शासन कई दशाब्दी पहले ही समाप्त हो चुना था। यहाँ उन दिनो स्थानीय शक्त मरदार शासन करते थे। अब ये इस विवय के बाद मासानी सम्राट् को अपना स्वामी मानन लगे। इस नवीन परिस्थित में मनुवामा में ईपानी सम्राट के साथ शानित्पूर्ण सम्बन्ध बनाये रचना बाखनीय समझा अन उसने वरहून नृतीय और नरसेह के बीच होन वाले गृहयद्ध में कोई माण नहीं लिया, किन्तु अब नरसेह इस सुद्ध में मफल हुआ तो उसने उसे बयाई देने के लिए उसके पान अपने राजदुत में बे।

नवीन शक वश का अम्युवय --- मर्तृदामा १७५ वर्ष तक चष्टन के समय से

अविश्विष्ठल रूप से गुजरात और काठियाबाद पर शासन करने वाले राजवण का अन्तिस राजा था। ३०४ ई० के बाद हुसें उसके तिसके मिलजे बन्द हो जाते हैं। इसके बाद उसका उत्तरिकिशारी सायस उसके नीवे १० वर्ष तक अल्रप के रूप से कार्य करने वाला विश्वसेन नहीं बना, अपितु इस्तेस दितीय नासन एक व्यक्ति वना। विश्वकों में उसे राजा अथवा अल्रप को ने शासन करने वाले स्वामी जीवदामा का पुत्र बताया गया है, इससे सह स्पष्ट है कि अब चष्टन से चली जाने वाली वक्तपस्परा समान्त हो गई। व्हिस्त हिस्त प्रति करना का सहस्य या और उसने चष्टन की पुरानी वमान्य को समान्त करके समयत उस समय के बाद राजनाही प्राप्त की थी। इस समय एक ऐसा राजनीतिक सकट आया जिसके कारण लोग अपनी सम्पत्ति लेकर मुख्या पाने नी दृष्टि से दूसरे प्रदेशों की और प्राप्त को और वहनूल्य मुझाओं को जमीन में गाइने लगे। यह बात हमें जूनाव से उपलब्ध महीं वामा ने राजवनाल के अन्तिम वर्षों में ५२० सिककों की वसी हुई एक निर्मित से तहा होती है। '

क्ष्रीसह ने शीद्य ही राज्य पर अपना सुद्दु नियतण स्थापित किया यह १९६६ तक शासन करता रहा। उनके बाद यशादामा ने ३२९६ तक शासन किया। किल्लु कहसिह द्वितीय और यगोदामा दिनीय न महाक्षत्रण की उपाणि नहीं धारण की और हमें ३२२ ने १४८ ई० तक की अविष की कोई भी क्षत्रण महाए नहीं मिलती है। ३४८ ई० से हमें पुन एक नये शासन कहनेत नृतीय की मुदाये मिलती है। यह शासक ३८० ई० तक शासन करता रहा। इनके बाद उसने मानजे सिहसेन ने महाक्षत्रण के रूप में शासन किया। उसके बाद कहनेत नृत्युप्तं १८८ ई० तक शासन करता रहा। इसका उत्तराधिकारी क्षत्रीय नृत्यीय २८८ ई० में राजनहीं पर वैठा। मूल साम्राट चटनपुन दितीय न ६से हराकर एजरात और काटियावाड के प्रदेश की मृत्य साम्राट चटनपुन दितीय न ६से हराकर एजरात और काटियावाड के प्रदेश की मृत्य साम्राट चटनपुन दितीय न ६से हराकर एजरात और काटियावाड के प्रदेश की मृत्य साम्राट चटनपुन दितीय न ६से हराकर प्रकारत और काटियावाड के प्रदेश की पुन्द साम्राट चटनपुन दितीय न इसे हराकर प्रकारत और काटियावाड के प्रदेश की पुन्द साम्राट चटनपुन स्वर्ग में प्रमुख्य साम्राट हो तक्साली स्वर्ग के स्वर्ग की सीली करवाया।

१ न्यूमिसमेटिक सप्लोमेट, पृष्ठ ४७ ६७ तथाबा० गु० ए० पृष्ठ ५७ ।

२१५ पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की वंशावली क्षहरात वश ममक नहपान (११९ से १२४ ई०) दक्षमित्रा, उषवदात (दीनिक का पुत्र)। पश्चिमी क्षत्रप वश---ग्रमभोतिक (१) चष्टन जयदामा (२) रुद्रदामा १म (१३०-१५०) (३) दामजंद १म (४) रुद्रमित १म (869-866,888-880) सत्यंदामा (५) जीवदामा (१९७) (६) रद्रसेन १म (८) दांमसेन (७) सपदामा (२००-२२२) (`२२ं२–२२३) (२२३-२२६)पृथ्वीषेण दामजंद २य वीरदामा (९) यशोदामा (१०) विजयसेन (११) दामजद ३य (२३८-२३९) (२३९-२५०) (248-244) (१२) रुद्रसेन २य (२५५-२७७) (१३) विश्वसिह (१४) मर्तदामा (२८२-२९५)

(१५) विश्वसेन (क्ष०) (२९५-३०७)

# स्वामी जीवदामा

(१६) रुद्रसिह २य (क्ष०) (३०४–३१६)

(१७) यशोदामा २य (क्ष०)

(३१६-३३२)

(१८) स्वामी रुद्रदामा २ य

( ) |

(१९) स्वामी फ्रिमेन ३य (३४८-३५१) (३६०-३७९)

ं (२०) स्वामी सिहसेन (३८२)

(२१) स्वामी रुद्रमेन ४थं

(२२) स्वामी सत्यसिंह

(२३) स्वामी रुद्रसिंह ३य (३८८)

### आठवाँ अध्याय

### सातवाहन साम्राज्य का उत्थान और पतन

सातवाहन वंश का महत्त्व---मीयोंत्तर यग में जो राजनीतिक शक्तियाँ

मारत में प्रवल हुई, उनमें सातवाहनों द्वारा स्थापित साम्राज्य कई कारणों से अधिक महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। पहला कारण यह है कि यह साम्राज्य दक्षिण भारत में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने उत्तर भारत के मौर्य साम्राज्य की परम्परा को कई प्रकार से दक्षिण भारत में सरक्षित बनाये रखा। जिस प्रकार उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य ने सर्वप्रथम सारे देश में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, उसी प्रकार सातवाहनो ने दक्षिण भारत में सबसे पुराना और पहला सा झाज्य स्थापित करते हुए इसके विभिन्न प्रदेशों को एकता के मुत्र में आबद्ध किया। दूसरा कारण इस साम्राज्य का अन्य राज्यों की तलना में सदीर्घ काल तक बना रहना है। मौर्यमा च्राज्य का शासन-काल १३७ वर्ष, शुगो का ११२ वर्ष, काण्वो का ४५ वर्ष था; किन्तु इन सबकी तुलना में सातवाहन साम्राज्य की परम्परा ४६० वर्ष तक अक्षुण्ण रूप से बनी रही। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन साढे चार शताब्दियों की सूदीर्घ अवधि में इस राज्य की सीमाओं में बडे परिवर्तन और उतार-चढाव होते रहे, इस पर मीषण विदेशी आक्रमण होते रहे, किन्तु यह इन सबका प्रतिरोध करने में समर्थ हुआ और इसने अपने लप्त बैमव और गौरव को पन प्राप्त किया। **सीपरा** कारण इस साम्राज्य द्वारा विदेशी आकामको को दक्षिण में प्रवेश करने से सफलतापर्वक रोकना है। पश्चिमी भारत में विदेशी कृषाणों के अग्रदुत और सेनानी क्षत्रपों के साथ डनका संघर्ष लगभग एक शताब्दी तक चलता रहा, किन्तु अन्त मे ये विदेशी आक्रामको का प्रतिरोध करने मे और उन्हें दक्षिण मे आगे बढने से रोकने में सफल हुए। चौथा कारण सातवाहनो द्वारा दक्षिण मे स्थापित किए गए सुशासन, समृद्धि और शान्ति के काल में विभिन्न कलाओं का अद्भुत विकास था। यह हमें कार्ले, भाजा आदि पहाडों को काटकर बनाये गए चैत्यों में और पूर्वी तट पर अमरावती आदि के स्तूपो में दिलाई देता है। **पांचवां** कारण इस साम्राज्य के शान्तिपूर्ण काल में व्यापार एवं उद्योग-धन्धों का विकास और विदेशों के साथ भारत के व्यापार में अमतपूर्व उन्नति और समदि थी। इस समय रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार अपने चरम शिखरपर पहुंच गया था। पश्चिमी तट के बन्दरगाहो से भारतीय मसाले, सुगन्धित पदार्थ, बढिया सुनी वस्त्र विदेशों को भेजे जाते थे, इनके बदले में पविचामी देशों से शराब. रोमन साम्राज्य की स्वर्ण महाएँ तथा अन्य बहुमल्य सामग्री प्रमत मात्रामें भारत आ रही थी और इसे समद्ध बना रही थी। खठा कारण इस समय प्राकृत साहित्य को सातबाहन राजाओ द्वारा प्रबल प्रोत्साहन दिया जाना है। काव्यमीमांसा के लेखक राजशेखर के मतानसार सातबाहन राजाओं ने यह नियम बना दियाचा कि उनके महलों में प्राकृत माणा का ही प्रयोग किया जाय। ै महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई एक सप्रसिद्ध रचना 'गाथा सप्तशती' है जो सातवाहन राजा हाल की कृति मानी जाती है। इस समय प्राकृत साहित्य का बढ़ा उत्कर्ष हुआ । **सातवाँ** कारण इस समय समझी व्यापार और धर्म-प्रसार की भावना के कारण विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार की प्रक्रिया का प्रोत्साहन था। सातवाहनों ने इसमें बडा सहयोग दिया। सातवाहनो का साम्राज्य तीन समद्रो मे घिरा हआ था। इसके एक राजा गौतमीपत्र सातकर्णी की माना बालश्री ने वडे अभिमानपुर्वक एक अभिलेख में लिखा है कि — ''उसके बेटेकी सेना के घोड़ों ने तीन समद्रों का पानी पिया है।" सातवाहन यग में समदी सीमाओं को लॉघ कर भारत की संस्कृति का प्रसार जाता, सुमात्रा, मलाया आदि सुवर्णभूमि के प्रदेशो में हआ, दक्षिण-पूर्वी एशिया में बहुत्तर भारत का निर्माण हुआ। इस प्रकार यह स्पण्ट है कि सातबाहनों ने प्राचीन भारत में एक बड़े गौरवंशाली साम्राज्य का निर्माण किया। इसकी धंधली स्मतियाँ पुरानी अनश्रतियो और दन्तकथाओं में पाई जाती है। बौह, जैन और बाह्मण ग्रन्थ इनका वर्णन करने हैं और इन्ही सातवाहनों के नाम पर शक सबत को शालिबाहन सबत का नाम दिया गया। शालिबाहन सातबाहन शब्द का ही एक परवर्ती ह पान्तर है।

सातवाहन बंग के इतिहास के मूलबोत—-ऐतिहानिक दृष्टि से एक महत्व-पूर्ण बंग होते हुए मी हुई हमली प्रामाणिक जानकारी देने वाले साधन बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं। सानवाहन बंग के तीम राजाओं ने दिश्य भारत के बहुत बंडे माग पर साढें बार सी बंध ते का सामन किया। किन्तु अभी उनके कार्यों पर प्रकाश हालने वाले केवल मात अभिलेख दिक्यनी पटार के पूर्वी माग से और उसीम अभिलेख हालने वाले केवल मात अभिलेख दिक्यनी पटार के पूर्वी माग से और उसीम अभिलेख

काव्यमीमांसा, पृष्ठ ५०—धूयते हि कुन्तलेषु सातवाहनो नाम राजा।
 तेन प्राकृतभाषात्मकमन्तःपुरमेवेति ।

पश्चिमी भाग से मिले हैं। इन अभिलेखों में प्राय बौद्ध धर्म के लिये दिये जाने वाले दानों का ही वर्णन मिलता है । ये सातवाहन यग के शासन-काल की महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। सातवाहन सा साज्य से सम्बद्ध पैठन. मास्की कौण्डापर आदि अनेक स्थानो की खदाई की गई है। किन्त इनसे भी अभी तक कोई उल्लेखनीय नवीन सामग्री नहीं प्राप्त हुई है। अभिलेखों के अतिरिक्त इसरा महत्वपूर्ण साधन मदाओं का है। सातवाहन वश के सबध में हमें सबसे अधिक जातकारी इसके सिक्कों से सिकी है। में सिक्के हक्किनी प्रशार से और सध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में सिले हैं। सर्वश्री कनियम, भगवानलाल इन्द्रजी, एफ० डब्ल० थामस और रैपसन जैसे सुप्रसिद्ध मद्राशास्त्रियों ने इनकी मद्राओं का गम्भीर अध्ययन करके इस वश के इतिहास की अनेक जटिल समस्याओं का समाधान किया है। तीकरा स्रोत साहित्यिक ग्रन्थ है। इनसे प्रधान स्थान पराणों की बशाबिलयों का है। आरम्भ में ये वशावलियाँ प्रामाणिक और शद्ध रही होगी. किन्त बाद में इनकी प्रतिलिपियाँ करते समय इनमें अनेक परिवर्तन होते रहे. अत. इनके पाठ निरन्तर भ्रष्ट होते गये। इसका परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान समय मे उपलब्ध पुराणो में इनके शासनकाल के बारे में तथा शासको के नामों के सम्बन्ध में बड़े सम्भीर मन-भेद है, इनका समाधान करना सरल कार्य नहीं है। अत पुराणों की प्रामाणिकता केवल उसी हद तक विश्वसनीय है जहाँ तक इनका समर्थन अभिलेखो और मदाओ की साक्षी से होता है। गणाढ्य की 'बहत्कथा' एक सातवाहन नरेश के दरबार मे लिखी गई थी, किन्तु अब उसका मुल रूप नष्ट हो चका है, कथासरित्सागर आदि पिछले ग्रन्थों में ही उसकी कुछ बाते उपलब्ध होती है। हाल के राज्यकाल की सैनिक विजयों का वर्णन करने वाले लीलावती नामक ग्रन्थ में बहुत ही कम प्रामाणिक तथ्यों का निर्देश है। सातवाहन यग का इतिहास नाना प्रकार की पेचीदा उलझानो और समस्याओं से भराहआ है। ये उलझने इस कारण और भी अधिक बढ जाती है कि पराणों में दी गई इस बझ के तीम राजाओं की नामावली में मख्या नौ से सौलहतकतथा अठारह से बार्डम तक के राजाओं के बारे में भी हमें अभी तक कुछ मी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका है। सातबाहन यग का तिथिकम एवं उदगम तथा इस वश के नाम की व्यत्पत्ति अत्यन्त विवाद-ग्रस्त प्रश्न है। यहाँ इन विवादो के विस्तार में न जाते हुए केवल ऐसे प्रश्नों और मतो का निर्देश किया जायगा जिन पर अधिकाश विदान सहमत हो चके है।

सातवाहन वंश का तिथिकम (२३५ ई० पूर्व से २२५ ई०)

सातवाहन वंश के तिविक्तम के दो प्रधान साधन पुराण और अभिलेख है। किन्तु इन दोनों में पर्योप्त मतमेद हैं। विसिन्न पुराण सातवाहन राजाओं का शासन-काल निमिन्न प्रकार से देते हैं। मत्त्र्य पुराण के अनुसार इस वंश के शासन-काल किन्तु प्रकार के प्रवाद हुए उपल के अनुसार ४५६ वर्ष, बायु पुराण के अनुसार १०० वर्ष है। अनेक विद्यानों ने पुराणों के इन विस्मय वर्षों का समन्व इस प्रकार करने का प्रयत्न किया है कि ४५० वर्ष को अविष्य त्याचा का अवाद का अवान्तर शासाओं या छोटे राजवंशों के शासनकालों के सम्मित्त योगफल को सूचित करती है, तीन सौ वर्ष की अविष्य विद्यु कर्ष से इनकी प्रधान शासा के शासन-काल का समय है। सम्य पुराण की अविष्य विद्यु कर्ष से इनकी प्रधान शासा के शासन-काल का समय है। स्वयं की अविष्य विद्यु कर्ष से इनकी प्रधान शासा के शासन-काल का समय है। स्वयं की समाप्ति की अविष्य (३५५) ई० पूर्व में मानाना पढ़ेता, क्योंकि इस बाय की समाप्ति की अविष्य कई प्रमाणों के आधारपर २२५ ई० निरिवत की गई है। यदि इस अविष को स्वी-कार किया जाय तो इस वस का शासन अशोक की मृत्यु के बार आगम्य हुआ था, ऐसा मानना पढ़ेगा। स्माय, रैप्यन, नीलकठ शास्त्रों और जायमवाल ऐमा हो। मानते है। '

किन्तु इस विषय में दूसरा पक्ष डा० हेमचन्द्र राय चौचरी तथा दिनेशचन्द्र सरकार का है। इनके मतानुसार इस बया के पहले राजा का राज्यकाल २३५ ई० पू० से नहीं अपितु इसके लगमग २०० वर्ष बाद ३० ई० पू० से जुरू हुआ था। वे अपने मत की पुष्टि तिम्निलित प्रमाणों के आचार पर करते हैं—(१) उनके मतने पुराणों के वर्णनानुसार मौर्यवशी राजाओं ने १३० वर्ष तक शामन किया, इसके बाद धुयों का शामन ११२ वर्ष तक रहा। इनके अतिम राजा देवमूनि का वय करले उनके अमारय वासुदेव ने काष्य वज की स्थापना की, इसके वार राजाओं ने ८५ वर्ष तक शासन किया। इनके अतिम राजा मुझमों को राजगदी ने हटाकर निमृत्त ने आरम्प वर्ष वार की कार्य का की स्थापना की। यदि उपर्युक्त नियम्बम को स्वीकार किया जाया नो आरम्पद्र का स्थापना भीये, पण नवा काष्य वागे के मन्मिलित शासन-काल (१३७ + ११२ + ४५) अर्थात् २९४ वर्ष के बाद हुई। मौर्यवश की स्थापना ३२४ ई० पू० में हुई वी। अल आस्प्रवंध की स्थापना की तिथि ३० ई० पू० (३२४ - २५४ ई० पू०) मानी जाती है। इसकी पुष्टि सिमृक का उन्लेख करने वाले नानाचाद,

१. स्मिय--डी० आर० भण्डारकर इं० ए०, १६१८, पृ० ६६ ।

तासिक के अभिलेकों की पुरा लिपि (Paleography) के आधार पर की वाती है। चहले विद्यान इस अभिलेकों को लिपि के आधार पर इसरी सलाव्यी ई० पू० का सम-कृत से। किन्तु जब हेलियोडोरस के बेसनगर के स्तम्मलेक के अवारों के साथ तुल्ता में नाताधाट और नासिक के अभिलेकों के अवार अधिक विकसित और काश्ये समय बाद के जर्यात् पहली सताब्दी ई० पू० के उत्तराऊं के समझे जाते हैं। इस प्रकार विद्यानों के मतानुसार सिमुक का समय ३० ई० पू० के लगमग है। यहाँ इन दोनो पक्षों में से पहले पक्ष को माना गया है तथा इस बंध का समूचा लियकम भी गोमालाचारी के अनुसार स्वीकार किया गया है, किन्तु पादिष्यिणयों में अन्य विद्यानों हारा माने जाने वाले तिथिकम का भी उल्लेख किया गया है।

सातवाहनों का मल स्थान--इनके मल स्थान के बारे में भी दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। पहला और पुराना मत यह है कि इनका मल स्थान कृष्णा और गोदावरी नदियों की निचली घाटियाँ अथवा दक्खिनी पठार का पूर्वी माग था। इस मत को विन्सेण्ट स्मिथ और डॉ॰ भण्डारकर ने प्रतिपादित किया था। स्मिथ इनकी राजधानी श्रीकाकुलम मानते थे और डॉ० मण्डारकर धान्यकटक। इस मत का प्रधान आधार आन्ध्र शब्द है। पुराणों में सातवाहन वश के लिये आन्ध्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण (७।१८) में मिलता है. वहाँ आन्ध्र जाति का उच्छेन्य पण्ड, शबर, पिलन्द तथा अन्य ऐसी दस्य जातियो के साथ हुआ है जो आर्थावर्त से बाहर निवास करती थी। इस जाति का निवास-स्थान कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियाँ थी। सोलह महाजनपदों के समय में आन्ध्र जाति पूर्वी दक्खिन के उत्तरी हिस्से में रहती थी और इसी कारण इस प्रदेश को आन्ध्र कहा जाने लगा। पुराणो में सातवाहनो को आन्ध्र राजा कहा गया है। अत आन्ध्र जाति के सुप्रसिद्ध निवास-स्थान के आधार पर यह कल्पना करना स्वामाविक था कि सातवाहनो का मल निवास-स्थान पूर्वी दक्खिन का उत्तरी हिस्सा अथवा गोदावरी और कृष्णानदीकी निचली घाटियाँ होगी। श्रीकाकुलम् और धान्यकटक इसी प्रदेश में अवस्थित है।

किन्तु बाद में कई कारणों से तथा नई लोजों से उपर्युक्त मत भ्रानितपूर्ण प्रतीत हुआ, इस बराका मूल स्थान गोदावरी नदी की उपरली घाटी अथवा दिस्खिनी पठार का पश्चिमी माग या महाराष्ट्र का प्रदेश माना जाने लगा। इस नदीन मत का समर्थन कई कारणों के आधार पर किया जाता है। यहला कारण अभिलेखीय साक्षी

१. राय चौधरी, पो० हि०, विनेशबन्द्र सरकार ए०,इं० यू० पू० पृ६५-६६।

है। सातबाहनों के अधिकांश लेख नासिक, कान्हेरी, कालीं, नानाघाट आदि पश्चिमी भारत के स्थानों से मिले हैं, ऐसे लेखों की संख्या उन्नीस है, जबकि पूर्वी दक्खिन से मिलने बाले अभिलेखों की सख्या केवल सात है। पश्चिमी घाट में कोंकण से जन्न जाने वाले एक दरें-नानामाट में आरम्भिक सातवाहन राजाओं के एक बेब-कल के अवशेष और अभिलेख मिले है। यहाँ सातवाहन राजवश से सम्बद्ध कई व्यक्तियों की मितियाँ बनी हुई थीं, इन मिलियों के नीचे उनके नाम खदे हुए थे। दर्भाग्यवश इनकी मिलियाँ नष्ट हो चकी है. केवल पैर तथा नीचे खदे हुए नाम ही बचे है। इन नामों में इस वश के सस्थापक सिमक तथा उसकी पुत्र वघ नायनिका के नाम हैं और इस बात को मुचित करते है कि इस बंश के सस्थापको का इस प्रदेश से गहरा सम्बन्ध है। नासिक से मिले दो अभिलेखों में सातवाहन वश के दूसरे राजा का उल्लेख है। आन्ध्र प्रदेश में पाये जाने वाले अमरावती स्तप पर तीसरी शताब्दी ई० पूर्व के बाद की पाँच शताब्दियों में लिखे गए अनेक अमिलेख मिलते हैं। इनमें में किसी एक लेख में भी किसी आरम्भिक सातवाहन राजा का उल्लेख नहीं है। मंदि-प्रोल के अभिलेखों में भी सातवाहनों का कोई वर्णन नहीं है। खारवेल के हाथीगम्फा अमिलेख में सातकर्णी की उपेक्षा करते हुए पश्चिम दिशा में सैनिक आक्रमण करने का उल्लेख है। यह वर्णन सातवाहन राजाओं का मुलस्थान पश्चिमी दक्खिन मानने से ही ठीक बैठता है, क्योंकि आन्ध्र देश कलिंग के दक्षिण में है।

<sup>े</sup> प्राचीन भारत में राजाओं की मृत्यु के बाद उनकों स्मृति सुरक्षित करने के लिये उनकी मृत्ति यां स्थापित करने की प्रया थी। एक राजबंद की मृत्तियां एक ही ही स्थान पर स्थापित की जाती थीं और यह स्थान देवकुत कहनाता था। मास के प्रतिसामादक की कहानी की योजना इसी प्रया पर आवारिता है।

बाहुनो का शासन नहीं था। सातवाहुन राजाओं डाय बिक्रणायव्यक्ति की उपाधि अहण करना मी इस बात को सूचित करता है। पहली सतस्त्री ईसबी में पेरिएल्स के सतानुसार दक्षिणायय का अर्थ केवल परिचमी दक्षिण अर्थात् महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रदेश में।

साहित्यक साली भी इसी मत को पुष्ट करती है। जैन साहित्य में सह बताया गया है कि सातवाहन वस की राजधानी आरम्भ से ही प्रतिष्ठान ज्यांनू आधुनिक पैठन थी। यह गोदावरी नदी के किनारें औरगाबाद जिले में है। इससे यह मुख्ति होता है कि सातवाहनों के बया का आरम्भ गोदावरी नदी की उपरंज थादी में हुआ। "आग्न प्रदेश को सातवाहनों के बया का अरम्भ गोदावरी नदी की उपरंज थादी में हुआ। "आग्न प्रदेश को सातवाहनों का मूल स्थान मानने में एक बड़ी आपत्ति यह है कि इसके अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि सातवाहन बका के पहले दो राजाओं के समय में इनके राज्य का विस्तार गोदावरी तथा हुज्या नदी के मैदानी माग से पविषम दिसा में दिसकेनी पठार की आरसे हुआ। यह इस कारण असम्बय प्रतीत होता है कि उस समय आग्न प्रदेश के उत्तर में कांज्य का विस्ताराजी पड़ोसी राज्य इस प्रकार के राज्य-विस्तार में प्रवच बावक था। अतः उपर्युक्त माक्षी के आधारपर सातवाहनों के बया का मूल स्थान महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान अथवा पैठन को मानना समृचता प्रतीत होता है।

बंश का नाम--दस वध के मूल स्थान की माति इसके नाम और अर्थ पर भी विद्वानों में पर्याप्त मनमेंद है। इसके कुछ नाम पुराणों में मिलते हैं और कुछ मुझाओं तथा अमिल्लों में। ये दोनों सर्वथा मिन्न प्रकार के नाम है। पुराणों में इस वधा के लिये तीन शब्दों का प्रयाग हुआ है— (१) अन्छ या आन्छ, (२) अन्छ आतीय या आन्छ सुजतीय, (३) अन्छ मुखा है सम्मयत, आन्छ प्रदेश में इनका हासन होने के

१. भण्डारकर द्वारा बान्यकटक को राजधानी मानने की कल्पना नासिक अभिनेल के एक आनुसानिक पाठ के आधार पर की गई है, अत इसे प्राथा- पिक नहीं माना जा सकता है। फेन्च विद्वान् सेनार्टने भण्डारकर के इस सत के नाति माना जा सकता है। फिन्च विद्वान्त सेनार्टन में अधिकाकुलम् को सातवाहनों की राजधानी १२वीं शतास्वी के एक तेलगू पंच के आधार पर मानी है। इसकी प्रामाणिकता संविध्य है।

२ बायु पुराण शर्टशश्चन—अन्घा भोश्यन्ति बसुधां शते द्वे च शतन्त्र्य हो। मत्स्य पुराण २०२।१६—एकोर्नावशति होते घान्ध्रा भोश्यन्ति वै महीम् । तेषां वर्ष-शतानि स्युक्तस्वारि वस्टिरेव च । आन्ध्राणां संस्थिता राज्ये तेषां भूत्यान्यये नृपाः ॥

कारण पुराणों ने इनके बंश को आन्ध्र कहा है। आन्ध्र शब्द प्राचीन साहित्य में जाति एवं देशवानकदोगों ही है। इस्स्त्र प्राचान के वालिपरक अर्थ पर बल देने के लिये इस्त्रें बान्ध्र प्राचीन कहा है। इस तिवय में इस सम्मावना का पहले उल्लेख किया जा नुका है कि जब इन राजाओं ने आन्ध्र देश जीता, उस समय में वे आन्ध्र राजा कहलाने लगे और पुराण-लेखकों ने इस समुचे वश का नाम आन्ध्र रख दिया। इस कारण इस वश के ऐसे पुराने राजा भी आन्ध्र कहें गये, जिनका आन्ध्र देश से कोई सम्बन्ध्य नहीं रहा था। इसके साथ जातीय दृष्टि से इस बात को भी सम्मावना प्रतीत होती है कि मूलजः ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले से, किन्तु बाद में उनमें आन्ध्र या प्रविच एक सत्त का भी सम्मावण इस या। यह बात कर्नाटक के बेल्लारी किन्ते से पाप गए एक सातवाइन अभिलेख से स्पष्ट होती है। इसमें इस प्रदेश को सातवाहानों का मूल अभिन्य (सातवाहनिहार) कहा गया है।

बान्ध सब्द की एक नवीन व्याख्या श्री बोगलेकर महोदय ने की है। उनके मतानुसार सातवाहनों का नाम बान्ध्र इसिलए नहीं पड़ा कि वे आधुनिक काल में अगन्न को नविष्ठ है से तिवासी थे, बिल्ज उनका नाम बान्ध्र इसिलए पढ़ा कि वे पूना जिले में बहुने वाली आग्न नामक नदी की षाटी के निवासी थे। ' आज मी पूना जिले में बहुने वाली आग्न नामक नदी की षाटी के निवासी थे। ' आज मी पूना जिले के खेड़ ताल्लुका में आग्न लोग रहते हैं। यह स्थान आग्न प्रति के पाटी से दूर नहीं है। पुराने अगाने में ऐसे उदाहरणों की कभी नहीं है, जिनमें नदी के नाम रजाति को नाम रखाय नहीं। उदाहरणों में सरस्वती नदी की घाटी में रहने वो के साह्या सारदवा और सरस्वती नदी की पाटी में रहने वो को सरद्यागीण कहलाये। श्री ओगलेकर का गह मत है कि पूना की आग्न घाटी में रहने वाले अग्न मों ने अन्य अनेक जातियो—महामोज, महारठी, पैतनिक, पुलिन्द, पुण्ड, सबर आदि जातियो के समय सम नी जातियो थी, अन सातवाहनों ने अपने को नव-नर-स्वाभी कहा है (पाइडेल) यहा का अमिलेल सब्या—३)। मथनतालाल उद्धानी के मतानुसार नव-मर-स्वाभी कहा है (पाइडेल) यहा का अमिलेल सब्या—३)। मथनतालाल उद्धानी के मतानुसार नव-मर-स्वाभी कहा है । किन्तु ओगलेकर ने इसका अर्थ नी जातियो सातवा

<sup>.</sup> भागवत पु० १२:१।२२—गां भोध्यत्य-ध्रजातीयाः कञ्चितकालमस्तमा । विश्तु पु० ४।२४।४०—एवमेते त्रिज्ञाञ्चत्वारि शतानि वद्पंचाशवधिकानि पृथिवीं भोध्यन्ति आन्ध्रभूत्याः ।

व. जोगलेकर—एनल्स आफ भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीब्यूट, भाग
 २६, पुष्ठ २०३।

से बना हुआ नवराष्ट्र या महाराष्ट्र किया है। उनके मतानुसार आन्ध्रों ने आन्ध्र धादी से मैदानी मात्र में प्रवेश किया। वे काली, वेबसा होते हुए सहाप्ति को पार करके कोकण तथा अपरान्त में आये और कालान्तर में अपनी विजयों से वे सम्पूर्ण दिख्या-प्रवामी कर यथे। उनका मूल अभिजन पूना को आन्ध्र नदी की घादी थी, अत पुराणी में उन्हें आन्ध्र कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि इनका आरम्भ में वर्तमान आन्ध्र प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं था।

बान्ध्रमृत्य शब्द के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मतमेद है। आन्ध्रमृत्य का स्वामाविक अर्थ षष्टी-तत्पुरुष समास के अनुसार श्री सुकथणकर महोदय ने आन्ध्र का मृत्य किया है। उनकी इस मान्यता के अनुसार इस शब्द का प्रयोग शुगमृत्य की माँति हजा है। किन्तु श्री गोपालाचारी के मतानसार यहा वष्ठी-तत्पुरुष के स्थान पर कर्मवारय समास है, और इसका अर्थ मृत्य का कार्य करने वाले आन्ध्र (आन्ध्र-श्वासौ मृत्य, आन्ध्र-मृत्य) है। उनके मतानुसार अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि आन्ध्र प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। किन्तु उनमे इस शब्द का जिस ढग से उल्लेख हैं उससे यह प्रतीत होता है कि आन्ध्रों को अपने प्रदेश के शासन में पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। अशोव के शिलालेखों में यवनों को भी भारत के उत्तर-पश्चिम की एक पथक जाति बताया गया है। किन्त गिरनार के अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक के समय में सराष्ट्र का शासक एक यवन त्यारक था। भौयों के समय में सम्मवत आन्ध्रजातीय कुलीन व्यक्ति राजकुमार भी इसी प्रकार उनकी सेवामें सलग्न होगे अत उन्ह आरम्म में मौयों का सेवक होने के नारण आन्ध्रमुख का नाम दिया गया। श्री गोपालाचारी के मतानुसार मौर्य साम्राज्य का विघटन होने पर इस प्रकार के आन्ध्रमत्य पश्चिमी मारत के शासक रहे होगे। जब उन्होंने केन्द्रीय शक्ति को निर्बल होते देखा तो इस प्रदेश में उन्होंने अपनी स्व-तन्त्र राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, क्योंकि यहां का प्रान्तीय शासक होने के कारण उन्हेइसमें बडी सुविधा थी।

यह बात उल्लेखनीय है कि पुराणों में इस बंध के लिए केवल आन्ध्र शब्द बा ही प्रयोग हुआ है और अमिलेलों में सातवाहन शब्द का। अमिलेला के अतिरिक्त बाणमह के 'हंपंचरित तथा सोगदेव के लेखागरिस्तागर में भी सातवाहन नाम का प्रयोग मिलता है। किन्तु वास्त्रायन के कामसूत्र में इसे तालव्य द्या बाला शब्द माना गया है। औ रामकुल्ण गोगाल पण्डारकर महोदय ने वातवाहन को ही शुद्ध माना है। पैरसन और राय चीवरी भी ऐसा ही मानते है, किन्तु श्री गोपालाचारी ने विभिन्न प्रमाणों के आधारपर दल्य 'स बाले सातवाहन को ही शुद्ध माना है।

सातबाहन शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। प्राचीन लेखको ने इस विषय में दो प्रकार के मत प्रकट किए थे-(१) पहला मत कथासरित्सागर का है। इसके अनसार सात नामक यक्ष को अपनी सवारी (वाहन) बनाने वाले को सातबाहन कहा गया है। यह शब्द मेघवाहन, बभ्रवाहन आदि शब्दों की माँति गढ़ लिया गया प्रतीत होता है। (२) दूसरा मत जिनप्रमसूरि नामक जैन सामुका है। इसने इस शब्द की व्याख्या करते हुए चौदहवी शताब्दी ईसवी में यह कहा था कि सात शब्द दान का अर्थ देने वाली एक घातु से बना है, इसलिए सातवाहन उसे कहते हैं जिसके द्वारा बाहनों का दान किया जाय। श्री गोपालाचारी के मतानसार यह व्याख्या सर्वथा कल्पित और गढी हुई प्रतीत होती है। आधृतिक विद्वानो ने भी सातवाहन की विभिन्न व्याख्याये की हैं। पहली व्याख्या प्रिजलस्की की है। इसने सात शब्द को मुण्डा भाषा के अश्ववाची सादम शब्द से तथा वाहन को पुत्रवाची हपन से निकालते हुए इसका अर्थ अध्व का पृत्र अर्थात् अध्वमेघ यज्ञ में पटरानी तया यज्ञ के अरव से उत्पन्न पुत्र माना है। किन्तु प्रिजलस्की की यह व्याख्या नितान्त भ्रमपूर्ण एव काल्पनिक प्रतीत होती है। इतिहास में अनेक क्षत्रिय राजाओ द्वारा अक्वमेघ करने के वर्णन मिलते हैं, किन्तु कही भी उनके पुत्रो का नाम सातवाहन नहीं मिलता है। दूसरी व्याख्या बारनेट और जायसवाल की है। वे इस शब्द का सम्बन्ध अशोक के अमिलेखों के **सतिवपुत्त** शब्द से जोडते हैं। विन्तु यह मत मी विद्वानो को मान्य नहीं प्रतीत हुआ है। तीसरी व्याल्या श्री गोपालाचारी की है। इनके मतानुसार सातवाहन शब्द का अर्थ है---जिसने वाहन प्राप्त कर लिया है। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि मानवाहन शब्द का प्रयोग पहले ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया जिसने अपने कार्यों स मौर्यों से सेना में उच्च पद . प्राप्त कर लियाथा। इस व्याख्याका समर्थन वे पूराणा के उपर्युक्त आन्ध्रमस्य शब्द से करते हैं। सातवाहन पहले मौयों के सबक थे उन्हाने अपने बीरतापूर्ण कार्यों से मौर्य राजाओं की सेवा में उच्च स्थान प्राप्त किया और बाद में उनकी शक्ति

१ भण्डारकर-अर्लीहिस्टरी आफ डक्कन, पष्ठ ६६।

२ गोपालाचारी---अर्लो हिस्ट्री आफ दो ब्रान्ध्र कन्ट्रो, पृष्ठ ३०।

क्षीण होने पर उन्होंने अपने साझान्य की स्थापना की। भी जोपलेकर ने सातसाहत की सप्तसाहन का अपभंध माना है। उनके सतानुसार सप्तसाहन सूर्य का नाम
है। स्कन्यपुराण के काशीक्यर में सूर्य के हर मा नाम के ध्यास्था करते हुए सह कहा
गया है कि उसका रस सात अस्वों से खीचा जाता है और ये सप्ताह के सात
हितों के प्रतीक हैं। अतः सातवाहन सब्द सूर्यवंशी नरेश का नाम प्रतीत होता है।
प्राचीन मारत में सात अस्वों से युक्त सूर्य की अनेक मृतियाँ पाई जाती है। दक्षिण
मंद्रपंत्रीय राजाबों के अनेक प्रताण पिलते हैं। श्री जोपलेकर ने इन सब प्रमाणों का
विस्तृत वर्णन किया है। उनके मतानुसार सातवाहनों की मुहाओं पर अंकित
उज्जियनी का चिह्न सूर्य का प्रतीक है। अदः सातवाहन को सूर्यवाची सप्तबाहन
का ही क्यान्तर मानना चाहिये। साहिरियक बन्यों में सातवाहन के निम्नालिखित
अन्य क्ष्म पिनते हैं—शालिजाहन, साताहन, सालाहन की रहाल।

सातक र्णी-सातवाहन के अतिरिक्त अभिलेखो और मुद्राओं में इस वंश के राजाओ ने सातकणीं शब्द का भी प्रयोग किया है। इसका प्रयोग विशुद्ध रूप में तथा गौतमीपुत्र, वासिष्ठीपुत्र आदि मातृपरक नामों के साथ मिलता है। कुछ लेखक इसे तालव्य मानते हुए शातकर्णी के रूप में लिखते हैं। किन्तु रुद्र-दामा के गिरनार अमिलेख, कान्हेरी के अमिलेख तथा शान्तिवर्मा के तालगुण्डा अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि इसका शुद्ध रूप दन्त्य वर्णवाला सातकर्णी ही है। इसकी व्यत्पत्ति प्रिजिल्स्की ( Pryzyluski ) ने मुण्डा भाषा के अस्ववाची सादाम तथा पुत्रवाची कोन शब्द से की है। किन्तू यह बड़ी क्लिप्ट कल्पना प्रतीत होती है। तमिल के प्राचीन ग्रन्थ शिलप्पदिकारम में इसकी मनोरंजक व्यत्पत्ति करते हुए इसका अर्थ सौ कानों वाला किया गया है। श्री जोगलेकर ने कर्णी का अर्थ बाण या सूर्य की किरण करते हुए यह बताया है कि सात बाणो या सात किरणो का अभिप्राय यहाँ सूर्य की सात किरणों से है। ऋग्वेद में सूर्य की सात किरणों का वर्णन किया गया है और यजर्वेद के तैतिरीय आरण्यक में सूर्य के उपासक की सप्त-कर्ण कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि सूर्य का उपासक होने के कारण सातबाहनों ने यह नाम ग्रहण किया। किन्तु इस व्याख्या को पुष्ट करने के लिये अभी अन्य प्रमाणो की मी आवश्यकता है।

१. गोपानाचारी---प्रली हिस्ट्री आफ वी आन्छ्र कन्ट्री, पु० ३०-३१।

२. ए० त० क्यो० रि० ई० भाग २७, पुष्ठ २४४।

कारित—सातवाहनों के वर्ण और जाति के सम्बन्ध में मी विद्यानों ने वहां कहाणोह किया है। भी एम चौमरी तथा कुछ अन्य विद्यान सातवाहनों को बाह्यण मानते हैं। 'द्राविचारपुत्ता किया में सातवाहनों को बाह्यण मानते हैं। 'द्राविचारपुत्ता किया है। नातिक अमिलेस में गोतवीपुत्र सातवर्षी को एक बहुएया (एक बाह्यण) तथा क्रतीयवयत्यान-मदनस, (अत्रियदर्पमानमर्थक) अपनि अमिलेस में मीतवीपुत्र कार्यकर्णी के अपनार प्रतिया कार्यकर्णी के वाचार प्रतिया विद्यान सित्य कार्यकर्णी के अपनार एक सावार एक बाह्यण है। कित्तु और रामकृष्ण गोपाल क्ष्यां कर से प्रतिया कार्यकर्णी के प्रतिया होगा है। कित्तु और रामकृष्ण गोपाल क्ष्यात्मकर ने इन सब्दों की व्यावस्था हुसरे डग से की है। उनके मतानुसार 'एकब्रह्मण' का अर्थ ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक है। अत इनका बाह्मण होना निविचाद नहीं प्रतित होता है। सार्यम्भिक सातवाहन राज्य का विस्तार एवं समुत्ति का पुण (लगभग

६३५ ई० पू० से ५० ई०)
सिमुक (अमिक्क), समभ्य २३५ से २१२ ई० पू०—पुराणों में सातवाहत वंशी राजाओं की सुदीर्थ परभरा को आरम्भ करने का श्रेय राजा सिमुक को दिया गया है। इसके विषय में यह कहा गया हैं कि सिमुक काल्यायनों और मुमर्म पर हमनों करेगा और तुमों की शक्ति का पूर्ण करने बिच्य के करने इस पृथ्वी का उपनों करेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिमुक सातवाहत वंश का सत्थापक था। पुराणों में उसका नाम कई रूपों में मिलता है। मत्त्य पुराण के मतानुसार इसका नाम शिवुक था। बायु पुराण तथा बहायड पुराण इसे सिन्युक बताते हैं। किन्तु अधिकाश पुराणों में इसका नाम सिमुक है। सभी पुराण उसके तेईस वर्ष तक राज्य करने का वर्ण का करने का वर्ण करने करने करने हैं। स्वत्य में मेंन है कि उसने अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार की शि। श्री गोपाळाचारी की यह कल्पना है कि सीर्य साम्राज्य के

राय चौधरी---पो० हि० ए० इ०, पृष्ठ ४१४।

२. भण्डारकर---ए० इं० भाग २२ पृष्ठ ३२।

वे. मत्स्य पुराण २७२**।**१---

काण्यायनास्ततो भूषा सुशर्माण प्रसहाताम् । शृङ्गानाञ्चीय यण्ड्रेय सत्यायियास्तु बलीयसः ॥ भागवत १—२।१।२२ । हत्या काण्यं सुशर्मास्तु तद्भूत्यो वृषको बक्तो ।

विरुद्ध पर्यक्त में सिमुक ने परिवसी मारत के कुछ प्रतापी सामन्तो, रिठको और मोजो का समर्थन प्राप्त किया। ये भी उसके समान पहले मीये वश के राजसे सक हो। इसके सहगोग से उसने नृत्यों भी उसके समान पहले मीये वश के राजसे सक हो। इसके सहयोग से उसके सहयोग से निकार के महाराह की उपाधि से मम्मानित किया और इनके साथ वैवा- हिक सम्बन्ध मी स्थापित किए। परण्ड वश के कारिम्मक राज्ञाओं ने कुन्तल के चृदु राजाओं के साथ मैंनी सम्बन्ध स्थापित करते हुए ठीक इसी पद्धति से अपने राज्य का विकार हिक सम्बन्ध से सम्बन्ध स्थापित करते हुए ठीक इसी पद्धति से अपने राज्य का विकार हिम खेना कुन्तियों के अनुसार उसने जैन मिदिनों भी राज्य विदेशों के किया मार्थ सम्बन्ध करना कि हो औन बनुश्रीतयों के अनुसार उसने जैन मिदिनों भी रोज विदेशों के किया पाया था। यह मम्मवत का शांकिशाली सम्बन्धाया का समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया था। जैन कथानकों के अनुसार मिमुन अपने शांसन-नाल के अनितम वर्षों में दुष्ट एव कूर हो गया था सम्मवत वह जैनों की अपेका वौदों से अधिक उदार व्यवहार करने लगा था, अर्थ उसे मार डाला गया। नाना- धार की गुहा में जिन स्थावियों के मूर्तियाँ वनाई गई थी उनमें सिमुक की मी मूर्ति थी। किन्तु अब इप्राध्यका यह नद रही चकी है।

करह, (हुच्या) ११२-१६५ ई० यू०--मिमुक के बाद उसका छोटा माई वण्ड या कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। शायर मिमुक का पुत्र पिता की मृष्यु के समय इतनी छोटी आयु शाया कि उसमे नशीन राज्य को सेमालने की क्षमता नहीं थी। इसके कुत्रकव्य कृष्ण के समय में उसके राज्य वा परिचम में नासिक तक विकास हुआ। उसके महामाय्य ने बीढ़ मिसुओ के निवास के लिये एक गृहा का निर्माण करवाया। महामाय्य सौर्य काल के प्रशासन से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले अधिकारी थे। इतना इसस उल्लेख इस बात को सूचित करता है कि सातवाहनों ने सोर्यों की शासन-व्यवस्था का जारी रखा था। नासिक की गृकाओ में यह सबसे प्राचीन समझी जाती है।

सातकर्सी प्रयम (स्वयमा १६४-१६५ ई० पूर्व) — यह सातवाहन की उपाधि और श्री के सम्मानवाची पद को धारण करने वाला पहला राजा था। पुराणो के मता-नुसार यह कृष्ण का जड़का था। नानाघाट के अभिलेल तथा वही बनी मृतियों के नामों के अध्ययन से सातकर्जी के शासन पर बहुत मनोरजक प्रकाश पड़ता है। उसकी रानी का नाम नायनिका (नायनिंग) था। यह महारिक व्यक्तियों की कन्या थी। इसके पाँच पुत्र (कुमार) माय, वेदिसिरि, सतीसिरि, हकुसिरि और सात-

बाहुन थे। सातकर्णी ने पश्चिमी मालवा और इसके दक्षिण में अनुप (नर्मदा घाटी) और विदर्भ के प्रदेश जीते। इस समय उत्तर मारत पर युनानियों के आक्रमणों के कारण बड़ी अव्यवस्था थी। इससे सातकणीं को उत्तर मारत मे राज्य-विस्तार का स्वर्ण अवसर मिल गया। अपनी विजयो की स्मृति को सुरक्षित बनाने के लिए इस राजा ने अने कथज किए। नागनिकाने नानाधाट के अपने गहालेख में इन यज्ञों का विस्तार से वर्णन किया है। उसने दो अव्वमेघ और एक राजसूय यज्ञ करके सम्राट का पद प्राप्त किया और दक्षिणापयपति (विजनपठपति) तथा अप्रतिहत-चक्र की उपाधियाँ धारण करते हुए निम्नलिखित अन्य यज्ञ भी किये--अन्याधेय, अन्वारम्भणीय, गवा-मयन, मगल दशरात्र, आप्तोर्थाम, आंगिरसत्रिरात्र, अक्रिगरसामयन, मार्गत्रिरात्र, छन्दो-गपवमान, त्रिरात्र, त्रयोदशरात्र, दशरात्र । इन यक्तो के किये जाने से यह सचित होता है कि इस समय दक्षिण में यज्ञ-प्रधान वैदिक धर्म का ठीक वैसा ही पुनरूत्थान हुआ, जैसाउत्तरमारत मे पुष्यमित्र शक्ष्य के समय हुआ। या। इत्यज्ञों में बहुत बढी माश्रा में गौओ आदि के दान का वर्णन है। नागनिका के इस लेख के अनसार राजा ने इन यको में बयालीस हजार सात सी गौथे, एक हजार घोडे, सजरह रजत पात्र, एक रथ और अडमठ हजार कार्षापण दान किये थे। इतनी प्रमत मात्रा में मद्राओं का दान करना न केवल उसकी सैनिक विजयो का परिणाम था अपित यह उसकी विजयो से उत्पन्न होने वाले शान्तिपर्णशासन में पनपने वाली आर्थिक समृद्धिकों भी सुचित करता है। बहलर ने यह कल्पना की थी किये यज्ञ रानी नागनिका ने राजा की मत्य के बाद किये थे। किन्तु वैदिक परम्परा के अनुसार यज्ञ पति-पत्नी द्वारा सम्पन्न होता है और स्त्रियों को अकेले यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। अत बहलर की यह कल्पना समीचीन नहीं प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सातकर्णों का आफ्रान काल बहत लम्बानही था, सम्मवत किसी यद्ध में उसकी मत्य हो गई। इस समय उसके दोनो पुत्र वेदिमिरि और सतीसिरि छोटी आयु के थे, अन. उनकी माता नागनिका अपने पिता महारिठ त्रनकियरों की सहायता से शासन करती रही। उसने पैठन से कल्याण जाने वाले मार्गकी एक मजिल बनने वाले स्थान-नानाघाट की एक गफा में इस बश के सम्थापक सिमक, सातकर्णी, नायनिका और पाँच राज-कमारो की मतियाँ खदवाई।

सातकार्णी क्षितीय (लगभग १६६ से १२१ ई० पूर्व) —पुराणो के अनुसार सातवाहन वंश में सबसे अधिक रूप्ये समय तक इसने शासन किया। श्री गोपाला-चारी के मतानुसार हायीम्पुफा और मिलसा के अभिलेखों में वर्णित सातकामनी सम्बद्धाः यही सातकणी है। मिलसा के लेल में यह बताया गया है कि श्रीसात-कर्जी के समय में काम करने वाले शितिस्यों के मुलिया वासिष्ठीपुत्र आनन्द ने यह दान दिवा है। पूर्वी मालवा से प्राप्त होने वाले तथा परिवमी-दिवल में कुछ सिक्कों पर रुणी सातकणिया का लेल मिलला है। इतसे कुछ पर मिह के तथा कुछ पर सूंड ऊपर उठाये हाथी के चित्र बने हुए हैं। पुरालिप-शास्त्र के आचार पर में सिक्के सातकणी दित्रीय के समझे जाते है। यदि यह सत्य हो तो पूर्वी मालवा पर सातकणी का प्रमुख्य मानना पडेगा। उमने यह प्रदेश पुष्पिम के उत्तरा-

पुराणों के मतानुसार सातकर्यों दितीय का उत्तराधिकारी सम्मोदर था। सम्मवत. तीवें के दो वर्गाकार सिक्केडसी राजा द्वारा बनवाये गये थे। इन सिक्कों के पुरोसाग पर सुड़ उठाये हाथी बना हुआ है और श्री-श्री सावबाह (नस्त) का लेव है। पुरुष्ट मागपर उज्जयिनी की मुद्राओं के विशेष चिद्रा बने हुए हैं सम्बोदर का पुत्र नीवें का सिक्का पाया गया है। सभी पुराण इसका शासन-काल बारह वर्ष बताते हैं।

आपीलक के बाद सातवाहन वंश का अन्ययुग प्रारम्भ होता है। हमे इस वश के आठवे राजा से सत्रहवे राजा तक का कोई ज्ञान नहीं है।

हाल (लगमग २० से २४ ई०)—-पांच वर्ष की अख्यल्य अवधि के लिए गासन करने वाला यह इस वस का सम्भवत. एक अतीव प्रसिद्ध राजा है। यदि सात-कर्णी प्रथम अपनी विषयों के कारण अवाधारण महत्त्व रखता है तो हाल की क्यांति प्रधान कथ में उसकी सुप्रसिद्ध काल्यकृति गांधासप्तवाती पर आधारित है। उसका उल्लेख पुराणों, सप्तवती, लीलावह, अविधानीचनामणि और देशी नाममाला में है। हेमचन्द्र ने हाल को मातवाहन का ही एक रूप माना है।

हाल के समय में प्राकृत साहित्य का विकास अपने, चरम शिवार पर पहुच पर्याचा। यह तीन शत्राधियों को विजय, राज्य-विकार और व्यापारिक समृद्धि का परिणाम था। सातवाहन राजाओं ने अपने राज्याअय से महाराष्ट्री शाकृत को प्रजल प्रोत्साहत दिया, कियों ने इसमें अनेक सुन्दर रचनाये की। इस समय की सर्वोत्तम रचना आर्याछन्द में लिखे हुए सात सी थू गार-यरक पद्यों का गांथासन्त्रधाती नामक समृद्द है। इस मन्य की रचना का प्रेय राजा हाल को दिया जाता है। किन्तु अब अधिकाश विहान यह मानते हैं कि हाल से पहले कवि वरसल ने एक ऐसा संग्रह किया था। हाल ने इसी सन्नद को परिष्कृत और परिमाजिय किया। इसने बाद में मी अनेक संकी वन और परिवर्षन होते रहे, किन्तु इसमें कोई मन्देह नहीं कि मुलक्ष्प में इसका अधि-काश माग पहली शताब्दी ईसबी का है। मेरुतुग ने प्रबन्धविन्तामणि में यह बताया है कि सातबाहन ने स्वयमेव बड़े परिश्रम संगायाओं का सकलन किया था और चारगाथाओं के लिये चारकरोड स्वर्णमुद्राये प्रदान की थी। सप्तशती ने न केवल प्राक्तन साहित्य पर अपित परवर्ती संस्कृत साहित्य परभी गृहरा प्रभाव डाला । इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण रचना गुणाइय की बृहत्कथा है। नवम शताब्दी के एव शिला-लेख से हमें गणाइय के प्राकृत साथा के प्रेम का परिचय मिलता है और ग्यारहर्वी शताब्दी की एक साहित्यिक अनुश्रृति के अनुसार गुणाइय सातवाहन राजा का मंत्री था। गणाइस की यह कृति चिरवाल से भारत भे कथा साहित्य का एव प्रधान प्रेरणा स्रोत बनी रही। इस समय दुर्माग्यवश यह प्रन्थ हम उपलब्ध नहीं होता है। केवल इसके कछ पदा हेमचन्द्र के प्राकृत व्यावरण में उद्धरणा ने रूप में ही मिलते हैं। यह पैशाची प्राकृत में लिखी गई थी। कीथ इस विन्ध्य प्रदेश की बाली समझता है किन्त ग्रियर्सन इसका सम्बन्ध कश्मीर से ओड़ता है। कुछ विद्वान इस ग्रन्थ में बताये गए मगोल तथा बनानी कारीगरो और कजाकारा के उठेख के आबार पर इसका सम्बन्ध उत्तर पश्चिमी मारत से जोडते है किन्तु दक्का के पश्चिमी प्रदेश में व्यापा-रिक एव अन्य प्रयोजनो बा पह ठी शताब्दी ईमनी पूर्व म यनानी (यवन ) जाग बहत बड़ी मात्रा में आने रहते था। पैजाची भागा का इनके साथ सम्बन्ध हो सकता है। बाद में बहत्कथा के आधार पर मजस्त्रामी न बहत्कथा इलोक सम्रह क्षमेनद्र न बहत्कथा सजरी तथा सामदेव न कथासरित्सागर लिखे। इनमें पहला सकलन आठवी शताब्दी में बहत्कथा के एक नेपाली रूपान्तर के आधारपरिवयागयाथा लमका कड़मीरी रूपास्तर क्षमेन्द्र और सोमदेव की रचनाओं वा मल स्नात था।

हाल ने शामत-भाज में कुछ सैनिक घटनायों भी हुई। लीलावर्ड नामक प्राकृत रूप्य महत्तका व्यान है। हमये अनुसार हाल क प्रधान तेनापित विजयानद ने श्रीलका पर विजय प्राप्त की वर्तों से लीटते हुए मप्ततादावरीभीम्म नामक स्थान पर पहाब हाला बहां उस लेवा में राजा में नेग्स्य-प्रत्मी से उत्पर्ध लीलावती नामक बन्या के वारे में सब बाते जात हुई और यह पता लगा कि वह कन्या यही एकती है। राजधानी में लीटकर नेनापित न सब बाते हाल की सुनार राजा में हस स्थान पर चढ़ाई कर राक्षस श्रीख्यान नामक करणे लीलावती से विवाह विश्वा । इस स्थान पर चढ़ाई कर राक्षस श्रीख्यान नामक करले लीलावती से विवाह विश्वा । इस स्थान पर चढ़ाई कर राक्षस श्रीख्यान नामक करले लीलावती से विवाह विश्वा । इस स्थान पर चढ़ाई कर राक्षस श्रीख्यान नामक करले लीलावती से विवाह विश्वा । इस उपस्थान में हिताम का तत्त्व हनता ही सालम श्रीप्त है कर समें हता के प्रदेश में किये पए किसी सैनिक स्थाकन की ए विवाद का वर्षण हुं।

क्षत्रपा का आक्रमण तथा सातवाहन वश की अवनति

तीन शताब्दियों के राज्य-विस्तार आर्थिक समद्धि और उन्नति के बाद पहली शताब्दी ईसवी में सातवाहन राज्य को बरे दिन देखने पड़े। पश्चिमी क्षत्रपों के विदेशी आक्रमणों से आधी शताब्दी तक यह राज्य दबा रहा। दसी समय उत्तरी मारत में कषाणो की प्रभता विस्तीण हो रही थी। क्षहरात वश के पश्चिमी क्षत्रप इस समय जलार की ओर से दक्षिण की ओर बढ़ रहेथे। इनके बारे में यह कल्पना की जाती है कि ये विदेशों से आने वाली जातियाँ थी। इन्होंने सर्वप्रथम पाञ्चमी राजपताना गजरात काटियावाड में अपनी शासनसत्ता सददकी। इसके बाद मातवाहन साम्राज्य के पर्वी और पश्चिमी मालवा के प्रदेश शीने इसके पश्चात ये दक्षिण की ओर उत्तरी कोकण (अपरान्त) तथा सातवाहन साम्राज्य के केन्द्रस्थल उत्तरी महाराष्ट्र की ओर बढ़े और उन्होन दक्षिणी महाराष्ट्र में वनवासी (वैजयन्ती) के प्रदेश की पदाकान्त किया। क्षत्रपा के हमला से बहुत पहुरे बनानी (यवन) सौराष्ट्र और अपरान्त के प्रदेश में बस चके थे। पना जिल के कार्ला गहा के लेखों से यह प्रतीत होता है कि ये यवन बौद्ध धर्म को स्वीकार करके पणरूपेण मारतीय बन गय थे। सम्मवत इन यवनान विदेशी आकामका का स्वागत किया और उन्हें कछ सहायता भी दी। यह कल्पना इस बात से पष्ट होती है कि गौतमीपत्र मातकर्णी ने यवनो के सहार पर विशष रूप से बठ देते हुए सातवाहन वश के पुनरुद्धार का वणन किया है। यदि क्षत्रपा को यवना वा सहयोग न मिठा होता तो गौतमीपुत्र को इनका विस्वस करने की कोई विशय आवश्यकता न हाती और उसकी माता उसे शक यवन पहरुव जानियों का विष्वसक (स**क-यवन पहलव निसदनस**) न कहनी। क्षहरात क्षत्रपो के आक्रमण सम्भवत उत्तर भारत में कृषाण शक्ति के विस्तार का परिणाम थे। इस विस्तार के कारण उत्तर मारत के शव राजा अपन राज्य के लिये नये प्रदेश को ढढन को विवश हो रहे थे अथवा बुषाण राजा उन्हे अपनी ओर से नये प्रदेश जीतने को प्रेरित कर रहेथ। पेरिप्लस ने यह जिल्ला है कि मिन्ध नदी के डल्टा (महाने) से काठियाबाड तक के प्रदेशों (Indoscvilua ) म पार्थियन राजकमारी के आपसी झगड़ा के कारण शव आत्रमण हुए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और जातीय विदेष की मावना के कारण सातवाहन क्षत्रप सघष म तीवता आई। क्षहरात बड़ा का पहला अज्ञात शासक रूमक है। इसकी मद्राय हमें प्रधान रूप से गजरात और काठिया बाड के समद्रतटीय प्रदेशा से ही मित्री हैं। उसका उत्तराधिकारी नहपान था। इसके सिक्के और अभिलेख प्रभत मात्रा में उपलब्ध हुए है। सिक्को पर उसकी उपाधि राजा और अभिलेखों में क्षत्रप तथा महाक्षत्रप है। इसके लेख उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक, कालि और जुलर से मिठे है। उसके दामाद उपबदात द्वारा उत्तरी और दक्षिणी मारत के विभिन्न स्थानों में दान करने के अनेक उल्लेख मिलते है। ये सब तथ्य इस बात को सचित करते है कि क्षत्रप मातवाहनों के प्रदेश पर निरन्तर अपना अधिकार बढाते जा .. रहे थे। पेरिप्लस के विवरण में इस सम्बर्ध की ध्यली सी झौंकी पाई जाती है, क्योंकि उसने यह लिखा है कि जब मस्वानस (नहपान) के राज्य का संघर्ष एरियका (अपरान्त) के राज्य के साथ हुआ तो कल्याण के बन्दरगाह की ओर जाने वाले युनानी जहाजो को बरीगाजा (मग्केच्छ-भरकच्छ) की आर ठे जाया जान ठगा। श्री जायमबाल न एक जैन ग्रन्थ के आधार पर बच्छ को नहपान की राजशानी माना है। नहपान के इक्तालीस बयालीस और छियारीस (४१४२४६) सबतो नी सस्या बाले तीन अभिलेख मिठते है। बिदानामें इस बात पर प्रवट मतमेट है कि ये सख्याये नद्रपान के शासन काठ के वर्षों को सचित अरती हैं विक्रम सवत को बताती है या शक सबत को। अन नहपान की तिथि बडी विवादग्रस्त है। किन्तु इस विषयामें जोगलधेस्बी नामक स्थान से मिली हुई १३२५० मदाआ की निर्दि इस पर सन्दर प्रकाश डालती है। इस निधि के नहपान वाले नौ हजार सिक्को पर गौतमीपत्र ने पन अपना ठप्पा लगवाया है। बननी अधिक मात्रा म नहपान के सिकरो का गौतमीपत्र द्वारा पनर्लाञ्चित किया जाना यह सचिन वरता है कि गौतमीपत्र ने नहपान को परास्त किया था। ऐसा प्रतीत हाता है कि अपनी अन्तिम पराजय और मत्य से कुछ ही वर्ष पहले नहपान न सातवाहन प्रदेश में अपनी सनाय भिजवाई थी। इनका नेतत्व उसका दामाद शक्ष उपबदान कर रहा था। उसन माण्या नर्मदा नदी की घाटी उत्तरी वावण आघनिक बरार के पश्चिमी भाग उत्तरी तथा दक्षिणी महाराष्ट्र को जीत लिया था। कुछ समय तक पश्चिमी दक्षिन संसातवाहन राज्य का परा सफायाहो गयाथा। किन्तू यह बात निब्चित रूप से नवी कही जा सकती कि सातबाहन वश की राजधानी प्रतिष्टान शत्रुआ व हाथ म चली गई थी। इस समय मातवाहन राजा मृत्दर सानकर्णी चवार सानकर्णी और शिवस्वानि को ये दृदिन देखने पडें थे। सम्भवत इन महान विजयो के बाद ही नहपान न महाशत्रप की गौरवपूर्ण उपाधि घारण की और उसने जीते हुए त्रवीन प्रदेश का शासक अपने दासाद उषव-दात को बनाया। यह शव हाते हुए भी पौराणिक हिन्दू धम वाकटूर अनुषायी था। यह तथ्य इस बात से सूचित होता है कि अब तक उपलब्ध हुए उसके आठ अभिलेखो में से सात अमिलेखों में उसकी मैनिव विजयों वा नहीं अपितु धार्मिक प्रयोजनों के िल्ल् विषे गए वानों का विस्तृत उल्लेख है। उसने वरनासा (वम्बल की सहायक नदी बनास) के तट पर देवताओं और ब्राह्मणों के लिल्ले सौलह गांवो का वान किया, एक लाल ब्राह्मणों को वर्ष मर तक खाना खिलाया। मक्कल्ड दाधुर (मन्दसौर), गोंवर्षन और सौरपारण (सोपारा) में घर्मशालांवे बनवाह । इंबा, पारता, दाणा, तापी, करबीना आदि नदियों को पार करने के लिल्ले नि पुल्क रूप से नौका की व्यवस्था की। अजमेर के निकट पीलर (पुल्कर) के सरोवर में लान करके ब्राह्मणों को गौओं का वान किया। इल्ला बजुबर्य की ब्राह्मणों को उसने बत्तीस ह्वार नारियल के पेदों का वान दिया। एक चतुर राजनीतिक की मति उपवदान ने न केवल ब्राह्मणों को, अपनु बौद्धों को भी अपनी उदार दानवीरना का पात्र बनाया। नासिक के निकट विरदिम नामक पर्वन पर उसने बौद्धों के लिल्ल एक बड़ी मुक्का बादान किया। विराम प्रवास कराने के लिल्ले ७२००० (बहुतर हजार) कार्यायण की स्थायी निविध्वदान की। बल्लाने के लिल्ले ७२००० (बहुतर हजार) कार्यायण की स्थायी निविध्वदान की। बल्लाने के लिल्ले उपरुक्त को उसने एक गाँव का दान दिया। अत्रयों ने सन्धवन ये सब दान अपनी तता को सुदृव बनालं एवं हिन्दुओं तथा बौद्धों का समर्थन प्राप्त करने के लिए दिये होंगे।

क्षत्रप विजेता सातवाहन साम्राज्य में अपने साथ कुछ नई बाते लाये। ये निम्निलित थी— (१) अभिलेखों में सस्कृत माथा का प्रयोग । सातवाहनी के पुरानं अभिलेखों में सम्कृत का प्रयोग विक्कुल नहीं पाया जाना। (२) नवीन प्रदेश में लोकप्रियना प्राप्त करने के लिए, बौद्ध एवं पीराणिक हिन्दू-थर्ग का प्रवल सरक्षण तया रजत मुद्राओं का व्यापक रूप से प्रयोग। अजमेर से वैजयन्ती तक के प्रदेश में हमें नहागा के वाशि के सिक्के प्रमूल माजा में उपलब्ध होते हैं। ये मिक्के सम्मवतः हिन्द-यूनानी राजाओं के अर्द-इस्म (Hemt dirachms) के आवर्ष पर कलाये यथे और इनका आकार-फकार तथा भार उन निक्को जेसाही था। परिचयी क्षत्रपत्र चिरकाल तक इनका अनुसरण करने रहें और बाद में मातवाहनी, गुप्तो और वाकाटको ने मी मुद्रा केडली प्रवार को अपनाया। इन सिक्को के क्ष्य में भायी जानी थी। यह बात परि-प्लम की इस जिला से युट होती है कि उन दियो सारा में रोमम मुद्रावे बहुत अलि मी, स्थोकि इन्हें यही बेचने में व्यापारियों को बचा लाम होना था। इससे यह सुचित होता है कि उस समय बहा चारिकी बहुत मांग थी और इसे पूरा करने के लिए रोमा निक्को का अध्यात विद्या जाना था। सातवाहन साम्राज्य का पुनरुत्थान (लगभग ९०-१५० <sup>ई</sup>०)

मौतमाषुत्र श्रीसातकार्मा (७२ से ९५ ६०)—आधी शातानी के विवेशी आफ्तमामी और विवेशी शातान के बाद साताबाहनो के प्राचीन गीरल और शासिन का पुरास्क्रार करने वा भेय गौतमीपुत्र की सातावकार्णी (गौतमिपुन कि सातावकार्णी) को है। यह साताबाहन वा का सबसे अधिक प्रतार्थी को ने गयावारी राजा है। ने गोमाम्य वशा इस की बीरतापुत्र वा साता बालश्री के नासिक मुद्दा के से मिलता है। इसमे माता बालश्री के नासिक मुद्दा के से मिलता है। इसमे माता बालश्री के कपने यसावी शीर पुत्र के कार्यों का बार कि निर्माण के उपने साता बालश्री के अपने यसावी शीर पुत्र के कार्यों का वा तिवार है। उसकी माता में अपने योश वासिकारीपुत्र पुल्लायि के राज्य काल ने नामिक में निर्माण (तिरहण) पर्वत में एक मुद्दा महायापीय सम्बदाय के बौद मिश्लों वा दान की था। इस दान के सम्बद्ध में उपने काल आदिकारी के साता बालश्री के लिए के सातावार की मूर्या कर राज्य के सातावार की मूर्या के सातावार की मूर्या कर राज्य के सातावार की मूर्या के सातावार की मूर्या के प्राच्या अपने के मुक्त कर प्राच्या प्राच्या अपने हमें प्रवाद के भी पत्र को मूर्या के भी पत्र को मुक्त कर सातावार के मूर्या के प्रवाद के मान की मूर्या के में में की पत्र को मुक्त के स्वया सातावार की सुत्र कर सातावार के स्वया का प्रतित्वारण (पत्रिवापन तरन) था। में सह वस्त्र कारावार की कर यह का प्रतित्वारण (पत्रिवापन तरन) था।

गौतमीपुत्र ने अपने राज्य के पहले १६ वय चयचाय अपने प्रयास कह होने के बाद सफदने वय से उसने अपनी साम त्यारी मुख्या प्रयास पुत्र बनात होने के बाद सफदने वय से उसने अपनी सामा का दिख्या प्रदेश स गुद्र बनात के निव्यं सामाजहार (पूर्ता किले) से न्द्रार्ट नहीं। अगले वय विश्वणी सहाराज्य से निव्यं सामाजहार (पूर्ता किले) से न्द्रार्ट नहीं। अगले वय विश्वणी सहाराज्य से अपनी शक्ति सुद्र बनाई। इस प्रवार अपना आधार सजवन बनान व बाद उसने उत्तरी प्रदेशों नी और ज्यान दिया। उववदात (ज. १४ मदन) और नत्यान के साथ भीषण सथ्य करते हुए उन्हें नरामत किला गव सार शां उनाक्तार शहर रात क्या वा उन्सुलत किया। इस घरना वा बणना नक जन प्रवार अवद्यवस सुक्त वीटीका (निर्मृतिक) से सिक्ता है। उसने अननार नहपान नी राज गानी प्रवस्कत्व भी। उसने प्रजुर धन का सपह विया था। प्रतिष्टान स शासन बरन बाले उसके शत्र साम सम्बन्ध ने सिक्त प्रवार के साथ सी बहन तहपान के साथ सी बहन तहपान के हिराने से समर्थ नहीं हुआ। अत उसन क्टरनीति वा आपने किया निव्यं निव्या। नहपान की हराने से समर्थ नहीं हुआ।। अत उसन क्टरनीति वा आपने किया निव्यं निव्यं। नहपान के हराने से समर्थ नहीं हुआ।। अत उसन क्टरनीति वा आपने किया निव्यं निव्यं। नहपान के हराने से समर्थ नहीं हुआ। अत उसन क्टरनीति वा आपने किया निव्यं निव्यं। नहपान के हराने से समर्थ नहीं हुआ।। अत उसन क्टरनीति वा आपने किया निव्यं निव्यं निव्यं। नहपान के

१ भी दिनेशचन्द्र सरकार के मतानुसार इसका राज्यकाल १०६-१३० ई० है।

एक भन्नी झारा उसे यह भैरणा बिलवाई कि वह पुष्पभाष्ति के लिए अपने विधाल कोच का उदारतापूर्वक दान कर दे। इस भकार दान करते करते जब नहरान का कोच खाली हो गया तो शत्रु ने उस पर आक्रमण कर दिया, इस बार बढ़ी सरलता से महक्तक पर अधिकार करे राजा का पूर्ण रूप से विष्वस कर दिया गया। नहरान लड़ते हुए मारा गया और सातवाहनों को अनुतपूर्व सफलता मिली। बालश्री की नासिक प्रयति में गीतमीपुत्र को शको, यवनो और पहलवो का सहार करने बाला बताया गया है।

गौतमीपत्र ने इस प्रकार अपनी महान विजयो से एक नवीन सातवाहन साम्राज्य का निर्माण किया। बालश्री की उपर्युक्त प्रशस्ति के अनुसार सातवाहन वश के निम्नलिखित पूराने प्रदेश इसमें सम्मिलित थे—आकर (पूर्वी मालवा), अवति (पश्चिमी मालवा), अनप (नर्मदा नदी की घाटी), विदर्भ (बरार), असिक, असक, मूलक (उत्तरी महाराष्ट्र) तथा अपरान्त (उत्तरी कोकण)। इसके अतिरिक्त उसने क्षत्रपो से कुकूर (पश्चिमी राजपूताना) और सूरठ (सौराष्ट्र) के प्रान्त छीने। यह सम्मव है कि उसने कुकूर और अवन्ति के मध्यवर्ती आनर्त, स्वभ्र (साबरमती का प्रदेश) और मरु प्रान्त भी जीते होगे। गौतमीपुत्र निम्नलिखित पर्वतमालाओ पर भी प्रभत्व रखता था---विझ (विन्ध्य पर्वत का पूर्वी भाग), अच्छवन (ऋक्ष-वत ) अथवा सतपुडा के पहाड, पारीचात (पारियात्र अथवा विन्ध्य पर्वतमाला का पश्चिमी भाग और अरावली की पर्वतमाला) सह्य (पश्चिमी घाट) कण्डगिरि (कन्द्रेरी), मच, श्रीटन, मलय (पहिचमी घाट का दक्षिणी भाग), महीद (महेन्द्र अर्थात महानदी और गोदावरी के बीच के पूर्वी घाट), सेटगिरी (श्वेतगिरि), चकोर (पूर्वी घाट का दक्षिणी हिस्सा)। चकोर और महेन्द्र पर्वत पर गौतमीपुत्र का आधिपत्य यह सुचित करता है कि उस समय कलिंग और आन्ध्र (कृष्णा-गोदावरी जिले) उसके साम्राज्य में मम्मिलित थे।

गौतमीपुत्र न केवल एक पूरवीर सेनानी था अपितु दानवीरता मे मी असने अपने प्रसिद्धन्दी कार्यों को मात देने का प्रयाग किया। उसने कर्मुक मुहाबों में रहने वाले निक्शों को उपवदात हारा दिये गय गांवों का पुनर्दान किया। इसी प्रकार गांसिक मे सेकिरसी के मिन्सुओं को उपवदात की मांति मुहाओं और जमीनों का दान किया। थक राजा सभी सम्प्रदायों के मिन्सुओं को दान दिया करते थे। किन्तु गौतमीपुत्र ने कालों के महासाधिका को और नासिक के महायगीय मिन्सुओं को ही अपने दान का पात्र बनाया। विदेश प्रस्ति देवक भी की सामित के अपने दान का पात्र बनाया। विदेश भी के प्रति उसकी निष्टा प्रकाहम्स अर्थात् वाद्या भर्म के कट्टर उपासक के विशेषण से सुचित होती है।

गौतमीपुत्र ने प्रधासन के महत्वपूर्ण कार्यों की आर भी पूरा ध्यान दिया।
गौतमंत्र जिले (नासिक) में उसने बेनाकटक नामक नवीन नगर का निर्माण किया,
महास्त्रपर नह्यान की मुद्राओं को पुत अपनी मुद्रा के जिल्ल सं अदिन करवाया,
राजदाज और महादाज को उसविध्य वारण की। इससे पुत्र लेगे में मझाट अयोक ने
अपने लेखों में अपने को केवल राजा कहा है। अब सातवाहना ने राजदाज और
महादाज तथा खहरातों के स्वामी की उपाधियाँ घारण की। महादाज और राजदाज
की उपाधियाँ पहले ईरान में हलामनी सम्नाटी तथा बाव में पाधियन राजा
मिचादात ने घारण की थी। घात्र ने ईरानिया के सम्मने से इन उपाधियों को यहण
किया। अब याको की देशा-देशी सातवाहन राजा भी इनका प्रयाण करने लगे।

भौतमीपुत्र प्रजा के प्रति अपने कत्तव्य वा सदा ध्यान रखता था वह अपने प्रजाजना के दुख में दुखी और सुख में युख मानन वाला (वीराजन निवित्यसम्बद्ध-सुख्य) राजा था। प्रजा पर वह केवल ऐसे ही वर लगाता था जो समेशासमा-मुनीवित थे। अपराघ करने वाले शक्तों के प्रति मी वह करोर ज्यादार नहीं करता था, उत्तरी आन केने का प्रमल नहीं करता था, अहितीय वनुमर्गी राम केशव, अर्जून और मीमतेन के तुत्य पराक्रम के काय करन वाला तथा यथाति राम और क्यानेथ के समान तेजन्वी था। उसने चानुव्यथ वा सकर रोका था। वह अपने शत्रुवों को हराने में पट्या, उसने अपियों के देप और मान वा मटन किया था। उसके थोडा ने तीनो समुद्रों में पानी दिया था (प्रतमुद्रातीययीतवाहन) अर्थान उसका थासन अरब सागर से बगाल वी लाडी तथा दिला म हिन्द महामागर तन फैला हुआ था। वाम ने मी एक सातवाहन राजा की विममुत्राविर्यान रिन्या है।

गौतमीपुत्र सातवाहुन राजाआ म एसा पहुँग राजा है जिसके साथ हुमें मातृपरक नाम (Metronym) का प्रवाम मिन्द्रा है। मातवाहन राजाओं में तोन वैदिक व्हिपिया विस्तित्व पाट और गौनम के आधार पर तीन मातृपरक नाम—वासिव्दीपुत्र, माटिरपुत्र और गौनमीपुत्र मिन्द्रन है। रुप्तन गौतमा वासिव्दीओं माठरी के मातृपरक नामों के आवार पर राजाआं वः पण्चित्र दिया गया है। मातृ-परक नामों वी यह प्रथम नापानुनीकोष्टर और जीव्यापेट र दश्वाहु राजाओं के मानों में भी मिन्द्रती है। मातृव्या अदेश में गांवी-तुष्तु ने अभिण्यो तथा प्रदृत के एक अभिलेख में वासिव्दीपुत्र गार्मीपुत्र वास्तीपुत्र के नाम पाय जाते है। बेसनगर के अभिलेख में राजा मात्रवह में वौत्मीपुत्र वहा गया है। सातवाहनों ने ऐसे मातृपरक नाम इस सम्बस्य कमो वारण विस्तु इसकी काई सतोषजनक व्याख्या अभी तक नहीं हो सकी है। बाल श्री ने नासिक-प्रशस्ति मे अपने पुत्र के रूप का भी बहुत सुन्दर वर्णन किया है— "बहु पूणिमा के चन्द्रमा के समान कालि से युक्त और प्रियदर्शन था। नासराज के रूण जैसी मोटी, सजबूत, बियुल दीर्ष मुजाओ वाला था, निरन्तर दान देते रहने के कारण उसके हाथ सदा गीले रहते ये और वह अपनी माता की सेवा-सुक्या करने वाला था।"

श्री काशी प्रसाद जायसवाल तथा कुछ अन्य विद्यागों ने यह माना है कि गौतमीपुत्र और मारतीय दिवास में युप्तिसद राजा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति है। यह बही
राजा था, जिसने ५७ ई० पू० में शकों का सहार करके उज्जैन को स्वाधीन किया
या। कालकालायों के क्यानक के अनुसार यह राजा विक्रमादित्य था तथा प्रतिच्यान
से आया था। प्रतिच्यान उस समय सातवाहनों की राजधानी थी। यह मी उल्लेखनीय है कि अनुभूति की गायाओं में विक्रमादित्य का राज्यकाल ५५ वर्ष दिया गया है
और पुराणों की वशाविल में दूसरे सातकर्भी का राज्यकाल भी क्यमस्य यही अर्थात्
५६ वर्ष है। गौतनीपुत्र ने एक विशेषण बर-वास्त्रविक्रम-वास्त्रक्कम (उत्तम हासी
के समान गया है। श्री आस्त्रवाल ने विक्रमादित्य विषयक अनुभूतिया का गोतनीपुत्र
माना गया है। श्री आस्त्रवाल ने विक्रमादित्य विषयक अनुभूतिया का गोतनीपुत्र
माना गया है। श्री आस्त्रवाल के साथ सामजस्य नते हुए यह कहा है कि वह कम्म
में ही राजा गिनाजाने ल्याथा, किन्तु उत्तका राज्यामिषक २४ वर्ष की आयु में हुआ,
उस समय उसकी माता गौनमी बालशी राजकान देखती थी, अमिषेक के १८वे
वर्ष उमने शका ने हराकर उज्जितिनों को जीता। मारतवर्ष के इतिहास में यह
एक स्रमणीय घटना थी। इनी समय से विक्रम सबत का आरम्म हुआ। १

श्री दिनंशनर मरनार ने उपर्युक्त मल्पनो का खण्डन कई प्रबल युक्तियों के आबार पर किया है। 'पहली युक्ति सातवाहन राजाओ द्वारा विक्रम सबत् का प्रयोग न करने की है। यदि गीतबीपुत्र ही विक्रमादित्य वा और उसने '५७ ई० पू० में शको का सहार नरके विक्रमतबन् का प्रवर्तन निया था तो उसने दस्योग करके उत्तरिक्तियों ने इस सबत् ना प्रयोग क्यो नहीं किया। ये सभी राजा अपने अभिलेखों में राज्यकाल के बर्षों ना ही उल्लेख करते हैं, विक्रमसबत् का कोई निर्देश नहीं करते हैं, विक्रमसबत् का कोई निर्देश नहीं करते हैं। दूसरी युक्ति दोनों राजाओं की अनुश्रुतियों की विभिन्नता

१ जायसवाल--जाह्मण एम्पायर, डेली एक्सप्रेस, पटना १९१४, अयक्त्व विद्यालकार, भारतीय इतिहास की रूपरेसा, २ लण्ड, प० ६६५।

२ ए० इ० य० प० २०३।

है। विकमादित्य की सभी अनुश्रुतियां उसका सबय उज्जीयनी से जोड़ती हैं और गौतमीपुत्र सातकर्भी की अनुश्रुतियां उसे प्रतिष्ठान का राजा बताती हैं। दोनों में इतना अधिक अन्तर है कि इनका समस्यय किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है तिसरी दुक्तियां तिसीपुत्र द्वारा विकमादित्य की उपाधियां वारण न करना है, उसके अधिक केलों में उसकी अनेक उपाधियों का वर्णन है, किन्तु यह उपाधि कही नहीं मिलती है। सता गौतभीपुत्र और विकमादित्य सर्वया मिन्न व्यक्तिये, इन दोनों का समीकरण पृक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता है।

पुसुमावि द्वितीय (९६ से ११९ ई०)—गौतमीपुत्र के बाद उसका बेटा वासिष्ठीपुत्र स्वामी-श्री पुलुमायि (वासिठीपुत सामी-सिर पुलुमावि) राजगद्दी पर बैठा। उसके शासन-काल में सातवाहन साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष के शिखर पर पहेंच गया। उसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाये रखा, अपित् उसमें वृद्धि भी की। मदास तथा कुट्टालोर के बीच में कारोमण्डल के समुद्री तट पर उसकी कई ऐसी मदाये मिली है जिन पर दोहरे मस्तुल वाले जहाज की आकृति बनी हुई है। यह इस बात को सचित करती है कि इस समय में सातवाहनों की शक्ति का विस्तार हुआ, उन्होंने नौ-सैनिक शक्ति तथा विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस समय भारतीय उपनिवेशन के लिये विदेशा में जाने लगे। सम्भवत अपनी विजयो की स्मृति सुरक्षित रखने के लिये पुलमायि ने नवनगर की स्थापना की और नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। दक्षिणापथेव्यर की उपाधि के साथ उसने महाराज की उपाधि भी ग्रहण की। सातवाहन अभिलेखा में सबसे अधिक वर्णन इसी राजा का मिलता है। पुलुमायि के नासिक से २ ६,१९ तथा २२ वर्ष के अभिलेख भिले हैं, कार्लें से ७ तथा २४ वर्ष के लेख भिले है तथा एक लेख अमरावती से मिला है। दक्खिन के पठार के पूर्वी भाग में मिलने वाले एक अभिलेख में पहली बार इस सातवाहन राजा का वर्णन उपलब्ध होता है। पलमायि की मदायें भी विभिन्न प्रदेशों में पाई गई है। ये उसके राज्य की समद्धि और व्या-पार को सचित करती है। इसी के शासनवाल मे तीमरी शर् ई० पुरु में स्थापित अमरावती के स्तुप का विस्तार हुआ। पूल्मायि की रूपानि विदेशा मे भी पहची। रोमन

१. भी रेप्सन, विनेशक्त्र सरकार तथा प्रत्य विदान् इसका समय १३०-१४६ ई० मानते हैं। इकके नाम के प्रत्य क्य पुलुमावि, पुलुमाई है। ये बिलिय-यकुर, प्रवर्षी आदि नामो को भांति द्रविड़ भाषा के सब्द प्रतीत होते हैं।

२. रैप्सन-केंट इं० का० आन्झक्षत्रपास, पृ० २२-२३, प्लेट ध्री

मूनोल लेखक टॉलमी ने पैटन (Basthan) का परिचय देते हुए कहा है कि वह राजा श्री पुलुमायि (Basileion (Siro) Ptolemaios or Polemaios) की राजमानी है।

भी सातकार्थी (१२० से १४९ ई०) 1—वासिष्टीपुत्र पुलुशायि का उत्तरा-धिकारी श्री सादकार्थी (जिसावकार्थि) था। वायु पुराण के अनुसार इसने २९ वयं तत्र शासत किया। यह बात अकोला निधि में प्राप्त हुए इसके छ सी सिक्को से भी पुष्ट होती है। इसने पश्चिमी क्षत्रभो के चांदी के सिक्को के नमृते पर अपनी रजत मुझाएँ वनवाई। कई विडानों ने इसके आधार पर परिणाम निकाला है नि यह महा-सत्रप कुद्रदामा का दामाद था।

शिव श्री पुषुपावि (१५०-१५६ ई०)—इसके समय में क्षत्रमों और सानवाहों का सचर्ष प्रारम्म हो गया। यह सम्मवत पुषुमायि द्वितीय का पोता पा और श्री गोपालावादी ने कदवामा द्वार हराये गर्ये —दिशाणपपति सातवर्षीं के ताव दसना समीकरण किया है। इस विक्य में गिरतार अमिलेख में यह कहां गया है कि कदवामा ने यद्यपि सातवर्णीं को दो बार हराया था फिर मी निकट सम्बन्धी होने के कारण उसका विक्यस नहीं किया। इस मधर्ष के छिडने के कारण स्मन्द थे। ध्रद्वामा नहपान की हार का बदला लेने के लिए तुला हुआ था, बह क्षत्रमी द्वारा कोर्य गए प्रदेशों को पूर्व भीर अपरान्त को जीनने में सफलता प्रारत की किन्तु असिक, असक, मुलक और कुन्तल के प्रदेशों को नहीं जीत सका।

१ कुछ ऐतिहासिकों के अनुसार इसका राज्यकाल १४६ से १६६ ई० तक है।

की तिवस्कन्य सातकर्सी (१५७-१५९ ई०)°—िशव श्री पुलुसावि द्वितीय के बाद उसका पुत्र घिवस्तन्य (घिवस्त सातकणि) गदी पर बैठा। अकोला निष्टि में जिस सद सादकणि की तीन मुदाये मिली है वह यही राजा प्रतीत होता है।

भी यज्ञ (१६०-१८९)<sup>२</sup>---शिवस्कन्द के बाद उसके उत्तराधिकारी श्री यज्ञ (स्नियज) ने २९ वर्षतक शासन किया। उसके राज्यकाल के सातवें और दसवे बर्षों के दो अभिलेख कान्हेरी से मिले है, सातवे वर्षका एक लेख नासिक से मिला है और दो लेख गण्टर जिले से मिले हैं। इनमें से एक लेख उसके शासन-काल के २७वे वर्ष का है। इन लेखों से यह सूचित होता है कि दक्खिन के पठार के वर्वी और पश्चिमी दोनो मागो पर इसका शासन था। इसकी एक रजत मद्रा सोपारा से मिली है, वह पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्राओं के नमुने पर ढली हुई है। इससे यह भी परिणाम निकाला जा सकता है कि उसने छद्रदामा द्वारा सातवाहनो से जीते हर अपरान्त के प्रदेश पर पनः अधिकार कर लिया था। इसके चाँदी के दो सिक्को अमरेली (काठियाबाह) और बडौदा से मिले है। इनके बारे में रैप्सन ने यह लिखा है कि इन सिक्को से यह परिणाम निकालना अत्यन्त सन्देहपूर्ण है कि सातवाहनो ने क्षत्रपो से काठियाबाड के प्रदेश को पूनः जीत लिया था। इसके कुछ सिक्को पर अक्व की मिति बनी हुई है। यह सम्भवत इसकी किसी विजय के बाद अश्वमेश यज्ञ के किये जाने की सुचना देती है। पाजिटर के मतानुसार इसके शासन-काल में कछ पराणो का नवीन सस्करण किया गया था। बाण ने सम्भवत. इसी राजा का वर्णन करते हुए इसे जिसमद्राधिपति और नागार्जन का मित्र कहा है।

हस राजा की विभिन्न प्रकार की मुद्राये बहुत बढ़ी संख्या से गुजरात, काटियाबाड, सोपारा, मध्य प्रदेश के चाँदा और अकोच्या जिल्लो तथा आन्छ के सोदा-करी और कृष्णा जिल्लो से मिल्ली है। चाँदा की मुद्राओं में हाथीं का चित्र बना हुआ है और सोधारा की मुद्राओं पर राजा का शांधे पाया जाता है। आनन्न प्रदेश की सीके और ताम्बे की मुद्राओं में हाथीं, थोड़े और चैर्च की आकृतियाँ बनीहुई है। हसकी मुद्राओं का वैविष्य भी उल्लेखनीय है। हसने न केवल पुल्लामि ढारा प्रवतित काम्बर्षण के हे। १६, ११, ६१, १६, ३६०, ८० और पूरे कार्याण्य के मुद्राओं का प्रचलन जारी रखा, अपितु १३ और १६ कार्याण्यों को मुद्रायं भी प्रचलित की।

अन्य ऐतिहासिको के मत मे इसका राज्य काल १६७–१७४ ई० है।

२. अन्य ऐतिहासिकों के मतानुसार इसका शासनकाल १७४-२०३ ई० है।

सम्मवतः इन मुद्राओं के वैविष्य केदो वड़े कारण लड़ाइयाँ और व्यापारिक समृद्धि थी।

पतन के कारण-अी यक के वासन के अन्तिस वर्षों में इस वंदा का पतन आरम्म हो गया। पतन का वद्या कारण आमीरों का स्वतन्त होना था। इन लोगों ने नासिक के आसपास के प्रदेश को जीत जिया और इस प्रकार सातवाहनों के सा आज्य में विभिन्न सामनों डारा विडोह करने और स्वतन्त्र होने की प्रवृत्ति को प्रोस्ताहित किया। नासिक में १८३ ई० में इनके सासन की स्थापना के साथ सातवाहन वस के पतन का श्रीपणेश हुआ। आमीरों का प्राचीनतम निर्वेश पतजिल के महामाण्य में मिलता है। टालमी ने इनके देश अविरिधा ( Abiria ) को सिन्य नदी के मुहाने और काठियावाइ के बीच में बताया है। आरम्म में परिवत्ती क्षत्रभों के सासन में के काठियावाइ के बीच में बताया है। आरम्म में परिवत्ती काज्यों कासन में परिवत्ती काज्यों कासन में इन्होंने वंशपरम्परागत अधिकारियों के रूप में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किये। आमीर कातीय पहलाई इस से सामारित था। आमीर वा का संस्थापक राज्य सामिरों का उत्तक होने से सातवाहत साम्राज्य के प्रधान मूळ स्थान दसनी महाराष्ट्र में उसकी श्रीक लीण होने लगी।

पुराणों की वंशाविलयों के अनुसार सातवाहन वंश के अंतिम राजा विजय, थी चण्ड सातकर्णी तथा पुरुमाधि थे। विजय का शासन-काल केवल छ वर्ष का हीया। अकोला जिले से प्राप्त निर्मिष्ठ में हमने इसका नाम विजय सातकर्णी के रूप में दिया हुआ है। यह बात निश्चित रूप से कहता किन्न सातकर्णी के रूप में दिया हुआ है। यह बात निश्चित रूप से कहता किन्न हैं कि उसका शासन किन प्रश्नेशों में विस्तीणें था। अगले राजा श्री चण्डसातकर्णी का शासनकाल १० वर्ष का था। इसका समीकरण पोशावरी जिले के कोड़बिल नामक स्थान से उपलब्ध अधिलेंक में बणित चढ़सात नामक राजा से किया गया है। इसके अतिरिस्त हमी प्रश्नेश में राजा वासिन्धीपुत्र चड़सीत (चन्द्र सातकर्णी) तथा राजा चढ़साति की मुन्नये मिनती है। अधिकाश विद्वान प्राय चढ़ और वह को चन्द्र अथवा चण्ड सातकर्णी का ही दूसरा रूप मानते हैं और इसे कोड़बिल अभिलेंक में बणित राजा से अभिन्न समझते हैं। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार का यह मत है कि से दो पृथक् राजा मी हो सकते हैं। कोड़बिल अभिलेंक का समय २१० ई० है। गोशवारी बिलेंक से गीधपुरम के निकट कोडबुल नामक स्थान से इस राजा के सातन्त्र विलेंक से गीधपुरम के निकट कोडबुल नामक स्थान है। इस राजा के असव और चंद्य के असव कीर चंद्य के असव और चंद्य के असव और चंद्य के असव बीर चंद्य के असव बीर

चिक्को बाले सीसे के सिक्के गोदावरों और कृष्णा जिलों में पाये गए है। यद्यपि चौदा और अकोला की निधियों में सिरीचड़ के कोई सिक्के नहीं मिले, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसका छासन मध्य प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश में बना हुआ था।

इस बस का अतिम राजा पुलुमायि चतुर्थ है। इसका शासनकाल पुराजों के मनुसार ७ वर्ष का है। इक बिहानी ने इसे बेलारी जिले के स्थकरोनी नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से बॉणित राजा से अनिक्ष समझा है। इस अभिलेख से शासिक कुमारक्त के अभीन केपुरा में रहने वाले एक गृह्णीत द्वारा एक सालाज के बनाये जाने का वर्णन है। इस प्राप्त किसीत महासेनापति खन्दनाग के शासन में विकासन जाने का वर्णन है। इस प्राप्त की स्थिति महासेनापति खन्दनाग के शासन में विकासन जानका के एक माग सातवाहनीहार में बताई गई है। इस राजा की कोई मी मुद्राए, आरुप्रपदेश से नहीं मिली है। किर मी इस अभिलेख के आपार पर यह कल्पना की जाती है कि इसका शासन पूर्वी दिश्वन के प्रदेश में रहा होगा। तीसरी शासनी ई० के मध्य माग से पूर्व ही सही इक्बाकुवश का शासन स्थापित हो गया, उसके बाद इस सताव्यो की समारित से पूर्व हो जानी के पल्लावों ने आप्र प्रदेश और बेलारी (सातवाहनीहार) को अपने राज्य का अपना लिया।

काम्हेरी (अपरान्त) से प्राप्त एक अभिलेख में माडिंग्युत शकसेन तामक राजा का उल्लेख हैं। इसे कई बिद्दान् कूष्णा, गोवायरी गेललो से प्राप्त मुद्राओं में उल्लिखित शकसेन अथवा सकसात नामक राजा से मिललो हैं। ये मुद्राग अकांला हो मुद्राओं में विण्त राजा शकसातकर्णी की भी हो सकती है। गानाभाट ने अगल एक अभिलेख में बासिष्टीपुत्र चतरपन सातकर्णी का उल्लेख है। शनका कान्हेरी अभिलेख में शकसेन के साथ कोई सबय अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका। पुराणों में इन राजाओं का कोई वर्णन नहीं है। इनके नामों से यह मूचित होता है कि इनका सम्बन्ध शकों के साथ बा, क्योंकि श्री गोंपालाचारी ने यह मुझाव दिया है कि चतरपन शब्द क्षत्रपत्रक जैसे किसी सक शब्द का द्रविड रुपान्तर हो सकता है।

सातबाहुन साम्राज्य के पतन के कारण --१९२९ ई० में अकोला जिले में मौगहरू के निकट तरहला नामक स्थान से मानबाहन बस के पिछले राजाओं की १५२५ मुझाओं की एक निश्चिमिती थीं। इससे तथा नामार्जुनीकोण्डा के इश्वाकु-बंबी राजाओं के अनेक अभिलेखों से सातवाहन बस के पतन के कारणों पर महत्वपूर्ण प्रकास पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके विषदन और समाति करण केन्द्रीय सासन का निर्वल होना तथा विभिन्न प्रदेशों में इनकी और से सातव करण केन्द्रीय सासन का निर्वल होना तथा विभिन्न प्रदेशों में इनकी और से सातव करण वाले सामन्तो का विद्रोह करके अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लेना था। इससे सातबाहन साम्राज्य पाँच छोटे-छोटे राजवशो मे विभक्त होकर क्षीण हो गया। सातबाहन वश की एक शाला यद्यपि इसके उत्तरी प्रान्तों पर कुछ देर शासन करती रही, किन्तु पश्चिम में आभीरों ने नासिक के आसपास के प्रदेश पर अधिकार कर लिया और इक्ष्वाकुवंश ने इसके पूर्वी प्रदेश (कृष्णा-गृन्टूर के जिले) में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। इसके दक्षिण-पूर्वी माग अथवा कून्तल प्रदेश (उत्तरी कनारा, मैसूर, बेलगांव और धारवाड जिलो के कुछ भाग) में चट राजवश शासन करने लगा और दक्षिण पूर्वी प्रदेश पर पल्लको ने शासन स्थापित किया। पुराणो में इसी तथ्यको इस रूप मे कहा गया है कि जब आधो का (सातवाह-ों का) राज्य समाप्त होगा उस समय निम्नलिखित राजा शासन करेगे--७ आध्र, १० आमीर राजा, ७ गर्दमिन्, १८ शक। श्रीपर्वतीय आंध्र ५२ वर्ष तक, १० आमीर राजा ६७ वर्षतक, ७ गर्दभिन् ७२ वर्षतक और १८ शक १८३ वर्षतक शासन करेंगे। इन बंशों में श्रीपर्वतीय आध्य कृष्णा-गुण्ट्र प्रदेश में शासन करने व।ले इक्ष्वाक् राजा थे जिनका अगले अध्याय में वर्णन किया जायगा। आभीरो तथा शको का उल्लेख भी अन्यत्र किया गया है। यहाँ कून्तल के चुटु राजवश का ही वर्णन किया जायगा।

बहु--कर्गाटक में ये सातवाहतों के उत्तराधिकारी थे। कुछ विद्वांनों के मतानुसार पूरागों में बाँगन आप्टमनुष्य यही राजा है। चूट सातवाहत राजव्य के साव वैवा-हिंक सम्बन्धों से सम्बद्ध थे। सम्बन्धत पहले चुटु राजा सातवाहतों के सामन्त पंत उत्तके साझाग्य में महाराठी और महामाजे के उच्च पदो पर आसीन थे। इस का पर प्रकाश डालने बाला एक दानपरक अभिलेल कुन्तल की राजधानी वैजयन्ती (बतवासी) से सिन्ता है। इसमें एक महामोजी की बेटी, महाराज बालिका का तत्त प्रहारितीयुत विश्वकृष्ठ चुटुकुत्तमत सातकाष्टिया का उत्तलेल है। दिवस दान दान कुमार विकारता सिर्ि के साझे में हैं। किन्तु इन लेल में दान देने वाले का कोई नाम नहीं दिवा पया। काल्डेरी में एक और अभिलेल मिला है जिसमें नाममुक्तिनका के दान का वर्णन है। बढ़ अपने को महाराटिनी अर्थात सहाराठी की स्त्री, महामोजी महाराज की देवी तथा लक्ताग सातक की मी बतलाती है। रिप्त के मतानुसार दोनों लेल एक ही दान देने वालीरियों के हैं, उसका नाम नाममुक्तिनका या। उसकी मां महामोजी और बाप राजा हार्रितीयुत्र बुटुकुल मातकार्णी था और उसका देवा स्कन्दनाम था। दिवस ने इन अभिलेलों का गम्मीर अध्ययन करके चुटु सातकार्णियों का व्यवस्थात निविधित इप में प्रकट किया है।

राजा हारिती पुत्रसातकाँण = महामोजी
|
| |
| |
| |
| | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |

कान्हेरी से मैसूर तक दिश्वन के पठार के परिचमी माग पर चुटु वधी राजाकों ने सातवाहनों के बाद शासन किया। यदि कडप्पा और अनन्तपुर जिले से प्राप्त होने वाले बड़े आकार के सीसे के सिक्कों पर उल्लिखित राजा हारिती को उपर्युक्त अभिलेख का हारितीपुत्र विष्णू गड--चुटु कुलानन्द सातकणीं समझा जाये तो यह सानाग प्रदेश कि पद में भी इन राजाओं का शामन विन्तीर्ण था।

इस प्रवार सातवाहन वग वा स्थान परिवमी दिक्खन मे आगीरो और चुटु-कुल के राजाओं ने लिया, पूर्वी-दिक्खन अर्थान् आध्र प्रदेश में इस्वाकुओं और बृहत फलायनों ने । कुष्णा जिले के जनस्पोट्ट के स्तूप ने इस्वाकुवश के श्री बीर पुरुषदत्त के स्तूप ने इस्वाक्त के तीसगी शताब्दी ई० के अभिलेल मिले हैं। इन वशो का आगे वर्णन किया जायेगा। इन सबने दक्षिण मे मातवाहन बश की सत्ता को सबंधा निर्मृत और समाप्त कर विधा।

### सातवाहन वंश की संस्कृतिक श्रीर सभ्यता

सानवाहन वस के शामन-काल में सम्यता और सम्कृति का जो विकास और व्यापार का जो उल्कृषं हुआ, उसेवा टम विश्व के अभिलेखा के आधार पर यहाँ सिक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

(क) वार्षिक बता—(क) बौढ वर्ष—सातवाहन वधी राजाओ ने हिन्दू धर्माकलम्बी होते हुए मी बौढ धर्म को बहा प्रोत्साहन दिया। इस समय बौढ धर्म के कारण परिवामी मारन से पर्वती को काटच दिवायों जाने वाले बौढ वैरयों को कला परावारण पर पहुंची। मानवाहन युग में पाये जाने वाले मीन हामिदर बौढ धर्म से मम्बन्ध रखते है। ये दोप्रवान ने होते थे—(१) चैत्य गृह—इस्ते प्रहाह को खोदकर बनाया जाताथा। इनवी छल मेहरपबदार और प्रवेशहार पर घोडे के नाल के आकार की विदक्तियों होती थी और अन्यर दोनो और खस्मों की छन्वी पित्तयों होती थी और अन्यर दोनो और सस्मों की छन्वी पित्तयों होती थी और अन्य से एक छोटा स्मृप बना होताथा। यहाँ बौढ अपनी पुजा के छिए एक होते थे। (२) हुसरे प्रकार को रचना तेला (सस्हत रुप्यन) अथवा सेक्सपर (शैन्पृह) बौढ मिशुओं के निवास के छियं बनाये जाते थे। इस्ते अथवा

मध्य में एक बड़ा हाल और चारो ओर छोटी कोठरियाँ होती थी। इनमें मिक्सुओ के सोने के लिए प्रस्तरशस्या बनी होती थी। ये सब चैत्यगह और लेण अपवा शैलगह व्यापारियो, राजाओ तथा राज-कर्मचारिया ने बौद्ध मिक्षओ की पूजा और निवास के लिये बनवाकर मिक्षसम्बको दान किये थे। इन गहाओं को दान देते समय मिक्षओं के निर्वाह एवं इनकी मरम्मत आदि के लिए उनके समीपवर्ती गाँबी की आमदनी का दान किया जाता था। कई बार इस कार्य के लिए उस समय की व्यापारिक श्रेणियों के पास बहुत बड़ी धनराशि स्थायी निधि (अक्षय नीवि) के रूप में जमा की जाती थी ताकि उसके सुद से मिक्षआ के बस्त्र (चीवर) तथा मोजन आदि का व्यय चलता रहे। नासिक की गहा सक्या १९ सातवाहन कुल के राजा कण्ड के समय म उसके एक महामात्य ने बनवाई थी। इन गहा-चैत्यो और विहारी के निर्माण का श्रीगणेश अशोक और दशस्य के समय गया के निकट बराबर पहाड़ी में हुआ था किन्त इसके एक शताब्दी बाद तक इस कारीगरी का इतना विवास हुआ कि पहाड़ों की चट्टानों में कार्ले जैसे विशाल चैत्य बनाये जाने लगे। पहाडों में इस प्रकार लेण काटने की प्रथा सातवाहन यग में शरू हुई। राजाओं का अनसरण करते हुए उस समय के व्यापारियों ने भी ऐसी रचनाए बनवाई। नामिक म जहा एक गुहा संख्या १० उपवदात की बनवाई हुई है तथा संख्या ३ वासिष्ठी-पुत्र पुरुमायि के समय उसकी दादी की बनवाई हुई है तो कार्ले का मारत मर मे उतम (जम्बुदिपस्मि उत्तम) गृहाचैत्य (सेलघर) श्रेष्ठी भृतपाल का बनवाया हुआ है। बौद्ध मिक्ष इन गहाओं में वर्षाकाल के बार महीनों में रहा करने थे। पहले यह बताया जा चका है कि गौतमीपत्र सातवर्णी की माता बालधी ने मद्रायणीय भिक्ष सप्रदाय के लिये नामित में एक गुहा का दान किया था और वामिष्ठी पुत्र पूलुभायि के समय में कार्ले में यहाँ के महासाधिक सप्रदाय के लिए एक गृहा बनवाई गई थी। आगे चौदहवे अभ्याय में पर्वतीय चैत्यों की कला का विस्तत परिचय दिया जायगा।

(क) हिन्दू धर्म-इम समय इमका प्रव ठ उत्कर्ष हुआ। विम प्रकार उत्तर मारत मे शुगवश के समय मे वैदिक यज्ञा के अनुष्टान की परध्यरा प्रारम्भ हुई थी, वैमी ही परध्यरा मातवाहनों ने दक्षिण में प्रारम्भ की। नाताधाट के नायनिका के अमिलेल में बीम यज्ञों वा वर्णन है। पहले इम बात वा उल्लेल किया जा चुका है कि किस प्रकार इम समय अव्यविष्य राजमूय आदि विमन्न यज्ञ किये पये और इनके साथ गौओ, बोडो हाथिय। रघो, रजन-पात्रों और कार्यणणों का प्रमूत् मात्रा में दान किया गया। इन यज्ञों में दान की अधिकतम सक्था ग्यारह हुजार

गौएं और चौबीस हजार कार्यापण थे। उपयुक्त अमिलेल का आरम्म धर्म, इन्द्र, सकर्षण, बानुदेव, सूर्यं तथा चन्द्र और यम, वरुण, कुवेर एवं वासव नामक चार विकालों की स्तुति से होता है। इससे सकर्षण और बानुदेव का उल्लेख यह सूचित करता है कि उस समय यहां हुल्ला की उपासना प्रचलित हो चुकी थी। इन्द्र की स्तुति से सूचित करती है कि उस समय यहां हुल्ला की उपासना प्रचलित हो चुकी थी। इन्द्र की स्तुति अपहला सुचलित करती है कि पहली शताब्दी ई० तक महान् वैदिक देवता इन्द्र की उपासना प्रचलित थी।

यक्तप्रधान वैदिक धर्म के साथ-साथ इस समय वैष्णव और सैन धर्मों का भी प्रवालन था। डाँ० मंडारकर ने यह बनाया है कि अमिलेखों में विणित गोपाल, विष्णुदत, विष्णुपालित जैसे नाम उस समय वैष्णव धर्म की लोकप्रियता को सूचित करते हैं। इसी प्रकार मृतपाल, धिवदत्त, शिवधोंच, धिवपालित, सिवमूर्ति, धिवदात, मवगीप, महादेव आदि ताम स्पष्ट रूप से यह धोतित करते हैं कि उस समय थित, महादेव और मृतपाल के नाम से शंकर की उपासना प्रचलित थी। उनके मुप्तसिद बाहन नन्दी की पूजा, अध्वमनक, अप्रसदात आदि नामों से होनी थी। स्कन्दपालित, धिवस्कित करते से प्रधानना की लोकप्रियता और धिव के साथ उनकी पूजा को सुचित करते हैं, नाग, मर्थ और मणिल जैसे नाम सर्प-पाज के प्रचलन का सकेत करते हैं।

हम समय के धार्मिक जीवन की एक वही विशेषता विदेषियों डारा बौढ और हिल्लु घर्म का बहण करता था। इस ममय अनेक विदेशों आनियाँ, मुनानी (यवन), यक, आमीर मारत में आये और यहाँ वस गये। मातवाहन पुग के अनेक अमिलेख यह प्रदर्शित करते हैं कि इन्होंने न केवल बौढ धर्म और हिल्लु धर्म को स्थीकार किया, अपितु मारतीय नामों को भी प्रहण किया। डॉल मण्डराकर के शब्दों में "मृहा अमिलेखों में प्राया इस बात का वर्णन है कि मुनानी (यवन) चैत्यों तथा बिहारों या बौढ मिलुओं के निवास-ध्यानों का निर्माण करफर उनका सान करते थे। कालें में हमें इस प्रकार के दो यवनों के नाम मिलते हैं, इनसे सेएक सिहस्याद (सिहस्यज) तथा दूसरा धर्म था। जूलर में इस प्रकार के तीन नाम इमील, चित्र (चित्र) तथा चन्द्र हैं। नासिक में धर्मदेव के पुत्र इन्द्रानिदत्त नामक यवन का उल्लेख है। ये सब बौढ धर्म के अनुयानी वने और उनमें से एक को छोड़कर शेष सब्बों हिल्ल नाम पारण किये।"

इस यग की एक अन्य विशेषता धार्मिक क्षेत्र में उदारता और सहिष्णता

१. इंडियन एप्टीक्बेरी, पृष्ठ १४ तथा आगे।

की मावना थी। सातवाहृत राजा गीतागीपुत्र सातकणीं, उसकी माता गौतमी बालधी और उसका पुत्र पुत्रुकार्य हिन्दू थर्स के कहर उपासक थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध मिशुओं की पूजा एव निवास के लिये गुह, 'बैटल और बिहार बनावार। उनका दान हिन्दू थर्स तक ही सीमित नहीं था। गौतिमी बालधी ने महायण सम्प्रवास के सिक्कृती के निवास के लिए एक गृहा बनावार। मातकणीं और पुरुषायि ने कार्ल के बौद्धों को एक याँव का दाना दिया। इस समय एक ही परिवार में बिमिन्न मतावलम्बी बढ़े में से रहते थें। एक बाह्मण यितिल की पत्नी मासिला ने कुड़ा गृहाजों में बसे हुए बौद समय के लिये एक स्वार्य गृह का दान किया। इस समय के हिन्दू समाज की उदार मावना का परिवार इस बात से भी मिलता है कि बाह्मण मतानुषायी एक सातवाहन राजा का पिवार इस का अप कर सहातवाहन राजा का विवाह शक अपन कहाना किया। से हक बाह्मण मतानुषायी एक सातवाहन राजा का विवाह शक अपन कहाना किया। से हक बाह्मण मतानुषायी एक सातवाहन राजा का विवाह शक अपन कहाना किया। से हक बाह्मण मतानुषायी एक सातवाहन राजा का विवाह शक अपन कहाना किया। से हक बाह्मण मतानुषायी एक सातवाहन राजा का विवाह शक अपन कहाना की करना से हुआ था।

(ख) शासनपद्धति ---सातवाहनों ने मौथों की मौति विभिन्न प्रदेशों की विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आरम्भ में इस बंश के शासकों ने राजा की छोटी सी उपाधि धारण की। अधिकांश मातवाहन मद्राओ पर यही उपाधि मिलती है। उन दिनो शक शासक ईरानी सम्राटो के अनकरण पर महाराजा-घिराज, महाक्षत्रप आदि की उपाधियाँ घारण करते थे। बाद में सातबाहन राजाओं ने विदेशी शत्रओं का उन्मलन करने के बाद ऐसी उपाधियाँ घारण कीं। राजमाता गौतमी बालश्री के अभिलेख में गौतमीपुत्र को राजराज तथा महाराज कहा गया है। रानियो को उस समय सामान्यरूप से देवी कहा जाता था। बालश्वी ने अपने को **महादेवी** कहा है। सातवाहन राजा किसी प्रकार के देवी अधिकार का दावा नही करते थे। उनकी शक्ति यद्यपि सैद्रान्तिक रूप से अमर्यादित और असीम थी. किन्त उनका सारा शासन-प्रबन्ध धर्मशास्त्रो मे प्रतिपादित नियमो के अनसार होता था। यह उनकी निरक्श शक्ति पर प्रबल प्रतिबन्ध था। उनकी शासन-व्यवस्था मौयों की तरह जटिल न होकर अत्यन्त सरल थी। राजा शासन का अध्यक्ष और प्रधान सेनापति होता था. वह युद्ध में स्वयमेव मेनाओं का नेतृत्व करता था, भीषण से भीषण लड़ाई में भी वह सम्मिलित होता था। राजा के पुत्रों को कुमार कहा जाता था। हमारे पास इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि मौर्य शासन की माँति यहाँ राजा के पूत्रों को विभिन्न प्रान्तो का शासक बनाया जाता था। कलिय के चेटि राजवंश में राजा के बड़े बेटे को युवराज बनाने की और उसे प्रशासन कार्यमें सहयोगी बनाने की परम्परा प्रचलित थी, किन्तु ऐसी परम्परा सातवाहनो में दृष्टिगोचर नहीं होती है। इनकी एक विशेषता प्रशासन कार्य में राजपत्नियो या महादेवियों का भाग लेना था। यह बात नाताघाट के नायनिका तथा बालधी के श्रीमलेकों में स्पट है। नायनिका में अपने पुत्र वेदश्री के लिए शामनसूत्र अपने हाथ में लिया था और जिले के अधि-कारियों को दान देने की अनुमति प्रदान की थी। यह बात मी उल्लेखनीय है कि नानाघाट के अभिलेख में नायनिका का नाम उसके पति सातकर्गी से पहले लिखा गया है।

उस समय की सरल प्रशासन व्यवस्था में राजा के सामन्तों का स्थान बहुत महत्त्वपूर्णथा। इनमें सबसे ऊँचा पद रखने वाले ऐसे छोटे-छोटे राजा थे, जो सातवाहन सम्राट्की प्रभूमत्ता स्वीकार करते हुए भी अपने नाम की मद्राये प्रचलित करते थे। इस प्रकार के लघ राजा कोल्हापर और उत्तरी बनारा प्रदेशों में थे। इनके बाद महारठी और महाभोजो का स्थान था। ये पद ठीक उसी प्रकार रठिक और भोज के पदो से बनाये गए थे जैसे सेनापति से महासेनापति वा पद बनाया गयाथा। आरम्भ में रिक्क और भोज बस्तत विशेष जातियों से सम्बद्ध एवं उनका नैतत्व करने वाले थे। इस साम्राज्य के आरम्भिक दिनों में उन्होंने साम्राज्य के निर्माण कार्यमें सातवाहनों की बहमस्य सहायता की थी। अनं सातवाहन राजाओ ने इन्हें महाभोज और महारठी की महत्त्वपूर्ण उपाधियाँ हो। ये उपापियाँ कर निश्चित परिवारो और निविचन प्रदेशों में परम्परागत रूप से प्रचलित हो गड़। इनका अधिक प्रचलन महाराष्ट ने थाना और कोलाबा जिला मे था। इन उपाधिया को प्राप्त करने वाले परुषो की स्थिया भी सदाभोजी आदि पदा को बरेगर्वमें अपने नाम के साथ लगाया करती थी। इस दोनो जपाधिया में महाभोज को अधिक केंचा समसा जाता था. क्योंकि महारठी की उपाधि वाले अभिलेखों में मानवाइन राजाओं के शासन-काल के वर्षों का उल्लेख मिलता है किन्त महाभोजा का वर्णन करने वाले अभिलेखों में इस प्रकार के किसी वर्ष का उल्लेख नहीं है। उन दोना से सहारटी की उपाधि अधिक परानी है। इसके उल्लेख तीसरी शताब्दी ईसबी पूर्व से मिलने लगते हैं जबकि मोज का पहला उल्लेख प्रथम शताब्दी ईमवी ने पर्वार्ट में मानवाहन शक्ति के विस्तार के समय उपलब्ध होता है। सम्भवत इस समय भोजा ने सातवाहना की शक्ति का विस्तार करने में बड़ा सहयोग दिया हागा उसी कारण उन्हें सहाभोज की गौरवपर्ण उपाधि प्रदान की गई। नानाघाट और काल्ट्रेरी के अभिलेखों से ग्रन्ट प्रतीत होता है कि महारठी सामन्त राजपरिवार के साथ जैस ही वैवाहिक सम्बन्ध रखते थे, जैसा सम्बन्ध इक्ष्वाकृवश के राजा महातलवर नामव पदाधिकारियो से रखते थे।

सातवाहन वश के अन्तिम समय मे दो अन्य पद बनाये गए, ये महासेनाचिति और महातवादर ये। श्री गोपालाचारी के मतानुसार इन नए पदो के निर्माण का प्रधान उद्देश्य उस समय साम्राज्य में मारी बृद्धि होने कारण उत्तप्त होने बाली किठनाइयों का निराकरण करना था। महासेनापित का प्रथम उस्लेख पुलुमायि के सासनवाल के बाइसव वर्ष में किदा गया है। एक अन्य अनिलेख में इसके उत्तरा-धिकारियों ने भी दो बार इसका उल्लेख किया है। पुलुमायि दितीय के समय में महासेनापित नैनिक कार्य नहीं करता था। अधितु राजकीय लेख-विमाग को समालने वा नार्य करना था। अनित राजा पुलुमायि चतुर्य के समय में महासेनापित एक जनपद का राज्यपाल था। उस समय कई जिले (आहार) मिलकर एक जनपद का निर्माण करते थे। महातलवर शब्द ने बारे में बोगल की यह कल्यना है कि यह द्विवड माथा के किया कर निर्माण है।

उस समय साम्राज्य जनपदो और घाहारों में बँटा हुआ था। आहार वर्तमान समय के जिले का वाचन है यह साल कायन राजवरा के अभिलेखों में बौधन विषय शब्द से समता जुनता है। प्रत्येक आहार का नाम उसके मुख्यालय पर निमंद होता था। आहार से निचली डकाई गौब होती थी। आहारों में नियुक्त किए गण अमारय (अमवस) का कभी कभी तबादका हो जाता था। उस समय गौव नी साम्राज्य करने वाजा गामिक कहलाता था। इसके अनिरिक्त अन्य मरवारी अधिवारी निम्नितिब्त थे—माध्वारादिन (पष्टारी) हरनिन्द (कोपाध्यक्ष) सहामात्र निवस्ता हो उस्ताबजों को उस्तावन वाजा अधिकारी)। तथा दूतक (राजकीय आदेशा को उस्युक्त अधिकारियों तक पहुँचाने वाला)।

(ग) धार्षिक दशा — इस समय आलारिक एव विदेशी व्यापार का अमृतपूर्व उत्तर्ष हुआ। इसना प्रमाण हमें इस नार ने अभिलेकों में प्रजुर मात्रा में मिलता है। इस समय नी प्रचलित मुद्रा कार्षापण थी। कार्षापण चारी और तार्व के होते थे। नायनिका के नाताघाट अभिलेक में दक्षिणा के रूप में चौबीम हजार कार्षापण देने ना वणन आता है। उपवचता ने नातिक अभिलेख में ७० हजार कार्षापण ब्राह्मणों को दान करने ना उल्लेख है। इस लेख में यह बात स्पष्ट रूप से बताई नई है कि उन दिना सोने और चौदी की मृत्राओं ना वित्तमय मृत्य १ ३५ चा अर्थात् एक सर्ण मृत्रा ३५ एजत कार्षापणों के बराबर होती थी। रैस्सन के मतान्तुसार बहां सुवर्ण मृद्राओं का तात्पर्य कुषणों हारा प्रचलित किए गए सोने ने कि विक्कों से हैं। उसके क्यानितृसार उपवचित किए गए सोने के विक्कों से हैं। उसके क्यानृतुसार उपवचित का स्वरृद्ध नहुग्त मुक्त क्यानृतुसार उपवचित किए गए सोने के

कविफसस का, अपितु उस विस करफिसस का भी क्षत्रप था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राबों का प्रचलन आरम्भ किया था। उस समय के प्रचलित सिक्के कार्याख्य को यह नाम देने का कारण यह चा कि इसका भार एक क्यं अयीन अस्मी रही या १९६४ धेन होता था। सोने के सिक्के तथा तीबे के पण का यही भार होता था किन्तु चौदी का यरण या पुराण नामक सिक्का ३२ रही का (५८५६ घेन) होते था, किन्तु नहुगन के चौदी के निक्के वार्षिण कहलाने पर भी इसने हलके तथा ३६ धेन के होते थे और ऐसे पीनीम मिक्को का एक सुवण होता था।

जस समय की आर्थिक ब्यवस्था श्रेणियो पर आधारित थी। प्रत्येक पेशे और ब्यवसाय को करने वाले कारीगरा के विभिन्न संगठन होते था य संगठन श्रेणी कहलाते थे। नासिक के एक अभिलेख में निम्नलियत चार विभिन्न प्रकार की श्रेणियो का उल्लेख किया गया है--तिलिपशक (तेली) औदयत्रिक (पानी खीचने बाले यत्रों का निर्माण करने वाले कारीयरा की श्रेणी) कुलरिक (कम्हार) तथा कोलिकनिकास (जलाहाकी श्रेणी)। जन्नरकी गहाओं क निवट उस प्रकार की तीन श्रेणिया धक्तिक (अनाज के व्यापारी), अशक्तर (बाम का काम करने वारे) तथा कसकार (ठठेरे) थे। ये श्रीणियाँ उस समय न केवल वारीगरा स सम्बद्ध विषयो की व्यवस्था चरती थी अपित वे वर्तमान समय के बैको का कार्य करती थी। इनसे कोई भी व्यक्ति बन राशि जमा करने उस पर सद रे सनता था। उस समय वर्ट बार इन श्रेणिया के पास स्थायी रूप से बन राशि जमा पर दी जाती थी टेम अक्षय नीवि बहा जाता था। उपवदात ने कलिक-निगम के पास गसी दा बन राशिया स्थायी रूप से जमानी थी जिनके सद से मिक्षआ रावस्त्र और अस् दियाता सक। उषबदात ने महान सनापति होते हुए भी इस दान की ज्यवस्था स्थानीय राज्य रोखस न करके जलाहों की श्रेणी में की थी क्यों कि साम्राज्या का उत्थान-पान होता रहता था किन्तु श्रेणी सदैव बनी रहन वाली सन्या थी। उषवदात्त के इस अभिलेख से मुद्र की दर पर भी प्रकाश पड़ता है। एक अक्षयनीवि पर उसे एक श्रणी ने बारह प्रतिशत तथा दूसरी श्रेणी न नौ प्रतिशत की दर स वार्षित ज्याज देन की व्यवस्था की थी।

(ध) विदेशी व्यापार—सातवाहना की एन बड़ी विदेशना उद्याग-धन्यों के विकास के कारण नवीन मण्डियों और नगरा का निर्माण था। उस समय के बड़े व्यापारिक नगर प्रतिष्टान (पैठन), तगर (तेर), बुझार, करहाटक (कराड़ी), नासिक, गोबर्घन और बैजयन्ती (वनवासी) थे। पूर्वी दक्किन की सबसे बड़ी मण्डी घान्य-कटक या आधुनिक घरणीकोट थी।

पश्चिम के साथ समुद्री व्यापार में भी इस समय बड़ी विद्व हई । प्लिनी, स्टेबो तथा पेरिप्लस के विवरणों से इस पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। नासिक, कान्हेरी, कार्ला, कड़ा, माजा और बेडसा के अभिलेख इस व्यापार की पृष्टि करते हैं। पश्चिम के साथ इस व्यापार का बड़ा कारण सातवाहनो द्वारा स्थापित शान्ति तथा रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष था। इस व्यापार की प्रोत्साहन देने वाले कारण सिकन्दर द्वारा ईरानी सम्बाटो की विशाल सम्पत्ति पर अधिकार करके उसका विभिन्न प्रदेशों में व्यय करना, सिकन्दरिया के बन्दरगाह का विकास, इसका भारत के साथ व्यापार, १९० ई० पू० में नील नदी को लाल सागर के साथ जोड़ने वाले मार्गका खलना था। इसके अतिरिक्त रोमन लोग स्थलीय मार्गकी अपेक्षा समुद्री मार्ग को अधिक पसन्द करते थे। यनानी नाविक हिप्पलास ने पहली शर् ई० के मध्य में मानसन हवाओं के नियमित रूप से चलने के नियम की खोज की थी। इससे रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार बीस गना बढ गया। मानसन हवाओ का लाम जठाकर समुद्री जहाज अदन से सीधे मारत के पश्चिमी तट के बन्दरगाहीं पर आने लगे। इसके परिणामस्वरूप समुद्री यात्रा में लगने वाला समय कम हो गया. जहाज खुले समुद्र को सीब पार करने लगे, वे समुद्र-तटो के निकट रहने वाले जलदस्यको द्वाराकी जाने वाली लटपाट से सरक्षित हो गये। इन सब कारणो से रोम के साथ इस समय भारत का व्यापार चरम शिखर पर पहुच गया और रोमन साम्राज्य से प्रमुत मात्रा में सोना और सोने के सिक्के मारत आने लगे। पन्द्रवे अध्याय में इसका विस्तत वर्णन किया जायगा।

उन दिनों परिचमी देशों से आने बाले जहाज लाल सागर से होते हुए अरख समुद्र तट पर काने नामक स्थान पर आते थे। यहाँ से मारत के लिये तीन जल-मार्ग थे। कुछ जहाज सिम्युनदी के मुद्रोत की और उत्तर में चले जाते थे। अत्य जल्योत मरूव (या बेरीगाजा) जाते थे और कुछ जहाज सीसे मानवार तट के बन्दरागाहों में जाया करते थे। सातवाहनों का सम्बन्ध पश्चिमी मारत के समुद्र-न्तर के साथ था और यहां सबसे बड़ा बन्दरगाह मश्कच्छ था। उन दिनों यह उत्तरी और पश्चिमी मारत की व्यापारिक बन्दुओं की सबसे बड़ी मधी थी। विदेश मेजी जाने वाली बस्तुण, विभिन्न प्रकार के रत्न, मलमल तथा अन्य बहुमूव्य पदार्थ यहाँ एकक किये जाते थे।

पेरिप्लस ने बेरीगाजा से दक्षिण के प्रदेश को दखिनदेस (Dachinadades) अर्थात् दक्षिणापय कहा है (पै० ४३) । इसके बड़े बन्दरगाह निम्नलिखित थे-(१) सोपारक (बम्बई से ८ मील उत्तर में आधृतिक सोपारा), दिव्या-बदान की एक बौद्ध कथा में इसे पूर्ण नामक व्यापारी का निवास स्थान कहा गया है। इसने पश्चिम में लाल महासागर तक अनेक समद्री यात्राए सफलतापूर्वक सम्पन्न की थीं। (२) दूसरा बड़ा बन्दरगाह कल्याण था। इसे पूराने अभिलेखों में कलियण कहा गया है। पेरिप्लस इसे कल्लीना ( Calliena ) कहता है। यह टेर-पैठन के महत्वपूर्ण स्थलीय महामार्ग की समाध्य पर महत्त्वपूर्ण समुद्री बन्दरगाह था। सातवाहन साम्राज्य के साथ इसका उत्थान एव पतन हुआ। आरम्मिक सातवाहन राजाओ ने जलदस्यओं का दमन कर इसे महान बन्दरगाह बनाया, किन्तु जब क्षत्रपों ने सातवाहनों को पहली शताब्दी ई० में परामृत किया तो इसका स्थान वेरीमाजा के बन्दरसाह ने ले लिया। महाराष्ट्र की सारी उपज और आयात-निर्यात की वस्तुए कल्याण के स्थान पर नासिक के लम्बे मार्ग से वेरीगाजा पहचने लगी। इस समय पश्चिमी समुद्र-तट पर सातवाहनों के अन्य बन्दरगाह निम्न-लिखित थे — सेमिल्लाह (बम्बई से २५ मील दक्षिण मे चौल), मन्दगोरा (सम्भवतः बानकोट), पेळीपतमी (दामोळ), मेलिजिगर (मळ्यगिरि, आधुनिक राजपुर जिसके निकट कुडा की गुफाए है), बाडजेन्टियम (विजयदर्ग), तोगरुम (देवगढ़), औरन्नोबोस (मालवण), सेसेकीनेयी (वेनगुर्ला की बट्टाने), एजीडाई (गोवा), केसीनिसस् (कारवाड़) तथा ब्वेत द्वीप (पिजन आइलैण्ड)।

पुलुमापि हितीय से श्री यज्ञ सातकणीं तक के युग की एक बड़ी विशेषता यह ची कि इस समय मुद्ग पूर्वी देशों के माद्य व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि हुई और उपनिवेधीकरण क्षारा बृहत र मारत के निर्माण की प्रक्रिया आरस्म हुई। विदेशों में मारतीयों हारा उपनिवेधन के कारणों के सम्बन्ध में विदानों में बड़ा मतनेद है, फिन्तु सब इस तस्य पर तहुमत है कि इस समय मारत और पूर्वी देशों के वीज व्याप्त में अमृतपूर्व वृद्धि हुई, मारतीयों में जावा, सुमान्ना, हिन्दवीन और मण्या के विभिन्न प्रदेशों में अपनी बीलदार्य कार्या के विभन्न प्रदेशों में अपनी बीलदार्य कार्या के सत्य-नुसार वह सम्पर्क ईसा से सहले को दो सत्ताविद्यों और एक अन्य विद्वान सिदेस (Codets) के मतानुसार हिनीय शताब्धी में मारतीयों की पहली शताब्दी में समुनी व्यापार में वृद्धि हुई और वितीय शताब्धी में मारतीयों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विषक्ष प्रदेशों में बिल्ता बसाई। वेरिक्ष सुन्धी श्री श्री विताय स्वतार्वी में सारतीयों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विषक्ष प्रदेशों में बिल्ता बसाई। वेरिक्ष सुन्धी स्वा

ने दक्षिण-पूर्वी एशिया अथवा परले हिन्द के प्रदेशो का सुवर्शन्त्रिम (Cluryse) के नाम से उल्लेख किया है। पेरिप्लस के वर्णनानसार सुवर्णमूमि और गमा के बीच समग्री यात्रा कोलन्बिया (Colondia) नामक बडे जहाजो से की जाती थी। चीनी विवरणो के अनुसार दूसरी शताब्दी ई० मे जावा मे एक हिन्दू राजा शासन कर रहा था। टॉलमी (१४० ई०) के समय तक इन देशों के साथ व्यापार मे बहुत बद्धि हो चकी थी। विदेशी व्यापार और उपनिवेशन में ता झलिप्ति से कावेरी-पट्टनम तक पूर्वी समृद्र-तट पर विद्यमान सभी प्रदेशों के निवासियों ने भाग लिया। यह ब्यापार पूर्वी तट के निम्नलिखित बन्दरगाहो से होता था--कन्टकोस्सिल (कण्टक-शैल (आधनिक घटशाल), कोडडरा (कृष्णा जिले के बन्दर ताल्लुका में आधुनिक गदर का महान और बड़ा बन्दरगाह), अल्लोसिगी (Allosynge)। टॉलमी इसके उत्तर के प्रदेश को समुद्रप्रस्थान पट्टन (Apheterion) अर्थात् सूवर्णमुमि (Golden Chryse) जाने वाले जहाजो के लिये ऐसा केन्द्र मानता है, जहाँ से ये जहाज समृद्र का किनारा छोडकर गहरे समृद्र में चले जाते थे। चिन्नगज (जिला गुण्ट्र) के निकट तीन स्त्रपो के अवशेष पाये गये हैं, इससे तीन मील उत्तर-पूर्व में मोट्रपल्छे ा नामक स्थान को १२वी शताब्दी के एक अभिलेख मे एक बन्दरगाह बताया गया है। दब्ने उडल के मतानमार कृष्णा, गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में व्यापार के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह था। मद्रास और कृहालोर के बीच में यज्ञ-श्री सातवर्णी की कुछ ऐसी मद्राए मिली है जिन परदो मस्तुल बाले जहाज की आकृति बनी हुई है। यह इस समय की जहाजरानी एवं समद्री व्यापार के उत्कर्ष की सचित करती है।

मातवाहनों के नमय व्यापार और उपनिवेशन की प्रक्रिया में वृद्धि के कई कारण थे। आय जाति में अपनी सन्द्रति के प्रसार की पुरानी माबना के साय-साथ हसका एक बड़ा कारण यह था कि गोजन साझाय वा क्षेत्रब वड़ा के साय-साथ रोम में दूर्वी देशों के कालीमिर्व जैस ममालो बन्दन कपूर आदि सुपन्थित पदार्थों की सांग बहुत वढ़ गई थी। उत्तर-मारत में शकी, मुनानियों और कुषाणों के आक्रमणों के कारण उत्पन्न विकुच्च पीरीम्यतियों ने साइबेरिया की और से मारत में आने वाले सोंने के प्रवाह को रोक दिया था। इसकी पूर्ति करने के लिये रोम से स्वणं मुझाओं के रूप में मोने की माग बहुत बढ़ गई। इससे जहां एक ओर परिच्या देशों के साथ व्यापार को उत्तेजन मिला बहुं दूसरी और रोम से इन चुत्रणं मुझाओं के पाने के लिये दिलाण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। इसमें सन्देह नहीं है कि सुवर्णवीप के साथ व्यापार की वृद्धि में एक वडा कारण पूर्वी दिक्वन तथा ब्राम्म के प्रदेश में सातवाहनों की शक्ति का विस्तार या और उनके प्रीस्ताहन के बावा, सुमाना, मजाया आदि देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। अब यहाँ कन्त में उपस्रहार के रूप में सातवाहन राजाओं की क्शावकी का उन्लेख किया जायगा।

सातवाहन राजाश्रो की पराणो मे दो गई वशावली

जिन राजाओं का परिचय अभिलेखों, मुद्राओं तथा साहित्य में मिलता है उनके नामों के आगे क्रमण अ. म. और साके सकेत दिये गये हैं।

| सस्या | नाम              | राज्यकाल   | अभिलेख<br>आदि में वर्णन |    |
|-------|------------------|------------|-------------------------|----|
|       | _                | वष         |                         |    |
| 8     | आध सिमुक         | २३         | अ                       | सा |
| ?     | कृष्ण            | १८         | अ                       |    |
| ₹     | श्री सातकर्णी    | १०         | अ मु                    |    |
| ጸ     | पूर्णोत्सग       | १८         |                         |    |
| ۹     | स्कन्दस्तम्भी    | १८         |                         |    |
| Ę     | सातकणीं द्वितीय  | ५६         | अ मु                    |    |
| હ     | लम्बोदर          | १८         | मु                      |    |
| 6     | आपीलक            | <b>१</b> २ | मृ                      |    |
| 9     | मेघ स्वाति       | 81         |                         |    |
| ξo    | स्वाति           | १८         |                         |    |
| ११    | स्कन्दस्वाति     | ও          |                         |    |
| १२    | मृगन्द्रसातव णीं | ą          |                         |    |
| १३    | कुन्तलसातकर्णी   | ۷          |                         | सा |
| 68    | सातकर्णी नृतीय   | 8          |                         |    |
| १५    | पुलुमायि प्रथम   | ₹६         |                         |    |
| १६    | अरिष्टकण         | ₹1         |                         |    |
| १७    | हाल              | ų          |                         | सा |
| १८    | मण्डलक           | 4          |                         |    |
| १९    | पुरीन्द्रसेन     | 4          |                         |    |
| २०    | सुन्दरमातकर्णी   | 8          |                         | सा |
| २१    | चकोरसातकर्णी     | ६मास       | मु                      | सा |
| २२    | शिवस्वाति        | २८         | •                       |    |
|       |                  |            |                         |    |

|    | सातबाहुन साम्राज्य क | ा उत्थान ग्रीर पतन |      | <b>२</b> ५% |
|----|----------------------|--------------------|------|-------------|
| २३ | गौतमीपुत्र सातकणीं   | २१                 | अ मु | €,          |
| २४ | पुलुमायि द्वितीय     | २८                 | अमु  | ₹'          |
| २५ | श्री सातकर्णी        | २९                 | अमु  |             |
| २६ | शिव श्री पुलुमायि    | <b>u</b>           | अमु  |             |
| २७ | शिव स्कन्द सातकणी    | ą                  |      |             |
| २८ | श्री यज्ञ सातकर्णी   | २९                 | अमु  | स'          |
| २९ | विजय                 | Ę                  | मु   |             |
| ₹० | श्री चण्ड सातकर्णी   | १०                 | अ मु |             |
| ₹8 | पूलमावि              | ৬                  | अमु  |             |

#### नवां ग्रध्याय

# सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्खिन

तीसरी शताब्दी ई० के यूबोर्ड में सातवाहन साम्राज्य के लीण होने पर दिस्त्वन के प्रदेश में अनेक स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। आन्ध्र प्रदेश के मध्य माग में इस्त्राकुत्वारी राजा शासन करने ज्यों, महाराप्त, गुकरात और कोकण के प्रदेशों पर आमारी की साता स्थापित हुई, विवर्ध में बाकाटकों ने एक नवीन राज-वर्ष की स्थापना की। दक्षिणी कर्नाटक में चुटु सातकणियों के राज्य का अन्युद्य हुआ! इसके अतिरिक्त बृहत्कलम्त, बोधि तथा कोल्हापुर के कुर नामक राजवश सी इसी समय में स्थापित हुए। इस अध्याय में इन सबका सिक्टन परिचय दिया जायगा।

#### वाकाटक वंश के ग्रारम्भिक राजा

सातबाहुनो के बाद दिक्कन में सबसे अधिक प्रतापी और शिक्तशाली साम्राज्य बाकारक वश के राजाओं ने स्थापित किया। मातबाहन साम्राज्य की ममापित पर ब्यापित होने बाले अन्य राज्य इश्वाह, बोधि, आमीर तथा चुट बहुन छोटे प्रदेशो पर शासन करते थे। पिक्यों मारात के शक क्षत्रण मी तीसरी शताब्दी हैं- के मध्य में माल्यों से परामूत होने के बाद अपना राज्य विस्तार करने की समता नहीं रखते थे। उत्तर मारात में यर्थीय मीजेय, आर्जुनायन, नाग और माल्य स्वतन्त्र हों चूके में, किन्दु के बिच्य पर्वकर्तमाला पान करते दिख्यन के नजर पर अपनी प्रमुत्ता विस्तीर्थ करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। २५० ई० के लगनगर मातबाहन साम्राज्य के क्षीण हो जाने पर महत्वाकाकी व्यक्तियां में लियं दिक्यन में साम्राज्य विस्तार का स्वर्ण अवसर था, क्यों के इस समय यहां कोई प्रविक्त शामनमत्ता नहीं थी। इस परिस्तित का पूरा लाम बाकाटको ने उठ्या। बनाटक राजवब के पहुले हो राजाओ-विक्य-शिता (५५५ से २७५ ई०) तथा प्रवस्तात प्रवस्त (५७५–६३५ ई०) ने सातबाहुत स्रोत्त विस्तित में एक विशाल और शिक्तशाली वाकटक साम्राज्य की स्थापना

# वाकाटक साम्राज्य का महत्व

गुष्त साम्राज्य से पहले वाकाटक साम्राज्य तत्कालीन मारत का सबसे बड़ा राज्य था। डा॰ जायसवाल ने इसके महत्व का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि बाकाटक राजा विन्ध्यक्षक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने राज्य के शासन के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार की कल्पना की थी। इसके अनुसार सम्पूर्ण मारत पर हिन्दुओं का साम्राज्य होना चाहिए या तथा उसमे धर्मशास्त्रो को सम्मान का स्थान दिया जाना चाहिये था। दूसरी बात यह थी कि २५० ई० के लगभग संस्कृत माघा तथा वाष्ट्रमय की उन्नति के लिए आन्दोलन आरम्भ हुआ और ५० वर्षों मे उसके अच्छी स्थिति में पहुच जाने पर गृप्त राजाओं ने उसे राज्याश्रय दिया। तीसरी बात यह थी कि उस समय वर्णाश्रम वर्म का पुनरुजीवन हुआ और सनातन वर्म को विशेष महत्व मिला। वाकाटक साम्राज्य की जनता की यह माँग थी कि कूषाणों के राज्य-काल में समाज में जो अवगुण उत्पन्न हो गए थे, उनका परिमार्जन किया जाय। यह हिन्दू समाज की शृद्धि का आन्दोलन था, जिसे सम्राट प्रवरसेन के राज्यकाल में विशेष बल मिला। चौथी बात यह थी कि वाकाटको के राज्य में स्थित अजता की गुहाओं में शिल्पकला तथा चित्रकला का पुनरुजीवन हुआ। सस्कृत माथा के पुनरुजीवन के समान हिन्दू कला के इस उत्कर्ष का सम्पूर्ण श्रेय आधुनिक लेखक गुप्त राजाओं को देते है, किन्तु बस्तुतः यह श्रेय वाकाटको को दिया जाना चाहिये।

वाकारकों का मूल स्थान — इस महत्वपूर्ण एवं गौरववाली सांभाज्य का अविमांव और अम्युद्ध २५० ईसवी के लगमग हुआ, ३०० वसं नक यह मारत का एक प्रतापी राजवंदा बना रहा, छठी सताव्दी के मध्य तक इसके राजा शासन करते रहे। इस वस के आर्राम्मक इतिहास के दो बड़े जटिल प्रस्त, इनका मूल स्थान और तिविक्रम अमी तक विवादास्यद है। वाकाटक वश के संस्थापक विषयदिक्त का नाम यह स्वित करता है कि वह या तो विच्याचल प्रदेश का रहने वाला था अथवा उसके इसे अपनी शक्ति से जीता था, इसी कारण वह विच्यविक्त करता हो कि वह या तो विक्याचल प्रदेश का राजवंदा करता था। किन्तु उसका प्रतिकृतिक करता है कि वह या तो वाकाट अथवा बकाट नामक किसी व्यक्ति के वंदा में हुआ था, अथवा वह इस नाम वाले किसी स्थान पर रहा करता था। पुराणों में वाकाटक वक्त के राजाओं के मूल स्थान के बारे में दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं। विष्णु पुराण में विदिशा के राजाओं का मूल स्थान के बारे में दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं। विष्णु पुराण में विदिशा के राजाओं का राजाओं का

जायसवाल--हिस्डरी द्याफ इंडिया, पृ० ६४।

बर्णन करते हुए विध्यशांकत और उसके पुत्र प्रवीर हारा राज्य करने का उनकेका मिलता है। इसके आवार पर डा॰ जायसवाल ने यह कल्पना की थी कि इस बया को वाकाटक इसलिए कहते हैं कि हारी जिले में स्थित विद्यान के पूर्व में मृत्यपूर्व कीराइग्र राज्य का बागाट नामक प्राम वाकाटकों का मृत्यपान वाकाट था। वाकाटक वाक के बाह्य सल्वापक विध्यशित ने यह सार्यक नाम घारण करके अपने मृत्र स्थान वाकाटक आपार पर अपने बया का नाम वाकाटक रखा। है इसके अतिरिक्त श्री जायसन वालने यह भी कहा है कि हुछ पुराणों में विश्यशित का वर्णन किलिक जणवा कोलि-किल के बाद विधा गया है। है जले कर्यन कालिक राज्य की किलिक त्या का सम्बन्ध मुक्त स्था पर की किलिक त्या का प्राम में बच्चे क्लाय की है। इस प्रकार उनके मतानुमार वाकाटक वस का मृत्र स्थान उत्तरी बारत में वृत्येलखण्ड में बागाट नामक गाव अथवा पत्रा राज्य था।

किन्तु अधिकाश विश्वानों ने श्री जायसवाल की इस कल्पना को स्वीकार नहीं किया है। इनके मतानुसार किसी राजा के राज्य का मुख्यमान उनके शिकालेकों से निष्टिकत होता है। बाकारनों का जगन करन वाले अधिकाश शिकालेका शिका मरात में पाये पर हैं। इनने भाजीनतम शिकालके आध्य प्रदेश में मुख्य जिले के अमरावती नामक श्राम में एक अच्यकोण स्तम्म पर उन्लीण है अकारा को बनावट से वह तीसरी शताब्दी ई० का प्रतीत हाता है। इस अनिरिक्त उनके अधिकाश अभिकेल मध्य प्रदेश और बरार (विदम) से मिले हैं। इनन यह सूर्यकत होता है कि बाकारकों का मुख्यमान विदम वाप्रदेश याऔर यहां में इन्हान अपनी शक्ति का ससार आरम्भ किया था।

तिथिकम---वाकाटक वश के आरम्भिक इतिहास का दूसरा जटिन प्रश्न

विन्ध्यशक्तिमुतश्वापि प्रवीरो नाम बीर्यवान् ॥

१ **बाइनेस्टीज ग्राफ कलि एज, पृ० ४६**-५० -नृपान् वैदिशिकांश्चापि भविष्यास्तु निबोधतः ।

२ जायसवाल-हिस्टरी आफ इंडिया--पृ० ६७।

इ. डा॰ क॰ ए॰,-पु॰ ७६, तत कोलिकिलेम्यस्य विध्यशक्तिभविष्यति ।

४. मिराशी--वाकाटक राजवश का इतिहास तथा प्रभिलेख, पृ० १९-२०। ४. मिराशी--पूर्वोक्त पुस्तक।

तिषिकम-विषयक है। पहले यह बताया जा कुका है कि कुछ विश्वानों के मतानुसार २४८-४९ ई० से आरम्भ होने वाला वेदि-गवत् वाकाटक बंध की स्थापना को सूचित करने के लिये चलाया गया था। यदि यह करन्या सत्य हो तो हमे यह मानना पहेगा कि वाकाटक अपने सरकारी दत्ताविजो, अमिलेको, शानपों में इस सवत् का प्रयोग करते होंगे, किन्तु अभी तक हमें वाकाटक राजाओं का ऐसा एक भी लेख या सानपत्र नहीं मिला है, जिससे चेदि-सवत् का प्रयोग किया गया हो। इनके सभी शानपत्री में दान देने वाले राजा के राज्यकाल के वर्ष का ही उल्लेख है, अत. यह मत सवेशा अपुक्तियुक्त प्रतीन होता है कि वाकाटको का अम्युद्ध २४८-४९ ई० में हुआ, वर्शों कि उन्होंने हसी समय से चेदि सवत् का प्रवीन तिवा था। भ

डा० अस्तेकर ने वाकाटको का तिथिकम वाकाटक राजा रुद्रसेत द्वितीय की पानी प्रमासती गुला की कात तिथि के आचार पर दिया है। प्रमासती ३७५ से ४१४ ई ० तक शामन करने वाले गुल्त मझाद चटकपुत दितीय की काया थी। यह अपने जीवन में जल्दी ही विधवा हो गई थी। इसके पुत्र ने ४१० ई० में शासन की शामं की बात मों की स्त्र मुख्य समझाठी थी। रुद्रसेत दितीय की मृत्यु समझाठा थी। रुद्रसेत दितीय की मृत्यु समझाठा थी। रुद्रसेत दितीय की मृत्यु समझाठा थे। रुद्रसेत किया समस्य तक शासन काल के बाद हुई थी। उसके पिता पृथ्वीयेण ने काफी लब्बे समय तक शासन काल के बात हुई थी। उसके पिता पृथ्वीयेण ने काफी लब्बे समय तक शासन किया था और उसके राज्यारोहण (३६० ई०) से १०० साल पहले से शासन कर रह्या था। अत इस वस के सन्धापक का राज्यकाल डा० अल्लेकर ने २५५-२७५ ई० निश्चित किया है। उसके पुत्र प्रदर्शन के शामनकाल के बारे में पुराण यह कहते हैं कि उसने एव यहने शामनकाल के बारे में पुराण यह कहते हैं कि उसने १० वर्ष ने शामनकाल के बारे में पुराण यह कहते हैं कि उसने १० वर्ष ने का शामन किया था। उसके अमिलेक्स भी यह बताते हैं कि उसके उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं वरन् पीत्र था। अत प्रवर्शन का राज्यकाल २०५-३२५ ई० नक माना जाता है।

कंप्यसम्भित (२५४-२७४ ई०)—नाकाटक वश के सत्वापक विश्यसन्ति का मृत्र स्थात समझत विद्यमं का प्रदेश या। पुराणों से इसकी राजधानी पुरिका कही गई है। मार्कण्डेय पुराण (१०७४८) में इसका उल्लेख विदमं (बरार) और अध्यक्त के साथ किया गया है। अत वाकाटक राज्य का मृत्र स्थान दरार को ही

१ ए० इं० ख०३, पृ०२६१---समुबितस्य वर्षसत्मभिवर्षमानकोववण्डसाधन-सन्तानपुत्रपीत्रिणः ।

२. बा० गु० ए०।

मानना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विष्यविक्त इस वस के सस्थापक का वैवचिक्तक नाम नहीं था, अपितु एक उपाधि थी। यह उपाधि इसे शायद इसिलए दी
गई थी कि इसने विष्य पर्वतमाला के प्रदेशों को अपनी प्रक्तिस ती जीता था। आरम्म
में यह समयत पहले साववाहनों की और से सरार के एक दो जिलो का गासक था।
इस साम्राज्य के श्लीण होने पर इसने विष्य पर्वतमाला के प्रदेशों को और इसके
जचर में मालवा के प्रदेश को जीता था। स्त्रीलिए पुराणों में विष्यादित को विदिशा
के अपीत पूर्वी मालवा के राजवाने में मिना जाता है।

विष्ययक्तित का वर्णन अजन्ता की १६वी मुहा के लेल में पाया जाता है। इस अमिलेल में विष्ययक्तित की बढ़ी महिमा गाई गई है— 'उसने वर्ड-वर्ड युद्धों में विजय प्राप्त करने अपनी शिक्त में वृद्धि की। उसन कुढ़ होने पर साक्षात देवता मी उसकी शांत कर का निराकरण नहीं कर सत्त थे। उसके घोड़ों की टायों से उड़ी पूल से आवाश में सूर्य भी आच्छक हो जाता था। उसके शीर्य से परासूत सांत्र उसके स्वराध में सूर्य भी आच्छक हो जाता था। उसके शीर्य से परासूत सांत्र उसके करणापर नतमस्तव होते थे। वह वावाटक राज्य का प्रवर्तक और मानचिद्ध मा। ''इसी लेख में इसे दिज या ब्राह्मण नहा गया है। जिस प्रवार श्रुपों करणा वा का करणापर नतमस्तव होते थे। वह वावाटक राज्य का सम्यापन विध्यानित मी ब्राह्मण था। डा॰ अल्लेकर क मतानमार उसन अपना राज्य विस्तार वैधिकन महत्वाकाक्षा से प्रेरित होकर नही किया था अपिनु इस राज्य वी स्थापना में समवत उसकी यह अमिला था। डा॰ अल्लेकर क मतानमार उसन अपना राज्य विस्तार वैधिकन महत्वाकाक्षा से प्रेरित होकर नही किया था अपिनु इस राज्य वी स्थापना में समवत उसकी यह अमिला या वी स्थापना करे। ' यह बात उसके पुत्र प्रतरामित करने वाले एक बाह्मण राज्य की स्थापना करे। ' यह बात उसके पुत्र प्रतराम दिव्यक्ति का पार्ण विमन्न वैदिव यहा ते करी वालि पुट हाती है। पुराणों में विद्याशक्ति का राज्यकाल ९६ वर्ष दिया गया है। कितु समवत ये वर्ष उसके राज्यकाल के राज्यकाल १६ वर्ष दिया गया है। कितु समवत ये वर्ष उसके राज्यकाल के

१ ए० हैं० लण्ड २६ पृ० १४६ महाविषयंविश्ववृक्षांकि, कृद्ध पुरे-रध्यतिवायंवीर्थ । - - - रखानप्रावितद्विज प्रकासो भूवि विध्यसक्ति ॥ पुरस्वरोवेनसमप्रभाव स्ववावृत्तीर्थ्य (जिल) तस (क्लंतोकः) - - - वभूव वाका-टक्ववृत्त (वंस) केतु ॥ रखेषु हर्युंकरिखानसक्षावितार्कस्य च (क्लं) - - । नरातोन् कृत्या नियाव प्रविक्षककार ॥

२ बा० गु० ए० पु० ६७-६८।

३ वही, पु० ६८।

नहीं, अपितु उसकी आयु के प्रतीत होते हैं। विध्ययक्ति ने कोई राजकीय पदवी नहीं बारण की। डा॰ अन्तेकर के मनानुसार (वा॰ गु॰ ए॰) समस्त उसका विधिवत राज्यामियक मी नहीं हुआ था। उसकी राज्य स्थापना के कार्य की तुलना में उसके यशस्त्री पुत्र प्रवर्शन के सौर्यपूर्ण कार्य अधिक गौरक्षाली वे। अन साम्याय स्प से बाकाटक राजपत्रों में हमें विख्यास्ति का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल अजता की १६मी गृहा में वराहदेव के अभिलेख में इसका वर्णन पाया जाता है।

सम्बाद् प्रवरसेन प्रथम (२७५-३३५ ई०)--यह विध्यशक्ति का पत्र था और पिता की मृत्यु के बाद गही पर बैठा। इस वश का यही एकमात्र ऐसा राजा है कि जिसने सम्राट की उपाधि घारण की थी। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि इसने अपने राज्य का विस्तार अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक किया थाऔर दक्खिन के पठार में वाकाटको नी प्रभता विस्तीर्णनरने में बढी सफलता प्राप्त की थी। यह इस वश का सर्वश्रेष्ठ राजा है। इसके सम्बन्ध में पुराणो और अभिलेखामे यह बात कई बार दूहराई गई है कि उसने चार अब्बमेघ यज्ञ किए। ये यज्ञ उसके साम्राज्य-विस्तार के सुचक थे। किन्तू पूराण और अभिलेखों में उसके साम्राज्य विस्तार के शौर्यपूर्ण कृत्यो का विस्तत वर्णन नही मिलता है। इस विषय में डा॰ अल्तेकर ने एक बड़ी मनोरजक कल्पना की है। उनका यह कहना है कि प्रवरसन को अपने पिता से बिटर्ज़ का ही थोड़ा सा प्रदेश मिलाया। उसने शर्न-शर्न चारा दिशाओं न अपने राज्य का विस्तार किया। उसके द्वारा चार अश्वमेघ यज्ञाका किया जाना यह सचित करता है कि उसने चार बार अपने बडे सैनिक अभियान और आक्रमण सफलतायवक सम्पन्न किए और इनके परा होने पर उसने चार बार अश्वमेष यज्ञ किए। इनम से पहला आक्रमण पूर्व दिशा में किया गया था। इसमे पुराने मध्यप्रदेश के पर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलाका जबलपुर और बालाघाट तक का इलाका वाकाटक साम्राज्य में मिलाया गया। इस प्रदेश की विजय के परचात समयन इसका शासक उसने अपने एक लड़के को बनाया होगा। दुसरी चढाई में उसने दक्षिण के प्रदेशों में विशेषत दक्षिणी विदर्भ तथा मृतपूर्व निजाम राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग अजना के प्रदेश को जीता होगा। बाकाटक अभि-लेखों से यह जात होता है कि यह प्रदेश इन राजाओं के शासन में था और प्रवरसेन का लडका सर्वसेन यहाँ शासन कर रहा था। अन इस प्रदेश को वाकाटक राज्य मे सम्मिल्ति करने काश्रेय प्रवरसेन को ही दिया जाना चाहिये। यह असमव नही हैं कि उसने इससे भी अधिक दक्षिण के प्रदेशों को जीता हो। श्रीशैलस्थल-माहात्म्य नामक

ग्रस्य में इस अनुश्रुति का वर्णन है कि सम्राट् चन्द्रगृप्त की चन्द्रावती नामक एक कल्या कृष्णा नदी पर करनल जिले में अवस्थित श्रीशैल के देक्ता मल्लिकार्जन की पूजा के लिए चमेली के फलो का हार प्रतिदिन चढाया करती थी। डा॰ अल्तेकर के मता-नुसार चन्द्रावती वाकाटक वश की रानी प्रभावती गप्ता का ही विवाह से पहले का नाम है। यदि यह अनुश्रति सत्य हो तो हमें यह मानना पढ़ेगा कि श्रीशैल बाकाटक राज्य में सम्मिलित या और प्रवरसेन ने मतपूर्व निजाम के हैदराबाद का अधिकाश माग जीत लिया था। इन सब प्रदेशों पर शासन का कार्य प्रवरसेन ने अपने दसरे पत्र को सौंपा था। इसने आध्य प्रदेश में इक्ष्याकओं के बाद बाकाटकों की सला सदह की होगी। इसका एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि उस समय इसका प्रतिरोध करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं थी। उसकी तीसरी चढाई बघेलखण्ड और छत्तीसगढ के प्रदेश पर हुई होगी। डा० अल्तेकर की यह भी कल्पना है कि गजरात और काठिया-बाड के शक क्षत्रप प्रवरसेन के पड़ोसी थे। यह समय है कि उसने अपने समकालीन क्षत्रप रुद्रमिह द्वितीय और रुद्रदामा द्वितीय पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सभ-वत इसी कारण इन्होने ३३२-३४८ तक के वर्षों में महाक्षत्रप की उपाधि नही घारण की। इस विषय में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है फिर भी यह कल्पना प्रवरसेन द्वारा सम्बाटकी उपाधि धारण करने और चार अश्वमेघ करने के आधार पर की गई है। यह कहा जाता है कि ३०४ ई० में जिस नए शक राज्य की स्थापना रुद्रसिंह द्वितीय ने की थी वह समवत प्रवरमेन के सहयोग से हुई थी। उसका पिता विष्यशक्तिक्षत्रपोको मालवाकेकुछ हिस्सो से निकाल चुका था अत प्रवरसेन न यहाँ अपने राज्य-विस्तार के लिए साम्राज्यवादियों द्वारा अपनाई जाने वाली सुप्रसिद्ध नीति का आश्रय लिया, राजगद्दी के वास्तविक अधिकारियो-भत्दामा और उसके पत्र विश्वसिंह की तुलना में एक नए व्यक्ति रुद्रसिंह द्वितीय को सहयोग दिया ताकि वह गद्दी पाने पर उसका वशवर्ती बना रह सके। यही कारण है कि उसने क्षत्रप की ही उपाधि घारण की और वह वाकाटको का सामन्त बन गया। इसकी पष्टि छिदबाडा (मध्यप्रदेश) में मिली क्षत्रप मुद्राओं से भी होती है। यह प्रदेश क्षत्रप राज्य में नहीं था। यहाँ क्षत्रप मुद्राओं का बड़ी सल्या में मिलना और इन मद्राओं मे रुद्रसित दितीय तथा यशोदामा दितीय की मुद्राओं का होना यह सुचित करता है कि येदोनो प्रवरसेन के करद सामन ये और अपनी मुद्राओं के रूप में उसे अपनी वष्यता सुचित करने के लिए मुद्राओं की भेट मेजा करते थे। इसीलिए ये मद्राए

१ म्यू मिस्नेटिक सप्लीमेंट, ४७, १७ तथा वा० गु० ए० पृ० ५६–५१।

बाकाटकों के प्रवेश में मिली है। किन्तु डा० मिराशी ने अल्लेकर के इस मत को अल्बीकार करते हुए यह कहा है कि यद्यपि यह बात सत्य है कि उपयुंक्त ध्रवभों ने इस काल में महालव्य की उपाधि धारण नहीं की, किन्तु इसका यह कारण था कि इसी समय के लगनग मध्य भारत में श्रीयर बर्मा नामक राजा का अञ्चुदय हुआ। उसने जयनी बन्तन्त्रा की घोषणा करके माल्जा में पश्चिमी क्षत्रपों की सत्ता का अन्तु कर दिया।

प्रवरसेत के साम्राज्य की सीमाओ का टीक-टीक निर्धारण करना मनव नहीं है, फिर मी इस विषय में भी अल्तेकर का यह कपन सत्य प्रतीत होता है कि प्रवरसेत की उपलिचारों वास्तव में बढ़ी महत्वपूर्ण थी और इनके कारण उसका सम्नार्ट की उपाधि थाएण करना सर्वेषा त्यायीवत था। विदर्भ के छोटे से राज्य की स्थित से उप्रति करते हुए वह एक ऐसे महान् माम्राज्य का शासक बना जिसमें उत्तरी महाराष्ट्र, बरार, नर्मदा नदी के दक्षिण का मध्य प्रदेश, हैदराबाद राज्य का एक बढ़ा माग सम्मिन्त था और ये सब प्रदेश सम्राट के अथवा उसके पुत्रों के प्रत्यक्ष प्रधासन में थे। इस अलिएक दिक्त की पाट का अधिकादा को प्रदेश उसके प्रमात-भी थे। इस प्रकाद दिक्त की उपार का अधिकादा माग और इसके साथ उसे हुए अनेक प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिन्त थे और वह स साट की उपाध पारण करने के छिटो नर्मवा उपयुक्त था।

श्री जायसवाल के मतानुसार प्रवरसेन लगभग समुचे मागत का सर्वोच्च अभीददर था। यह कल्यान इस आधार पर ही गई है कि उसके एक पुत्र ने एकल्य वस की त्वापना की भी और इस प्रकार अपने पुत्र के माध्यम में वह दक्षिण मारत का भी शासकथा। किन्तु यह कोरी कल्यात है। इसे पुष्ट करने के लिट कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए है। प्रवरसेन द्वारा उत्तरप्रदेशकी विजय के लिए मधुरा के कुछ निक्को का प्रमाण उपमित्तन किया गया है। जायसवाल के मतानुसार इन मुद्राओं में से एक पर प्रवरसेनस्य का लेला और ७६ वर्ष की मंख्या का निर्देश है और दूसरे पर दह क. लेला और १००की वर्ष सच्या है। किन्तु डाठ अलेकर यह विद विवर्ष स है कि जायसवाल जिमे प्रवरसेन का निक्का समझते है, वह बच्दुत: बीरसेन की मुद्रा है और ७६ की वर्षसच्या वस्तुतः कठभरे से भिरं वृक्ष के पत्ते है; उहसेन के

१ का॰ इं॰ इं॰, जिल्ब ४, प्रस्तावना, पृष्ठ ३८ तथा मिराशी की पूर्वोक्त पुरुतक पु॰ २२।

२. हि० इं०, पु० द२-६४।

तथाकायित सिक्के पर घड का लेख न होकर विरत्न की आकृति है; जिसे वे १०० का अंक समझते है वह वास्तव में स्वित्तक का चिह्न है। इसके अतिरिक्त इस प्रभंग में महंगी उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन की उपयुक्त तथाकरित मुझाएं केवल मानुरा में ही मिलती हैं। वे वाकाटक राज्य के केन्द्रीम माग में कही नहीं मिली हैं। यदि अवस्रत में वे बस्तुत: इन्हें हलवाया होता तो ये इन प्रदेशों में अवस्था मिलती हैं। यदि अवस्रते ज्ञावस्त्राल के इन मत की भी कीई पुष्ट साक्षी नहीं है कि प्रवर्तन ने किसी समय पंजाब जीता था और कुषाणों को मारत से अक्शानिस्तान में डकेल दिया था। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रवर्तन के आक्रमणों से मुख्यापान के लिल कुषाणों ने इरान के सामानी समयों की प्रमृता स्वीकार करना अधिक अच्छा समझा। वस्तुत. उन पर सामानी सामयों की प्रमृता स्वीकार करना अधिक अच्छा समझा। वस्तुत. उन पर सामानी आधिकार पर ५ इंग में उसी समय में स्वापित ही बुका था जब कि प्रवर्तन का समयत जनम मी नहीं हाला था।

िल्लु दक्षिण मारत, उत्तर प्रदेश और पत्राव पर प्रमुख न होने पर भी प्रवर-तेन की विजयों का महत्व कम नहीं होता है। वह लगमग गमुच दक्षिण का सर्वोच्च अधिपति और सम्राट्या। धामिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने में उसने वैदिक धर्म को प्रवक्त संस्थ्रण पदान किया। उसने अनेक धौन यान किये, पुराणों में उनके वाजपेय यक का तथा उपमें उसके हारा दी गई बढ़मून्य पिक्शामों का विशेष निर्देश किया यह को तथा उपमें उसके अनुष्ठान के बाद उसने मम्राट्य की सम्मानित उपपि धारण की थी। उत्तर अथवा दक्षिण गास्तके किती अन्य राजा होरा इस उपाधि के बारण करने का वर्णन नहीं पिलता है। वर्षा जिले की हिगणधाट नहसील के जास्त्र नामक प्राम से प्राप्त प्रवर्शन दिलीय के ताम्मपूर ध्यह कहा गया है कि उसने अनिन्दोम, आप्तीभीम, उचक्य, पोडवी, अनिराम, वालवेय नृहस्पतिमन, सायस्क तथा चार अश्वमेषी का अनुष्ठान किया था। पूर्ववर्ती राजाओं की भांति उसने अपनी धर्मितव्य की सुक्त धर्मसमूराक की उपाधि धारण की थी। पहले यह बताया जा चुका है कि अल्लेकर के मन-नुसार चार अश्वमंत्र यज संगवत चार विभन्न संनिक विजयों की समान्ति पर किये गये थे।

प्रवरसेत के चार पुत्र थे । इन्हें उपने अपने विन्तृत साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों का शासक नियत किया था, किन्तु ये पिता की मृत्यू के बाद स्वतन्त्र हो गए और साम्राज्य की केन्द्रीय सत्ता नियंज पड़ गई। इनमें में मबसे बडा लडका गौतमी-पुत्र अपने पिता से पूर्व ही दिवसत हो गया था। दूसरे पुत्र सर्वसेन ने दक्षिणी दरार

१ अप० न्यू० सो० इं० सप्ड४, पृष्ठ १३।

में इस राजवश की एक शाला की स्वापना की और इसवा राज्य ५०५ ई० तक बना रहा। प्रवरसेन के अन्य दो पुत्रा के नाम ज्ञात नहीं है। वे समवत इसके साम्राज्य के अन्य प्रदेशों में शासन किया करते थे। मिराशी के मतानुसार इनमें से एक ने समबत कृष्णा नदी की घाटी में उत्तर कृतल पर राज्य किया और दूसरे ने दक्षिण कोसल (उत्तीसगढ़) पर अपनी सत्ता स्वापिन की। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोना शालाओं के राज्य सीग्र ही समारत हो गये क्यों हि इनके कोई उत्कीण लेख अभी तक नहीं मिले हैं।

प्रवरसेन का प्रधानमंत्री देव अत्यन्त धार्मिक विद्वान और कर्मठथा। इसका वर्णन अजता के परिचम में ११ मील पर न्यिन गलबाद्या ग्राम के निकट घटोत्कच गृहां के लेख में मिलता है। ' उसन यह बात होता है नि क्स मत्री के प्रमाव के कारण राज्य सहित सम्पूण राष्ट्र धार्मिन कृत्यों का सम्पन्न करने ल्या। प्रवरसेन प्रचम के राज्यकान में अनेल वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान इस विद्वान और धमशील मत्री के उपदेश से हुआ होगा।

प्रवरसेन न पुराणा के वर्णनानुसार ६० वष तक शासन विचा। वह इस वश ना सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। ३३५ ई म जब उसकी मृत्यु हुई उस समय उत्तर सारत म गुप्त साम्राज्य का प्रसार आरम्म हाने लगा था। प्रवरसन के बाद यद्यपि बाकाटक वण अगली दो शताब्दियो तक शासन करता रहा किन्तु बहु इतिहास व इस सण्ड वा विषय नहीं है। ५,० ई० के जगभग वाज्ययान बाकाटक साम्राज्य क अधिकाश साम पुर अधिकार कर निया।

## इक्ष्वाकु वश

आध्र प्रदेश क कुल्णा तथा गोदावरी जिलो के मुहाना के प्रदेश पर २२५ ई॰ तक सातवाहन वशी राजाओ ना प्रमुख बना नहा। इसके बाद यहाँ सातवाहन प्रमुख किया हो। इसके बाद यहाँ सातवाहन प्रमुख कीण होन लगी। इसे यहाँ में सानात करने वाले इक्का और नुटर प्रदेश में शासन करने वाले इक्काकुवारी राजाओं को दिया जाता है। इन राजाओं ना अयोध्या में शासन करने वाले इक्काकुवारी राजाओं को प्रमुख इक्काकुवारी स्था सम्बन्ध पा इस विषय में हम नोई निश्चित झान नहीं है। यह वश ममवत पहले यहा सातवाहन राजाओं

भिरासी—वाकाटक राजवस का इतिहास, पृष्ठ २७०-७९।
 तदात्मजो देव इदास देव कृती गृहीती यमवान्कियावान।
 सराजक राष्ट्रमुपेल्य यस्मिन्यन्या किया पार्थ इव प्रवक्ते।

के सामतो के रूप में झासन करता रहा था, किन्तु उनकी केन्द्रीय शक्ति निर्वल होने पर इसने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया।

इक्बाहुक्या के राजाओं का परिचय हमें इनके समय के कुछ अभिलेखों से मिलता है। ये अभिलेखों का जायपापेट (जिला कृष्णा) तथा नागार्जुनियाण्डा (जिला मृष्ट्र) से मिले हैं। इनमें केवल शानतमूल प्रचम बीरपुण्यत तथा पानमूल हितीय नामक तीन राजाओं के ही नाम मिलते हैं। किन्तु पुराणों में सात श्रीपवेतीय राजाओं हारा शामन करने वा उल्लेख मिलता है श्रीपवत नल्लमलर पर्वतमाला का प्राचीन नाम है और वह इसी प्रदेश में स्विम है। अत पुराणा में इस्प्रोड्यशीय राजाओं को श्रीपवेतीय आप्ना कहा गया है। इनका शामकाल ५२ वर्ष बताया गया है। शिला जेलों से कात होने बाले उपयुक्त तीन राजाओं वा शामनवाल मी लगमम आपी शानाब्दी ही है।

**शान्तमल प्रथम**---यह इक्ष्वाकु वश का प्रथम ज्ञात राजा है। इसने समवत सातवाहनो की पुरानी राजधानी धान्धकटक के चारा आर क प्रदेश म तीसरी शताब्दी के हितीय चरण में अपनी सत्तास्थापित की। शान्तमूल कंपूवजो का हमें कोई ज्ञान नहीं है। डा० अस्नेकर ने लिखा है (बा० ग० ए० १५) हि यह असमव नहीं है कि आन्ध्र देश के उक्ष्वाकूवशी राजा अयाध्या के सुप्रसिद्ध इध्याकू वरा की एक शाखा हो और उत्तर मारत में यहाँ आकर बस गय हो। इनकी राजगारी नागार्जनी कोण्डा पहाडियाकी घाटी में विजयपूरी नामक स्थान था। जाल्नमर वैदिक रम म अगाध श्रद्धा रखता था तथा स्वामी महासेन या स्वन्द कार्तिकेय का उपासक था। उसने बाजपेय अञ्चमेच आदि अनस यज्ञ मिए थ । उन दिना किसी राजा दारा यज्ञ करना अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करना होता था। जिस प्रगार मस्लिम यग में अपना सिक्का चलाना नथा शक्तवार को पढ़ी जान वाजी नमाज के बाद दिये जाने वाले भाषण (खतवे) स अपना नाम सम्मिलित कराना उनके स्वतंत्र शासक होने का प्रतीकथा उसी प्रकार ईसाकी आरम्भिक शनियों म राजा अपनी स्वतन्त्रता होने की घोषणा अञ्चमेष यज्ञ करके किया करने थे। ज्ञान्तमल न २५० ई० मे सातवाहनो की प्रभुता स मुक्त होकर सभवत अश्वसय तथा अन्य वैदिक यज्ञ किए होगे। शान्तमुल का वैदिक धम का प्रेम और उसका पुतरज्जीवन बहुत थोड समय तकही रहा क्योंकि उसके उत्तराधिकारिया ने हिन्दुबम कन्यान पर बौद्धधर्म को सरक्षण प्रदान किया। शान्तमूल की कम में कम दो बहने थी। इनमें से एक का विवाह उसके सामन्त महासेनापति महादण्डनायक की पदबी रखने वाले प्कीय वश के एक स्वक्ति से हुआ। कुछ विदानों के मतानुसार पूकीय वर्तमान समय में गृण्डलकम्मा नदी का तटवर्ती पूनी नामक प्रदेश हैं, जिसमें दिलगी गुन्दूर और उसके आक्ष्यास के प्रदेश सम्मिल्ट हैं। इस राजा की कत्या अदिक्शानिक्कों का विवाह पतक परिवार के हिल्लाकों से भी थे, ये कडण्या जिले के जन्मलमदुग नामक ताल्लुके (हिरम्पराष्ट्र) में रहा करते थे।

क्षेतपुक्कवस--विद्यो बातास्यों के तुतीय परण में धातनमूल के बाद उसका पूज माठरीपुत्र बीरपुष्टवस गई। पर बैठा। इसने नम से कम श्रीस वर्ष कर शासन किया। इस्तान पर से कम श्रीस वर्ष कर शासन किया। इस्तान कर से अपने पर कर किया। इस्तान कर के अपने पर किया है प्रति है। इस राजा की एक अन्य रात्री क्ष्यप्रभाव होता उज्जैन के बान महाराज की कत्या थी। इस राजा की एक अन्य रात्री क्षयप्रभाव हिंदी एर्थ-२०४ ई०) था। बीरपुप्रवस्त ने अपनी का समस्य का स्वाह कर कर किया है। विद्या के किया था। यह वर्तमान समय में उत्तरी करारा का विवाह करवास प्रवेश के महाराज से किया था। यह वर्तमान समय में उत्तरी करारा किले म वर्तमान पर के स्थान के है। इस्तान है। इस्तान राज्यपति करारा किले म वर्तमान समय में उत्तरी करारा किले म वर्तमान समय में उत्तरी करारा किले म वर्तमान समय के उत्तरी करारा के कारण भीरपुर्वस्त नी स्थिति सुद्द हुई होगी और उसकी प्रतिहर सक्ता के कारण भीरपुर्वस्त नी स्थिति सुद्द हुई होगी और उसकी प्रतिहर अर्थ कर बी होगी।

बीरपुरुषदत्त के राज्यकाल के अनेक अमिलेल अमरावती जनव्यापेट और नागार्जुनीकोष्डा से मिले है। इनम राजा के राज्यकाल के २८ वय तक का उल्लेख है। में अभिलेल कुछ बौद मिलरी ने रियो दिए गए दानों का वर्णन करते हैं। में अभिलेल कुछ बौद मिलरी ने रियो दिए गए दानों का वर्णन करते हैं। नागाजुनीकाष्ट्रा के जिल्हा में एवं प्राचन में इक्वाये में इक्वायु राजवंद की लिया द्वाराही अधिकाश दान दिये जाने का वर्णन है। ये सभी लिया बौद धमसंवल्य्यों है, क्लियु हमें वीरपुरवदत्त के धमें का कोई निश्चित झान नहीं है। चूर्त अभिलेख में उस झानतमूल की माति वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला नहीं बनावा गया है, अत यह अनुमान असमय नहीं प्रतीत होता है कि सात्यकृत प्रथम के उत्तराधिकारी प्रचल्की मीति कहर हिन्दू नहीं अपितु बौद धमनुवायी थे।

शान्तमूल द्वितीय—वीरपुरषदत्त के बाद उसका पुत्र एहुबूल शान्तमूल राज-गृही पर बैठा, इसने कम से कम १९ वर्ष तक शासन किया। गुरजला अमिलेल में इलुपुरुषदत्त नामक राजा का वर्णन हैं। इस लेल की लिपि तथा प्राप्ति के स्थान

**९ ए० इ० सक्ड २६, पृ० १–२३**।

से यह प्रतीत होता है कि यह इस्वाकु राजा बीरपुरुवदत्त से कुछ सम्बन्ध रखता सा । सम्बन्धः यह शान्तमूल हितीय का उत्तराधिकारी था। इस्वी सुवना हमें मधिव-श्रास्तत्त तीसरी श्राम्य इस्वी के अन्त में समाप्त हो गया। इस्की सुवना हमें मधिव-बोलु के लेख से मिलती हैं। जिसमें काची के परल्वनवशी युवराज विवयकत्त्व वर्मा ने समाम्यकटक (युदूर जिले में असरावित-प्रतीकोट का प्रदेश) में एत्ने वाले आप्तप्रप्य के प्रान्तीय शासक को एक आदेश में जा है। इससे यह प्रतीत होता है कि तीसरी श्रास्त्री ई० के अन्त में यहाँ परलबो का प्रमुख स्थापित हो चुका था।

इक्ष्वाकु वश के राजाओं का स्वतन्त्र राज्य समाप्त होने पर भी ये समबदा-बहुत दिनो तक इस प्रदेश में स्थानीय रूप से शासन करते रहे। उत्तरी भैन्नर में शासन करने बाले केकय बवा के पौचनी शताब्दी ईसबी के एक लेख में इस बात का वर्णन है कि केकय राजाओं में तथा इक्ष्वाकु वश के राजियाों में वैवाहिक सम्बन्ध थे। ये इक्ष्वाकु समबत साधानमूल प्रथम के वश्य थे। इस विषय में डा० अल्तेकर ने अयोध्या के के इक्ष्वाकु तथा गिरिजन और नन्दीश्राम (पजाब) के केकयो में वैवाहिक सम्बन्धों की ओर हमारा ब्यान खीचा है। दे

इक्ष्वाकुवशी राजाओं का अल्यकालीन शासन इस प्रदेश म बौढ वर्म के प्रवल उत्कर्ष का समय था। यथपि शान्तमूल हिन्दू धर्म वा मक्त था, विन्तु उत्तका पुत्र और पीत्र बौढ थे। उन्होंने नागार्जुनीकोण्डा को बौढ वम और नणा का सुप्रविद्य केन्द्र बनाया। इस समय राजपरिव,र के सदस्या ने नवा अन्य व्यक्तिया ने निर्वाण को सुन्या स्त्राया ने इन कार्यों के लिये महान् यात रियो । इनमें शान्तमूल प्रयम की बहुत शान्तिओं, वीप्पुण्यदन की रानी भट्टियें और उपातिका विश्वपी के नाम उल्लेखनीय है। उन दिना नागार्जुनीकोण्डा देश विदेश में बौढ यम का प्रसिद्ध केन्द्र सा, यहां कका तथा अन्य देशों स आने वाले प्रिकुशी नथा मिश्र्मिया के निवान-स्थान को व्यवस्था की जाती थी। उस नमय इन प्रदेश में बौढ यम के उत्कर्ष वा वारार नागा-जुनीकोण्डा का व्यापारिन महत्व, विदेशी व्यापार में लग हुए यहा के व्यापारिया का होने पर यह स्थित बदल गई।

९ ए० इ० सण्ड ६, पु० ८६।

२. बा॰ गु॰ ए॰ पु॰ ६७-६८।

## बृहत्फलायन वश

आत्म प्रदेश में सातवाहन सांभाज्य की प्रमुता से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य बृह्कलामन था। यह कृष्णा जिले में वर्तमान मछलीपट्टम प्रदेश के आदयास था। दूसरी खताब्दी ई० के मध्य में यूनानी मोगोलिक राज्यों के शावामान यहाँ नेतालाई ( Massolou) नामक एक जाति एत्ती थी। इनकी राज्यानी पितुन्त नामक नगर बताया जाता है। हाथीपुरू अभिलेख में जिस पियुष्ट नगरी का वर्णन है, वह समवत यही थी। तीसरी खताबदी ई० के अन्तिम माग में हमें यहाँ सासन वरणे वाले महाराज अववमां ना परिचय इस राजा द्वारा अपने राज्याक के १०वे वर्ष में प्रचारित निए गए कोण्डमुंकि दानपत्र से होता है। यह कुटूर नामक सीनक विविद्ध से कुटूर जिले के शासक के नाम निवाला गया एव आदेश है, इसमें उसे कुछ बाह्मणों को एव विवेच मुप्तदेश देन क लिये कहा गया है। अधिकाश विकानों ने इस कुटूर नार को बृह्कलायन वस के राजा जववमां की राजधानी माना है और इसकी धानास्त मासलीपट्टम के निकट गुडूर नामक स्थान ने की है। किन्तु और कुछ्य दस प्रच्याल (प्राचीन कच्छकरील अपना कच्छकरील यूनानी कफ्फकर्सल अंग्र क्रमान स्थान में की है। किन्तु अंग्र क्रमान हम से प्रच्याल (प्राचीन कच्छकरील अपना कच्छकरील यूनानी कफ्फकर्स अक्टूकरामक स्थान में कर कोडूकरामक स्थान मानते है।

जयवर्मा के अतिरिक्त इसमें पहुंछे या बाद के किसी बृहुत्फलायन नशी राजा ना हम कोई ज्ञान नहीं है। सातवाहना इध्वाकु तथा पल्टक राजाओं के साथ इनके सम्बन्धों के बारे में में हम कुछ नहीं जानते है। इन विषय में केचल यही अनुमान किया जा सकता है कि य पहुंछे सातवाहिनों की तथा इश्वाकुच्छी राजाओं की प्रमुता स्वीजार करते थे। तीमरी शाताव्यों के अन्त म बृहुत्फलायन वश के जयवर्मा न इश्वाकु राजाओं की पराधीनता ने याध से मुक्त होकर कुछ समय तक स्वतन्त्र रूप में शासन विषया विन्तु शीष्ट ही इस वध को काची के पल्टबों की प्रमुता स्वीकार करने व लिये विवश्य होना पडा होगा।

#### माभीर

आभीर समवत एक विदेशी जाति थी। यह पहले पूर्वी ईरान के एक प्रदेश में रहा करती थी और शको का अनुसरण करते हुए उनके साथ-साथ यह भारत में

१ कुल्णराव-अर्सी डाईनैस्ट्रीज धाफ आन्छ्र देश, पु० ३२०--२१ ।

प्रविष्ट हुई। हिरात और कथार के बीच में अविरवन १ ( Abiravan ) नामक स्थाय खायद इनकी मूळ मूमि रहा होगा। परिवर्षी और मध्य मारात में आमीरों की अनेक बिस्तवां थी। यदारि पूर्वी माळ्या में इनकी प्राचीन करात माजा आमीर- कट नामक एक स्थान है, तथापि साहित्यक साक्षी के अनुसार आमीर परिवर्षी सारत में बने हुए थे। इनका प्राय: शूदों के साथ उल्लेख मिलता है। इन दोनों को उस स्थान का निवासी बताया जाता है जहां सरस्वती राजस्थान की मरुपूर्मि में लुन्त होती है। परिष्ठल ने भी आमीर देश का एवंरिया ( Aberia ) के नाम से उल्लेख किया है (अनुष्ठेद ४१) तथा टालमी के मूर्गोल (७।११५५) में इस देश की सिन्यू नदी की निवली घाटों और काटियावाइ के बीच में दिल्य परिवर्गी राजस्थान में बताया गया है। पुराणों में आप्नों के उत्तराधिकारी के रूप में आमीरों के एक राज्य का वर्णन मिलता है। इनका यह राज्य समवत दिक्का पटा और के उत्तर-परिवर्गी माग—उत्तरी कोकण में अथवा प्राचीन काल के अपरान्त देश में अवस्थित था।

दकों के साथ आसीरों के सम्बन्ध की मुजना हुमें कुछ अमिलेकों से मिलती हैं। इनके अनुसार ये परिवमी भारत के शक सक्यों के राज्य से उक्क पढ़ों पर आसीन थे। उत्तरी कारियाबाड में मुख्या नामक रथान से १८१ ई० का एक अमिलेकों किया हो। हैं। इस्तर सहात्री के प्रतार के स्वत्री के राज्य में नेनापित बापक के पुत्र आमिर सेनामी हदम्पति द्वारा एक जलाश्य बहुवाने का वर्णन है। इस्तर उत्तर नामक एक महालक्ष्म कि कुछ मुखाएं मिलते हैं। इस्तर अहर त्रावह के स्वत्रा पर उवके राज्यकाल के पहले इसो वर्ष का उन्हेंक हो। इससे यह सुम्बद होता है कि उसके तथा पर प्रतार का किया के स्वत्र का प्रतार कर दिया था, दो वर्ष के किये वह सकराज्य के अधिकाश माग का शासक वन स्था था। इसका नाम महालक्ष्मों के बोल की में आने वाले अप्ता नहीं किया है। इससे यह सकता नाम महालक्ष्मों की अक्षों के सत्त्री का स्थान ही हिस्स है। इससे यह सहस्त नाम महालक्ष्मों की अक्षों के सत्त्र का स्थान नहीं क्या है। इससे यह सुवित होता है कि वह सकता ही था, किन्तु हमारे पान उनके आसीर होने का

ज०न्यू० सी० ई०,—खण्ड ६ पृ०९८। विनेशचन्द्र सरकार ने एं० ई० यू० (पृ०२२१) में यही मत प्रकट किया है।

२. पो० हि० ए० ३, प० ४५६, २०६।

३. ए० इं० सक्ड १६, पच्ठ २३४।

४. रेप्सन—बिटिश म्यूजियम केंटलाग बाक आंत्र किंग्स, पु० १२४।

भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। उसके दो वर्ष के शासन-काल को रैप्सन ने २३७-३९ ई० में माना है, किन्तु मंडारकर के मतानुसार उसका समय १८८-१९० ई० मानना अधिक उचित प्रतीत होता है।

सातवाहनो और शकों के उत्तराधिकारी के रूप में हमें केवल एक आभीर राजा माठरीपत्र ईश्वरसेन का ज्ञान है। इसके राज्यकाल के नवम वर्ष का एक अभिलेख नासिक से मिला है। इस में इसे शिवदत्त का पुत्र बताया गया है। इस लेख का प्रयोजन गणयक रेमिल की पत्नी तथा गणयक विश्ववर्मा की माता और शक अग्निवर्मा की कन्या विष्णदत्ता के दान का उल्लेख करना है। इसने त्रिरिश्म पर्वत के मठ में निवास करने वाले बौद्ध मिक्षुओं में रुग्ण व्यक्तियों की चिकित्सा के प्रबन्ध के लिये दान दिये थे। इस लेख में राजा ईश्वरसेन के पिता शिवदत्त के नाम के साथ किसी राजकीय उपाधि का उल्लेख नहीं है, अत ईश्वरसेन को ही इस प्रदेश में आभीर राज्य का संस्थापक माना जाना चाहिये। इसका समय तीसरी झलाब्दी ई०का मध्यभाग है। कुछ विद्वानों के मतानसार इसे २४८-४९ ई० में आरम्भ होने वाले कलचरि अथवा चेदि सबत का प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जा सकता है। यदियह बात सत्य हो तो इसका शासन समयत उन सभी स्थानो पर विस्तीर्णथा. जहाँ पाँचवीं शताब्दी में इस सबतु का प्रयोग हुआ करता था। ये प्रदेश अपरान्त (उत्तरी कोंकण) तथा लाट (गजरात में भड़ोच और नवसारी का प्रदेश) थे। नर्मदा नदी के तट पर माहिष्मती के प्रदेश से आने वाले कलवृरियो ने समवत आमीरो के उपर्यक्त प्रदेश को जीतने के बाद इस सबत का प्रयोग आरम्भ किया था। पूराणो में यद्यपि ६७ वर्ष तक शासन करने वाले दस राज(ओ का वर्णन है. किन्तु अमिलेखो मं केवल ईश्वरसेन का ही वर्णन है।

आभीर चौथी शताब्दी ई० के मध्य तक अपरान्त में शासन करते रहे। इस शताब्दी में बनवासी के कटच नामक राजवंद्रा के सम्यापक सपूर समी ते आभीरों का सपर हुआ। इसका वर्णन वण्डवल्ली अभिलेख में है। 'इसमें मयूर हमां हारा बनाए गए एक तालाव (तटाक) का वर्णन करते हुए इस राजा हारा केहर (तेक्ट्र), आभीरें (असर), एक्टब, पारियाधिक (पहिचमी विच्य तथा अरावली प्रवेतमाला का प्रदेश)

१. आ ० स० इं० १६१३, प्० २२७-३०।

२ ए० इं०, सण्ड स पु० स्ता

३. डा० क० ए० प० ४४ ।

४. से० इं० पुरु ४७३।

तथा शकरुवान (परिचमी भारत के शक क्षत्रपों का राज्य) के जीतने का उल्लेख है। इसमें चूकि आभीर और नैहरूक राजाओं के नाम अक्षा-अक्षा गिनाये गये हैं, अतः इससे यह परिपाम निकाला गया है कि त्रैकूटकों ने इस समय आमीरों से उत्तरी कोक्य का कुछ माण छोन जिया था। वैकूटक बंग का नाम अपरान्त की त्रिकूट नामक पहाँची के नाम पर पड़ा था, यह संमक्त. आभीरों की ही शाखा थी और बाद में इन्होंने आभीर राज्य के अधिकांश मान पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगुत्त की प्रयाप शासित में चौधी शासाची के के मध्य में आमीरों का उल्लेख है, किन्तु यह कहना कि निर्म है कि इसमें कोकण के आमीरों का निर्देश है अथवा परिचमी या मध्य मारात के किसी आमीर राज्य का।

बोधि

यह राजवध विश्वन के पठार के उत्तर-परिचमी हिस्से में तीसरी धताब्दी हैं। ये परिचमी माराद के साक अत्रांकी मुहाओं से बहुत साम्य रखते हैं। हमें परिचमी माराद के साक अत्रांकी मुहाओं से बहुत साम्य रखते हैं। हमें पर्वत अपचा कूट का चिह्न बना होता है। रैप्सन ने हनका विस्तृत वर्णन अपनी बिटिश म्यूजियम की मुहा सूची में किया है। हम प्रकार के कुछ सिशको पर बीवि अपचा श्रीबोधि का नाम है। यह संमवतः इस बंध का सम्वापक या। यह भी करना की गई है कि यह सामता है। यह संमवतः इस बंध का सम्वापक या। यह भी करना की गई है कि यह नाम सोधिवृक्ष को सूचित करता है और यह बताता है कि बोधिवंध के राजा बुढ़ के अनुसायी थे। इस बंध के अन्य राजाबो के नाम शिववोधि, श्रीचन्द्रबोधि, बीरवोधि थे। ये बीधिराजा शायद धकों और सातवाहनों के उत्तराधिवतारी हमें

कोत्लापुर का कुरवंस—कोत्लापुर (महाराष्ट्र) से कुछ ऐसी मुद्राए उपलब्ध हुई है जिलके ऊपर अंकित राजाओं के नाम के पीछ 'कुर' शब्द आता है। हम मुद्रावों पर इन राजाओं के निम्निक्तित नाम मिलते हैं—वाशिन्धीपुत विलीवायकुर, उसका उत्तराधिकारी साटरीपुत शिवलकुर तथा इसका उत्तराधिकारी गौतिशीपुत विलीवायकुर। रेप्तन के मतानुसार कुरमस्कृत के कुल शब्द का प्राकृत स्थानतर है। किन्तु अर्थी विलेवायक स्तारा के मतानुसार कुरमस्कृत के कुल शब्द का नाम है। कुछ लेखकों के मतानुसार ये एक वश्व का नाम है। कुछ लेखकों के मतानुसार ये मुद्राए इस प्रदेश में शासन करने वाले सातवाहन वश्व की एक शासा के राजाओं से हैं। किन्तु अर्था विशास करने वाल सातवाहन स्वार्की एक शासा के राजाओं से हैं। किन्तु अर्था विशास काई स्वाराधार के स्वाराधा

रैप्सन—ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलाग, पू० २०७।

२.. रैप्सन--विदिश म्यूजियम केंद्रेमाग, पु० ६६ ।

ऐसी साझी नहीं है जिसके जाभार पर कोल्हापुर के राजाओं को सातवाहनवंधी राजाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सके। ये सातवाहन सा झाज्य शीण होने पर यहाँ शासन करने वाले स्थानीय राजा प्रतीत होते है और इसलिए उन्हें कोल्हापुर का कुर राज्यवंधी ही कहना जियत प्रतीत होता है।

कुन्तल का चुटुवंश-पाचीन काल में उत्तरी कनारा का जिला, मैसूर, बेलगाँव और चारवाड़ जिलों के कुछ अंश कुन्तल देश कहलाते थे। प्राचीन मारतीय साहित्य में सातवाहन राजाओ द्वारा कृत्तल देश में शासन करने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। राजशेखर की काव्यमीमांसा में सातवाहन नामक कुन्तलनरेश का तथा वाल्स्यायन के सुप्रसिद्ध कामसूत्र में कुन्तल सातकणीं का उल्लेख पाया जाता है। इसके टीकाकार के मतानुसार इसे यह नाम इसलिए दिया गया था कि यह कुन्तल देश में उत्पन्न हुआ था। पुराणों में दी गई सातवाहन बंश के राजाओं की सूची में कुन्तल सातकर्णी को गौतमीपुत्र सातकर्णी से पहला राजा माना जाता है। इन सब प्रमाणों से यह सूचित होता है कि कुन्तल पर सातवाहन वश का प्रभुत्व था, उन्होंने यह प्रमुख संभवतः गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्यकाल के बाद ही स्थापित किया था, क्योंकि इस राजा की नासिक प्रशस्ति में सातवाहन राज्य के प्रदेशो की गणना करते हुए कुन्तल का उल्लेख नही हैं। कृष्णा नदी के दक्षिण में अवस्थित इस प्रदेश में सातवाहनों का पहला लेख वासिष्ठीपुत्र पूलुमायि के समय का मिलता है। अतः समवतः यह प्रदेश पुलुमायि के समय में सातवाहन साम्राज्य में सम्मिलित किया गया है। इसकी विजय काश्रेय पुलुमायि को ही दिया जाता है। सातवाहन साम्राज्य क्षीण होने पर तथा कदम्ब राजवंश के चौथी शताब्दी में अम्युत्थान से पहले हमें यहाँ कुछ ऐसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो चुटुकुलानन्द अर्थात् चुटुवश को आनन्दित करने वाले राजा थे। जिस प्रकार उत्तर महाराष्ट्र में आभीर वश सातवाहनो का उत्तराधिकारी बना, उसी प्रकार दक्षिणी महाराष्ट्र अथवा उत्तरी कनार्टक में सातवाहनो का यह वंश स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगा। कुछ ऐतिहासिको ने पुराणों में वर्णित सात आन्ध्र-मृत्य राजाओं से इनकी तुलना की है। इन्हें यह नाम देने का यह कारण प्रतीत होता है कि आरम्म मे ये राजा आन्ध्रों अथवा सातवाहनों के सामन्त या मृत्य थे

१. बिनेशचन्त्र सरकार-सर्वसम्बद्धाः सातवाहन्स, पृ० १४२।

२. भा० इ० रू० जि० २, पू० ६६७।

और बाद में उनकी सत्ता क्षीण होने पर ये स्वतन्त्र राजा बन गये। इनके विभिन्न अभिलेख निम्नलिखित हैं।

वैजयन्ती (वनवासी) से प्राप्त एक अभिलेख हारितीपुत्र विष्णकड़ चुटु-कुलामन्द सातकणीं का है। इसे २०० ई० पूर्व का बताया जाता है। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसकी लिपि के इक्ष्वाक अभिलेखों की लिपि से गहरा साद्र्य रखने के कारण इसका समय तृतीय शताब्दी का पूर्वार्घ माना है। ६समें विणित विष्णुकड़ शब्द को किसी स्थान का नाम समझा जाता है और यह कहा जाता है कि यह चुट्कुल पहले विष्णुकड़ नामक स्थान पर रहा करता था, बाद मे शायद यह चुटुनामकस्थान पर शासन करने लगा, अत उपर्युक्त लेख में हारितीपुत्र को विष्णु-कड़ चुट्कुलानन्द सातकर्णी कहा गया है। सातवाहनो के साथ सम्बद्ध होने के कारण इनके साथ सातकर्णी का विशेषण जोड़ा गया है। इसमें महाराज की कन्या महा-मोजी (अर्थात् महामोज की पत्नी) और उसके पुत्र शिवस्कन्द नागश्री (सिक्खन्द नागश्री) के दान का उल्लेख है। रैप्सन ने इस लेख की महिलाएव उसके पृत्र की तलना कान्हेरी के एक अभिलेख में वर्णित नागमला नामक महिला से और उसके पुत्र स्कन्दनाग सात से की है। दहसमें नागमुला अथवा नागमुलनिका अपने की महा-रिठनी अर्थात महारठी की स्त्री, महामोजी और महाराज की बेटी तथा स्कन्दनाग की माँ बतलाती है। रैप्सन ने दोनो लेख एक ही नागमूलनिका नामक महिला के माने हैं और यह कहा है कि उसकी माँ महाभोजी और बाप राजा हारितीपत्र चट-कुल सातकर्णी और उसका बेटा स्कन्दनाग था। इन दो अभिलेखो के अतिरिक्त -मैसुर राज्य के शिमोगा जिले के मलबल्ली नामक स्थान केएक खम्मे पर दो लेख है। <sup>8</sup> इनमें से पहले में वैजयन्तीपुर के राजा के एक दान का उल्लेख हैं, इसरा अभिलेख पहले के ही नीचे खुदा है। उसमें वैजयन्तीपूर के धर्ममहाराज काइम्बो के राजा द्वारा उसी गांव के फिर से दिये जाने की बात है, जो पहले शिवस्कन्द वर्माने दिया था। इन अभिलेखों के आधार पर चुटुकुल के सातकर्णियों का निम्न-लिखित बशबुक्ष बनाया गया है <sup>४</sup>---

इं० ए०, १८८५ पृ० ३३१, रैप्सन-पूर्वोक्त पुस्तक पृ० ५३, ५४।

२. भा०स०वै० इं० लण्ड ५ पु० ८६ ।

३. एपीवाफिया कर्लाटिका, जञ्ड ७, पृ० २४१, ४२।

४. भा० इ० रू० जि० २, पृ० ६६७ ।

राजा हारितीपुत्र सातकणी (महामोजी) महारिठ (नागमुलनिका) हारितीपुत्र शिव स्कन्दवर्मा

किन्त श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने उपर्यक्त वशपरम्परा को तथा रैप्सन के मत को टीक तबी माना है। उनका यह कहना है कि बनवासी और कान्हेरी के दोनों अभिलेखों में दिये गये नाम शिवस्कन्द नागश्री तथा स्कन्दनाग सर्वथा भिन्न व्यक्तियो के नाम हैं। यदि यह मान लिया जाय किये विष्णुकड च्ट्कुलानन्द सातकर्णी की लडकी के दो लड़के थे तो भी इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चटकल बंश ने कान्हेरी के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, क्यों कि कान्हेरी के अभिलेख में राजा और उसके पत्र के सम्बन्ध की व्याख्या दूसरे ढगसे भी की जा सकती है। राजा शिवस्कन्द वर्माको मलबल्लीके अभिलेखों में वर्णित शिवस्कन्दवर्मा से मिलाना भी ठीक नही प्रतीत होता है, क्योंकि मलबल्ली का चट राजा बनवासी अभिलेख के अपने जैसा नाम रखने वाले राजा से लगभग ५० वर्ष बाद हुआ। इसे विष्णुकड चट सातकणीं द्वितीय कहनाठीक होगा। यह पल्लव राजा शिवस्कन्द वर्माका सामन रहा होगा। उसने अपने स्वामी के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा होगा क्यों कि प्राचीन भारत में कई राज-परिवारों में यह परिपारी पाई जाती थी कि वे अपनी सतान का नाम अपने स्वामी के नाम के अनुसार रखा करते थे। "इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कटब वहा के संस्थापक मयर हार्मा को अपना राज्य काची के पल्लब राजा शिव-स्कल्द वर्मा से मिला था।

मातवाहृत साम्राज्य की शीणता का अन्य देशों के तत्कालीन साम्राज्यों की शीणता के साथ एक अद्भृत काकतालीय सयोग दिलाई देता है। जिस समय सारत मंतीसरी यताल्टी हैं के कृद्वीर्घ से सातवाहृत वश का हाम हुआ, उसी समय ईरान में सातवाहृतों के साथ उत्कर्ष पाने बाले पार्थव साम्राज्य (Parthian Empire) की समायित हुई तथा २२६ ई० में इसका स्थान साम्रानी वश ने ले लिया। इसी प्रकार चीन के इतिहास में हान सम्राटों का युग (२०५ ई० पू०—२२२ ई०) मारत के सातवाहृत गुग के प्राय, साथ-साथ चला। परिवर्धी अपता में यूनात का स्थान रोम ने प्राय तभी स्था, जब हुसारे यहाँ में का स्थान सातवाहोंनों ने लिया। १९१ ई० में सम्राट सेवरस के साथ रोम के वैमवपूर्ण युग का अन्त हुआ और

१. विनेशक्तक सरकार सक्सैसर्स धाफ सातवाहन्स, पृ० १७६-७७।

#### प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

उसके बुरे दिन सुरू हुए। इस प्रकार तीसरी सताब्दी ई० का पूर्वार्थ प्राचीन जगत के इतिहास में एक मारी परिवर्तन-काल था। इन सब परिवर्तनो या राज्यकांतियों की जड़ में परि कोई विवरवयापी प्रेरणा भी तो हमें जमी तक उत्का ज्ञान नहीं हो सका है। जब अगले अध्याय में दक्षिणी मारत के इस गुग के इतिहास का परिचय दिया जायेगा।

१. भा० इ० इ०, जि० २, पृ० ६६६ ।

२७८

## दसवाँ अध्याय

## दक्षिणी भारत

तामिल देश का स्वरूप और इतिहास के स्रोत-कृष्णा तथा तगमद्रा नदियाँ दक्खिन के पठार को भारत के तिकोने दक्षिणी भाग से पथक करती हैं। इन नदियों के दक्षिण के समन्त्रे प्रदेश का पराना सामान्य नाम सामिलकम (गम) अर्थात तमिल माषाभाषियों का प्रदेश था। प्राचीन तामिल साहित्य में इस देश की उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में दो परम्पराए मिलती हैं। पहली और पूरानी परम्परा के अनुसार इस देश की उत्तरपूर्वी सीमा मद्रास के १०० मील उत्तर-पश्चिम में तिरुपति पर्वत का पवित्र तीर्थस्थान (बेगडम) तथा पूर्वी समद्रतट पर पुलिकट अथवा पलबेक्कीड है, इसका अर्थ है पराना बिल्ववन । यह बस्ती उस समय बरुकड अर्थात उत्तर वालों के देश की सीमा को सचित करती थी। पश्चिमी तट पर तामिल देशकी सीमा माही के बन्दरगाह के दक्षिण में वडगर नामक स्थान था। परवर्ती अनुश्रुतियों ने इस सीमा को उत्तर में कुछ अधिक बढा दिया। इसकी उत्तरपूर्वी सीमा उत्तरी पेन्नार नदी पर नैल्लोर थी तथा उत्तर-पश्चिमी समद्ग तट पर यह मगलोर बन्दरगाह के दक्षिण में चन्द्रगिरि नामक नदी थी। दूसरी शताब्दी ई० में टालमी ने इस देश का नाम दामिरिके ( Damirike ) लिखा है। यह तामिलकम का यनानी रूप प्रतीत होता है। उस समय यहाँ तमिल भाषा का ही प्रचार था। आजकल इस प्रदेश में तमिल माथा के अतिरिक्त मलयालम, कन्नड और तेलग भाषाये बोली जाती हैं, तमिल माषामाधी प्रदेश काफी सकुचित हो गया। किन्तु नवी-दसवीं शताब्दी तक तमिल उपर्युक्त समुचे प्रदेश में बोली जाती थी, मलयालम का पृथक् माषा के रूप में विकास नहीं हुआ था, कन्नड़ और तेलग् बनावट और शब्दकोश की दृष्टि से तमिल के अधिक निकट थी अत. उस समय माही से पुलिकट तक खींची जाने वाली रेखा के दक्षिण में कन्याकू मारी तक का समचा त्रिकोण तामिल देश था।

इस प्रदेश के प्राचीन इतिहास को जानने के प्रधान स्रोत तिमल का साहित्य तथा विदेशी लेखको के विवरण है। विदेशी लेखकों में पहली शताब्दी ई० का प्लिनी

१. स्मिथ-अली हिस्टरी आफ इंडिया, पृष्ठ ४५६।

(Pliny) तथा पेरिष्णम एवं हुसरी या व ई० का सिकन्दरिया का सुप्रमिद्ध मुगील केषक टालबी (१४० ई०) उल्लेखनीय है। ये तकालीन व्यापारिक और कार्यिक स्थिति पर सुन्दर प्रकाश डालते है। किन्तु दक्षिणी मारत की राजनीतिक स्थिति के ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्राचीन तमिल साहित्य है। यह कहा जाता है कि महुरर में पाण्ट्य राजाओं ने तमिल मात्रा के कियां और विद्वानों की एक समा या साहित्यिक सस्था (Academy) की अपना सरकाण प्रदान किया था। इसे संसम कहा जाता (अतः इस समस्य विकसित साहित्य के संसम्य सहित्य करा अत्र इस समस्य विकसित साहित्य के संसम्य सहित्य करा वाला है। यह तीस हचार पिकत्यों में लिला हुआ पच साहित्य के सौर प्रकाश प्रवान कारम अपने प्रमाण प्रवान कारम अपने प्रवान कारम वाला प्रवान कारम अपने प्रवान कारम अपने प्रवान कारम वाला प्रवान परित्य स्था वाला वाला प्रवान कारम वाला स्था सिल्पाद है। आपे दनका सिल्प परित्य दिवा वाला ना अपन व्यक्त पर तिकालिय है। आपो दनका सिल्प परित्य दिवा वाला वाला मा हम के आपो पर इसे प्राचीन राजनीतिक स्थित पर हुछ प्रकाश डाला जायगा। किन्तु इस विषय से कक बढ़ी कठिलाई यह है कि समम साहित्य के आरामिक विषय के कारम पर से विकस सिल्प पर के सम्बन्ध से विल्लो से बड़ा मत्रसे है।

समस साहित्य के तिथिकम के विषय में मुल्य रूप से तीन मन है। पहला मत तिमल आधा के उपयुंकत बल्यों का समय सातवी-आठवी घनाव्यी इंगवी बनाता है। दूसरा मत (वी शताव्यी ईसवी नया तीमरा मन ईसा की आर्ग्यिक्स तिलि शताव्यी। पिछनी अताव्यी के आरास्त्र में इविंद भाषाओं का तुल्तात्मक ख्याकरण लिखने वाले काल्डवेल ने पहले मत की स्थापना की थी। इसकी पुष्टि ज्योतिषशास्त्र के आधार पर की जाती हैं, क्योकि मिल्लाविकारस् में बीणन एक घटना की तिथि २३ जुलाई ७५६ ईसवी निविचन की गई हैं। इस मन का ल्युचन इस आधार पर किया जाता है कि यह समय प्लल्खों की प्रमुता का है। इस समय चोल, पाण्डुय और चेर राज्यों को कोई चर्चा नहीं मुनाई देती है, किन्तु मगम साहित्य में न केवल इन तीन राज्यों का जत्यांविक उल्लेख है, अपितु पल्लवों का कोई वर्णन नहीं मिल्ता है। इसके अतिरिक्त सातवी-आठवों शताविद्यों में दक्षिण भारत में गैव और वेश्व विचार साहित्य में इसे झानिजुर्ण पासिक बातावरण मिल्ता है। इसमें हम जैनो तथा बौदों को हिन्

नीलकण्ड शास्त्री—वी कल्चर एण्ड हिस्टरी झाफ वी तामिल्स, पू०-१०।
 पिछले तीन प्रन्य झब इस यग से बाव के माने जाते हैं।

वर्ष के अनुयायियों के साथ पूरा सहयोग करते हुए पाते है, अत. पहला मत युक्त-युक्त नहीं प्रतीत होता है। दूसरा मत इन बन्धे का समय गुप्त सम्राद्ध समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में बॉणत मन्तराय नामक राजा को सगाम साहित्य के घेर राजा मन्तराम से अभिन्न समझने की युक्ति के आचार पर मानदि । इस मत के अनुसार समुद्रगुप्त ने केरल पर चढाई की थी, किन्तु अधिनाश ऐतिहासिक प्रयाग-घास्ति की इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। उनके मतानुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण में अपनी दिविक्य काची के उत्तरी प्रदेश तक ही की थी, अत. दूसरा नत भी अमान्य प्रतीत होता है।

तीसरा मत सगम साहित्य का काल ईसा की पहली तीन शताब्दियाँ मानता है। इसका प्रमुख आधार शेयटटवन चेर की तथा श्रीलका के राजा गजबाह की समकालीनता है। शिलप्पदिकारम में शेगटटवन राजा द्वारा पट्टनीदेवी की मर्ति की स्थापनाका वर्णन है। इस प्रसर्गमे यह कहा गया है कि इस अवसर पर श्रीलका का राजा गजबाह इस समारोह में सम्मिलित होने के लिये आया था। इसकी पृष्टि श्रीलका की पुरानी साहित्यिक अनुश्रतियों से भी होती है। श्रीलंका के एक प्राचीन इतिहास महावश के अनसार गजबाह श्रीलका का ३९वाँ राजा था और इसका समय १७३ ई०-१९५ ई० अथवा १७७-१९९ ई० समझा जाता है। इसके बाद गजबाह नाम का दसरा राजा लका मे १२वी शताब्दी के प्रवीर्थ में हुआ. तिमल साहिय का विकास इतना पीछे ले जाना सभव नही है। अत शेगडवन का समकालीन राजः गजबाह प्रथम ही रहा होगा । सगम यग के चेर राजाओं में तिथिकम की दिष्टि से शेगट्रवन का स्थान मध्यवती है, अत सगम साहित्य का विकास ईसा की पहली तीन शताब्दियों में मानना सर्वथा युक्तियुक्त प्रतीत होता है। इस बात की पुष्टि पहली-इसरी शताब्दी ई० के रोमन एवं यनानी लेखको--- प्लिनी, पेरिप्लस तथा टालमी द्वारा किए गए तामिल राज्यों के वर्णन से भी होती है। यह वर्णन सगम साहित्य के विवरण से सादृश्य रखता है। इसके अतिरिक्त इसका समर्थन दक्षिण मारत में रोमन साम्राज्य के आरम्भिक सम्राटो की मद्राओं के प्रचर संख्या में मिलने से भी होती हैं। अत संगम साहित्य का समय ईमा की पहली तीन शताब्दियाँ मानना समचित है। यहाँ इसके आधार पर इम प्रदेश की प्राचीन राज-नीतिक स्थिति का परिचय दिया जायगा। किन्तु इससे पहले इस प्रदेश के इतिहास की कुछ सामान्य विशेषताओं का परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है।

## दक्षिणी भारत के इतिहास की विशेषताये

दक्षिणी मारत के प्राचीन इतिहास पर उत्तरी भारत की राजनीतिक घटनाओं

का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस प्रदेश के इतिहास का सर्वथा स्वतन्त्र रीति से और विशिष्ट रूप से विकास होता रहा है, फिर भी उत्तर एवं दक्षिण का प्राचीन काल में बड़ा शान्तिपूर्ण सम्पर्क होता रहा है। इन दोनो के सम्पर्क से उत्तरी भारत की संस्कृति का दक्षिण भारत की संस्कृति के साथ अदमत समन्वय हुआ। दक्षिण भारत की कुछ अनश्रतियों के अनसार उत्तर एवं दक्षिण का पारस्परिक सम्पर्क कराने का श्रीगणेश महर्षि अगस्त्य ने किया। यह कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी, शिष्यों भौर कुछ कृषक आर्य परिवारों के साथ इस प्रदेश में आये और उन्होंने मदरा-तिरुनल-वेल्ली जिलों की सीमा पर पश्चिमी घाट में पोडियिल (Podivil) नामक पर्वत को अपना निवास-स्थान बनाया। उन्हें तामिल संस्कृति से अनेक महत्वपुर्ण कार्यों को सम्पन्न करने बाला बताया जाता है। दक्षिण में ऐसी दन्तकथा भी प्रसिद्ध है कि अगस्त्यऋषि इस प्रदेश में कृषि का प्रसार करने वाले और तमिल भाषा का पहला व्याकरण बनाने वाले थे। तमिल भाषा के पुराने कवियों के मतानसार महामारत के यद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं के भोजन-व्यय और सैनिक सामग्री का प्रबन्ध दक्षिण के पाण्ड्य देश के राजाने किया था। इसी प्रकार कुछ कथाओं में यह बताया गया है कि कुछ द्वविड जातियाँ इस प्रदेश में गजरात और काठियावाड में आई थीं । सेल्यकस का राजदत मेगस्थनीज यदाप मौयों की राजधानी में ही रहा था. फिर भी उसने दक्षिण भारत के सम्बन्ध में कई बातें अपने विवरण मे लिखी हैं। उसे इस बात का पुरा ज्ञान था कि श्रीलका भारत से पथक है. उसने पाण्डय राज्य के बारे में कुछ दन्तकथाओं का भी उल्लेख किया है। जैन साहित्य में सप्रसिद्ध जैन आचार्य महबाह के साथ मौर्य सम्राट चन्द्रगप्त के मैसर में श्रवण-बेलगोला में जाने का उल्लेख मिलता है। किन्त उत्तर और दक्षिण मारत के संपर्क का और दोनों प्रदेशों में समान संस्कृति का परिचायक सबसे सुदढ प्रमाण आहत मुद्राओं ( Punchmarked Coins ) से मिलता है। हमे मुद्रूर दक्षिणी मारत में ताँबे और चाँदी के ठीक उसी प्रकार के आयताकार सिक्के ( Rectangular Coins ) मिलते हैं जैसे उत्तर मारत में उपलब्ध होते है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दक्षिणी मारत की अनेक व्यापारिक वस्तुओ--मोतियो, वस्त्रो आदि का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों में दक्षिण के चोल, पाण्डय, सतियपुत्र और केरलपुत्र नामक राज्यों का निर्देश मिलता है। ये सब प्रदेश अशोक के साम्राज्य से बाहर होते हए भी भौयं सम्राट के साथ इतना मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखते थे कि अशोक

१. एक आफ इंपीरियल यूनिटी, पु० २२६।

ने इन सब देशों में मनुष्यों एवं पशुवों की चिकित्साकी व्यवस्था की थी, यहाँ धर्म-प्रचार के लिखें अशोक के धर्मदृत मी गहुँचे थे। इस प्रकार दक्षिणी मारत उत्तर मारत से राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र सत्ता रखता हुआ मी उत्तर के प्रमावों को सहल कर रहा था और दोनो प्रदेशों में एक ही प्रकार को सक्तृति का प्रचार और प्रसार था। इस विषय में समम साहित्य के आधार पर विवेचन करते हुए एक विदान ने यह सत्य ही लिखा है कि इस साहित्य में हम पर प्रमाव डालने वाली पहली बस्तु यह है कि इस समय तक उत्तरी अथवा सक्ला, दक्षिणी अथवा तामिल संकृतियों में एक विलक्षण समन्त्रय हो चुका था। तक्कालीन तामिल किंत उत्तर भारत के आयों के पौराणिक, भामिक और दार्शनिक विचारों से पूर्णंक्य से परिचित थे और इन विचारों का दक्षिण की सामांजिक संकृति पर गहरा प्रमाव पड़ा था।

दक्षिणी भारत की दूसरी विशेषता इसका आश्चर्यजनक वैभव था। वैभव का मस्य कारण यह था कि दक्षिण भारत में कछ ऐसी वस्तएँ उत्पन्न होती थी जो अन्य देशो में नहीं होती थी, किन्तु वहाँ इनकी बडी माँगथी। ऐसी तीन वस्तुओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये काली मिर्च, मोती तथा वैदुर्य ( Beryl ) आदि विभिन्न प्रकार के मणि, माणिक्य और रत्न थे। काली मिर्च मलाबार में खब होती थी. रोमन साम्राज्य में इसकी बडी माँग थी। चीन में भी यह बडी मात्रा में मंगाई जाती थी। दसरीशताब्दी ई०५० से काली मिर्च से मरेजहाज मलाबार मे चीन जाया करते थे और मार्कोपोलों के समय तक चीनी जहाजों का परिमाण या टनेज ( Tonnage ) इसमें आ सकने वाली काली मिर्च की टोकरियों से आँका जाता था। रोमन साम्राज्य के साथ प्राचीन काल में भारत का जो व्यापार होता था उसमें काली मिर्च एक अतीव महत्वपूर्ण पुण्य था। संभवत. रोमन साम्राज्य को भारत से जाने वाले समुचे माल का ७५ प्रतिशत भाग कालीमिर्च ही होती थी। इसका कारण यह था कि उस समय वहाँ काली मिर्च का दाम बहुत अधिक था। वहाँ इसे इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि जब रोम पर ४०९ ई० मे गाथ आकामक एलारिक ( Alaric ) ने घेरा डाला तो दोनो पक्षो में सन्धिवार्ता होने पर उसने घेरा उठाने के लिये रोम से जहाँ ५ हजार पौण्ड सोना, ३० हजार पौण्ड चाँदी तथा चार हजार रेशमी पोशाके माँगी, वहाँ इसके साथ ही उसने ३००० पौण्ड काली

नीलकण्ठ शास्त्री—कम्प्रिहैन्सिव हिस्टरी झाफ इंडिया, पु० ४४०-४१।

२. शाफ-पेरिप्लस २१४।

मिर्च की भी भाँग की थी। दूसरी वस्तु मोती थे। ये मनार की खाड़ी से और पाक जलडमरूमध्य के समृद्र से अत्यन्त प्राचीन काल से निकाले जाते थे और विदेशी क्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तीसरी वस्तु हलके हरे रंग की मणि वैदर्य ( Bervl ) थी तथा अन्य अनेक प्रकार की मणियाँ और बहुमूल्य पत्थर थे। रोमन लेखक प्लिनी का यह कहना है कि यह मणि पन्ना (Emerald) से मिलती थी और रोमन इसे बहुत अच्छा समझते थे. क्यों कि मणिकार इस पर बहुत अच्छा काम कर सकतेथे। यह दक्षिण भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कही नहीं पाई जाती थी। इस दर्लमता के कारण इसमें बढ़ी घोखाधड़ी की जाती थी। दक्षिण मारत में इस मणि को निकालने की तीन प्रसिद्ध खाने थी। पहली खान मैसूर के दक्षिण-पश्चिम में काबेरी की एक सहायक नदी कठबनी के तट पर किट्ट्र के निकट पुनाट में थी। टाल्मी ने इसका वर्णन किया है। इसरी खान कोयम्बट्र नगर से ४० मील दक्षिण-पूर्वमे पडियर अथवा पटियाली मे थी। तीसरी लान मलेम जिले के उत्तर-पूर्वी कोने में बानियमबाडी में कोलार के स्वर्णक्षेत्र के निकट थी (अहि० इं०, प० ४६१)। प्लिनी के मतानसार केवल यही ऐसी मणि थी जिसे भारतीय सोने मे जडं बिना पहनना पसन्द करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल ( Ruby ) का एक भेट कोस्न्दम (Corundam ) सलेम और कोयम्बटर जिलो में बहुत पाया जाता था इसका उपर्यक्त नाम इसके तामिल नाम करेन्द्रम (Kurran dam) से निकला है और यह सुचित करता है कि इसका मलम्यान दक्षिण भारत ही था। रोम के साथ मणियों के व्यापार का एक बड़ा प्रमाण यह है कि रोमन . सम्बाटो की स्वर्णमद्राए प्रचर सल्यामें उन जिलों में मिली है, जहाँ इन मणियों की स्वाने पायी जाती हैं।

भौगोतिक स्थिति—-दक्षिणी मारत की तीसरी विशेषता ३मकी भौगोतिक स्थिति थी। यह हिन्दमहामागर में एशिया के मध्यभाग से पूर्व और पश्चिम के ब्या-पारिक मार्गी के सगम-स्थल पर अवस्थित है। इसके एक ओर पश्चिम में अरव, सिस्र और यूरोप के प्रदेश है और दूसरी ओर मलाया, जावा, मुमात्रा, हिन्देशिया और चीन

<sup>े</sup> गिबन डिक्लाइन एण्ड फाल आफ रोमन एम्यायर, प्राच्याय ३१, तथा शाफ वेरिप्तस पुळ २१४। रोम के एक लेवक जिन्नी ने इस बात पर आइवर्य प्रकट फिबा है कि काली निर्च के प्रयोग का फैसन रोम में क्यों कल पड़ा है, क्योंकि इसमें तीक्षेपन के सिवाय कोई भी प्रक्वाई नहीं है, फिर भी हम इसे भारत से इतना मारी क्या करके मंगते है।

के प्रदेश हैं। इनके मध्य में अवस्थित होने से दक्षिण मारत के बन्दरगाहो का व्यापा-रिक सम्बन्ध इन सभी प्रदेशों से था और यह व्यापार अतीव प्राचीन काल से चला सारहाथा। सप्रसिद्ध यहदी राजा सुलेमान (९७०-९३३ ई० पू०) के राज्य में हाथी-बात. बन्दर और मोर के बहमूल्य पदार्थ जिस प्रदेश से आये थे, वह दक्षिण भारत ही था. क्योंकि यहदी भाषा में मोर के लिये जो शब्द पाया जाता है वह तमिल माचा के शब्द से मिलता है। इसी प्रकार चावल, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च आदि कई बस्तओं के यहदी तथा यनानी भाषा के नाम तमिल भाषा के शब्दों से मिलते हैं और यह सूचित करते है कि ये वस्तुएँ पश्चिमी एशिया में दक्षिणी मारत से मंगाई बाती थीं। इसा से पहले की तीन शताब्दियों में मिस्र के युनानी टालमी राजाओं के समय में दक्षिणी भारत के साथ बहमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता रहा। जब मिस्र को रोम ने जीत लियातो इस व्यापार में पहले की अपेक्षा अधिक बद्धि हई । पहली शताब्दी ई० में यूनानी व्यापारियों ने मानसून हवाओ का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी सहायता से वे खुले समुद्र में लघुतम मार्ग से भारत पहचने लगे। इससे पहले तट के साथ-साथ यात्रा करते हुए बहुत अधिक समय लगता था और समदी डाकओ का भी बडा खतरा रहता था। अब इन बाघाओं के दूर होने से दक्षिणी भारत से रोम का व्यापार पराकाष्टा पर पहचने लगा और मारत में मगाये जाने बाले पदार्थों के मुल्य के रूप में रोम को अपनी स्वर्णमुद्राएं इतनी अधिक मात्रा में भारत भेजनी पड़ी कि प्लिनी (६।२६) ने इसकी तीव्र आलोचना करते हए यह लिखा था कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं बीतता है जब कि भारत हमारे देश के ५५ करोड सैस्टर्स (२ करोड २० लाख डालर) की बनराशि न खीच लेता हो। इसके बदले में वह हमें ऐसी वस्तुए देता है जो अपने पहले मृत्य से १०० गने मल्य पर बिकती हैं। प्लिनी के इस कथन की पूष्टि दक्षिणी भारत में मिली ईसा की पहली ढाई शताब्दियों की रोमन मद्राओं से होती है। उस समय एक पाण्डस राजाने रोमन सम्राट आगस्टस के पास अपना दूतमण्डल मेजा था। उन दिनो दक्षिणी भारत के बन्दरगाहों में रोमन व्यापारियों की अनेक बस्तियाँ बसी हुई थी। प्राचीन तमिल साहित्य में इन युनानी और रोमन व्यापारियों को यवन कहा गया है। यह इस बात को सुचित करता है कि उन्होने यह शब्द सम्कृत माषा से ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त उन्हें स्लेक्छ भी कहा है। ये यवन दक्षिणी भारत से काली मिर्च तथा

१ ४ रालिन्सन—इटरकोर्स बिटबीन इंडिया एण्ड वी बेस्ट, पू० १०-१४ । इस लेखक ने संस्कृत की बैड्य मणि (Beryl) को तमिल सच्च माना है ।

बहुमूल्य रत्नों को केने के लिए विदेशी धराव, लैम्म, फूलदान और स्वर्णमुद्राएं श्राया करते थे। प्राचीन द्वामिल कवि इन यवनों के जलमोतों का बड़ा सुन्दर वर्णन करते हैं। फिल्मों ने हमें यह बताया है कि इन लहानों पर चनुमंति योद्या समुद्री बाहुकों से रक्षा के लिए एखे जाते थे। तामिल राजा इन योद्याजों की वीरता सं बड़ प्रमा-वित्त हुए थे। वे रोमन तैनिकों को अपने अंगरताकों के रूप में निवृक्त किया करते थे। वे यहाँ की स्वानीय प्राचा न आनने के कारण मौन रहते थे अतः तिमल साहित्य में इनका वर्णन गूर्गों के रूप में किया गया है। रोमन लोगों ने केवल अपने व्यापारिक हितां की सुरक्ता के लिये दो सीनिक तस्ते (Cohorts) मूर्जिरस्त (कैमानोर) में रक्ष हुए थे। यहाँ उन्होंने आगस्टस का एक मदिर मी बनाया था। प्राचीन मूनानी और रोमन लेकक कथाप दालण मारत के व्यापारिक एवं मौनोलिक विषयों का अकिक विद्यार साह कार के सावनार के सावन्य में कोई प्रकाश नहीं बालते हैं। इसका प्रमान लोग प्राचीन तिमल साहित्य और अभिलेख ही हैं। इनसे यह प्रतीत होता है कि ईसा की आरोम्बक सावन्यों में दक्षिण सारत तीन राज्यों के संध्य का केन्द्र बना हवा था।

तीन राज्य-दक्षिणी भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार तामिल देश इतिहास के उप:काल से ही तीन प्रमुख राज्यों में बटा हुआ था और निरन्तर सम्बर्ध कारंगमच बना रहा। येतीन राज्य पाण्डय, चोल और चेरथे। इनकी भौगोलिक सीमाओ को निश्चित रूप से बताना कठिन है। फिर भी स्थल रूप से यह कहा जा सकता है कि पाण्ड्य राज्य में मदुरा, तिन्नेवेल्ली और रामनायपुरम के जिले. त्रिचना-पल्ली तथा मृतपूर्व द्रावनकोर राज्य का कुछ भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी पहली शताब्दी ई० में वेगाई नदी के तट पर मदुरा की सुप्रसिद्ध नगरी थी। किन्तु अधिक प्राचीन काल में इस राज्य का प्रधान नगर कोरकाई ( Korkai ) या कोल-काई था। यह इस समय तिनेवेल्ली जिले में ताम्रपर्णी (जिलार) नदी के तीर पर एक छोटा सा गाँव है, किन्तु प्राचीन काल मे यह एक बहुत बड़ा बन्दरगाह तथा मोतियो और शक्षों के व्यापार का प्रधान केन्द्र था। यह व्यापार पाण्डय राजाओ के अनन्त वैभव का मूल कारण या। मदुरामे राजधानी बन जाने पर भी व्यापार की दिष्ट से कोरकाई का महत्व बना रहा। बाद में यहाँ समद्र-तट के निकट जमीन अँची उठ जाने और रेत मर जाने से यह बन्दरगाह समुद्री जहाजो के प्रवेश योग्य नहीं रहा, तो इसके स्थान पर इसी नदी के महाने पर कायल ( kayar ) नामक नया बन्दरगाह स्थापित किया गया । किन्तु मध्ययुग में यह भी कोरकाई की मीति

रेत से मर गया तथा इसका स्थान दूतीकोरन के बन्दरगाह ने ले लिया। प्राचीन काल में पूर्वी तट पर इसका एक अन्य बन्दरगाह शालियूर या और परिचमी तट पर नेल-कूंडा (नेरणम) और बलिता के बन्दरगाह वे।

दूसरा राज्य चोलमंडल था। इसी का वर्तमान विकृत अंग्रेजी रूपालर कारोपायक है। यह कारदी नदी की निचली घाटी में समुद्रदिध मैदान था, इस की उत्तर सीमा पोर्टोनोंची के निकट समुद्र में गिरने वाली वेल्लार नदी थी और इसको दक्षिणी सीमा भी इसीनाम वाली पुड़कोंहु के प्रदेश में से बहुने वाली दक्षिणी बेल्लार नदी थी। इस प्रकार चोल राज्य में आजकल के तजीर और निचनापल्ली के जिले सम्मिल्त थे। इसकी राजधानी उरैबपूर थी। यह वर्तमान निचनापल्ली नगर के निकट बसी हुई थी। कारदी नदी के मुहाने पर प्रकुर अथवा कावेदी-पट्टनम इसका प्रधान बन्दरगाह था। परिचम में इसकी सीमा कुने के प्रदेश तक थी। बाट में चोल देश की उत्तरी सीमा पेशार नदी मानी जाने लगी।

तीसरा राज्य पश्चिमी समुद्र-तट पर तथा पाण्ड्य राज्य के उत्तर में चेर अथवा केरल था। इसमें भतपूर्व उत्तरी ट्रावनकोर, कोचीन और दक्षिणी मलावार के प्रदेश सम्मिलित थे। पश्चिमी तट पर कोल्लम (क्विलोन) से निचला हिस्सा पाण्डय देश में और इससे उत्तर का हिस्सा चेर राज्य में समझा जाता था। इसके अति-रिक्त चेर राज्य में सलेम जिले का कोल्लिमलय तक का प्रदेश भी सम्मिलित था। इस प्रकार इसमें कोग देश का एक बढ़ा माग आ जाता था। चेर की राजधानी वंजी थी। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ऐतिहासिको में बड़ा मतमेद है। कुछ विद्वान इसे पेरियार नदी के महाने के निकट कागनीर अथवा यनानी लेखकों का मिज-रिस नामक बन्दरगाह समझते है। किन्तु अन्य विद्वान इसे त्रिचनापल्ली जिले में अमरावती नदी के तट पर करूर ( Karuı ) का स्थान मानते है। इसकी पुष्टिट टालमी के वर्णन से तथा ब्राह्मी लिपि के और तमिल के एक प्राचीन अमिलेख -से की जाती है। प्राचीन काल में व्यापारिक दृष्टि से चेर राज्य का बडा मौगोलिक महत्व था, क्योंकि दक्षिण-पश्चिमी मानसून का लाम उठाते हुए अरब से मुजिरिस तक की समुद्र-यात्रा जलाई-अगस्त के महीनों में ४० दिन में पूरी की जा सकती थी और यहां अपना व्यापारिक कार्य करने के बाद व्यापारी दिसम्बर-जनवरी में वापस लौट सकते थे। इस सुविधाजनक मौगोलिक स्थिति के कारण मजिरिस उन दिनों काली मिर्च तथा अन्य बहुमूल्य रत्न-सामग्री के लिये रोमन साम्राज्य एवं पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था। मजिरिस के अतिरिक्त यहाँ एक अन्य बन्दरशाह तुन्धि (कालीकट के पास कदलून्दि) था। उन दिनो कोंगु प्रदेश (कीयम्ब-दूर जिलातचा सलेम जिले का परिचयी माग) वेर राज्य में सम्मिलित था। इन तीनों राज्यों के अपने विधिष्ट ज्वत-चिक्क थे। चोलों का चिक्क व्याप्त, पाण्ड्यों का मछली और चेरो का हायी का अकुल तथा धनुववाण था।

संगम साहित्य में इन तीनों राज्यों के पारस्यरिक सधर्यों का वर्णन प्रचूर मात्रा में मिलता है। किन्तु इनके विभिन्न राजाओं का कमबद्ध ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत करना टेड्डी खीर है। हम इन तीनो राज्यों के कुछ यसस्थी राजाओं की प्रमुख घटनाएँ ही जानते है। यहाँ इनका संक्षिप्त वर्णन किया जायगा। पाण्डस्थ राज्य

पाष्ट्य देश का प्राचीनतम उल्लेख मेगस्थनीज के विवरण में मिलता है। र उसने इस राज्य ( Pandaca ) के बारे में लिला है कि यह अपने मोरियों के लिए प्रसिद्ध है। उसे इसके विषय में कुछ विनित्र कहानियां मुनने को मिली थी, इनके आवार पर उसने यह लिला है कि यही निक्यो डारा शासन किया जाता है। उसने यह भी बताया है कि दिरास्त्रीज में मारत में एक पूत्री उत्पन्न की थी जिसे उदेश ( Pandaia ) कहा जाता था। उसे उसने मारत सामुद्रतट तक विस्तीण

मेगस्थमीज् का जिवरसः लण्ड ४६ व ४८। रानी द्वारा इस प्रदेश के शासन को कल्पना का कारसः संभवतः मलावार के प्रदेश में प्रचलित मानृतंत्रीय क्ष्यबल्या थी। इसके लिये देखिये हरियत वेदालंकार—हिन्दु परिवार मीमांसा।

२. एरियन ( इंकिंका, सण्ड म ) के अनुसार हिरासनीज के कई लड़के थे, रिज्जु लड़की केसल पंडिया ( Pandaca) भी, वह जहाँ उत्पन्न हुई यो और मासल करती थो उस स्थान को उसके नाम से पंडिया (Pandaca) कहा जाता है। पिता ने क्यांको सात वर्ष की आयु में दिबाह्योग्य बना यिया। जब हिरासनीज को उसके लिये कोई उपयुक्त वर नहीं निमा तो उसने बेटी से इसिये विवाह कर निया ताकि उनसे उपयान सस्तान से आरतीयों को राजा मिल सके। एरियन ने इस कोरी गय पर टिययगों करते हुए लिखा है कि हिरासनीज ने जितनी सिक्त अपनी कन्या को विवाह योग्य करने में समाई, उत्तरी बहु अपनी बुढ़ि को संख्याने से रोकने में लगाता तो अधिक अच्छा होता। पाण्डच राजा के उद्गम के सम्बन्ध में दक्षिण भारत की स्थानीय अनुभूति यह बताती है कि यह इक्षिण का प्राचीनतन राज्य है तथा इसकी स्थापना सहाभारत में बणित पांडबों के चिता पाण्ड में की थी (साक-पीरन्तस पू॰ २२३)। इस देश के साबन्य में एक अब्ब अनुभूति यह भी है कि हुनुमान ने सीता की कोज के लिये तका जाते हुए यहां है से

दक्षिणी प्रदेश का राज्य प्रदान किया या और यहाँ की जनता को ३६५ गांवों में बीटा गया, यह व्यवस्था इसिल्ये की गई थी कि प्रतिदित एक गांव अपना कर राज्यकोष में दिया करें जिससे राज्य का व्यय वर्ष मर चलता रहें। इस राजी को जयने पिता से ५०० हाणी, ४००० चुढ़सवार, १,३०,००० पैदल सेना भी मिली थी। ईसा की आरंक्सिक सालदियों में पाष्ट्य देश का व्यापारिक सम्बन्ध पहिच्यों देशों के साथ था। २० ई० पू० में पंडियोन (Pandion) के जिस राजा हारा रोमन सम्राट आगस्टस सीजर के पास दूतमंडल मेजने का उल्लेख मिलता है, वह पाण्ड्य देश का ही राजा था। परिल्ला के लेबक (८० ई०) ने तथा टालमी (१००ई०) ने इस राज्य के बन्दरगाहों और व्यापार का उल्लेख किया है। ये दोनो पाष्ट्य वेश के विकटसपुट में भोतियों के निकाले जाने का वार्चोंन करते हैं। पाष्ट्य देश का रोम के साथ यह व्यापार २१५ ई० तक चलता हहा।

ईसा की बारिन्मक शतियों में पाण्य्य देश की राजधानी महुरा न केवल अपने बेनव के लिये, अपितु अपनी बिहता के लिये प्रसिद्ध थी। वही की साहित्यक अकादमी जयवा संगम के सदस्यों ने अतीव उत्कार कीटि का साहित्य उत्तम्न किया। तिमल आघा में बेद के तुत्य प्रतिष्ठा पाने वाला तिम्बल्लूर का कुरल इसी समय १०० ई० के आसपास लिखा गया। पहले बताए गए तामिल महाकाव्य शिल्पादिकार और मणिनेकलैं इसी युग की रचनाये हैं। पाण्ड्य राज्य की सबसे बढ़ी और अमर देन सगम साहित्य की बहुमूत्य हतियों हैं। दनस पाएय देश का कोई कमबद्ध हातहास तो नहीं मिलला, किन्तु उसके कुछ यक्षाची राज्यओं के वर्णन उपलब्ध होते हैं। प्राचीन काल के प्रमुख राजा निम्नलिखत हैं।

नेकुंबेलियन (२१० ई०)—पाण्ड्य नरेशो में सबसे अधिक यशस्त्री और प्रसिद्ध नृपति नेकुंबेलियन दित्तीय था। वस्तुत. इस नाम के कई राजाओ ने पाण्ड्य देश के राजांसहासन को सुधोमित किया, अत. इस नाम वाले अन्य राजांशी के हसका मेट सूचित करने के लिये इसके साथ तस्त्रीयांसानान् चेनकेश्व का विशेषण लगा जाता. है। इसका अर्थ है तल्दाएंसानाम के यद्ध का विजेता। यह बहुत छोटी शाय में गड़ी

महेन्द्रिपिरि वर्षत से सबुद्र को पार करने के लिये खलाग लगाई थी, अतः यहाँ हुनुमान की पूजा के लिये मन्दिर है। द्रविड् जातियों से बानरों की दूजा के पदाित दूजरे देशों में मई (शास-पिरलत प् २२२०)। विजय कारत के रामेश्वर में आई (शास-पिरलत प् २२२०)। विजय कारत के रामेश्वर में आवित्त कारों के लाते हैं। जाते हैं। जी लोकों इसे प्रेस कर करों है। जी लोकों हो। जाते हैं जितना रेत में तेल हैं।

परबैठा था, इसके पडोसी चील और चेर राजाओ की लोलुप दृष्टि इसके वैमवशाली राज्य पर थी, उन्होंने अन्य पाँच छोटे सरदारों के साथ मिलकर इस पर हमला करने तथा इसकी सम्पत्ति के बटवारा करने की योजना बनाई और पाण्ड्य राज्य पर चढाई कर दी। शत्र की सेनाए मदुरा नगरी के द्वार तक पहुँच गई, किन्तु इस समय नेडजेलियन ने बढ़े साहस का परिचय दिया, अदमत शरबीरता और कुशल नेतृत्व के साथ युद्ध का सचालन किया, शत्रु-सेनाओ को अपनी राज्य की सीमा से बाहर चोल राज्य में खदेड दिया। यहाँ शत्रुओं के साथ उसकी सबसे बडी निर्णायक लडाई तलैयालंगानम् नामक स्थान पर हुई। यह स्थान तजीर जिले में तिख्वालूर के उत्तर पश्चिम में ८ मील की दूरी पर तलैयालमनाडुनामक स्थान है इसमें नेडू-जेलियन ने गजदर्शन नामक बेर राजा को लडाई से पहले की गई अपनी प्रतिक्षा के अनु-सार जीवित ही बन्दी बनाया। विदेशी आक्रमणो से अपने राज्य की रक्षा करने के बाद उसने कोग देश (कोयम्बटर तथा सलेम) के सरदार आदिगन पर चढ़ाई की और उससे तथा एक अन्य पड़ोसी निडर के एव्यी नामक सरदार से उसका प्रदेश छीन लिया। तलैयालगानम की लटाई दक्षिण भारत के इतिहास में पानीपत की लडाई के समान महत्व रखती है। प्राचीन तामिल कविताओं में इसका बडा सुन्दर वर्णन मिलता है। यह पाण्डय इतिहास की यगान्तरकारी घटना थी। १०वी शताब्दी तक पाण्डय राजा अपने दानपत्रों में इस युद्ध का उल्लेख गर्वपूर्वक करते रहे। नेड्-जैलियन वैदिक धर्मका अनुयायी था और उसने अनेक यज्ञ किए। यह स्वयमव उच्चकोटिका कविथा। उसने अपने दरबार में मॉगडी मध्दन, नक्कीयार और कल्लादनार नामक कवियो का सम्मान प्रदान किया। इन कविया ने इस राजा की यक्षोताथाका वर्णन किया है।

नेहुजेलियन नाम ना एक अन्य राजा भी पाण्ड्य बंध में हुआ। इतना उपयुक्त राजा से मेंद सूजित करने के लिये इसके साथ एन विश्वचण जोड़ा जाता है स्वित्य कराय करने के लिये इसके साथ एन विश्वचण जोड़ा जाता है स्वित्य स्वाय अर्थां की या उत्तरी सेना के विश्वच विजय प्राप्त करने जाला। पह नाम समयत किसी उत्तरी राजा के साथ इसके सध्य की मुख्या देता है, किन्तु हुमें स्व विषय में कोई विश्वेष जानकारी की, कि यह लड़ाई किस प्रदेश के राजा के साथ की गई थी। इसे तलैंडलगनम के विजेता का पूर्वज माना जाता है और इसी के उप्यचकाल में मदुरा में कोजलन की वह दुलपूर्ण मृत्यु हुई थी जिसका मामिन विजय किलप्यिकारम नामक तामिल काल्य में विश्वा या। है। जब कोजलन की एली कलायी ने अपने पति की निर्शिया प्रमाणित की तो राजा को एक निर-पराण व्यक्ति के मरवाने से इतनी पीड़ा हुई कि उसका प्राण्यात हो गया। आर्थ

इस कथा का परिचय दिया जायगा। इस राजा के नाम से प्रसिद्ध एक कविता ह्रों जन्म और जाति की अपेक्षा विद्याको अधिक महत्व दियागय। है।

चोल राजा

करिकाल चौल (१९० ६०)—जोल राजाओ में इस्तजेतियानी सबसे अधिक प्रश्नित है। इसके पिता का नाम इस्तजेतियानी था। इसका शब्दायें है सुन्दर रची का स्वामी। इसका समय १६५ ई० याना जाता है। परणर नामक प्राचीन तामिल किंच में इसकी यशोगाया का वर्णन करते हुए यह बताया है कि उसने अपने शबुओ के देशों का विष्वस करते हुए उन्हें किस प्रकार पीडिंत किया था।

करिकाल के समय से तामिल राष्ट्रों में चोलों की प्रधानता का यग आरम्भ हुआ। इसके आरम्भिक जीवन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की किवदन्तियाँ प्रसिद्ध -हैं। इसके नाम के कई अर्थ किए जाते हैं। इसका पहला अर्थ जली हई टौंग वाला व्यक्ति है। यह इस राजकमार के आरम्भिक जीवन की एक घटना के आधार पर है। बाद में इसे संस्कृत का शब्द समझकर इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह करि अर्थात् शत्रुरूपी हाथियो का काल या यमराज है अथवा किल को भी समाप्त करने वाला है। बचपन में करिकाल के शत्रओं ने इसे राज्य के अधिकार से विचत करके बन्दी बना दिया। किन्त यह बडे साहसपूर्ण हम से बन्दीगह से भाग निकला, इसने पुन राज्यसिहासन पर अधिकार कर लिया। शत्र इसका पीछा कर रहे थे, किन्तु इसने उन्हें वोण्णि के यद्ध में परास्त किया। यह स्थान तजौर से १५ मील पूर्व में है और वर्तमान समय में कोइल वेण्णि कहलाता है। इस यद्ध में ११ राजाओ और सरदारों को इसने हराया था। इनमें पाण्डय और चेर राज्य भी सम्मिलित थे। इस यद्ध में चेर राजा को अपनी पीठ में एक घाव लगा था इससे वह इतना अधिक लिजित हुआ कि उसने युद्धक्षेत्र में ही अपनी आत्महत्या कर ली। वेण्णि की विजय से करिकाल तामिल प्रदेश का सर्वोच्च शासक बन गया। इसके बाद करिकाल ने एक अन्य स्थान वाहैप्परन्दलैं में नौ राजाओं को हराकर उनके राजस्त्र उनसे छीन लिए।

करिकाल केवल महान् विजेता ही नहीं था, अपितु लोक-कल्याण के लिये कार्य करने वाला महान् मुशासक भी था। उसने अपने राज्य में कृषि, व्यापार एव उद्योग-धयों की उन्नति के लिये भी अनेक कार्य किए। वह वैदिक धर्म का अनुपारी, ब्राह्मणों और कियों का आध्ययताता तथा पालक्ष न्याय करने वाला नरेख था। उसे सभी प्रकार के आनन्यस्य भीवन, बढिया भी जिल्ह्या न्याय आदि भीने का व्यसन या। परवर्ती युक्कों की रचनाओं में विशेषतः क्षिरुप्पदिकारम् में और ११वीं तथा १२वीं शताब्दियो के अभिलेखों और साहित्यिक ग्रन्थों में करिकाल के सम्बन्ध में अनेक विलक्षण दंत-कथाओं का उल्लेख है। इनमें यह कहा गया है कि उसने हिमालय पर्यन्त समूचे भारतवर्षं की विजय की थी। कावेरी नदी के मुहाने पर उसने बाँध बनवाया था। इस बाँघ को इस विचार के साथ बनाया गया था कि कावेरी के महाने पर बाँघ के द्वारा जल का संग्रह किया जाय और इस जल को उन प्रदेशों में सिंचाई के लिये ले आह्माजाय जहाँ पानी की कमी हो। उसने इस प्रकार श्रीरगम के महान बाँघ में जल एकत्र करके एक नई नद्वर वैण्णार द्वारा दक्षिणी तजीर के सखे प्रदेशों में सिचाई की व्यवस्था की। यह कहा जाता है कि यह बांध १२००० कैंदियों के श्रम से तैयार करवाया गया था। नदी के महाने पर बाँच बनाकर डेल्टा में सिचाई करने की जो विशेष विधि है इसका आविष्कार संभवत: इसी के समय में चोलमण्डल में किया गया था। इसने कावेरी के प्रसिद्ध बन्दरगाह कावेरीपट्टनम या पहार का भी निर्माण कराया था। यह व्यापार का बढ़ा केन्द्र बन गया। कहा जाता है कि पूहार के महल बनाने के लिये तामिल स्थपतियों के अतिरिक्त मगध के कारीगर, महाराष्ट के यत्रकार, अवन्ती के लहार और यवन देश के बढ़ई बलाए गए थे। यहाँ अनेक देवी-हेबनाओं के मन्दिर थे।

## चेर राज्य

तामिल देश का तीसरा प्रमिद्ध राज्य केर या केरल था। यह पाण्ड्य राज्य के उत्तर से परिवर्षी बाट के पर्वतो और समुद्ध के बीच से बसा हुआ था। वर्तमान समय में केरल राज्य भारत के दिल्यी छोर कच्याकुमारी तक फैला हुआ है, किन्तु प्राचीन काल में मृत्यूष्ट ट्रावनकोर का दिल्यी मान पाण्ड्य प्रदेश से मिस्मित्त था। उस समय केर राज्य से मकावार और कोबीन के ही जिले थे। अणीक से अपने शिला-केलों से तीसरी शताब्दी है जूड के इस राज्य का निर्देश किया है। पहली शतात ई के से पिरस्त के केलक ने के तैरों बोच्या (Cerobothra) के नाम से इसका परिचय दिव्या है, इसके कई बन्दरणाही, नीर (कालानीर जिला), उत्तरी मलावार), टिवर्स (पोष्ठानी) नती के मुहाने का एक गांव), मुर्जरस (अगनोर), निलकुन्द (आयु-निक कोड्यम) का वर्णन किया है। परिचयी देशों के साथ इन वन्दराही से सीया अव्यापर होता था। इसका प्रमाण इस प्रदेश से रोत्तन वर्ण-मुहाओं का प्रचुर सात्रा में मिलना है। ध्यापारिक दृष्टि से चेर देश की समृद्धि का स्वर्णयून देश की आरोमक

शताब्दियां थी। किन्तु इस प्रदेश का मी प्राचीन कमबद्ध राजनीतिक इतिहास हमें उपलब्ध नहीं होता है। केवल इसके कुछ बशस्त्री राजाओं का परिचय तामिल साहित्य में मिलता है। यहां के मुप्तसिद्ध राजा निम्नलिखित है—

राजा इमयबरम्बन नेडजीरल आहन (१४४ ई०) -- इस राजा की कीर्ति-कथा कुमटटर कण्णनार नामक तामिल कवि ने गाई है। समयत किसी भी कवि को इतिहास में इतना अधिक पुरस्कार नहीं मिला होगा, जितना इस कवि को इसके आश्रय-दाताने प्रदान किया था। आदन ने इसे ५०० गाँव बह्यादाय के रूप में दिये. ३८ वर्षतक अपने राज्य के दक्षिणी भाग के राजस्व में एक हिस्सा प्रदान किया था। अतः इ.स.कवि के लिये यह स्वाभाविक था कि वह अपने राजा के कार्यों का खब अत्यक्तिपूर्वक बलान करे। इस काव्यमय वर्णन मे दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं प्रतीत होती है। पहली घटना यवनो की विजय है। इन यवनो को पकड कर उनके हाथ पीछे से बाँध दिये गए थे और उनके सिरो पर तेल डाला गया तथा अन्य कई प्रकार का कठोर व्यवहार किया गया। इन्हें तब तक नही छोडा गया, जब तक इन्होने अपनी मक्ति के लिए हीरे, बहमत्य मणियाँ तथा कारीगरी वाले बरतन नही दिये। ये यवन नि.मन्देह यनानी और रोमन व्यापारी ग्रयंता अरब व्यापारी थे, जो उन दिनों पश्चिमी देशों से भारत के साथ व्यापार किया करते थे। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इन यवनों ने चेर राजाको क्यों रुष्ट किया। दसरी घटना समद्र-तट के निकट ''कडम्ब'' नामक जाति का दमन था। यह कहा जाता है कि उसने समद्र पार कर कडम्ब को काटा और वैरियो का परामव किया। उसके एक उत्तराधिकारी के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने नन्नन नामक एक राजा का सिर काटा, जिसकी राजधानी के निकट कडम्ब के पेड थे। यह माना जाता है कि उन दिनो कारवाड में मगलोर तक समृद्री डाक्ओ के प्रदेश को तामिल साहित्य में कडम्ब कहा जाता था। समवतः कडम्बु नामक एक वृक्ष इस प्रदेश में बहुत होता था। इसी कारण यह प्रदेश कडम्ब कहलाता था । आदन ने कडम्बुदेश के साथ कडम्ब् वक्ष का भी समलोत्मलन किया और इसके पेड के तने से अपना यह का नगाडा बनाया। इस घटना से यह परिणाम निकाला जाता है कि इस समय पश्चिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार को कडम्ब के ममद्री डाकुओं से बड़ा खतरा था. इस राजाने इस खतरेको दूर किया और समुद्री डाकुओ का आतक समाप्त किया। प्रोफेसर कृष्णस्वामी आयगर का यह मत है कि कड़म्ब उस लटेरी जाति का नाम

नीलकण्ठ शास्त्री—कं० हि० इं०, पृ० ५१६।

था, जो पहले समुद्री डकैती करती थी और बाद में सम्म होने पर कदम्ब कहलायी।
नम्नन इन्हीं का सरदार था। कड़म्बु शायद कोई ताढ़ आदि को आति का पेड़ होगा
जो उस आति का विशेष चिल्लु रहा होगा। अत उपर्यक्त काव्यमम वर्णन का यह
वर्ष प्रतीतिहोता है कि आदन में करितक के पिक्शात ति की समुद्री डकैती का दमन
करके व्यापार को सुरक्षित बनाया। यही इसका प्रमुख कार्य या जिसके लिए इतिहास में
आदन की स्मृति सर्देव बनी रहेगी। इस महान् कार्य को करते के लिये संमयत:
राजा की बहुत अधिक स्तृति की गई है। कवियो के कथनानृसार इस राजा ने
पर वर्ष का शानन किया था।

इस राजा की उपाणि इमयबरम्बन है, इसका अयं है जिसने हिमालय पर्वत को अपने राज्य की सीमा बनाया था। इस विशेषण के आधार पर यह परि-णाम निकाला जाता है कि इसने कन्याकुमारी से हिमालय की पर्वतमाला तक समझे भारत की विकय की थी और उत्तर के राजाओं को हराने के बाद इस उत्तम पर्वत पर उसने अपने राजिक्क—चनुष—के निशान को उत्कीण कराया था। इसी प्रकार उसके पूर्वजो को भी न केवल भारत. अपित् विश्व का विजेशा बताया गया है। ये सब वर्णन कियों की अत्युक्तियों ही प्रतीत होती है। यह कहा जाता है कि वह सात मुक्टो की माला धारण किया करता था। ये मुक्ट उन शबु राजाओं के थे जिन्हें उसने युद्धों में हराया था। इस यशस्वी राजा का अन्त बढ़ा दृश्य हुआ। धोर के युद्धकेत्र में उसकी चील राजा के साथ करती हो तह । आदन के दो पुत्र यह हुए. दोनों की रानियाँ अपने पतियों के साथ सती हो तर्ह । आदन के दो पुत्र

संगुद्दस्य (लगभग १८० ई०)—सगम गुग के प्रसिद्धतम कवि परणर ने अपनी करिताओं में इस राजा की महिमा का वर्णन किया है। यह आदन द्वितीय का चोल राजकत्या से उत्पन्न हुआ पत्र था। इसने मोहुर के राज्य के साथ एक प्रजल संघण से विकय पाई थी। नीलकरू लाग्नी के मनानुसार कर पाण्युय राज्य का एक अंश था। परणर ने इसके नौतीनक यूदो में समृद्र पर दिजय पाने का उल्लेख किया है, किन्तु इसके विषय में विदन्त वर्णन नहीं दिया है। इस बारे में यह कहा जाता है कि इसने अपना माला के कर समृद्र को पीछे हरने के लिये विवस किया था, अतः इसको कडलियक नोटिय की उपाधि दी गई थी। इसका अपने हमुद्र को पीछे धकेलने वाला। टीकाकार ने इसकी आयावा करते हुए यह कहा है कि शेंगुट्टनन ने समृद्र पर मरोसा रखने वाले अपने खड्डवों से समृद्र हम

विसे जाने बाले सरक्षण को समाप्त कर दिया था। यदि यह श्वाख्या सत्य हो तो हमें सह मानना पढ़ेगा कि सोमुद्रवन ने मी अपने पिता की मांति कडम्बु नामव समुद्री बाबुओं को युद्ध में परास्त किया। परण्य ने अपने आप्रयताता राजा की स्तुति करते हुए उसे कुशल अस्वारोही गजारोही हिमालय से बन्याबुनारी तव अनेक राजाओं को जीतने वाला, सात राजमुद्रदों वी माला धारण करने वाला दुगों के घरने की कला में दक्ष तथा अपने दराजार अ असीम माना में ताडी-धाराब पिलाने वाला और स्त्रियों की अपनेसा युद्ध से अधिक मीना में ताडी-धाराब पिलाने वाला और स्त्रियों की अपनेसा युद्ध से अधिक मीनि रखने वाला बताया है।

शेनुहुबन ने अपने राज्य मे पहिनी देवी की पूजा प्रचलित की थी। इस देवी की मूर्गि बताने के लिए उपयुक्त पत्थर उद्धरने के लिए उपयुक्त पत्थर उद्धरने के लिए उपा को अनेक प्रदेशों का प्रमण किया। एक आर्थ ज्यांत उत्तरी मारत के राजा ने अनेक प्रदेशों का प्रमण किया। एक आर्थ ज्यांत उत्तरी मारत के राजा ने मारा और पाजाल में इस मूर्गि के पतिष्ठा का मान्यक्ष में इस मूर्गि के पतिष्ठा का मान्यक्ष प्रमण किया के प्रचला के प्रमण्ड क्या से हैं। इसमें कच्चामी अपने निर्दोध पति की हत्या से मुद्ध होकर महुरा नगरी को अपने प्रतिके साथ की ज्वाणाओं में मानमान्त करने के बाद वेर प्रदेश में आती हैं और अपने पति के साथ उत्तर्गलों की और प्रयाण करती है। वेर राजा गेमुह्यन सतीद की देवी के स्था में उसकी पूजा का श्रीणेचा करता है और पहिनी देवी का मन्दिर बनवाता है। इस देवी के मन्दिर की स्वापना के समय किया गए एक महान् समारोह में लालवेर ने अनेक पद्योगी राजाओं को निमन्नण दिया। इस हेव का राजा गजबाहु मी था। मिहल में पहिनी देवी की पूजा अब मीप्रचलित है। यह इविड मारताकी कल्पित या उपर्युक्त ऐतिहामिक देवी प्रतीन होती है जो अपने यति की मृत्यु पर सती हुई थी।

शिक्षपरिवारम् में शेगुडुवन का वर्णन अत्यधिक अनिरिजित रूप में किया गया है। उत्तरी मारत की यात्रा में मदि वह एक आयं राजा को पराम्य करता. है तो किव के वर्णनानुसार वह १००० राजाओ पर विजय पाता है। उसकी गगातट तक की तीर्थयात्रा एक बार के स्थान पर दो बार बताई जाती हैं एक बार तो यह अपनी माता को गगा नहलाने के लिये जाता है और दूसरी बार पट्टिनी देवी की मूर्ति का पावाण केने के लिये। शिक्लपरिवारम् के अनुसार शैगुडुवन लगातार ५० वर्ष तक पुढ़ में लगा रहा किन्तु इसमें इन युढ़ो का कीई विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है। शिक्लपरिकारम के अनुसार शैगुडुवन एक बड़ा प्रताणी राजा था, किन्तु उसके सम

१ नीलकण्ठ शास्त्री--क हिल इ० प्र ४२४।

#### २९६ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

कालीन किवयों के अनुसार वह उस समय के अन्य राजाओं जैसा ही था। किन्तु कल्याची की कथा के साथ सम्बद्ध होने के कारण उसे अक्षाधारण महत्व मिल गया है। प्राचीन काल के चेर राजाओं में वही सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। इसका एक कारण यह मी है कि वह अन्य राजाओं की मीति साहितकों का आश्रयपराता था और तमिल के दो सुप्रसिद्ध वाव्यो— चिल्लायिकारम् और मणिमेललैं का धेंगुट्डबन से सीचा सम्बन्ध बतलाया जाता है। पहले का लेलक उसका अपना छोटा माई था तथा इसरे का प्रणात उसका मिन सातण था।

शेगृहुवन के बाद उसका उत्तराधिकारी सेयानीकन केरो और पाण्ड्यो से युद्ध करतारहा। पाण्ड्यो के साथ एक युद्ध में वह बन्दी बना जिया गया किन्तु शीघ्र ही वह बचकर माग निकलने में और पुन अपनी राजपृष्ठी प्राप्त करने में सफल हुआ। यह घटना दूसरी शताब्दी ईसबी की है। इसके बाद केर देश के इतिहास की घटनाओं का टीबी शताब्दी तक कोई विस्ता उल्लेख नहीं मिलना है।

## ग्यारहवाँ अध्याय

# साहित्य का विकास

शुग-सातवाहन युग मारतीय वाड्मय के सर्वांगीण विकास का स्वर्णयुग था। इस समय न केवल सस्कृत साहित्य में, अपित् प्राकृत एव तामिल साहित्य में भी अनेक अमर कृतियो का सर्जन हुआ। कई दृष्टियो मे यह युग विलक्षण महत्व रखना है। सस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्यो-वाल्मीकि रामायण और महाभारत मे कई अशास्स युगमे जोडे गये। हिन्दू आचार विचार पर गहरा प्रभाव डालने वाली मनु-स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मति का प्रणयन इसी समय हुआ । संस्कृत नाटको की पहली कृतियाँ हमें इसी यग से मिलने लगती है, अश्वघोष, भाम, और शुद्रक इस युग की विमृति हैं। वैज्ञानिक साहित्य के विकास की दृष्टि से भी यह युग उल्लेखनीय है। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध सहिताग्रन्थ चरक और सुश्रुत इस युग की देन है। इसी युग में बात्स्यायन ने कामसूत्र का प्रणयन किया। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की अप्टा-ध्यायी पर लिखा गया पनजलि वा महाभाष्य संस्कृत बाञ्चमय का एक देदीप्यमान रत्न है। इस समय दर्शन-शास्त्र के भी अनेक ग्रन्थ और भाष्य लिखे गये। बौद्रो ने पालि भाषा का परित्याग करके सम्कृत मे अपने माहित्य की रचना की। महायान सप्रदाय के दिव्यावदान, ललितविस्तर, जातकमाला, अवदान) शतक, वज्रच्छेदिका आदि ग्रन्थ और मुळ सर्वास्तिवादी सप्रदाय के विनय के ग्रन्थ लिखे गये। इसी प्रकार जैन साहित्य का भी विकास हआ। प्राकृत में गाथासप्तशती और बृहत्कथा की रचना हुई। इस प्रकार इस युग को सम्कृत माहित्य में पतजिल जैसे वैयाकरण, भास, शूडक जैसे नाटककार, अश्वधोप जैसे कवि, नागार्जुन जैसे दार्शनिक, बात्स्यायन जैसे काम-शास्त्रविशेषज्ञ उत्पन्न करने काश्रेय प्राप्त है। इस युग के वाडमय के विकास का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। विषय-वस्तु की दृष्टि से इसे प्रधान रूप से तीन मागो मे बाँटा जाता है---वार्मिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, लौकिक एवं वैज्ञानिक साहित्य। वार्मिक साहित्य के ब्राह्मण, बीद्र और जैन साहित्य नामक तीन अवान्तर मेद किए जाते हैं। वर्गीकरण का दूसरा आधार माषाओं की दृष्टि से

है। इस आघार पर तत्कालीन साहित्य को संस्कृत, प्राकृत और तामिल वाइमय के तीन बढ़े बगों में बौटा जाता है। यह वर्षीकरण अधिक सुविधाजनक है। अतः इसकाअनुसरण करते हुए यहाँ इस युग के साहित्य का सक्षिप्त विवेचन किया जायगा। संस्कृत साहित्य

संस्कृत भाषा का उत्कर्ष--इस यग से पहले मौर्यकाल में अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते है। किन्तु शुगयुग भे हमे सर्वप्रथम संस्कृत के अभिलेख उपलब्ध होने लगते हैं। यह एक वहा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस विषय में की थ 'ने लिखा है कि "अशोक ने अपने विस्तत राज्य में अपनी जिन घोष-णाओं में प्रजाको सदाचरण के कर्तब्यो काबोध करायाथा वे घोषणाये अनिवार्य रूप से प्राक्रत में लिखी गई थी।" इस प्रकार चली आने वाली प्राक्रत अभिलेखों की परम्परा बडी कठिनाई से समाप्त हुई। अभिलेखो का अभिप्राय यही था कि वे साधारण जनता द्वारा समझे जाने योग्य हो। इस यग मे अश्वमेध के पुनरुद्धार के साथ-साथ संस्कृत का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा और यह समझा जाने लगा कि अपने अभिलेखों का व्यापक प्रचार करने के लिये इनका माध्यम संस्कृत माथा होनी चाहिये। हितीय शताब्दी ई० पू० से सस्कृत के प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। ईमा-पुर में एक यज्ञीय यप पर वासिष्क के २४ वे वर्षका एक सस्कृत अभिलेख मिलता . है। हविष्क के एक अभिलेख में लगमग शद्ध सम्क्रत पार्डजाती है। १५० ई० का शकक्षत्रप रद्रदामाका गिरनार अभिलेख सस्कृत की उत्कृष्ट काव्यशैली के कारण उल्लेखनीय है। इसमें हमें समास-प्रधान शैली के दर्शन होते है। इसके आरम्भ में ही २३ अक्षरो वाले ९ शब्दों का समास है। राजा के वर्णन में ४० अक्षरों से युक्त सत्रह शब्दों का समाम बनाया गया है। इसमें वावयों की लम्बाई समासों की लम्बाई में होड करती है। शब्दालकारों में अनुप्राम का प्रयोग मिलता है। इस प्रशस्ति के लेखक के अनुसार ध्द्रदामा गद्य और पद्म दोनों में स्फटता, सरसता, वैचित्र्य, माध्यं, अलकार प्रधान शैली का प्रयोग करता था। एक विदेशी राजा द्वारा संस्कृत का प्रयोग उस समय इस माया की लोकप्रियना और व्यापक प्रमार को एव उत्कृष्ट विकास को सूचित करता है।

इ.स. युग में सस्कृत की लोकप्रियता और सर्वमान्यता इ.स. बात से भी स्पष्ट होती है कि बीढो ने तथागत के उपदेशों की मूल भाषा पालि के स्थान पर संस्कृत

कीय-संस्कृत साहित्य का इतिहास, डा० मंगलदेव कृत हिन्दी धमुबाद वृष्ठ १ = ।

भाषा को अपनाया। सभवत उस समय उन्हें अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिये यह आवश्यक जान पड़ा कि वे तत्कालीन समाज में समादत और लोकप्रिय सस्कत भाषा में अपने ग्रन्थो को लिखे। दूसरी शताब्दी ई०पू० से महासाधिक सप्रदाय के लोकोत्तरबादियों ने महाबस्त के प्रणयन से तथा पहली भा० ई० प० में सर्वास्ति-बादियों ने ललितविस्तर के निर्माण से बौद्ध साहित्य में इस नवीन प्रवत्ति का श्रीगणेश किया। प्रिजिलस्की इसका श्रेय दूसरी शर् ई० पुरु के मथरा के सर्वस्तिवादी सम्प्रदय को देते हैं जिसने अशोकावदान को सस्कत में लिखा। पहली शर्क है में अक्वघोष जैसे सम्कृत के विद्वानों के बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होने से इस प्रवन्ति को बढा प्रोत्साहन मिला। अश्वघोष ने धर्मप्रचार की दिष्ट से सौन्दरनन्द और बुद्धचरित जैसे उत्कृष्ट बौद्ध काव्यो की रचना की। बौद्धो के आरम्भिक सस्कृत गुन्यो--महावस्तु ललितविस्तर--मे प्राकृत भाषा का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अत विदानों ने इस भाषा को प्राकृतिमिधित बौद्ध संस्कृत ( Hybrid Buddhist Sanskrat ) का नाम दिया है। अद्युष्टीय के समय तक बौद्ध ग्रन्थों की रचना विशद संस्कृत में होने लगी । इस विषय में जैन लोग बौद्धों की ओक्षा अधिक रूढिवादी थे। किन्तु अन्त मे उन्होने भी सस्कृत के प्रयोग को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इस यग में प्राकृत भाषाओं का प्रभाव कम होने लगा और संस्कृत को अधिव लोकप्रियना मिठी। गप्त यग में सस्क्रत का जो चरमोत्कर्ष हुआ ' उसकी नीव शग-पातवाहन यग में ही रखी गई थी। संस्कृत भाषा के उत्कर्ष के साथ इसके

१ नेक्समूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टरी आफ सस्कृत लिटरेचर में यह मत स्वापित किया था कि ईसा की आरोप्सक गतासिवयों मे विवेशी तको के आक्रमणों के कारए भारत के अग्रास्त एव विश्वच्य राजनीतिक वाताचरए। में कारण कारण को जनति समय नहीं थी। यत यह अन्वकारमय यूग सस्कृत काष्य की चेतर तिमा का काल है। इस निज्ञा का आप और काव्य-कर्णना के मगलकाय प्रभात का अन्युव्य तब हुआ जब गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ध हुआ। यह समय सस्कृत काब्य के पुनर्जागरए। (Renaissance) का या। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मैक्समूलर की यह कर्णना भारितपूर्ण है। व्यवसाम जैसे विवरण से यह सम्बद्ध है कि मैक्समूलर की यह कर्णना भारितपूर्ण है। व्यवसाम जैसे विवरण सक्त राज सस्कृत काब्य रचना में परम प्रवीण तथा है मोतसहल वेने वाले थे। कितरक ने प्रवच्योच जैसे सस्कृत के व्यव्यो को राजनत्वराण प्रवान किया। अत. इस युग को संस्कृत साहित्य का योर निशाकाल कहना ठीक नहीं है।

सभी अंगों में उल्लेखनीय साहित्य का निर्माण किया गया। यहाँ कतिपय महत्वपूर्ण विषयों में संस्कृत ग्रन्थों का समितन परिचन तिमा जानगा।

संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रंग

(क) व्याकरण--पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपना मुप्रसिद्ध महाभाष्य लिखने वाले पंतजलि, पूष्यमित्र शग के समकालीन और उसके अस्वमेष यज्ञ के पुरी-हित थे। पतजलि ने स्पन्न रूप से यह लिखा है कि इस पन्नामित्र का यज्ञ करा रहे है। इनके जीवन पर प्रामाणिक प्रकाश जालने वाली मामग्री बहुत कम है। रामचन्द्र दीक्षित के पतंजलिबरित के अनुसार वे शेष नाम के अवतार थे। उन्होंने अपनी अखंड तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और जनके आदेश पर भाष्य का कार्य किया। यह भाष्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि पंडित लोग सहस्रों की सस्या में उनके पास पढने आने लगे। पताजिल गीनई नामक स्थान के रहने बाले थे। डा० भडारकर वर्तमान अवय के गोण्डा को गोनई का अपभ्रश मानते हैं। एक इसरा मन यह भी है कि यह गोनई विदिशा और उज्जैन के बीच में होना चाहिये. क्योंकि बौद साहित्य की एक कथा में इसे इन दोनो स्थानो के बीच में बताया गया है। महाभाष्य व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टाच्यायी के बाद सर्वोत्तम ग्रन्थ है। यह प्रतिदिन पढाये जाने वाले पाठो (आख्रिकों) के आधार पर ८५ मागों में विभक्त है। इस प्रकार इसमें विद्याधियों को पढ़ायें गए ८५ दिन के पाठ हैं। पतजलि ने अपने पर्ववर्ती सभी व्या-करण-प्रनथों का और समस्त बैदिक और लौकिक प्रयोगों का सक्स अनशीलन करने के बाद महामाष्य का प्रणयन प्रारम्भ किया था। अन व्याकरण का कोई विषय उनकी लेखनी से छटा नहीं है। उनकी लेखन पद्धति सर्वथा मौलिक और नैयायिकों की तर्क-बौली पर आधारित है। भाष्यकार की विनोदात्मक और लौकिक उदाहरण देने वाली सजीव शैंसी ने ब्याकरण जैसे नीरस विषय को भी मरस बना दिया है। पनजिस्त ने पाणिनि के सुत्रों का प्रतिपादन इतने पूर्ण और वैज्ञानिक ढग से किया कि इसकी रचना के बाद शाकटायन, आपिशल, काशकृत्मन आदि पुराने व्याकरणो की परम्परा सर्वधा लप्त हो गई।

इसी यग में व्याकरण का एक इसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ कासन्त्र पहली शताब्दी ई० में लिखा गया। इसके विषय में **ब्रह्तकथा** के आरम्भ में यह कहानी दी गई है कि एक सातवाहन राजा प्राकृत भाषा से बड़ा अनुराग रखता था, वह अपनी एक विद्वारी रानी के सस्क्रम में कहे गये एक बाक्य को समझने में जब समर्थ नही हआ तो उसने

१. महासाप्य ३, २, १२३, पष्ठ २४४, इह पुष्यमित्रं याजयानः।

अपने दरबार के एक बाह्मण शर्ववर्मा को कम से कम समय में उसे संस्कृत सिखाने का आदेश दिया। शर्ववर्माने यह प्रतिज्ञाकी कि वह इस कार्यको छः महीने में पूरा कर देगा। इसलिये उसने देवताओं के सेनानी कमार की क्रपा से संस्कृत भाषा को सगमतापूर्वक सीखने के लिये कातन्त्र नामक व्याकरण का ग्रन्थ लिखा। इसका शब्दार्थ है—संक्षिप्त ग्रन्थ। कातन्त्र को कुमार के वाहन मोर के कारण कलाप भी कब्रते हैं। इसमें सिंव, नाम और आस्पात के तीन खण्डों में स्वल्पमित और इसरे शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए लोगों के शीध ज्ञान कराने के उद्देश्य से व्याकरण के प्रमुख नियमों का सक्षिप्त रूप से प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रन्थ अपनी सगमता के कारण बहत्तर मारत में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। इसकी लोक-प्रियता न केवल भारत में, अपित भारत से बाहर भी थी। जहाँ कही सस्कृत भाषा का अध्ययन होता था, वहाँ सभी देशों में सस्कृत सीखने के लिये कातन्त्र का उपयोग होता था। इसके कुछ खण्डित अश मध्य एशिया में मिले हैं। तिब्बत में भी इसका प्रचारथा। कातन्त्रकी सरलता और लोकप्रियता का यह कारण था कि इसने पाणिनि की उन विशिष्ट परिभाषाओं का प्रयोग नहीं किया था जिनके कारण यह व्याकरण दुरूह हो गया था, अपितु उसने पाणिनि से पहले प्रचलित प्रातिशाख्यो की पद्धति का अनसरण किया था। उस समय ऐन्द्र व्याकरण अधिक प्रचलित था। शर्ववर्मा ने इसी ऐन्द्र पद्धति पर कातन्त्र व्याकरण की रचना की थी। व्याकरण की यह शैली सगम होने के कारण बड़ी लोकप्रिय हुई। कात्यायन (कच्चायण) ने भी अपना पालि व्याकरण इसी शैली पर लिखा। इविड भाषाओं का प्राचीनतम उपलब्ध तामिल व्याकरण **तोलकप्पियम्** भी इसी पद्धति पर लिखा गया था।

ध्याकरणों के साथ ही इस समय कोबों की भी रचना हुई । सुप्रसिद्ध अमर-कोश के देव प्रकरण में सबसे पहले बूढ के नामों की गणना की गई हैं, फिर कहा तथा विष्णु के। विष्णु के ३९ नामों में राम का नाम नहीं हैं और कृष्ण के अनेक नाम हैं। अत. यह रचना राम को अवतार मानने की कत्यना से पूर्व हुई होगी। इस कारण अमरकोंग्र के कर्ता अमरीसह का समय समयत पहली खताब्दी ई० पू० माना जाता है।

स्मति ग्रन्थ

मनुस्कृति—स्मृति ग्रन्थों में सर्वोच्च स्थान मनुस्मृति को दिया जाता है। इसके प्रणेता सृष्टि के आदि में विराट्से उत्पन्न हुए मानव जाति के आदिपुरुष मन् को माना जाता है। किन्तु इस परम्परागत दृष्टिकोण को वर्तमान ऐतिहासिक सत्य नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार इस महान ग्रन्थ को प्राचीनता एव प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुकृत कहा जाता है। मैक्समलर और डा० बहलर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मनुस्मृति मानव धर्मसूत्र नामक एक प्राचीन ग्रन्थ का संशोधित रूप ही है। किन्तु घर्मशास्त्रों के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० पाण्डुरग वामन काणे के मतानुसार समवत मानवधर्मसूत्र नामक ग्रन्थ कभी विद्यमान ही नही था। नारद स्मृति के अनुसार वर्तमान मनुस्मृति के रचियता सुमृति नार्गव है। डा० बहुलर ने मनु-स्मृति का रचनाकाल २०० ई० पृ० से १०० ई० पृ० निश्चित किया था। डा० काशीप्रसाद जायसवारू ने तीन शताब्दियों की इस अवधि को तीन दशाब्दियों में सकुचित करते हुए उसे १५० ई० पू० से १२० ई० पू० के बीच की रचना इस आधार पर माना है कि १५० ई० पू० में होने वाले पतजलि का तथा मनुका दृष्टिकोण शको और यवनो के सम्बन्ध मे एक जैसा है। मनुकायह कहना है कि शक एव यवन पहले कभी क्षत्रिय थे, किन्तु उनके समय में शृद्ध हो चुके थे। यही बात महाभाष्य (२।४।१०) में कही गई है। किन्तु मनुशको एवं यवनों के साथ पहलयों का भी उल्लेख करते हैं, जिनका पतजलि को पता नही था। पहलव शब्द ईरान की पार्थव जाति का सस्कृत रूप है। पार्थव राज्य ईरान मे यद्यपि २४८ ई० पू० में स्थापित हो गया था, किन्तु मिश्रदात प्रथम (१७१-१३८ ई० पू०) के समय मे १५० ई० पू० में पार्थवों ने युनानियों से उत्तर-पश्चिमी मारत के सीमावर्ती प्रान्त छीने थे। इसी समय से पहलव नाम भारत में प्रचलित हुआ। पतजलि का समय इससे ठीक पहले हैं, इसलिये महाभाष्य में पहलबो ना नाम नहीं है। अत मन का समय १५० ई० के बाद ही होना चाहिये। मनुने कुरुक्षेत्र और शुरसन के प्रदेशों का धामिक आचार-व्यवहार में प्रामाणिक माना है (२।१७-२०) किन्तु ये प्रदेश १०० ई० पू॰ से पहले ही म्लेच्छ शकांकी प्रभुतामें बले गये थे। इसलिये मनुस्मति की रचना इस घटना से पहले होनी चाहिये। ९ इस आधार पर जायसवाठ इसवा समय १५० – १२० ई० पू० के बीच में मानते हैं। मनुस्मृति का आस्तरिक साक्षी से भी यह सिद्ध होता है कि यह दूसरी शताब्दी ई० पूर्व की रचना है, क्योंकि इसम शग काल के आ दर्श और विचार वडे उग्र रूप में पाये जाते है।

मनुस्मृति के १२ अध्यायों के २६९४ क्लोकों में मारतीय समाज से सम्बन्ध रखने वाले समी विषयो—वर्ण, धर्मसस्कार आश्रम गृहस्थ के नियम, राजधर्म, न्याय, शासन सम्बन्धी राजा के वन्तेब्यो विभिन्न प्रकार के ब्यवहारों तथा कानुसी विषयों, का कम्बोज, यवन, शक, पहलब लादि विदेशी तथा सकर जातियों के नियमों का तथा कर्म के सिद्धान्त का विवेचन हैं। पिछले दो हवार वर्ष में मारतीय समाज पर मनुस्मृति का बढितीय प्रमाज पदा है। इसकी व्यवस्थाये हिन्दुओं के समुचे बार्मिक, साधिक, साध्याक्त हों है। इस प्रमाज पर समुक्त का सिक, साधिक, साधिक, सोक्कृतिक जीवन में ओतमीत रही हैं। इस प्रकार मनुस्मृति हिन्दू जाति की नस-नस और रोम रोम में व्याप्त है। इसका प्रमाज न नेकल मारत में पढ़ा है, वरन्प्राचीन काल में मारतीय सम्कृति मारत से बाहर जिन देशों में गई वहाँ भी इसका महरा प्रमाज पह है। मारतीय लोग विदेशों में जाते हुए मनुस्मृति को भी अपने साथ ले गये। वस्मा के एक अमिलेख में मनुस्मृति के बहुत से क्लोक मिलते हैं। वस्तों के प्राचीन सामाजिक जीवन का सचालन मनुस्मृति के बहुत से क्लोक मिलते हैं। वस्तों के प्राचीन सामाजिक जीवन का सचालन मनुस्मृति के बहुत से क्लोक तिनयों से होता था। बाली के टापू में अब तक मनुकी पूजा और प्रतिष्टा है।

याज्ञवल्य स्मृति—याज्ञवल्य स्मृति भी मनुस्मृति की सौति हिन्दू समाज परगहराप्रमाव डालती रही है। हिन्दू कोड बिल के कानूनी स्प घारण करने से पूर्व मारतवर्ष के अधिकाश मागमे सपित के बटवारे ओरदाय-माग के विषय में इस स्मृति पर विज्ञाने स्वर द्वारा ११ वी याताब्दी इसे लिखी गई टीका मिताक्षरों के अपूत्रार सम्भृती व्यवस्था की जाती थी। इसका रचनाकाल भी सातवाहन यूग का ही है। औं जायसवाल औ ना यह मत है कि याज्ञवल्य स्मृति में (२१२०-४१) में नाणक शब्द का प्रयोग हुआ है। मृच्छकटिक (११२३) में भी यह शब्द मिलता है और टीकाकार ने इसका अर्थ करते हुए कहा है—नास्य पिकासक्तादि अर्थात् नाण धिव के कि का कहते है। पहले पांचवं अध्याय में यह बताया जा चुका है कि कि नाम बाले सिक्को को नाएक ना नामक ईरानी देवी का उल्लेख है। इस देवी के नाम बाले सिक्को को नाएक नाम दिया गया किन्छक के बदाजों की कुछ मुद्राए मी याँव थम के चिक्को से अधित थी। अत नाणक का अर्थ धिवान से युक्त मुद्रा मी ही वधा। इन सब कारणों से याज्ञवल्य स्मृति का समय १५० ई० से २०० ई० तक के बीच में मानाजाता है। औ को मणे ने इसका काल पहली शताब्दी ई० दे विवर से दूवरी सताब्दी ई० के बीच में रका है।

याञ्चवलय स्मृति मन्स्मृति से अधिक सुज्यवस्थित और सुस्परित रचना है। इससे स्मृतियोडारा प्रतिपादित विषयो कोतीन मागो में विमन्त करके इनका आवार, व्यवहार और प्रायश्चित नामक तीन अध्यायों में प्रतिपादन किया है, व्यर्ष का पुनर्शनदोष कहीं आने नहीं दिया गया। इसकिए दोनो स्मृतियों में समानता होते हुए भी याज्ञवल्य स्मृति अधिक सिकारत है। मनु के २७०० क्लोको के विषय की याज्ञवल्या स्मृति में केवल १००० क्लोको में प्रतिपादित किया गया है।

नारव स्मृति-इसकी रचना याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद हुई है। नारव स्मृति के इस समय छोटे और बढ़े दो सस्करण मिलते हैं। नारद ने प्रधान रूप से काननी विषयों का वर्णन किया है। इसमें मनस्मित का अनुसरण करते हुए काननी सगडो (विवाद पदो) के १८ विषयों को लगभग ज्यों का त्यों ले लिया है। इस स्मृति में इस समय लगभग १०२८ इलोक मिलते हैं। यह याज्ञवल्क्य के पाँच प्रकार के दिख्यों के स्थान पर सात प्रकार की देवी परीक्षाओं का वर्णन करती है। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य बहुत से भेद नारद को याज्ञवल्क्य के बाद का स्मृति-कार सिद्ध करने में सहायता देते है। नारद स्मृति मे विशेष रूप से कानूनी अथवा व्यवहार विषयक बातो का ही वर्णन किया गया है। इस स्मृति का काल निर्णय प्रधान रूप से दीनार शब्द के आधार पर किया जाता है। डा० विन्टरनिट्ज रोमन जगत मे प्रचलित डिनेरियस ( Denarius ) सिक्के के नाम को संस्कृत के दीनार शब्द का मुल समझते है और इस आधार पर नारद स्मृति का समय दूसरी या तीसरी शताब्दी ई० मानते हैं, किन्तु डा० कीय इस शब्द को और भी पुराना मानते हैं क्योंकि रोमन लोगों ने सर्वप्रथम २०७ ई० पूर्ण दिनारियस का सिक्का बनवाया थाऔर इसके अनकरण पर कृषाणों न पहली शताब्दी ई० में इस सिक्के को भारत में ढलवाया था। इससे यह परिणाम निकाला जाता है कि नारद स्मृति की रचना १०० ई० से ३०० ई० के बीच में हुई होगी। इस समय विदेशी व्यापार के कारण भारत में जिस आर्थिक समृद्धिका श्रीगणेश हुआ था उसका प्रतिविम्ब नारद स्मृति मे स्पष्ट रूप से दिलाई देता है क्योंकि इसमें साझेदारी में व्यापार करने वाले व्या-पारियो और सम्मिलित पैजी द्वारा व्यापार करने वाली कम्पनियो ( Joint stock companies ) के नियमों का मन और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों की अपेक्षा अधिक विशद वर्णन है।

बृहस्पति स्पृति — अभी तक वृहस्पति स्पृति सम्प्रण रूप में उपलब्ध नहीं हुई है। इसके विभिन्न एकोक उद्धरणों के रूप में अप्य टीकाओ और निवध प्रस्थी में पाये जाते हैं। डा० जाली ने विभिन्न पर्मशास्त्रों में उद्दूत रुसके ७११ रुकोकों को एकत्र किया है। वृहस्पति ने अधिकांश बातें मनुस्पृति से प्रहण के हैं किन्तु इनकी व्याख्या असे स्पर्टीकरण अधिक उत्तम रीति से किया है। वृहस्पति समयत पहले घर्में सास्त्री थें, जिन्होंने दीवानी ( Cavil ) और फीलदारी ( Criminal )

#### महाकाव्य

रामायण और महामारत हमारे जातीय महाकाव्य है। इनमें बर्णित धर्म, आवार-व्यवहार के नियम, सत्थाए, व्यवस्थाए और प्रथाए हजारा वर्ष बीत जाने पर आज भी हमें प्रेरणा दे रही है और हमारी जाति जीवन के निर्माण भे प्रमुख मान छे रही है। मारतीय जीवन की वास्तविक आधारिशाण यही है। इन दोनों महाकाव्यों की रचना किसी एक निरिचन समय म नटी हुई, अपितु इनका शर्मे शर्मे अनेक कशाब्दियों में विकास हुआ है। शुन सातवाहन धूम में रामायण और महामारत में अनेक अशा जोडे जाते रहे। विशयत विदशी जातियों वा उल्लेख नरने वाले तथा दूमर देशा के बन्दरामाहों और व्यापारिक स्थान वा परिचय देने वाले अनेक अश इस युग में रेच पयों। यहाँ दोना काव्या के कतियय एसे अशो वा ही सिश्चरत उल्लेख किया जायगा।

(क) रामायण—वात्मीचि रामायण का आदिवाल्य कहा जाता है। इसवी घटना नि सन्देह बहुत पुरानी है किन्तु इसके बर्तमान रूप वा अधिकास माय छठी सताब्दी ई० पू० में रिचा गया। शुग सातवाहत युग में इसमें अनेक सक्षोपन-परि-वर्तन होते रहे। ईसा की पहली शतिव्यो में ही इस वर्तमान रूप मिला। रामायण के कुछ अस स्पयट रूप से इसमें बतमान युग में जोड़ गए। एसे अशा में किकिकचा नाण्ड वा चालीसवी अध्याय है। इसमें सुपीब द्वारा सीता की आज में बानतों को मेजते हुए उत्तर बताया जाने वाला विभिन्न इरवर्ती एवं अज्ञात प्रदेश का विवरण

१ ग्राप्तगर—बृहस्पति स्मृति, गायकवाङ् ओरियण्टल सीरीज् स० ५५ भूमिका पुष्ठ १६५।

है। फ़ॅब विद्वान् सिल्ब्यां लेबी ने यह प्रदक्षित किया है कि किकित्या काण्य का भौगोलिक वर्णन समस्ताः उसी मूळ स्रोत से लिया गया है, जिसका उपयोग हिस्कंश पुराण तथा सहस्त्रपूरपुर्थान्त मुक्त में किया गया है। यह मूळ बम्ब पहली हुसपी सताब्दी ई० दूर से पहले का और पहली सताब्दी ई० के बाद का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इस समय राजनीतिक उत्कर्ष पाने वाली शक, मूनानी, पाष्टियन और दुखार जातियों के देशों का विदयल दिया गया है। किलिन्या काण्य से सुवीव हारा वर्णित विदेशों का नार्णन इसी समय रामायण ने आहा गया पतीत होता है।

सग्रीव ने पर्व दिशा में विनत के नेतत्व मे बानरों को मेजते हुए उस मार्ग का विवरण दिया है, जिससे वे क्षीरोद सागर में पहुँचेंगे। कुछ विद्वानों ने इस क्षीरोद सागर की पहिचान कैस्पियन सागर से की है क्योंकि मार्कोपोलों ने इसका नाम सीरवान लिखा है और यह शब्द संस्कृत के दग्धवाची क्षीर का ईरानी रूपान्तर है। "इसी क्षीर सागर में ऋषम नामक महारवेत पर्वत का भी वर्णन किया गया है। यह महा-भारत (१२।३२२-२५,३३७। १४) में वर्णित खेतद्वीप में अवस्थित था और नारद मनि यहाँ नारायण की पूजा करने के लिये जाया करने थे। समीव ने एक दसरे दूत शतबल को उत्तर दिशा में कुरु, मद्र, कम्बोज और यवन जातियों के प्रदेशों में जाने, शकों की नगरियों की तथा हिमालय की खोज का निर्देश देते हुए उसे सुदर्शन पर्वत के बाद देवसला नामक पर्वत का अन्वेषण करने को कहा है। यह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियो और विभिन्न प्रकार के पेडो से अलकत था। इस पर्वत को मध्य एशिया का थियान शान पर्वत समझा जाता है। चीनी माधा में इस शब्द का अर्थ देवताओं का पर्वत है। थियान ज्ञान मध्य एशिया के सिकियाग प्रान्त को पूर्व से पश्चिम तक दो भागों में बॉटता है। इसका दो-तिहाई दक्षिणी भाग तारिम नदी से सिचित होने वाला महस्थलो और शादलो का प्रदेश है और उत्तरी माग जगरिया अस्यन्त प्राचीन काल से अनेक फिरन्दर जातियों का मल स्थान है। देवसला पर्वत के उस पार के प्रदेश का वर्णन करते हुए रामायण में कहा गया है कि यहाँ कोई पेड़ पौथा और किसी प्रकार का कोई प्राणी नहीं है। यह विवरण मध्य एशिया के निर्जन, बुक्षहीन, विशाल, सूखे वृक्ष रहित चौरस मैदानों (Steppes) का सन्दर वर्णन प्रस्तुत करता है। किष्कित्या काण्ड (४३।२५।२७) में वर्णित कौच पर्वत एवं महाभारत के कौच द्वीप की पहिचान सिकियाग की एक नदी कोंच दरिया से की गई है। इसी प्रदेश की एक अन्य नदी शैलोदा के किनारे की चक नामक बाँस के पहों का वर्णन किया गया है। महामारत में रीलोदा नदी को मेर और संदर पवेतों के बीच में बहुने बाला बताया गया है। सिक्यां लेवी ने तेर को पागीर तथा मंदर को इरावदी नदी के उपरली घाटी के पवेत से अनित्त माना है। महाभारत के जनुसार महां बस, पारद, कुलिट, तंपण, पतंपण जातियां की वक्त वेणुवों की छाया में रहा करती वाँ। पृथ्विष्ठर के राजवृत्य यह में ये जातियां नितन वस्तुवों की मेंट लाई पी—वीटियों डारा निकाला जाने वाला पिपीलक सोना, खेत और काले रंग के चंबर, उत्तर कुढ़ देश की बहुनूय मणियों की मालाएं तथा केलाय पवेत के उत्तरी प्रदेश की जड़ी वृद्धियां और ओधींचयां। इस शैलोदा नदी का वर्णन वालुदेन-दिष्यों तथा जड़ी वृद्धियां और लोधींचयां। इस शैलोदा नदी का वर्णन वालुदेन-दिष्यों तथा जहां वृद्धियां और केला से प्रति का वर्णन वालुदेन-दिष्यों तथा वृद्धियां और केला से प्रति होती की स्वात नदी के कि एंड समा कि स्वात का स्वात केला में व्यति केला से प्रति केला मिला सा प्रति केला से प्रति केला से प्रति केला से स्वात केला से स्वति केला से स्वत केला से स्वति केला से स्वत केला से स्वत केला से स्वति की का लोधों के लिथ प्रति व करवा है। इस प्रदेश की पहिचान प्राचीन काल में चौदी की कानों के लिथ प्रतिव जनवार व के प्रति से से जाती है।

रामायण के समय तक मारतीय लोग उत्तरी महासागर ( North Sea. ) के निकटवर्ती पर्वतो तक पहेँच गये थे। इस सम्बन्ध में किष्किन्छा काण्ड में यह वर्णन है कि इस प्रदेश में सूर्य नहीं चमकता था, किन्तु सोमगिरि नामक एक पर्वत से श्रितिज को आलोकित करने वाला एक प्रकाश निकलता था। महामारत (६।८। १०-११) में इस प्रदेश की ऐरावतवर्ष बताते हुये यह कहा गया है कि यहाँ सुयं का प्रकाश नहीं होता था और यह स्वयप्रभा देवी का निवास-स्थान था। यह समवतः उत्तरी धव के उन प्रदेशों का वर्णन है जहाँ महीनों तक अंबेरा रहता है, सूर्य नही दिखाई देता है और एक विशेष प्रकार का प्रकाश-उत्तर-ध्रवीय ज्योति (Aurora Borealis) इस प्रदेश को आलोकित करती है। रामायण के स्वर्णमय सोमगिरि पर्वत का प्रकाश यही आलोक प्रतीत होता . है। रामायण में सुग्रीव ने वानरो को इस बियाबान और उजाड़ प्रदेश से जल्दी वापिस औटने को कहा है, क्योंकि अत्यन्त शीतल होने के कारण ये प्रदेश निवास योग्य नहीं समझे जाते थे। उन दिनो ईसा की आरमिक शतियों में मारतीय लोग व्यापार के लिये दर-दर विदेशों में जाने लगे ये और रामायण क किष्कित्वा काण्ड में हमें इन प्रदेशों का उपर्यक्त वर्णन इसी समय जोड़ा गया प्रतीत होता है। साइबेरिया का प्रदेश प्राचीन काल में अपने स्वर्णवैभव के लिये प्रसिद्ध था, समवतः भारतीय ब्यापारी सोने की खोज में इस प्रदेश में गये और उन्हें उपर्युक्त प्रकाश दिखाई विया। इनके बणंग के आधार पर ही रामा-यण में इसका स्वयंप्रमा देवी के रूप में उल्लेख हुआ है।

(क) महाभारत—इसमे भी रामायण की माति इस युग के देशों और जातियो का वर्णन करने वाले कुछ अश जोड़े गये। इसमे समापर्व के अन्तर्गत दिग्विजय-पर्व उल्लेखनीय है। इसमें पाण्डवो द्वारा चारो दिशाओं के सब देशों और जातियों को जीतने का वर्णन है। प्राचीन मृगोल की दृष्टि से इसका सबसे महत्वपूर्ण अशाबह है जिसमें अर्जुन के उत्तर दिग्विजय में काम्बोजो अर्थात् पामीर के पूर्व में ऋषिको अथवा यहिंच जाति का उल्लेख है। समवतः महामारत का सबसे अधिक महत्वपूर्णअंश शांतिपर्वका राजधर्मपर्वहै। अर्थशास्त्रऔर मनुस्मृति के बाद प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं के बारे में सब से अधिक जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसमें यद्ध में योद्धाओं के शस्त्रास्त्र और रणसामग्री पर प्रकाश डालते हुए भीष्म ने विभिन्न जनपदों की चाल-ढाल बताते हुये कहा है कि मथुरा ् (मबुरा)के चारो तरफ जो यवन, काम्बोज रहते है, वे अश्वयुद्ध में कुशल होते है।" इस प्रकार यह इलोक उस समय लिखा गया प्रतीत होता है कि जिस समय कास्बोज अर्थात शक या तुलार लोग मथरा प्रदेश को जीत कर उसमें बस चकेथे। यह स्थिति पहली शताब्दी ई० प० से दूसरी शताब्दी ई० प० के मध्य तक थी। अतः महा-भारत का यह प्रकरण इस समय लिखा गया होगा। इस सदर्भ की यह भी विशे-षता है कि इसमें शकों को अरवयद में कुशल माना गया है। जिस प्रकार चीन और रोम ने इस यद्भकला में शकों से बहुत सी बातें सीखी थी. उसी प्रकार सभवत. भारतीयो ने भी मध्य एशिया की इन अर्द्धसभ्य जातियों में इस यद्धकला की कुछ बातें ग्रहण की थी। यवनो और शको के आक्रमणो से प्राचीन मारनीय समाज मे जो उथल-पूथल हुई ,उसका स्पष्ट प्रतिविम्ब महामारत के शातिपर्व (७८ ।१२-१८,३६,३८ व ३९) में दिखाई देता है। इसमें मीष्म ने कहा है कि जब मर्यादा टट जाय. शत्रओं के आक्रमण हों, तो न केवल क्षत्रियों को अपित सभी वर्णों को ... शस्त्र उठाने चाहिए । दस्यओं से परिपीडित अनाथ और सनाए लोग जिसका आश्रय लेकर सुख से रहें, वह शृद्ध हो या कोई और, मान पाने का अधिकारी है।

महाभारत शांतिपर्व १०११४, तथा ववनकाम्बोजा समुरामभितदस्य ये। युतेञ्चन्युङ्करालाः।

इस प्रकार शांति पर्व का अधिकांश माग, विशेषकर राजधर्म पर्व पहली दूसरी शताब्दी ई० की रचना माना जाता है।

### काव्य भीर नाटक

पतंजिल के महाभाष्य (४।२।६०.४।३।८७-८८) से यह प्रतीत होता है कि दूसरी शताब्दी ई० प० के मध्य में कई प्रकार के काव्य ग्रन्थों का प्रचलन था। इसमें ययाति, यवकीत, प्रियम, समनोत्तर के आख्यानो का तथा उद-यन की रानी वासवदत्ता की लोकप्रिय कथा का और देवासर संग्रामो का निर्देश किया गया है। किन्तु ये सब काव्य हमें इस समय उपलब्ध नही होते है। इस यग के उपलब्ध काव्यों में सर्वोत्तम रचनाये अश्वधोप की सप्रसिद्ध कृतियाँ सीन्दर-नंद और बुद्धवरित है। पहले काव्य की पूष्पिका में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह सवर्णाक्षी के पत्र साकेत निवासी महाकवि और बडे तार्किक विद्वान अरवघोष की रचना है। इनके काव्यों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि ये ब्राह्मण कुछ में उत्पन्न हये थे, वैदिक साहित्य के प्रकाड पंडित तथा वाल्मीकि रामायण और महामारत के मर्मज थे। पहले यह बताया जा चका है कि चीनी परपरा के अन-सार ये कथाणवंशी राजा कनिष्क के साथ सम्बद्ध थे। कनिष्क ने पाटलिएक पर आक्रमण करके सगध-नरेश को हराया तथा उसकी मन्ति दो शर्तों पर की थी। पहली शर्तभगवान तथागत के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले भिक्षापात्र को लेना था और दसरी राजकवि अञ्बद्योप को अपने दरबार के लिये प्राप्त करना था। अञ्ब घोष ने कनिष्क द्वारा बलाई गई चौथी बौद्ध महासमा में भी प्रमुख माग लिया। उसके काव्यों में सबसे पहली कृति सौन्दरनद है। इसे बनाने का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करनाथा। इसके अन्त (१८।६३) में उसने यह लिखा है कि जिस प्रकार कड़बी दबाई को श्विकर बनाने के लिये उसमें शहद मिलाया जाता हैताकि इस दवाको लोग आसानी से पी सके, इसी प्रकार मोक्ष एव घार्मिक विषयों जैसी सम्बी बातों को रोचक और हृदयंगम बनाने के लिये मैंने इस काव्य का निर्माण किया है । सौन्दरनंद १८ सर्गों का एक महाकाव्य है। इसमें बद्ध के

प्रार्थसुवर्णाश्रीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यभवन्तात्र्वयोवस्य महाकवे महावादिनः क्रतिरियमः।

सौन्दरनन्द १८।६३—हत्येषा व्यवसान्तये न रतये मोलार्थगर्भा कृतिः श्रोतृषां प्रहुतार्थमस्यमत्तां काव्योपचारात् कृता । यम्मोक्षात् कृतमस्यत्र हि स्या तत् काव्यचर्मात् कृते पात् तिक्तियांच्यं मृष्युमतं हुखं कथं स्यादिति ।।

सीतेले आई नन्द और उसकी पत्नी सुन्दरी के तथागत का अनुवायी बनने का बड़ा हृदयबाढ़ी वर्णन है। भोग विलास में आकंटमल नन्द जीवन के मुखों को विल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, किन्तु उसे बड़े कीशल के प्रवच्या केल छियं वादित किया नाता है। इससे मीमवादता और वैराग्य प्रयाल जीवन के संबर्ध का, नन्द तथा सुन्दर की मुक बेदना का और इनकी कोमल मावनाओं का बड़ा सुन्दर विजय हुआ है।

अध्वघोष का दूसरा काव्य बद्धचरित तथागत की जीवनकया का वर्णन करता है। दर्भाग्यवश यह संस्कृत में पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। चीनी तथा तिब्बती अनुवाद में इस महाकाव्य के पूरे २८ सर्ग मिलते हैं। किन्तु सस्कृत में यह १३वें सर्ग तक ही उपलब्ध होता है। इस काव्य का आरम्भ महात्मा बुद्ध के जन्म से होता है और बुद्धत्वप्राप्ति के साथ इसकी समाप्ति होती है। इसमें अश्वयोष ने मग-वान बद्ध के संघर्षमय जीवन की नाना घटनाओं का बडा सजीव काव्यमय चित्रण किया है। इन दो काज्यों के अतिरिक्त अव्वघोष की चीनी माषा में अनुदित कई अन्य रचनायों भी मिलती हैं। इनमें बज्रसची, सवालंकार, गण्डीस्तीय, महायान-श्रद्धोत्पाद और एक नाटक शारिपुत्रप्रकरण है। वज्रासची मे वर्णध्यवस्था का तीव खंडन है। कुछ विद्वानों ने अध्वयोध के बाह्मण होने के कारण वर्णव्यवस्था पर कुठाराधात करने वाली इस रचना को अश्वधीय की कृति मानना स्वीकार नही किया। फिर भी अधिकाश विद्वान इसे अश्वघोष की रचना मानते हैं। किन्त सन्ना-संकार के सम्बन्ध में यह स्थिति नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों को सग-मता से हृदयंगम कराने वाली अनेक प्राचीन आख्यायिकाओ का संग्रह है। ४०५ ई० में इसका चीनी अनुवाद करने वाले कुमारखीव ने इसे अश्वयोध की रचना बताया था, किन्तु मध्य एशिया से उपलब्ध इस ग्रन्थ के मूल सस्कृत के कुछ अंशो से यह सचित होता है कि इसका प्रणेता कुमारलात था और इस ग्रन्थ का वास्तविक नाम कल्पनामंडितिका या कल्पनालंकृतिका है। युआन ज्वाग के कथनानसार कुमार-लात सीकान्तिक सम्प्रदाय का प्रवर्तक और तक्षशिला का निवासी था। इसका समय दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है। महायानश्रद्धोत्पाद शास्त्र चीनी अनवाद के रूप में पहले अश्वघोष द्वारा रचित सर्वमान्य दार्शनिक ग्रन्थ स्वीकार किया जाता था. किन्तु इसमें महायान के सुविकसित शून्यवाद का प्रतिपादन होने से आधिनिक विद्वान इसे सर्वास्तिवादी अध्वयोष की रचना नहीं मानते हैं। चीनी माषा में अन-दित गण्डीस्तोत्र नामक गीतिकाव्य भी इसी महाकवि की कृति माना जाता है।

अक्ष्वघोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये न केवल काव्यों की रचना की,

अधितु ताटक भी लिखे । मध्य एशिया के तुरफान नामक स्थान में इनके एक नाटक सारिषुत्र अवया सार्यालेड्रियकारण के कुछ पुष्ट मिले हैं। , दनका संपादन जर्मन विद्यात लुक्स में लिया है। तो अंकों के सारिषुत्र अकरण में बृढ द्वारा अपने प्रधान शिक्षों शारिषुत्र और भौद्करणायन को अपने प्रभं का अनुवायों दानाने का वर्णन है। इस सम्मन्य में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मरन के नाट्यशास्त्र में वर्णित प्रकरण नामक नाटक के प्रकार की सब विशेषतायं उससे पाई जानी है, इसके अतिरस्त एक अन्य संवित्त नाटक के कुछ पने शारिषुत्र प्रकरण के साथ मिले हैं। इन पर यदिष प्रकल्पान नाम नहीं है, किर भी एक ही हस्तलेख में उल्लेख होने के कारण इन्हें अदबचोष की रचना माना जाता है । इसमें शान्तरस प्रधान है । इसके कुछ पात्र अपने के लोग के स्वता का बुद और उनके ऐतिहासिक शिक्य है। किन्तु कुछ पात्र अमृत तस्त्रों में स्वता का है अदि परिता मित्र आदि । इस प्रकार अवयोग सम्हत साहित्य में प्रनीक नाटकों की परपारा आरम्भ करने वाले प्रतीत होने है। मध्य युग में प्रस्रोध क्यान्य माना का स्वान तम्म पर की परपारा पार्ट जाति है। एक चीनी अनुवाद में और धर्मकीत तथा जयत मट्ट के प्रचाने में कियों गये वर्णन के अनुसार अवयोग को इस वात का अपे विदया जनाह है कि उससे चुछ डाग राष्ट्रपार की वरमा अन्य अपना अनुवासी बनाने के विषय को लेकर एक सगीतप्रधान नाटक की रचना की थी।

इस युग का एक अन्य बौढ कि मानुचेट है। इसका ८५ पद्यो का एक उपुकान्य सहरराज्ञक्षिक के नाम में तिब्बती माथा में अनुदित होकर पुरिवित है। यह कहा जाता है कि किनिक नीड घमें के उपदेशों को मुनने के लिये मानुचेट को अपने दरवार में बुलाया, किन्तु अल्यत बुढ़ होने के कारण किन दे रर-बार में आने में असमर्थता प्रकट की और बौढ़ घमें के प्रमुख सिद्धानों का मनो-रम विवरण एक भद्यारम्क पत्र में लिलकर किनक को मेजा, इन पद्यों के अन्त में किन ने राजा की यह उपदेश दिया है कि तुम बन्य पत्रुओं को अन्यवान दें। अरि सिकार करना छोड़ दो। मानुचेट का एक हुसरा प्रन्य अर्थाक्ष्यस्तोन मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इनमें बाह्य परिच्छेद है। इनमें बुढ़ की बही मध्य एव अति मुन्दर स्तृति की गई है। तीसरा प्रन्य १५० अनुष्टुप् स्लोकों का अध्ययंक्षतक समवतः मानुचेट हारा बुढ़ की स्तृति में लिखी गई सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसकी लोकप्रियता का परिचय हमें इसके अनुवादों से मिकता है। तिब्बती और सीची भाषा में अनुदित होने के अतिस्ति सम्य एशिया की तीकारी भाषा में इसके अनुवाद के कुछ अंग्र पाये गये हैं। १३ विमाणों में विसकत १५३ । स्लोको बार्ल इस स्तुतिपरक काव्या ने अनेक परवर्ती किवयों को प्रेरणा दी। आचार्य विक्रमान ने इसके प्रत्येक पत्र के साथ अपने पत्रों को लोककर तीन सी स्लोको का मिश्रस्तीत्र नामक एक काव्या बनाया, जिसका जनवाद तिक्वती साथा में अब तक मिलता है। जैन आचार्य विद्वतेन समतन्त्रक और हेमचन्द्र ने अपने स्तीत्रों की की रचना मातृबंट के आदर्श पर की। यह काव्या बौद्ध जनत में अपनी सरण, आव-बच्छीन, प्रमावोत्पादन, हदक्याही श्रीतों के लिखे इनना प्रसिद्ध या कि सातवी वालावी में बातुबंद को इस साहित्य का मात्र कर उत्तका अनुकरण करते है। बौद्ध आचार्यों और जैन सूरियों को स्तीत्र जिल्लान की प्रराण देने के नारण हम मानृबंद को सल्हत में स्तुति वाज्य का जनक मान सकते है। इनके पत्रों में हरव को स्पर्ध को सल्हत में स्तुति वाज्य का जनक मान सकते है। इनके पत्रों में हरव को स्पर्ध की सल्हत में स्तुति वाज्य का जनक मान सकते है। उनके पत्रों में हरव को स्पर्ध की सल्हत में स्तुति वाज्य का जनक मान सकते है। इनके पत्रों में हरव को स्पर्ध

स्तोत्रों के अतिरिक्त इस समय बौद्धों ने अवदान साहित्य का भी उल्लेख-नीय विकास किया । ग्रवहान का शब्दार्थ उदान अथवा महान कार्यो का वर्णन करने बाली कथा है। इसमें प्राय बद्ध के जीवन से सम्बद्ध अथवा बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने वाली हृदयस्पर्शी मार्मिक क्याओ का वर्णन होता है। ये पौराणिक कथाओ तथा आल्यानों की भाति गडी प्रभावोत्पादक एव चमत्कारपुणं होती है। उपलब्ध अवदान ग्रन्थों में ग्रवदानशतक मार्स प्राचीन प्रतीत होता है। तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वाई में चीनी मापा में टमवा अनवाद हुआ था। इसमे दीनार शब्द का प्रयोग है अन कीथ के मनानमार इसका समय १०० ई० से पूर्ववानहीं हो सकता है। इसकी सब कथाए एक निश्चिन इस से प्रारम्म होती है। वर्णन की भी एक निश्चित होंगी है। अनिशयक्तिन और अना-वश्यक विस्तार इस ग्रन्थ की बडी विशेषताए है। उपदेश देने नी भावना इसमें इतनी प्रवल है कि इसमे इसका साहित्यिक सौदय विल्कल दव गया है। साहित्य की दृष्टि से **दिल्याबदान** तही अधिक रोजव है। इसका समय दूसरी शताब्दी ई० . समझा जाता है। यह भी बौद्ध घर्म विषयक क्याओं का स्प्रह है इसकी बहुत सी सामग्री बौडो के सर्वास्तिवाद सप्रदाय के पिटक से ली गई है। इसके कुछ माग निश्चित रूप से महायान सम्प्रदाय से सम्बद्ध है यद्यपि कुछ अशो में इसमें पुराने हीनधानी विचार पाये जाते है। इसका एक अत्यन्त कारुणिक आख्यान कणाल की कथा है। इसमें अशोक का पुत्र कृणाल अपनी आखे निकलवाने वाली विमाता तिच्य- रिलंता के प्रति और अपने पिता के प्रति अपने मन में घृणा और घिक्कार के माव नहीं लाता। इसके सार्यून कस्पांवदान में यह बताया गया है कि अपने उपदेश के कीशल से बुद्ध ने किस प्रकार कुमारी प्रकृति को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। पूर्णावदान और कोटिकणें की कथाए उस समय विदेशों के साथ व्यापार के विषय पर मुक्तर प्रकाश डालनी है। इनमें समुदी तुष्कान (कालिकाशत) के महान सकट में कसे हुए याविकां का तमी उदार होता है, जब वे नमो बुद्धाय कहकर बुद्ध का स्मरण करते है और उसकी दारण में जाते हैं।

जबरान साहित्य की सर्वोत्तम कृति समवत. आयंश्र की कालकमाला-है। इसमें पालि जातको की माति बुढ़ के पूर्व जन्मों में किये गये कार्यों की उप देशपूर्ण लक्ष्करवाओं का सुन्दर और रोचक संग्रह है। इसकी सारी कर्माय पारित साहित्य में मिलती है। आयंश्र्र ने इन्हीं क्याओं को काल्यलेली की संस्कृत से बड़ी सुन्दर, आकर्षक और प्रमाशोत्पादक शैली में लिला है। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय संस्कृत का प्रयोग बौड़ विद्वान माहित्य-मृजन एवं धर्मप्रचार के लिखे आवदयक समझने लगे थे। आयंश्र्र की जातक माला का चीनी अनुवाद १३४ ई० में किया गया था, अतः इसका समय तीमरी शतास्त्री ई० समझा जाता है।

#### नाटक

यह यूग सम्झल नाटको के विकास की दृष्टि में भी उल्लेखनीय हैं। इस नाटको के मेरिक सिद्धालों का प्रतिपादन हुने भरत के नाट्यकाशक में मिक्ता है। इसे वर्तमान रूप दूसरी या तीसरी शताब्दी हैं० में प्राप्त हुआ है। इसमें पायी जाने वाली प्राकृतों के तथा यवनो, शको एव पहन्त्रों को उल्लेख के आधार पर इसका रवना-काल २०० ई० से यूवं में २०० ई० के बीच में माना जाता है। कालिटास और अदबर्षाय को मरत के नाट्यशास्त्र का ज्ञान था। हाल किंव की सावा सप्ताती में भी इसमें वर्षित रंगमंच का, अभिनेत्री द्वारा अपने मूल पर हरि-ताल का रग क्याने का, नाटक के नीदी और पूर्व रग आदि का उल्लेख मिलता है। यह नाट्यशास्त्र के गाया सप्तश्तों से पहले निमंत होने की ओर सकत करता है। अमरावती की मृतियों में कुछ नर्तकों की मृदाये नाट्यशास्त्र की मुदाशों से मिलती हैं। १९१३ ई० में सर जान मार्बंच को तक्षित्रला की खुडाई में प्राग्नीर्थ युग (५वी बताब्दी ई० पूर्व) की एक मृत्युति नाट्यशास्त्र में वर्षित लाटारितक के

नासक मुझा में प्राप्त हुई थी। इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि मरत के नाट्यणास्त्र की परंपरा बहुत प्राचीन थी। इसमें स्वयंत्रेव यह कहा गया है कि ब्रह्मा और सदा-शिव ने इस विषय पर पहले ग्रन्थ लिखे थे। इस प्रकार नाट्यशास्त्र का विकास बहुत प्राचीन काल से हो रहा था, किन्तु मरत नाट्यशास्त्र को वर्तमान रूप दूसरी तीसरी शताब्दी ई० में ही मिला है।

युनानी प्रभाव की समीक्षा--संस्कृत नाटको का आरंभिक रूप पर्याप्त विवादास्पद है। कछ पश्चिमी विदानों ने गांघार कला में बद्ध-मति के आविर्माव पर जिस प्रकार यनानी प्रभाव भाना है, उसी प्रकार नाटको के विकास को भी यनानी प्रभाव का परिणाम समझा है। जर्मन विद्वान डा० वेबर और विडिश इस मत के प्रवल पोषक है। उनका कहना है कि प्राचीन सस्कृत साहित्य में नाटक की रचनाये इतनी कम है कि इनके आधार पर नाटक जैसी कमनीय कला का भारत में स्वयमेव अम्य-त्यान नहीं हो सकताया। सिकन्दर नाटको का बड़ा प्रेमी था। वैक्टिया तथा पंजाब के यमानी राजाओं के दरबार में नाटकों का खब प्रचार था। इन यनानी नाटकों के अभिनय को देखकर ही मारतीयों को इस दिशा में प्रेरणा और स्फॉर्ति मिली। इस यनानी प्रमाव को सिद्ध करने के लिये कई प्रमाण दिये जाने है। पहला प्रमाण सस्कत नाटकों में यवनियो (यनानी स्त्रियो) का उल्लेख है। अभिज्ञान जाकन्तल के दूसरे अंक में बनपूष्पों की माला धारण करने वाली धनर्धारिणी स्विनिका दृष्यन्त की परिचारिका के रूप में चित्रित की गई है। किन्तु इस युक्ति का महत्व इस-लिये नहीं है कि उन दिनों मारत का विदेशों से व्यापार होता था। उस में पेरि-प्लस के मतानुसार दूसरे देशों से भारत आने वाली वस्तुओं में शराब, गाने बाले लड़के और सुन्दर दासियाँ सम्मिलित होती थी। भारतीय राजा यवन ललनाओं को दासी बनाकर अपने महलों में रखते थे। इस प्रधा के आधार पर ही सस्क्रत नाटको मे यवनियों का वर्णन है। उनका नाटको के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा प्रतीत होता है। इसरा प्रमाण संस्कृत नाटको में परदे के लिये यवनिका शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ यूनान से सम्बद्ध परदा किया जाना है और यह कहा जाता है कि इसका प्रयोग भारतीयों ने यूनानियों में सीखा। किन्तु इस प्रसग में यह बात उल्लेखनीय है कि यूनानी नाटको में यवनिका या परदे का मर्बथा अमाव था। वहाँ दर्शको की सम्या इतनी अधिक होती थी कि उनकी सुविधा के लिये नाटक का अभिनय खुले मैदान में ऊँचे रंगमच परिकया जाता था। इसमें किसी प्रकार का कोई पर्दानहीं होताथा। जब यूनानी नाटको में पर्दाही नहीं था तब भारत-

वासियों द्वारा इस विषय में उनकी नकल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सस्कृत नाटक यनानी नाटकों से इतने अधिक मौलिक मेद रखते हैं कि संस्कृत नाटकों का मल स्रोत यनान के नाटको को नहीं माना जा सकता है। पहला मेद यह है कि यनानी नाटकों के दो प्रकार-सखान्त ( Comedy ) और दूखान्त ( Tragedy ) है, जबकि मारतीय नाटकों में इस प्रकार के वर्गीकरण का नितांत अभाव है। संस्कृत साहित्य के सभी नाटक सुखान्त होते हैं। दुखान्त नाटको का भारत मे कोई उदाहरण नही मिलता। दूसरा भेद विदयक की निराली कल्पना है। इस प्रकार का कोई मी पात्र यनानी नाटकों में नहीं है। तीसरा मेद भारतीय नाटको में युनानी नाटकों के एक प्रधान तत्व-कौरस ( Chorus )या बन्दगान का अभाव है। बौधा भेद यह है कि यनानी नाटकों के . लिये तीन प्रकार की अन्वितियो (unities ) का होना आवश्यक था। ये स्थान. काल और कार्य की अन्वितियाँ होती है, किन्तु भारत में इनका पालन करना आवश्यक नहीं समझा जाता। अत यनान को भारतीय नाटको का मल स्रोत मानने का सिद्धान्त सर्वथा निराधार, अयुक्तियुक्त और अमान्य प्रतीत होता है। लेबी ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि संस्कृत नाटको का आरंभिक विकास उज्जयिनी के विदेशी शक शासको की छत्रछाया में हुआ, किल्ल यह कल्पना भी प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती है।

महामाध्य से यह प्रतीत होता है कि उम समय नाटक जनता में बढ़े लोकप्रिय थे। इस विषय में पत्रजिल ने कंसक्ब और बिलवा नामक नाटको की बच्ची नी है (३।११)। वर्तमान काल के प्रयोग का विवेचन करते हुए उसने लिखा है कि नट लोग प्रत्यक्ष में ही कंम को मरवाते है। जब विनों पात्रानुकुल वेद्यमुखा घारण करने वाले और उपप्रकृत मुखानुलेग करने वाले नट को सोमिलिक कहते थे। पात्र रावण या कस का अमिनय करते हुए सुख पर एक प्रकार का अनुलेग लगाते थे। जिन श्रीताओं या दर्शकों के रंगमंच पर पहुंचने पर प्रवचन का अनित्य प्राप्त थे और राम आदि के पत्र का अमिनय प्रत्यक्ष पर प्रवचन का अमिनय प्रारम्भ किया जाता या उन्हें आरमक कहा जाता था। नाटकों में जहां क्यायस्तु सवादे हारा मलीमाति सुसंबद नहीं हो पाती थी, वहाँ एक व्यक्ति वाचक के रूप में पुरुक्त से आवश्यक अद्या यह लेता था, इसे प्रियक कहा जाता था। (१४)। २९)। नाटकों के श्रीताओं और दर्शकों का वर्णन करते हुए सहामाध्यक्ता (१४)। २९)। नाटकों के श्रीताओं और दर्शकों का वर्णन करते हुए सहामाध्यक्तार ने लिखा है कि कोई कंद के पत्र का होता है और कोई हुण्य का मकता होता है।

वे अपने प्रिय पात्र की विजय देसकर प्रसन्न होते है और पराजय देसकर दुःखी होते हैं। पतंजिल ने जपने ग्रन्य में नाटकों की जिस परंपरा का निर्देश किया है, उस प्रकार के नाटक हमें इस समय उपलब्ध नहीं होते हैं।

इस समय उपलब्ध होने वाले संस्कृत नाटकों का तिथिकम अत्यन्त विवाद-सत्त है। कुछ विदान महाकवि कालिदास को मालविकानितानित नाटक के आधार एर अस्मिनित्रा का समकालीन अर्थात् दूसरी इताव्दी है० पू० में होने वाला समझते है। अस्य विदानों के मतानुसार कालिदास ५७ ई० पू० में उन्जियिनी में शासन करने वाले शाकारि नृथित विक्रमादित्य के समकालीन थे। यदि इस तिथिकम को माना जाय तो कालिदास को पहला संस्कृत नाटककार मानना पडेगा, किन्तु अधिकांश विदान इसे प्लवंशी सम्राट कन्द्रमूल वित्रीय का मानना होने से पांचर्यों स्वादानी ई० का मानते हैं। यदि इस पत्र को माना लिया जाय तो कोनित्रक के समस्य पहली शताब्दी ई० में होने वाले अद्यक्षित को पहला नाटककार मानना पडेगा। उन्होंने कार्यों की मांति नाटकों का निर्माण भी धरंपवार के उद्देग्य से किया। दुर्मीस्पक्श उनका कोई मी नाटक इस समय पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं होता। पहलें (२ १११) यह तताया जा बृक्ता है कि मध्य एशिया में उनके शारिपुत्र अदरण-नामक नाटक के कुछ पन्ने मिल हैं और एक अन्य प्रतीक नाटक मो उनकी इति कहा आता है।

संभवतः साथ इसी युग का नाटककार है। कालिदास ने मालविकाानिमित्र के आरम्भ में सूत्रभार के मूह सेयह कहलाया है कि सुप्रसिद्ध कीनि वाले भास, सौमिल्ल और किषयुत्र आर्थि कवियो के होते हुए कालिदास की कृति का कौन आदर करेगा ? इससे यह प्रतीत है कि कालिदास से पहले माम के नाटक अल्ला लोकिष्ठिय थे। १९९२ से पहले मास का कोई भी नाटक उजल्ब नहीं था। इस वर्ष महामहोपायाय गण्य-पतिसाली ने माम के १३ नाटकों का एक मयह प्रकाशित किया। इनमें से प्रति-कालीपंदरायण और स्वप्नवासवदत्ता उदयन की कथा पर आजित है। प्रतिमा और अभिषेक नाटकों का कथानक रामायण पर तदा पंचाल, मध्यस्थायोग, हुतवादेखका, क्यांभार, बुतवाष्य और उक्सेण की कथा महाभारत पर आजित है। बालवारित का आयार माणवत पुराण और दिश्व बांदिब वादिवा ता अविमास्क का आधार नत्काळीन लोककथाए हैं। सास के इन नाटकों के कत्रंत और काल के संबंध में विद्वानों में

प. महाभाष्य पा४।२६, २।१।६६, २।३।६७, २।४।७७, ४।१।१प४, ६।वा२।

तोत्र सतमेद है। 'कुछ विद्वान् इन नाटको को मास की रचना ही नहीं मानते है। इनका यह कहना हैं कि ये किसी परवर्ती केरल कवि की कृतियाँ हैं। किन्तु अधिकोश विद्वान् इन नाटकों की नास की रचना मानते हैऔर कीच के नतानुसार मास का समय तीन सी ई॰ हैं", यथिप गणपित शास्त्री इसका समय तीसरी शतास्त्री ई० पू० सानना चाहते हैं।

इसी प्रकार इस युग का एक अन्य विवादास्पद नाटक शूदक का मुच्छकटिक है। इसका समय अधिकाश विद्वार पहुँछी अताब्दी ईस्वी मानते हैं। इस अक्षें का यह नाटक वस्तुत. संस्कृत नाटको में एक शिवार त्यार रखता है। इसमें वाहत्त तथा उक्कियिनी की वेश्या वसंतिचेता की प्रणय कथा का बड़ा रोचक वित्रण है। शूदक ने संभवत. संस्कृत साहित्य में पहुँछी बार इसमें राजा रानी की नाटक का नायक-नायिका बनाने की परम्परा का परित्याग किया है। इसमें मध्यम श्रेणी के छोगों का, प्रतिदित सङ्कों तथा पिछां में भूमने फिरने वाले सामान्य व्यक्तियों का यवार्यवादी दृष्टिकोण से बड़ा सुन्दर वित्रण किया गया है। यह अपनी स्वामाविकता और यवार्षवादी दृष्टिकोण के कारण परिचमो जनत् में बड़ा छोकप्रिय हुआ है और विपुल प्रशास का पात्र बना है।

### दर्शन

इस समय छः अस्तिक दर्शनों का तथा नास्तिक माने वाने वाले जैन व बौढ दर्शनों ना भी विकास हुआ। सुकर्शलों में लिखे गए दर्शनों, न्यार, वैशेषिक, नास्त्र, संगंत, पूर्वमीमासा और उत्तर मीमासा (क्यान्त) के मीतिक विवाद अव्यन्त प्राचीन है। किन्तु इनका सुक रूप में आबढ़ होने का समय जैकांबी २००-५०० ई० सम-सते हैं। वस्तुतः करिल, कणाद और गौतन को मान्य, वैशेषिक तथा न्यायदर्शन का रचिता समझार फिल नहीं है। उन्होंने पहले से चले आने वाले विवादों की मूमबढ़ विद्या है। छटी शताब्दी हैं। मात्त में एक अवल चासिक और बौढ़िक क्षानित हुई। बौढ़, जैन और वार्योक विचारकों ने जब प्राचीन विचारों तथा रुढियों पर सरी-सरी और सीपी चोटे की, तब श्रु सलाबढ़ दार्शीन विचारों की आवद्यकता अनुमब हुई और छ. दर्शनों ने जन्म लिया। कीटिटय चीणी सताब्दी <sup>६</sup>० पूर्व के अतिस्य माय में सास्त्र, योग और वार्योक नामक दर्शनों का ही उल्लेख करता है। अतः पिछले मौर्य

१--देखिये, पुसलकर-भास

२--कीथ - संस्कृत ब्रामा, पृष्ठ ६४-६५

युग तथा आरम्भिक सातवाहन युग में वर्तमान रूप में मिलने वाले वैशेषिक, न्याय, सांस्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा (वेदान्त) के दर्शन सुनवढ हुए।

सास्य का मुख्य सिद्धान्त परिणामवाद है, जो सम्पूर्ण प्रीतिक सृष्टि को सरव, दलस् और तमस् नामकतीन मूल तब्बो की परिणति अर्थात् विकास में पैदा होने बाला मानता है। इसके अतिरिक्त सांस्य के अन्य प्रधान सिद्धान्त ये है ——तीन प्रकार के आध्यारिमक, आधिमीतिक और आध्यरिक कुल तथा मुक्ति प्रप्त करने के लिखे वैदिक सक्तो की निर्पंकता एवं प्रकृति और पुरुष का इतवादी सिद्धान्त। सांस्य-सूत्रों के प्रणेता कर्षिण मृत्ति थे, किन्तु इस सम्प्रवाय का सबसे प्रसिद्ध सम्य इंतवर-कृष्ण की सास्यकारिका है। इसका समय पहली धताब्यी हैं है। यह प्रन्य उत्तरा प्रसिद्ध था कि परमार्थ ने छंडे। यहाव्यी ईंक प्रकृता निर्माय स्वात स्वत्या है किया है स्वत्य साम स्वत्य का स्वत्य सुव्यक्तित्व या। साव्य का बीद दर्जन पर बद्ध प्रमाय पद्म। तुल्ल की स्वत्य, त्री की साव्य द्वा ने स्वत्य त्या जगत् की परि-णामशीलका के सिद्धान्त ना बीदों ने साव्य दर्शन से सहण हिया था।

योग दर्शन के विचार बहुत प्राचीन है। मोहेंजोदड़ो की खुदाई मे योगासन

में बैठी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई है। इस दर्धन की समूची पद्धति सांख्य से मिलती है। उसकी बड़ी विशेषता केवल यही है कि वह परिणामवार को आस्तिक रूप दे देता है जिसा अपना पर और मन को संयम करने की विधियों पर विशेष वल देता है। देशवर की सत्ता पर कि पर में कि प्रो पर विशेष वल देता है। देशवर की सत्ता पद्ध करने के लिए योग दर्धन की सबसे बड़ी युक्ति यह है कि वो मुण अनेक सत्ताओं में कम या अधिक मात्राओं के आधिक तारतम्य में पाया जाता है, वह कहीं न कहीं निर्तिष्ठाय या पूर्ण रूप में मी होता है। जैसे परिमाण का मुण छोटी वड़ी न वहीं मात्रा में पाया जाता है, किन्तु आकास में यह दतनी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, किन्तु आकास में यह दतनी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, किन्तु आकास में यह दतनी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, किन्तु आकास में यह दतनी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, किन्तु आकास में यह ति में कहीं मात्रा में पाया जाता है। कि दर्धन की स्वा में मात्रा में पाया जाता है। कि दर्धन की स्वा में मात्रा मिलता है। स्वी की स्वा में मात्रा की स्वा में मात्रा की स्वा में मात्रा की स्व पाया की साम्य की स्व प्रा है। इनका साम्य हसरी धाताबी ई पुर है। इन सहा में प्र हमें पर स्वा के माण्य का समय विवादास्पद है।

सीमासा और वेदान्त दर्शनों के रविधता कमश जीमान और बादरावण है। इनने मीमासा अपैर वेदान्त दर्शनों के रविधता कमश जीमान और बादरावण है। इनने मीमासा अधिक प्राचीन है। इसका प्रधान उद्देश्य कर्मकाण्ड सम्बन्धी नावणों की समुचित व्याख्या करने के निवमों का प्रतिपानन करना था। मीमासा के विचार सहिताओं और बाहण क्यामों में पाये जाते हैं। इसकों शृव बलाबढ़ करने चारणीय रूप देने का श्रेय महिष जीमान को है। इस व्यंत पर उपवर्ष, मनदास और बदर स्वामी ने वृत्तियों और माध्य लिखे। शवर स्वामी ने वृत्तियों और माध्य लिखे। शवर स्वामी का समय २०० ई० माना जाता है। इसके माध्य की जुलना एवं जिल में हमणि का जाता है। इसके प्राचन मारतीय दर्शनों का मुकुटमणि कहा जाता है। इसके प्राचन महिष्य वाद-रायण के विषय में स्वर्णीय तेलग ने यह कल्याना बीधी कि कल्याच्यायी में जिन पारा-पार्य मिश्चुसूत्रों का उल्लेख हैं (४/३१/६०) वे बादरावण के बहुत्र ही है। अतः ये पोणित से प्राचीन है। बिन्तु कोटिल्य ने आत्वीविका में वेदान्त की गण्या नहीं की है। अतः कुछ विदान् वेदान्त दर्शन को पिछले भीये युग अथवा सातवाहन युग की कृति सातते हैं।

बौद्ध दर्शन भीर धार्मिक साहित्य

इस युग में बौद्ध दर्शन और धार्मिक वाइमय का मी विकास हुआ। ईसा की आरम्भिक शतियों में दो कारणों से संस्कृत में बौद्ध साहित्य के विकास को प्रीरसाहन मिला। पहले कारण महायान सम्प्रदाय का अम्युरय तथा दूनपर कारण अनेक प्रति-चित्र पौराणिक चर्मानुवासी ब्राह्मणों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अदल्योग और नागार्जुन हैं। बुद्ध में दुःस एव दुःस के कारणों की मीमांसार प्रस्तिक व्यान दिया था, आध्यारिक्क क्षीर दार्शिक समस्याओं की उपेका की थी। किन्तु बाद में उनके कनुयाथियों ने दार्शिक स्वत्याओं को वही सुक्ष्म मीमासा की। इस सम्यदों प्रमान दार्शिक सिद्धान्तों का जन्म हुआ। यहना सिद्धान्त संपातन्त वाद्या। इसका यह आध्य था कि आत्मा की कोई पृषक् सत्ता नहीं है, वह शारी-रिक और मानिक प्रवृत्तियों का समुल्य अववा सभातमा है। इसे बीदों को अना-स्वाद भी कहा जाता है। द्वसरा सिद्धान्त करिक्कवा व्यवन संसानवाद है। इसरा कि सा तार्थिय में है। सत्ता ताराय में है कि आत्मा और जगत् अनित्य है। सत्ता है। सत्ता ताराय में यह है कि आत्मा और जगत् अनित्य है। सत्ता होता है, सैपक की की परिवर्तित होने पर मो उसी तरह जान पढ़ती है, वैसे ही असम्मा अस्ति अस्त अभिक होने पर भी जवाह अस्ति क्षान्त और अस्त स्वार्थ अस्ति के कारण स्थानी प्रति होने हैं।

बौद दर्शन को चार संप्रदायों में बौटा जाता है—बंभाविक, सौनान्तिक, सौनाचार और साध्यिक्त । इनका प्रयान मतनेद सत्ता के सबय में है। बैमायिक संप्रदाय के अनुसार बाह्य जगन् एव मीतरी (मानस) जगन् सं संबय रखने वाके समीपदार्थ वास्त्विक सत्ता रखते हैं. इंबीलिए इसका नाम सर्वास्तिवाद मो है। क्षोत्रा-त्तिक बाह्य जगन् के पदार्थों को अनुमान द्वारा ही सत्य मानते है। यंगाचार सम्प्र-दाय विज्ञान अथवा चित्त को ही एकमात्र सत्य मानता है. इंबीलिण वह विज्ञानवादी मी कहलाता है। माध्यमिक के मत में जगन् के आतरिक एव बाह्य, समस्त पदार्थ शुन्य क्या है, अतः इसका दूसरा नाम मुख्यवाद मी है।

इस समय महायान सप्रदाय के धार्मिक साहित्य का विकास हुआ। इसमें बुंद्रस्यक्र करहणां वाले तो प्रत्य है। इसमें दो प्रत्य बुद्ध के जीवन का वर्णन करते वाले सहावस्तुं और सस्तित सिस्तर है। ये दोनों महायान के आविमांव से पहले के सम्य है। महावस्तुं महायाधिकों के लोकोत्तरावादी सप्रदाय की विनय का एक प्रत्य है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का स्त्राय को को साथ दिया हुआ है। इसमें उन दस अवस्थाओं का वर्णन है जिनमें बुद्ध की प्रांप्त के लिये एक बोधि- सत्व की गुजराना आवश्यक होना है। इसकी माया प्राष्ट्रतामिश्रत सस्त्रत है। इस स्वय में यह कहा जा सकता है कि इसके माया प्राष्ट्रतामिश्रत सस्त्रत है। इस स्वय में यह कहा जा सकता है कि इसके या और प्रय दोनों पाये जोते है। इसके है, वह स्वय जतना हो पुराना है। इसमें यब और प्रय दोनों पाये जोते है। इसके सम्य पहली स्व ई स्मान स्वार्त है। इसके सम्य पहली स्व ई स्व स्वार्त है। इसके स्व

सम्प्रदाय के अनुसार दुढ की जीवन-कथा का प्रतिपादन करता है। इसमें इस जीवनी को बौद्ध करी के महायानी सम्प्रदाय की दृष्टि से परिवर्तित कर दिया गया है, अतः यह पुस्तक चमरकारपूर्ण आक्चर्यजनक घटनाओं से मरी हुई है। इसमें ऐसी कथाएं मी सिम्मिलत हैं जिनके विषय में गृह कहा जाता है कि वे परिवर्गत तक फैट जुकी थी। जैसे जब बुढ छोट थिसु के रूप में मंदिर में गए तो वहाँ की सब देव-मृतियों जनका सम्मान करने के छिए नतमस्तक हो गई। सिशु बुढ ने अपने गृह को चीनी, हुणी आदि चौंसठ प्रकार की जिपयों की शिक्षा दी। श्रीओं और प्रतिपाद विषय के पृष्टि से यह प्रयाव बड़ी अध्यावस्थित रचना है। यह प्रयाव रूप से पायतम्ब सम्हत्त में लिखा हुण से मिलते हैं। इस ग्रन्थ में बुढ के प्रति सम्मान की मावना गंगारकला की उस नबीन क्रान्ति के अनुक्ष है जिनमें बुढ के प्रति सम्मान की मावना गंगारकला की उस नबीन क्रान्ति के अनुक्ष है जिनमें बुढ के प्रति सम्मान की मावना गंगारकला की उस नबीन क्रान्ति के अनुक्ष है जिनमें बुढ के प्रति सम्मान की मावना गंगारकला की उस नबीन क्रान्ति के अनुक्ष है जिनमें बुढ के प्रति सम्मान की मावना गंगारकला माव माव स्वर्ग स्वताब्दी है 6 समझा जाता है। नवी शताब्दी ई० में तिव्यती मावा में इसका अनुवाद कुआ इसी समय जावा में वोरोबुवर के मुप्तिख बौढ न्दूप के कलाकारों (८५०— ९०० ई०) ने इसकी कपालों को पत्यर की मृतियों में तराशा।

महायान सम्प्रदाय के दार्शनिक ग्रन्थों में सबसे पूराना समवतः अध्यसाह-स्त्रिकाप्रज्ञायारिमता था, इसमें शून्यता के स्वरूप पर विचार किया गया है। इसका चीनी में एक अनवाद १७९ ई० में हुआ था। अन्य ग्रन्थों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सदर्मपण्डरीक है। इसकी प्रत्येक पक्ति बद्ध के प्रति अगाव मक्ति से ओतप्रोत है। यह पौराणिक शैली में लिखा हुआ है। विटरनिटज के मतानसार इसकी रचना पहली शताब्दी ई० में हुई थी। एक अन्य ग्रन्थ लंकाबतारसञ्ज है। इसमें महात्मा बद्ध का वर्णन लका के राजा रावण को बौद्ध धर्म के सिद्धान्तो का उपदेश . देते हुए किया गया है। इसमें शुन्यवादी और विक्रानवादी सिद्धान्तो की काफी चर्चा है। इसके दो खण्डो पर आर्यदेव की टीकाओ का अनुवाद चीनी माषा में अब तक सूरक्षित है। अत. इसका मुल रूप दूसरी शताब्दी ई० पू० का समझा जाता है। सुबर्णप्रभास का पहली शताब्दी ई० मे तथा दशभमीश्वर (बद्धत्वप्राप्ति की दश दशाएं) का चीनी अनुवाद २९७ ई० में किया गया था। इसी सप्रदाय के एक अन्य ग्रन्थ अवलोक्तिकेवरग्राकरण्डव्युहका अनुवाद २७० ई०पू० में हुआ था। इस संप्रदाय के अन्य ग्रन्थों में सुलावतीस्पष्ट का नाम उल्लेखनीय है। इसमें अभि-तास के स्वर्गका अतीव आकर्षक वर्णन है। इसने विदेशों मे बौद्ध धर्म को बडा लोकप्रिय बनाया, चीन जापान में आज तक इसे बड़े चाव से पढ़ा जाता है। १८६

६० में इसका जीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। इस सप्रदाय के अन्य प्रय सम्बन्ध्यूह, तबमात्त्रसूचक, कष्ठम्बेलिका, तथा कात्रयव्यरियत्तं है। अतिनाम प्रन्य में वीधिकत्त के आदये और जूपता के सिद्धान्त का प्रतिपायन है। इसमें रसम्बूह नामक बन्य भी श्रीमितिक दा, इसका जीनी अनुवाद १७८-१८४ ई० में हुआ था।

कित्वक के समय में दो बड़े बीद दार्शीनक अदबयोध और बसुमित्र हुए। अदबयोध की सुप्रसिद्ध दार्शिनक रचना महायानश्रद्धोत्पाद अर्थात महायान धर्म के सिद्धान्तों में आस्या उत्पन्न करने वाला प्रत्य है। इसने तबता के विद्धान्त का प्रति-पादन किया गया है। बीद धर्म की युरानी विचारणारा प्रत्येक वस्तु को क्षणिक और भगुरमानती थी, इसने इन सब के मूल में एकअविनरचर सत्ता को माना। बहुमित्र ने कैनलक द्वारा बुलाई गई चीधी बीद्ध महासमा में प्रधान माग लिया था। इसने बीद्ध धर्म के १८ सप्रदायों का मी वर्णन किया है। तिक्वती भाषा में सस्कृत के एक उद्यानवर्ष का अनुवाद भिक्तता है। यह पालि के धम्मपद से मिलता जुलता है, इसके कुछ अंश मध्य एशिया से प्राप्त हुए है। तारानाथ के मतानुसार उदानवर्ग का लेखक धर्मनात भी किनिध्क के दरवार में था। यह वसुवनु का सम्बन्धी एवं संयुक्त अभिवर्षहरूसात का लेखक था।

बौद्ध दार्घनिको में समयत. सबसे अधिक प्रसिद्ध दूसरी शताब्दी ई० के नागार्जुन को मिली है। अदक्षोध की भावि यह भी पहले हिन्दू घमांनुयायी आहाण था। तिक्कती और चीनी विवरणों के अनुसार यह काची अथवा विदर्भ में उत्तरफ़ हुआया। इसका सम्बन्ध आध्र प्रदेश के गुट्ट जिले के श्रीपबंत और नागार्जुनीकोंडा नामक स्थानों से भी रहाथा। ये स्थान उस समय सातवाहत वश्च के अधिकार से बंध । प्रकृत के एक काच्य लीलावर्द के अनुसार यह एक सातवाहत राजा के दरबार में पिष्टुस और कुमारिक नामक कथियों के साथ रहा करता था। ये दोनों सातवाहत राजा हाल की राजसमा के किंव थे। तिब्बती साहित्य में नागार्जुन द्वारा अपने निम्न सातवाहत नरोक लील्ला हुआ एक पत्र सुहुत्सेक के नाम से मिलता है। नागार्जुन को रखायनशास्त्र, भन्न तन आदि के कई प्रस्थी का प्रयोग माना आता है। वाल बजेन्द्रनाथ सील का कहना है सि सुश्रुत का सम्पादक नागार्जुन, सिद्ध (कीमिया-विक्र) नागार्जुन, लोहसास्त्रकार नागार्जुन हो सकता है। उसकी यह उनित प्राह्म है कि पार्युन एक ही स्थित है कि प्राच्चित कर करी स्थान है से सार्विद्ध निक्ष से सार्वान से नागार्जुन स्थान है। उसकी यह उनित प्राह्म है कि परि में रस को विद्ध कर लू तो इस जगत् में निधंतता नहीं रहेगी (सिद्ध रेस करिस्थानि नार्वा-रिद्ध सीम जगत्।)। यदि वस्तुन लोहसास्त और रसवास्त्र का प्रयोग नागार्जुन रहन प्रयोग नागार्जुन और जाया नागार्जुन सार्वान करना प्रयोग नागार्जुन स्थान सार्वान करना प्रयोग नागार्जुन सार्वान करना प्रयोग नागार्जुन सार्वान करना प्रयोग नागार्जुन सार्वान करना प्रयोग नागार्जुन की स्थान सार्वान करना प्रयोग नागार्जुन सार्वान सार्वान करना प्रयोग नागार्जुन की स्थान सार्वान स

श्रन्यबाद के आचार्य नागार्जन से अभिन्न हो तो यह मानना पडेगा कि इसरी शताब्दी है । तक भारत में घात विषयक ज्ञान का एवं रसायनशास्त्र का पर्याप्त विकास हो चका था और नागार्जुन अद्मुत बहुमुखी प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति था। किन्तु नागार्जुन को असर बनाने वाली सर्वोत्तम कृति माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन करने वाली माध्य-मिक कारिका और इसकी उपलब्ध न होने वाली टीका अक्तोमया है। इसके सत्ताइस अध्यायों तथा ४०० रहोको में नागार्जन ने शन्यवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इसे माध्यमिक दर्शन का नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें वस्तओ की सत्ता के सम्बन्ध में मध्यम मार्ग को अपनाते हुए यह कहा गया है कि बस्तएं न तो पुर्ण रूप से असत है और न ही पारमार्थिक दिष्ट से सत है। यह एक प्रकार का सापेक्षताबाद ( Relativity ) है। इसके अन्य में ग्रन्थो यक्तिविटका, शुन्यता-सप्तति, प्रतीत्यसमृत्पाबहृबय, महायानविशिका, विग्रहण्यावितनी तथा प्रजापारिमता-शास्त्र और दशममिविभावाशास्त्र पर लिखी हुई टीकायें है। बर्मसंग्रह और प्रक्षर-शतक भी इसके लिखे हुए बताये जाते है। तिब्बती भाषा मे इसका एक प्रत्थ न्याय दर्शन के १६ पदार्थों का खंडन करने वाला प्रमाणविघटन है तथा ४७२ ई० में इसके एक अन्य ग्रन्थ उपायकीशलहब्य का चीनी में अनवाद हुआ था। नागार्जन का समय कीथ ने दसरी शताब्दी ई० का उत्तरार्थ माना है। यद्यपि डा० सतीशचन्द्र विद्या-मवण जैसे कछ बिद्रान इसका समय चौथी शताब्दी ई० मानते हैं।

नागार्जुन का शिष्य आयंदेव था। यह चीनी अनुश्रुति के अनुसार दक्षिण मास्त का अथवा सिहल का निवासी था। इसने अपने चुनुकातक से अपने सुरु के साध्यिमक दर्शन पर ब्राह्मणोताया अन्य बोढ स्प्रदायो द्वारा किए जाने वाले आक्षेपो का निरा-करण किया है। इसने पाप थोने और गुध्य प्राप्त करने के लिए गगा में स्नान करने के गौराणिक पढति की खुब विल्ली उड़ायी गयी है। इसने शून्यता के सिद्धान्त के गौरिक तत्वों को गांच स्लोको वाले मुख्यिकरा, अपना हस्तवालप्रकारण में सम-साया है। इसका एक अन्य ग्रन्थ चित्तविमुद्धिप्रकारण भी है।

# जैन साहित्य

जैन वसंबयो पर निर्मुक्ति नामक लघु टोकाए लिखने का स्रेय चौथी शताब्दी ई० पू० के महबाहु नामक आचार्य को दिया जाता है। किन्तु दिवास्यर जैनो की परम्परा के अनुसार पहली शताब्दी ई० पूर्व में एक जन्म महबाहु हुए है। समस्वतः निर्मुक्तियों को रचना करने वाले यही थे। प्राचीन जैन अनुभूति के एव कुछ आपू- निक विद्यानों के सतानुकार ईसा की पहली तीन शताब्दियों में जैन दर्शन के दुख आरिस्मक आवार्य और सहाविष्क हुए । बस्तुतः जैनो के आरिस्मक स्वाचार्य और सहाविष्क मं अस्यत्म विवादक्षस्त्र और अतिष्क हुए । बस्तुतः जैनो के आरिस्मक स्वय्यों का तिषिक मं अस्यत नामार्जुन क्यते गुण्यादा अवश्या साधेकताबाद का प्रतिपादन कर रही था, उसी समय जैन साधिनिक अपने स्थाद्वाद के विशिष्ट दिखाल का प्रतिपादन कर रहे थे। चुप्रसिद्ध जैन आवार्य कुल्डुल्द का समय अनुअति के अनुसार पहली शताब्दी ई० पूर व्यवस्था पहली शताब्दी ई० है। इन्हें ८० प्रामृत और १० प्रतिप्तव्य वनाने का अव दिया जाता है। इनके सुप्रसिद्ध यन्य समयकार और प्रवचनकार है। इनके नाम के अवाद्य समयकार और प्रवचनकार है। इनके नाम के आवार पर यह कल्पना की गई है कि ये दिखाण मारत के निवासी थे। इनके शिष्य जमास्वाति ने पाटिलपुत्र में जैन धर्म और दर्शन का विस्तृत प्रतिपादन करने वाले स्वचाविष्यस सुत्र की रचना की। बत्युति के अनुसार इन्होंने ५०० प्रकरण लिखें थे। जैन साहित्य के दो अन्य लेखको—पहलेर और कारितकेय स्वामी का समय भी हुछ विद्यान पहले शती ई० दमकते है।

आयुर्वेद-इस विषय के उपलब्ध ग्रन्थों में चरक सहिता सबसे प्राचीन मानी जाती है। चीनी अनुश्रुति के अनुसार चरक कनिष्क के राजवैद्ये थें। उन्होने राजाकी पत्नी को एक द:साध्य रोग से मुक्त किया था, अत यदि चरक को उनके नाम से प्रसिद्ध वर्तमान चरक सहिता का निर्माता माना जाय तो इसका समय पहली शताब्दी ई॰ का उत्तरार्घ होगा। किन्तु इस समय हमें इसका जो इन मिलता है वह ८वी ९वी शताब्दी ई० के एक काश्मीरी विद्वान दढ़बल द्वारा सशोधित और परिवर्धित किया गया संस्करण है। पहले इसमें शल्यिकया सम्बन्धी अश नहीं थे, इन्हें दढबल ने इसमें बढ़ाया है। सभवत चरक सहिता एक पुराने आचार्य अग्निवेश के ग्रन्थ का चरक द्वारा किया गया नया सस्करण था, बाद में इसे समयानुकुल बनाने के लिये दुव्वल ने इसका नवीन सस्करण किया। मारतीय परम्परा चरक सहिता के निर्माण काश्रेय पतजलि को प्रदान करती है। आयुर्वेद वादूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रृत सहिता है। महामारत में इसके प्रणेता सुश्रुत को विश्वामित्र का पूत्र अलाया गया है (१३।४।५५)।। ऐसामी माना जाता है कि नागार्जुन न सुश्रुत सहिता वा सशोधन किया था। सुश्रुत सहिताकी तिथि को निश्चित करने के लिये हमारे पास कोई पूष्ट साक्षी नहीं है। फ्रेच विदान् फिलियोजात ने चरक और सुश्रृत सहिताओं का समय क्रमशः दूसरी अथवा पहली शताब्दी ई० पू० और पहली शताब्दी ई० पू० माना है।

कीय-संस्कृत साहित्य का इतिहास, डा० मगलदेव कृत अनुवाद, प० ६३६

ज्यो तिष

प्राचीन काल में यदि आयुर्वेद उपवेद था तो ज्योतिष और राणित वेदाग समने काते थे। इस विश्य के आर्राम्मक रत्यों का तिथिक म वहा अनिश्चित है। इसे तीन बढ़े यूगो में बाँटा जाता है। पहला १२००-४०० ई० पू० का वेदो और काद्मणो का सुमारा ४०० ई० पू० ने २०० ई० वा वेदागव्योतिष का यूगऔर तीसरा ४०० ई० पू० ने २०० ई० वा वेदागव्योतिष का यूगऔर तीसरा ४०० ई० पूठ से ४०० ई० का विद्यान यूगों ने यूगों ३ अत्रे अनुसार गृग सातवाहन यूग में बेदाग ज्योतिष के यन्य जिल्मे गए। इनमें जैनों का सूर्यमाप्ति तथा ८० ई० (२ शक्त सवत्) का निर्देश करन वाला पितासह नामक यन्य है। इसी यूग में गर्माचाय ने गार्भी महिता जिल्मी। इसमें पिछले मोर्यों का और यवन राजाओं के आक्रमणी नी घटनाओं का वर्णन है। अत यह यूग सातवाहन यूग नी रचना प्रतीत होती है। दुर्माय्यदा अब गार्भी महिता वा पूरा प्रत्य नहीं मिलता।

इस प्रसग में प्राचीन ज्योतिष विषयक एक विवाद का सक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक जान पड़ता है। डा० फ्लीट तथा अन्य अनेक पाश्चात्य परातत्वको का यह विचार है कि वैज्ञानिक गणित ज्योतिष के मल विचाराका आरम्भ यनान में हुआ। दुसरी शताब्दी ई० के यवन ज्योतिषी तालमी न ग्रह गणित की नीव डाली। सर्य ैं के चारो और घमन वाले मगठ बंध बहरूपति शकादि सातो ग्रहों को भमि से आपेक्षिक दरी के हिसाब से गिनन की और उनके नाम से मप्ताह के मगलवार बघवार आदि दिनों का नाम रखने की पद्धति का विकास ३५० से ३७८ ई० तक के बीच के समय में हआ इस समय एक बार का स्वामी एक ग्रह माना गया। फ्लीट के मतानसार ५वी े शताब्दी ई० स जब मारतीयों ने यनानी ज्योतिष को अपनाया तभी ग्रद्रों का ज्ञान और वारा की गणना मारतवर्ष म शरू हुई। इससे पहले अभिलेखों म कही भी बारो का वर्णन नही है। केवल सबत ऋत पक्ष और दिवस का उल्लेख मिलता है। अत इस आधार पर यह कल्पना की गई है कि जिन ग्रन्था में वारो के और ग्रहो के नाम है वे ४०० ई० के बाद के है। उदाहरणाथ याज्ञवल्क्य स्मति को केवल इसी-लिए कुछ विद्वानों ने पाँचवी शताब्दी ई० या इसके बाद का माना है क्योंकि उसमे ग्रहा की पूजा का विधान है। हाल की गाया सप्तक्षती को डा॰ देवदत्त रामकृष्ण भडारकर ने इसलिए छठी शताब्दी की रचना कहा है क्योंकि उसमें मगलवार का बर्णन है। किन्तु डा० बृष्णस्वामी आधगर ने फ्लीट के मत का खडन करते हुए यह बताया है कि पाइचात्य जगत में ग्रहों का ज्ञान यनान से पहले बेंबीलोनिया और

१ विस्तृत विवर्ण के लिये देखिये--हिन्दू एस्ट्रानामी

स्वतीरिया के लोगों को या। २०८४ ई० पू० में बेबीलोनियावासियों को गांवियों का साल या। महों को देवता मानने की मी कल्या मुनेरिया के लोगों ने की थी। मारत ने ज्योतिय के क्षेत्र में ये जियार यूनान ते सहण नकरके बेबीलोन और असीरिया से प्रहण किये, क्योंकि कारत में राशियों और महों के नाम बेबीलोनिया में प्रवालन प्रहों के नामों के अनुवाद है, यूनानी नामों में उनके अर्थ नहीं मिलते। उदाहरणार्थ हमारे वहीं मंगल का देवता यम है, जो बेबीलोनिया के विचार से मिलता है। किन्तु यूनानियों में मयल को मूर्यु का नहीं, अपितु युद्ध का देवता माना जाता है। मारत में मनुष्य-जीवन पर पहों के प्रमाव को अरयन्त प्राचीन काल से माना जाता रहा है। इस प्रकार वह स्पष्ट है कि सह-पणित का कान न तो यूनान में पैदा हुआ और न मारतवर्थ में वहां में अथा। इसका अम्युट्य वेबीलोनिया और असीरिया में हुआ और न मारतवर्थ में वहां में अथा। इसका अम्युट्य वेबीलोनिया और असीरिया में हुआ और वहां से उत्तर वैदिक या महाजनपद यूग में यह मारत आया। अतः वारो या महों के नामों का उल्लेख होने से किसी प्रत्य को ४०० ई० के बाद का मानना शिक नहीं है।

### पालि भीर प्राकृत साहित्य

सहरु की अनुश्रुनि के अनुसार पार्शित भाषा के विपिटक को छका के राजा बहुमामणी के समय में पहली बार पहली हामान्यी हैं जुड़ में लेकबढ़ दिया गया। पर किल्यु हम पार्शित लिएक के सभी अब एक में ममय में भीर एक टी-स्थान पर विश्व कर पार्शित करने साम अप अप एक में ममय में और एक टी-स्थान राजा पिता कर के सिक्ष नाममेन के माथ आध्यारियक विषयों के बातलिय को प्रतिपादित करने वाला सिक्तिक्सका नामक पत्र उत्तर-पश्चिमी सीमाधान में लिया गया। जिला ककी दीलाएं पहरुक्का कहनती हैं। उत्तर पत्र किला में में अर्थिक का बाति होती हैं। पाणि शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में बिदानों में बड़ा मतनेद हैं। डाठ बाठेबार ( Wallethar ) ने यह कल्या की है कि पालि पाटिल वाक्त का आपओं है, है माशा अर्थ में पार्शित में बेहा मतनेद हैं। डाठ बाठेबार ( अप्रीटिक्ता ) ने यह कल्या की दे कि पालि साम के स्वर्ण में स्वर्ण मत्र के स्वर्ण अर्थ के स्वर्ण (स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण

१ जयचन्द्रविद्यालंकार—भारतीय इतिहास की रूपरेखा खं०२ पृ० १९४२।

२. बीपवंश २०, महावंश पु० ३८, १००-१।

३. इं० हि० क्वा०, संब ४, पृष्ठ ७७३-७५।

बमंग्रन्थों का सस्कृत में अनुवाद कर इसे एक स्थायी रूप प्रदान करें ताकि विभिन्न प्राथाएं बोलने वाले मिल्रुओं से मगवान की वाणी इधिवत न हो। किन्तु बृद्ध ने उन्हें ऐसा करते में मना कर दिया, क्योंकि वे यह चाहते थे कि उनके उपदेशों का प्रचार लागों की अपनी मात्राचा में ही हो। इसी दृष्टि से उन्होंने मगय में अपनी मात्राचा में ही हो। इसी दृष्टि से उन्होंने मगय में अपने वार्ति का प्रचार वहाँ प्रचलित मात्राभी मात्रा में किया।

जैनो से मी बौढा वी मांति अपने घर्म के प्रचार के लिये अर्डमानश्री का प्रयोग किया। देवतावरों की जैन परम्परा के अनुसार जैन घर्म के मुल प्रस्य कालानर में लून हो गए और देविध्याल ने ४-८ ई० में बर्ग्म की परिषद् में इनका पुन-क्खार किया था। किन्तु अमिलेशों की मांधी से यह मत्र पुरू नहीं होना है। मध्य में कृत के समिलेशों से यह मत्र पुरू नहीं होना है। मध्य में किने समझया और उपमत्रवाय थे। 'इममें बाचक लोग जैन धर्म के प्रयोग सावक किया करते थे। इसमें में करने समझया करते थे। इसमें में करने समझया करते थे। इसमें मुक्त क्या अनुश्र्ति पुरू होनी हैं विध्वमृति ने ८३ ई० में दिगास्त समझया का प्रवर्तन किया था। इस विध्य में एक अन्य अनुश्र्ति पुरू सी है वि श्वेनावरों और दिगास्त्रों का मतमेंद्र होने का यह कारण था कि हुछ जैन मध्याल ने समझया के समसय में दिक्षण मारत के मार्थ और हुछ पाटिल्युज में रह गय थे। स्थानमेंद स इन्दोंनों की परस्पाराओं और रीतिरिवाजा में अन्तर आ गया। इस प्रकार वो पृवक् सप्रदार्थों का जन्म हुआ। अत यह रूपना उपमुक्त प्रतीन हानी है कि जैना का समझया मेंद्र मी चन्तु प्रांत के समय न ही अरस्प में स्था मार्थ के नेतृत्व म पाचिवी शतास्त्रों के समय म दिया गया।

इस पुण में कुछ जैन बाज्य भी जिले गए। जैन परम्परा के अनुसार ६० ई० के लगमण विम ज्यूरि ने ११८ पर्वों में राम के चरित का वर्णन करने हुए एउस्-चरिय की रवना आर्था छवो में की। इसके मतानुसार बाल्मीकि रामायण परस्पर विगयी और अविस्थमनीय बता। से मरी हुई है। उदाहरणार्थ, इसमें गवण आदि के मासमजण करने ना और कुमवर्ण के छ मरीने तक सोने का वर्णन है। मूल लयने पर हाथी, मेंन आदि जो भी कुछ उसे मिल्जा या वह उसे निमल आता या। इसक को परास्त करके रावण उसे बेटियों में बांधकर लका लाया था। विमलसुरि के

१ बृहलर – ए० इ० ख० १ पृ० ३७१–६७, कृष्णवत्त बाजपेयी – जैन एष्टीक्वेरी खे० १६, भाग १, जुन १६५०।

स्वतनुसार य बात एसी ही है जैसे कोई यह कहे कि हिन्य न दार को मार हाला असवस हुने ने हाथ को समादिया। अन दामायण की असमय वाती और दोधों की अपनी दुष्टिसे सुर करते हुए उत्तन रामक्या को सद्या नण हम ते लिला। यह जैन समी हो सह ते से कि को अतिम्रोत है। उदाहरणाय अब सीता की अम्पिरीका होती है तो उसके निमल चरित्र के प्रमाद से अम्मिक्ट के अमि के स्वान पर निमन्न जल प्रवा हित होने लगा तो दे रामबाद सीता से क्षमा मानत है कि लु सीता के अल्बन करके लव कुश के साथ मैन प्रमाद सीता से क्षमा मानत है कि लु सीता के अल्बन करके लव कुश के साथ जैन प्रमाद होता है तो उसके लव कुश के साथ जैन प्रमाद होता है तो सील म का सीता से अस्ति हो। विमलसूरि की दीली म कास्ति लव कुश के साथ जैन प्रमाद है।

जिस समय पूर्वी भारत म धम प्रचार के ठिए माग्यी और अद्धमागधी म साहित्य का निर्माण हो रहा था उस समय दक्षिण म महाराष्टी प्राकृत ग काव्यो का सजन किया जा रहाथा। दण्डी न अपन बाज्याटण (१।३४) म महाराष्ट्र म बोली जान वाली महाराष्ट्री को उत्तम प्राकृत कहा है (महाराष्ट्राश्रमा भाषा प्रकृष्ट प्राकृत विदू)। सातवाहन राजाओ न इमे प्रवट प्रामाहन दिया। भोज न वस अनश्रति का उल्लेख किया है कि शालिबाहन और आत्यराज नामक राजाओ न यह आदेश देरलाथा कि उनके घरो स प्राकृत भाषा का ही प्रयाग किया जाना चाहिय । प्राकृत के इस प्रो साहत ने कारण ही गाया सप्तशासी जम सप्रसिद्ध मनतक नाव्य ना निर्माण हुआ। यह कहा जाता है कि **गावा सप्तशती** के सग्रहकर्तान एक प्रराह प्राकृत पद्यो म से केवल ७०० पद्यों को चनकर इसम रखा (१३) रम सग्रह का प्रयासात बाहन राजा हाल को दिया जाता है इस सप्तशती का परवर्ती सस्कृत और हिन्दी साहित्य पर बडा प्रभाव पडा। इसमें मनतक काव्य की एक नबीन प्रक्रपण का प्रव त्तन हुआ। गाथा सप्तशती के अनकरण पर सस्कृत म आर्या सप्तशती और हिंदी की बिहारी सतस<sup>र</sup> आदि अनक सतसदया की रचनाकी गर्र असरक का असरक शतक भी इस रचना से प्रभावित है। गोवधनाचाय न इसकी महिमा का बणन करते हुए कहा है कि प्राकुत काव्य म ही ग्मी सरमता आ सक्ती है सस्कृत काव्य म नहीं। प्रशास्त्रस की प्रधानता होने के कारण इसमें नायक गायिकाओं के बणन प्रसा . म पतिव्रता वेदया स्वकीया परकीया आदि नायिकाओ की मन स्थितियो का बडा सरस चित्रण किया गया है इसम प्रम की विभिन्न अवस्थाओं का अयन्त मार्मिक अकन है। बीच-बीच म प्रसगवश ग्राम्य जीवन लहरुहाते खत विष्य पवत नमदा गोद(बरी आदि के प्राकृतिक दश्यों का अदमुत वणन मिलता है। कहीं कहीं होलिका

१ राजशबर-काध्यमीमांसा गायकवाड ओरियण्टल सीरीज प० ५०

महोत्सव, मदनोत्सव, बेस-मूचा, आचार-विचार आदि के चित्र उपस्थित किए गये है।
यह तत्वाछीन युग की सत्कृति पर प्रकाश डालने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है।
याधा सप्तश्रती में इसके सप्रहरूती राजा को कविवस्यक अर्थात् कवियो से प्रेम करने
बाला बताया गया है। इसकी हुछ पाय्हुलिपियो में कुमारिल पीट्रिस और पालित
नामक कवियो का वर्णन किया गया है। इन कवियो का निर्देश हाल के विषय में
छित्र में ए एक जन्म प्राहृत काल्य लीलावती में भी मिलता है। इनमें से पालित ने

पैकाची प्राकृत में इस समय गणाढ्य ने बहुतक्था की रचना की। गोवर्धन के मतानुसार गुणाड्य व्यास के अवतार थे। दुर्माग्यवश उनका यह ग्रन्थ अब अपने मल रूप में लप्त हो चवा है इस समय केवल इसके सस्कृत रूपान्तर ही मिलते है। इसके आरम्म में ही बताया गया है कि गुणाइय ने कातन्त्र के प्रणेता शर्ववर्मा के साथ की गई एक अर्त के अनुसार संस्कृत, प्राकृत और लोकभाषा को छोडकर इसकी रचना वैद्याची अथवा भतभाषा में की। आरम्भ में इस ग्रन्थ में सात प्रधान कथाये और सात लाख इलोक थे। परन्तु गणाढ्य का अपने साथ किए गए उपेक्षापूर्ण व्यवहार से इतनी खिन्नताहर्दे वि उसने अपने ग्रन्थ का बडा भाग नष्ट हो जाने दियाऔर इसमे क्वल एक मह्य कथा ही बची रही। यह भी इस समय हमें मल रूप में नहीं मिलती है। छटी जताब्दी ई० में गगवशी राजा दविनीत ने इसका संस्कृत में अनवाद किया था। ८ वी शताब्दी ई० में बधस्वामी न नेपाल में इसके आधारपर **बहुतकथाइलोक**-स्पन्न लिखा नाञ्मीर में क्षमेन्द्र ने (१०५०ई०) इसका एक सक्षिप्त रूप बहुतकथा मजरी और सोमदेव (१०६३--/१ई०) में इसका एक बहुत संस्कृत रूपान्तर कथा-सरितसागर के नाम से तैयार किया। जैन साहित्य में इसके आधार पर वास्वेवहिण्डी नामक ग्रन्थ लिखा गया। इसके उपर्युक्त नेपाली और काश्मीरी रूपान्तरों में काफी भेद है। तामिल में कोगबेलीर ने इसके आधार पर पेक्सवर्ड नामक काव्य लिखा। बहत्क्या में बर्णित उदयन और उसके पुत्र नरवाहनदत्त की प्रणय कथाए तथा विश्वमादित्य से सबध रखने वाली कथाए भारत में बडी लोकप्रिय हुई। कादम्बरी जैसे काव्यो का तथा नागानद और मालती-माधव जैसे नाटका का प्रेरणास्रोत बहत-कथाहै।

# तामिल साहित्य

अगस्त्य को अनुश्रुति—दक्षिण मारत में तामिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य इसी युग से उपलब्ध होता है। इस वाश्रमय के प्रादुर्भाव के विषय में अनेक दन्तकथाएं और अनुश्रुतियाँ प्रसिद्ध है। इनके अनुसार तामिल माषा के जन्मदाता और इसका पहला व्याकरण लिखनेवाले मर्हाच अगस्त्य थे। उनके दक्षिण भारत में आने के विषय में यह मनोरंजक कथा कही जाती है कि जब कैलाश पर्वत पर शिव का उमा के साथ विवाह सम्पन्न होना था, उस समय इस महोत्सव को देखने के लिए दक्षिण भारत से इतने अधिक व्यक्तियों के उत्तर दिशा में आने की सम्मावना थी कि इससे पथ्वी का सतुलन बिगडने का भय और दक्षिणी भारत के ऊँचा उठ जाने की आशका थी। अत इस महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्र ऋषि-मनियो ने शिव से यह निवेदन किया कि वे मारत के दक्षिणी कोने में ऐसे यन्त पुरुष को मेजे जिससे आकृष्ट होकर दक्षिण भारत के लोग वहीं बने रहे और पथ्वी का संतुलन न विगडें। शिव ने इस कार्य के लिए समुद्र का पान कर जाने वाले अगस्त्य मनि को चना। उनकी प्रेरणा से अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामद्रा के साथ दक्षिण जाने के लिए तैयार हो मये। उन्होंने इस समय शिव से यह प्रार्थना की कि वे उन्हों वहां जाने से पहले वामिल भाषा और साहित्य के रहस्यों का ज्ञान कराये, ताकि वे वहां अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। इसपर शिव ने अगस्य और पाणिनि की उपस्थित में अपने दोनों हाथों से डमरू बजाना शुरू किया। उस समय बाई ओर में निकलने वाली ध्वनियाँ नामिल माषा और साहित्य का और दायी ओर से निकलने वाली ध्वनिया संस्कृत साहित्य का मल स्रोत बनी। अगस्त्य इस प्रकार तामिल भाषा के भीलिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके दक्षिण आये और यहाँ टिनेबेल्टी जिले में ता सपर्णी नदी के मल खोन पोडिकर्ट पर्वत-माला में पहचे। यहाँ के शीतल सुरस्य बातावरण में उन्होंने तामिल का अपने नाम से प्रसिद्ध अगस्त्य नामक पहला व्याकरण बनाया । यह नामिल भाषा और साहित्य की गगोत्री माना जाता है। इसमे १२ हजार मूत्र थे। अब इसका अधिकाश भाग मध्द हो चुका है। केबल कुछ सुत्र ही उपलब्ध होते है। इसके एक सत्र में भाषा और साहित्य का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कोई भी भाषा साहित्य के बिना वैसे ही नहीं रह सकती. जैसे बीज के बिना तेल नहीं होता। किन्तु जैसे तेल बीज से निकाला जाता है इसी प्रकार भाषा का व्याकरण साहित्य से निकाला जाता है। अगस्त्व की इस दन्तकथा में ऐतिहासिकता की मात्रा बहुत कम है, किर भी यह दक्षिण में अत्यधिक प्रचलिन अगस्त्य की उपासना की समुचित व्याल्या प्रस्तुत करती है।

संगम---तामिल साहित्य का इतिहास सगमों के वर्णन से आरम्म होना है। तामिल गरम्परा के अनुसार प्राचीन काल में तीन सगम हुए थे। संगम का अर्थ विद्यानों की समा, परिषद् अषवा ऐसी गोध्टी से है जिसमें विभिन्न किंव तथा साहित्यिक अपनी एक्नाएं अस्तुत करते थे। संगम युग तामिल साहित्य का स्वर्णयुग समझा जाता है। उस समय तामिल साहित्य के समी क्षेत्रों में बड़ी महत्वपूर्ण रस-नाये लिखी गईं। सभी सगम पाण्ड्य राज्य में हुए। इनके परम्परागत वर्णन के अनुकार तीन संगम हुए। पहले कंपम के अविवेदानों का केन्द्र पुरानी मदुरा नगरी थी, जो अब भारतीय महासागर में विल्डोन हो चुकी है। इस सगम अथवा विद्वत् गोध्डी के समापति अगस्त्य थे। इसमें विव, मुबह्मण्य (गुक्त), आदिशेष प्रमृति देवताओं ने माग निज्या था। प्रथम संगम में सिम्मिलत होने वाले सदस्यों की संख्या ५५९ थी। इसमें ४९९ केल्डको और किवर्यों के प्रस्तान स्वर्णन ही। इस संगम के ८९ राजाओं ने अपनी सरस्यण प्रदान किया। प्रथम संगम में ८९ राजाओं ने अपनी सरस्यण प्रदान किया। प्रथम संगम प्रथम संगम की १९ स्वर्यों प्रमृति केला रहा। इस समस्य की हुछ प्रसिद्ध इतियां धकतिस्वय (अगस्त्य) परिषवाल, सुदुनार, सुदुकुक्तु थी।

द्वारे संगम का केन्द्र पाष्ट्य राज्य में कपालपुरम् (अलेबाई) था। यह नगर मी अब ममुद्र में विलीत हो चुना है। द्वितीय सगम में माग छने वाले अगस्य आदि ४९ ऋषि मृनि थे। इसे ५९ पाष्ट्य राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। यह संमा १७०० वर्ष तंक अपना कार्य अविष्ठित्र रूप से करता रहा। इसमे १७०० कवियो ने अपनी रचनाये प्रस्तुतकी और इनपर बिद्दुन परिचर् की मृहर लगवाई। इस सगम की प्रसिद्ध इतियां अक्तिस्यम् तोसकारिययम्, मायुरानम्, मृतपुरानम्, कार्छि और कल्क् थी। इस सगम के समय में ८१४ वश्यो का एक विलाज पुस्तकार्य्य या, किन्यु यह यब सामयी समुद्र नारा नष्ट हो चुकी है। अगस्य पहले दोनो सगमों में सर्मिलल हुए थे। अत. यह स्थष्ट है कि दूसरा मगम पहले सगम से सबद था। द्वितीय संगम के लगभग समी प्रस्त लुप्त हो चुके है। इसका एकमात्र अवयोग तीलक-प्रियम नामक तामिल का ब्याकरण है। इसका एकमात्र अवयोग तीलक-

तीसरे समम का केन्द्र वर्तमान मदुरा नगरी थी। इसमें सम्मिलित होने वाले सदस्यों की सक्या ४६ थी, इसमें ४४९ कवियों ने अपनी क्रिनियों विद्यानों की स्वी-इति के विज्ञ प्रस्तुत की। ४९ पाण्ड्य राजा इसको राजमंरस्थण प्रदानकरते रहे। यह संगम १८५० वर्ष तक कार्य करता रहा। इस सगम में मान लेने वाले प्रसिद्ध स्वित—सक्ता समार्थीत निकरर, १रेयनार, कपिल्ट, परनर थे। इस युग की पुप्रसिद्ध कृतियाँ, नेट्योंकर, कुरथोंकर, निजनइ, परिपादल, परिसर्द्ध, सित्तिसई है। इनमें अधिकार वन नष्ट हो चके हैं।

सिषकान ——सगम साहित्य का तिथिकम अत्यन्त विवादमत्त है। परम्परा-गत दृष्टिकोण से तीनो सगमो भी अविध कमण ४४०० १०००, १८५० वर्ष थी। इनका सर्वयोग ९९५० वर्ष वेदता है। चृत्ति अधिकाश विदाना का यह मत है कि तृतीय सगम का अतिम समय ईसाको आरम्भिक शताब्दिया में या अत सगम साहित्य का आरम्भ १०००० ई० पूर्व मानता पढ़ेगा। किन्तु आयृत्तिक ऐतिहासिक इस अतु-श्रृति को इसिन्ए अप्रामाणिव मानते है कि इस तिथिकम का वर्णन हमें इर्रयनार, अञ्चल्योक्क की १२वी शताब्दी ई० में निक्ती हुई टीकाओ में मिकता है। अधिकास आयृत्तिक विदान सगमो का १००० वर्ष का परम्परागन सगम मानने की अपेका १००० वर्ष का समय अर्थात ५०० ई० ए० से ५०० ई० तन मानते है।

इनमें विभिन्न ग्रन्थों का समय निश्चित करना बड़ा कटिन कार्य है। किन्त् यह बात निर्विवाद है कि इनका काफी बड़ा हिस्सा ईमा की पहली दूसरी शताब्दी में लिखा गया है। यह बात दक्षिणी भारत विषयन विदेशी विवरणों की और तामिल साहित्य की मस्मिलित साक्षी से पुष्ट होती है। विदेशी विवरणों में स्टैंबी प्लिनी और पेरिष्लम उल्लेखनीय है। स्टेबो ने पहली शताब्दी ई० के आरम्म में अपने सप्रसिद्ध ग्रन्थ भगोल में यह बताया है कि रोमन सम्राट आगस्टम (Augustus) का राज्यामियोक होने पर भारत से पाण्डियोन ( Pandion ) के राजा ने एक दतमडल रोम मेजाथा। यह पाण्डय राजा समझा जाता है। ७० ई० मे फिल्नी ने अपना विश्वकोशात्मक ग्रन्थ प्राकृतिक इतिहास ( Natural History ) जिला। इससे यह प्रतीत होता है वि उन दिनो दक्षिण मारत के माथ रोमन जगत का बहत व्यापार होता था और यहाँ यनानी व्यापारी कालीमिच मणियाँ और मसाले सेने के लिये आया करत थे। रिज्नी व वथनानमार उन दिना विदेशी व्यापारी जल-दस्यओं कडर के कारण मुजिरिस (त्रागनोर) कबन्दरगाह में न उतर कर पाण्डय देश के बरके नामक बन्दरगाह में आया वरते थे। ८ ई० के लगभग लिखे गए पेरिप्लस के विवरण से भी यही प्रगटहोता है कि उन दिनो पश्चिमी जगत के साथ दक्षिणी भारत का व्यापार चरम उत्कर्षपर था। यटी बात हमें आरस्मिक तामिल कविताओं में उपलब्ध हाती है। इतम दस बार यवना का निर्देश है। उदाहरणार्थ-अहम के एक पद (१४९) में यह कहा गया है कि मुजरिस में यवन सोने से मरे हर अपने सुशोभन जल्पाता के साथ आते है और उनमें वाकीमिर्व मरवर इन्हें वापिस ले जाते है। यवना से सबघ रखने वाले तामिल साहित्य के इन उद्धरणों के आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि ये किवताये उस युग में लिखी गई थीं, जब केरल और पाण्ड्य देशों का ब्यापार रोमन जवत के युगानी (वदन) व्यापा-रियो के साथ चल रहा था। इस व्यापार का श्रीगणेश ४५ ई० में हिप्पलास द्वारा मानदून हवाओं की सहायता से हिल्द महासायर को पार करते हुए अब्द तट से सीधा केरल के समुद्र-तट तक के जलमार्ग की खोज से हुआ था। यह वाणिज्य तीसरी धताव्यी ई० में रोमन सामाज्य केंगिबंल होने के साथ धीण होने लगा। इस आधार पर यह कल्पना की गई है कि यवनों का निर्देश करने वाले तामिल काज्यों का प्रणयन १०० से २५० ई० के मध्य में हवा।

तामिल कवितारैं—इस समय तीसरे संगम मे तामिल भाषा के जिन ग्रन्थों का निर्माण हुआ उनके कुछ अंश आजकल हमें पद्यसंग्रहों के रूप में मिलते है। इस प्रकार के तीन पद्यसंप्रह विशेष रूप से उल्लेखनीय है--पथ्यप्पास (दशगीत), **एस थोक** (अष्ट सकलन) तथा पदिनेकिल कनक्क (१८ लघ उपदेशमय कविताये)। तामिल साहित्य में काव्य के विषयों के वर्गीकरण पर बहुत बल दिया जाता है। इस आधार पर उपर्यक्त पद्यसग्रहों को दो बड़े समुहों में बाँटा जाता है---(क) तामिल अगम-इसमे प्रेम सम्बन्धी रचनाओं को स्थान दिया जाता है। (ख) तामिल-परम-इसमें राजा की प्रशसा विषयक कवितायें होती है। तामिल मिम के विभिन्न प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए कविता की दृष्टि से इन्हें पाँच मागों में बाँटा जाता है—— पर्वत निर्जल स्थल, वन्य प्रदेश, कृषि के लिए जोते गए खेत, समद्र-तट । इनमे प्रत्येक क्षेत्र के साथ विशेष प्रकार की कविता सबद थी। उदाहरणार्थ पर्वत के प्रसग में विवाह से पूर्व के प्रेम का तथा यद्ध का वर्णन किया जाता था, निर्जल स्थल प्रेमियों के दीर्घकालीन विरह का विषय बनते थे. बन्य प्रदेश प्रेमियों के अल्पकालीन वियोग का विषय बनते थे। तामिल कविता की एक बड़ी विशेषता प्रारम्भिक व्यक्तिसास्य है। जिस प्रकार हिन्दी में कविता करते हुए दो पक्तियों के अतिम शब्दों में ध्वितसाम्य होता है और तुक मिलायी जाती है, उसी प्रकार तामिल में पद्म की पिन्तियों के प्रथम अक्षरों में व्यक्तिसाम्य या तुकबन्दी होती है। यह प्रारम्भिक व्यक्तिसाम्य तामिल कविताओं की ही विशेषता है. सस्क्रत कविता में यह बात नहीं है।

इन कविताओं में ग्रामीण-जीवन, प्रकृति-वर्णन तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन के कई बहु सुन्दर चित्र उपलब्ध होते हैं। एक अकाल का मार्मिक चित्रण करते हुए कहा गया है— "अंगीठी भोजन पकाना मूल गई है। इसके ऊपर काई और मिट्टी

१. कं० हि० इं०, ए० ६७४

जम गई है। मुख से क्षीण स्त्री के स्तन व मड़े के पोले पैले के समान सिकुड़ गये हैं। उसके चुक्क सिक्कुल सुझ गए हैं। किन्तु कच्चा कर हैं। रोन्ति क्षा को ओर देखती है। किन्तु कच्चा का है। वह उसके मुझ की ओर देखती है। "ने इसी युग्य में सिरफुल्ड को रचना हुई, जिसे तामिल साहित्य में वेद के समान पिक्च और पूज्य समझा जाता है। इसमें बमें तथा जीवन के अनंक पक्षो पर छंदोबढ़ सिक्त और पूज्य समझा जाता है। इसमें बमें तथा जीवन के अनंक पक्षो पर छंदोबढ़ सिक्त और सिक्त यो मान पिक्त के सिक्त समान पिक्त के अनेक पक्षो पर छंदोबढ़ सिक्त और लोको सिक्त यो मान होती है। भैंते, "प्रेम का आनन्द समुद्र के समान दिस्तीण है, किन्तु इस हो में मानिया की अपेका तीज है, क्यों के इसका विचार मान ही मयोनमा कर देता है।"

इस यग में कुछ महाकाव्य भी लिखे गए। इनमे सबसे अधिक प्रसिद्धि सिल-प्यदिकारम और मणिमेखले की है। इन्हें पश्चिमी विदान तामिल साहित्य का इलि-यह और ओडिसी कहते है। इनका रचनाकाल अधिकाश विद्वान दूसरी शताब्दी ई॰ समझते है। सुप्रसिद्ध राजा चेरन शेगुडुवन का छोटा माई इलगोअदिगल था। पूर्णिलगम पिल्लै के मतानुसार इलगो जैन भिक्षु बना था, किन्तु स्वामीनाथ ऐय्यर का यह विचार है कि वह आजीवन शैव बना रहा। अपनी भ्रमण यात्राओं से इलगी की मेट बौद्ध कवि सित्तलैसात्तनार से हुई। उसने उसे अपनी कविता मणिमेखलै सनाई। इलगोपर इसका गहरा प्रभाव पडा। उसने इस कविताकी कथा के आधार पर इससे पहली पीढ़ी के सबंघ में एक नई कथा की कल्पना करते हुए सिलप्पविकारम (नपूर) के काव्य की रचना की। इस अनुश्रति में भले ही कोई सन्य न ही, किन्त यह स्पष्ट है कि इलगो और सालनार समकालीन थे। इनमें से इलगो ने राजगही परबैटने वाले अपने बडे माई की आशकाओं को दूर करने के लिए राजकीय वैसव का परित्याग करके सन्यास लिया। सात्तनार बौद्ध मतानुपायी मद्गृहस्य था। दोनो के जीवन में आकाश, पाताल का अन्तर था। फिर भी ये दोनो महाकवि थे, उनकी रचनायें आज तक तामिल साहित्य का चूड़ार्माण बनी हुई है। कविताप्रेमी रसिको को अब मी वैसा ही आनन्द प्रदान कर रही है, जैसा पिछली १७ जताब्दियो दक्षिण में भारतीय इनसे प्राप्त करते रहे है।

सिलप्परिकारम् मे कावेरीपट्टनम् (पुहार) वन्दरमाह के धनाद्य व्यापारी कोवलन तथा उसकी पत्नी कष्णिंग की हृदयस्पर्धी एव नाटकीम घटनाओ से परिपूर्ण मामिक कथा है। कोवलन ने कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ प्रमन्नतापूर्वक सुलमम जीवन बिताया। इसके बाद वह राजदरबार की एक नर्तकी माधवी पर मुम्ब

१. बाशम-वंडर देट वाज इण्डिया,

हो नया। उसके मोह में वह अपनी सती साध्वी कण्णांग को मूल गया। उसने न केवल अपनी सम्पूर्ण संपत्ति अपितु कण्णांग के सब रत्नामूषण माववी के प्रेम में लूटा दिये। अत्त में जब उसके पास कुछ भी न रहा तो वह परवात्ताप करता हुआ अपनी साध्वी पत्नी के पास पहुँचा। पत्नी ने उसके सब अपराधों को उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया, उसे पुनः व्यापार द्वारा धन कमाने के जिये अपने पास बचा हुआ एक बहुमूच्य पायवेंब का जोड़ा दिया।

इस पूजी के साथ व्यापार करने के लिए दम्पती ने पूहार से मदूरा जाने का निश्चय किया। मदरा पहुचने पर उन्होने शहर के बाहर एक कुटी में शरण ली। कोबलन कष्णिय का एक पायजेब बेचने के लिए शहर में गया। उसी समय पाण्ड्य राजा नेड्न्जेलियान की रानी का इसी प्रकार का एक पायजेब एक धूर्त सुनार चुराकर ले गया था। उस सुनार ने ज्योही बाजार मे कोवलन को कण्णांगि का एक पायजेब बेचने के लिए ले जाते हुए देखा तो उसने फौरन राजा को सूचना दे दी। राजा ने कोवलन को पकड़ने के लिए राजकर्मचारी मेजे। कोवलन राजा के सम्मख प्रस्तुत किया गया। उसके अपराध की कोई भी जाँच किए बिना, उसकी कोई बात न सुनते हुए, राजा ने तुरन्त उसे प्राणदण्ड दे दिया। कण्णिग यह हृदय-विदारक समाचार सुनते ही कुछ समय के लिए मुछित हो गई। पून. चेतन होने पर वह अपने पति को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए अपने हाथ में एक पायजेब लेकर मदरा की नगरी में चली गई। उस समय उसकी ऑखों से कोघ की ज्वालाये निकल रही थी। उसने उच्च स्वर में कहा--"इस स्त्री के साथ ऐसा घोर अन्याय हुआ है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है।" पति के लिए विलाप करते हुए उसने कहा--- "क्या यहाँ स्त्रियां है ? क्या यहां ऐसी स्त्रियाँ है, जो अपने विवाहित पति के साथ किए गए ऐसे अन्याय को सहन कर सकती है ? क्या यहाँ इस नगरी मे, जहाँ राजा की तलवार ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी है, कोई देवता है?" इस प्रकार वह अपना मर्मभेदी करुण विलाप और चीत्कार करती हुई राजमहल में पहुंची। उसने ज्योही राजा के आगे अपने पति की निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए अपनी पायजेब दिखाई तो राजा ने अनमन किया कि कोनलन निर्दोष था। तब राजमुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, राजदब उसके हाथ भे कॉपने लगा, वह भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। कण्णगि ने रानी से कहा चुकिराजा नष्ट हो गये है, अतः मैं इस नगरी को भी नष्ट कर दुशी। उसने अपने शाप से मदूरा की समृद्ध नगरी को मस्मसात कर दिया। कुछ समय बाद देहान्त होने पर कण्णाग स्वर्गमें कोबलन से मिल गई। इसी बोच उसकी मृत्यु का समाचार समूची तामिल मूमि में फैल गया। वह देवी के समान पूजी जाने लगी। उसके सम्मान में मंदिर बनवायं गये। वह पातिक्रस्य और सतीत्व का संरक्षण करने वाली देवी मानी जाने लगी। नस काम्य में कथायि का पातिबन्दा, पति के लिये विलाग, राजा का जपने कर्ताय-पालन में अबाद, निर्दोक्त व्यक्ति को देव्य देने के मीचण तरिणाम, महुरा नगरी का सम्मान् होना आदि हृदय पर गहरा प्रमाव डालने वाली घटनाए वंगित है।

सिलव्यदिकारम् से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा तामिल काव्य मणिमेखले हैं। इसकी नायिका मणिमेखले तर्तकी साथवी से बन्ध छेने वालो कोवलन की कत्या मी, किन्तु आध्यारिमक दृष्टि से वह कच्चाित की कत्या है। यह सीझ हो मानवीय प्रेम की निष्कलता को अनुसन कर छेती हैं और बुद्ध धर्म और वंध की खरण में जाती है, बौद मिश्रुणी बनती है। इसमें काव्य का अब कम है, धार्मिक और नैतिक उपदेशी का वर्णन अधिक है। धणिमेखले में इसकी कथा केवल दार्शनिक लोर चाल्याई साम्बन्धी बताते के लिए वनाई गई है। इसमें सिल्यपिकारम् वैसी माबनाओं की प्रणादता नहीं है, किन्तु मानवीयता की मात्रा में कोई कमी नहीं है।

इस समय तामिल साहित्य के निर्माण में न केवल हिन्दू और बीढ़ माग ले रहे थे, अपितु जैन भी तामिल वाहमप को विकसित कर रहे थे। एक जैन आजारी विस्वकाशीयार का जीवकाशिक्तामिल इसी प्रकार एक काव्य है। इममें एक प्रवास का मन्त्री राज्याही हृषिया लेता है। राजा की मृत्यू होने पर उसका तिथा जीवक अनेक प्रकार की मीषण विपत्तियों को सहने के बाद अपने पिता का राजसिहासन प्राप्त करता है और इसे छीनने वाले मन्त्री को मार डालता है। ८५ वर्ष की आयु में जीवक में बैराय की मावना प्रवल होंगी है, वह राजपाट छोड़ कर जैन मिलू बन जाता है। जन्म से मृत्यु पर्यन्त जीवक के चरित्य की कथा ३००० से अधिक सुन्दर पढ़ों में कही गई है।

# बारहवां अध्याय

# घामिक दशा

अवसरणिका--- व्यामिक विकास की दिष्ट से शरा. सातवाहन यग में कई महत्वपुणं परिवर्तन हए। शुग यग का श्रीगणेश वैदिक धर्म के पूनराहरण की लहर से और बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया के साथ हुआ, किन्तु इस समय बैदिक युग के जिस धर्म को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहा था. वह दुबारा छौटकर नहीं आ सकताथा। बौद्ध धर्म ने जनता के विचारों में जो परिवर्तन किया था उसे मिटाया नहीं जा सकता था। छठी शताब्दी ई० पूर्व में बौद्ध और जैन घर्मों के रूप में पुराने वैदिक धर्म के विरुद्ध जो महान कान्ति हुई थी, उसका प्रमाव हिन्दू धर्म पर पडना स्वामाविक था। इन घमों के आक्षेत्रो और चनौतियो का उत्तर देने के लिए हिन्दू वर्म द्वारा अपने सिद्धान्तों और मन्तव्यो को पृष्णलाबद्ध एवं तर्कसंगत रूप दिया गया। विरोधियों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए धर्म एवं दर्शन संबंधी विचारों को, रामायण और महाभारत में तथा विभिन्न दार्शनिक सप्रदायों में व्यवस्थित रूप से उपनिवद किया गया। बौद और जैन धर्म जिन तत्वों के कारण लोकप्रिय हो रहे थे, उनकी अपने वर्ममें समाविष्ट करके हिन्दू वर्मको सूद्द किया गया। इस समय न केवल हिन्दू धर्म को नवीन रूप प्राप्त हुआ, अपित् बौद्ध धर्म को भी महायान सप्रदाय द्वारा एक नवीन रूप प्राप्त हुआ । हिन्दू धर्म में मन्ति-प्रधान बैष्णव शैव सप्रदायों का विकास हुआ। यहाँ पहुछे इस यग के धामिक विकास की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश हाला जायगा।

पानिक विकास की सामान्य विशेषताये— इस युग की पहली विशेषता मिक्त-प्रभात प्रप्रदायों का अम्प्रद्रत और प्रावत्य था। बेल्जव और वीव धर्मों में मिक्त और प्रसाद के सिद्धान्तों को महत्व दिया गया। मांक्न का आशय अपने आराज्य देवता के प्रति अशाख प्रेम, उपादवा और पूर्णकर से आस्मसमर्थण की मावना है। प्रसाद का नात्पर्य भक्त परमणवान की अनुकम्या और कृपा, है। दीन-वस्सल और दशालु मणवान मक्ती द्वारा नामसमरण मात्र से ही उनका कल्याण करते हैं की राजके विनिम्न करने का अन्त कर देहै। बैल्जव और दीव प्रमं इसी प्रकार की मिक्त-मावना से औरप्रोत थे। प्रस्ति की यह मावना केवल जीव और से षमीं तक ही सीमित नहीं थीं, अपितु नास्तिक और निरीव्वरवादी बौद्ध एवं जैन धर्म भी इस भावना से प्रभावित हुए बिना न रह सके।

दूसरी विशेषता मृतिपुजा का व्यापक रूप से प्रसार था। यह मन्ति-बाद के अम्युदय का स्वामाविक परिणाम था, क्योंकि इसका पूजा का ढंग मिन्न प्रकार का था। वैदिक बर्म यज्ञप्रधान था, उसमे देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। किन्त मक्तिबाद में मगवान की पूजा उसकी मूर्ति पर फल-फूल, नैवेद्य, अप,दीप,पत्र, पूर्ण से एवं वाद्य, नृत्य, गीत, बलि आदि द्वारा की जाती थी। इसे श्रीमदभगवद गीता में पत्र, पूष्प, फल, तोय वाली पूजा कहा गया है। इससे पहले वैदिक यग में वैदिक देवी-देवताओं की कोई मितियाँ नहीं बनायी जाती थीं। यद्यपि कुछ विद्वानो का यह विचार है कि उस समय कर्मकाण्ड के प्रयोजनो के लिये इन्द्र, रुद्र, वायु, वरुण आदि देवताओं की मूर्तियाँ बनायी जाती थीं, तथापि अधिकाश विद्वान वैदिक यग में मितिएजा की सत्ता को स्वीकार नही करते है। इस विषय में उनका यह भी कहना है कि वैदिक साहित्य में दस्यओं की निन्दा करते हुए इसका एक कारण उनका लिग-पूजक होना बताया गया है। अतः उस समय मृतिपूजा को थणा से देखा जाताथा। मतिपुजा प्रचित्त न होने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि बाह्मण ग्रेन्थों में वैदिक यज्ञों के विस्तृत विधि विधान बताये गये है, किन्तु इनमें मतियों की कोई चर्चा नहीं मिलती है। ऐसा समझा जाता है कि उस समय की बनेचर जातियों में नाना प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा करने की जो परि-पाटी थी. उसी से बाद में मर्तिपूजा का विकास हुआ। तीसरी शताब्दी ई० पर्व के एक बौद्ध ग्रन्थ निद्धेस में यह बताया गया है कि उस समय न केवल वासदेव. बलदेव आदि की, अपितु पूर्णभद्र, मणिभद्र आदि यक्षो की पूजा की जाती थी और हाथी, घोडे, गौ, कृत्ता, कौवे की उपासना करने वाले पशपुजक भी थे। नागो की पूजा भी प्रचलित थी।

. इस समय न केवल हिन्दू घमं मे अपितु बौढ घमं मे भी मूर्ति पूजा का थी-गणेया हुआ। आरम्म में बुढ की कोई मृति नहीं बनायी जाती थी। उनसे संबद जातकों के दुख्यों में उनका चित्रण योगि बुक, छन, म्नूप, नरणिवन्ह आदि के प्रतीक से किया जाता था। इस युग में सर्वप्रयम बुढ की मृतियां बनाने की पद्मित आरम्म हुई। पहले इस पद्मित का श्रीगणेया करने का श्रीय पत्म प्रदेश के युनानी कल्कानों को दिया जाता था और यह माना जाता था कि मातनों ने मृतियां बनामे की कटा मृतियुकक युनानियों से सीकी, किन्तु अब यह माना जाता है कि बुढ की मृतियाँ बनाने की पदित का गन्यार तथा मयुरा में सर्वया स्वतन्त्र रीति से उस समय विकास हुआ जब महायान की मितन-प्रधान विचार-घारा के कारण जनता तथागत को मीतिक रूप में दलने के लिए विद्वृ्वल हो रही थी, उस समय कलाकारों ने इसका निर्माण करके उस युग की एक बड़ी आवस्यकता को पूरा किया।

इस पुग की तीसरी विशेषता हिन्दूषमें को एक नया रूप दिया जानाथा। इस युग में यथिप वैदिक्त युग की पुन. स्थापना का प्रयत्न हुआ किन्तु इस युग का युपार आन्दोलन बीढ घर्म की प्रमुख प्रवृत्तियों को अपनार हुए था। बीढ घर्म यदि जतता के लिखे था तो हिन्दू घर्म का नया रूप उससे भी बड़कर जनता की बस्तु बना। इस समय हिन्दू घर्म को निम्निजिस्त उपायों से लोकप्रिय बनाया यथा।

(क)— सोकाजबित वेबताओं को बैदिक वेबता बनाना—आयों के निचले दनों में और अनार्य जातियों में कई प्रकार के देवताओं, यथों, मूत-प्रेतों, जीव-जन्तुओं, जड़-प्तायों की पूजाये प्रचलित थी। वौंद धर्म ने यक्षों को बुद्ध का उपात्कक बनाकर जनकी पूजा चलती रहने दी थी। अब हिन्दुओं ने भी उनका अनुसरण किया। लोकाजबित देवताओं को परापूर्व रखते हुए उन्होंने उन पर वैदिक घर्म की हल्की सी छाप अकित करके उन्हें प्रहुण कर लिया। मयुरा में वासुदेव (श्रीकृष्ण) की पूजा प्रचलित थी। उसको अब वैदिक देवता विष्णु से मिलाकर उनकी उपासना वेदानुयायी कट्टरावियों के लिये स्वीकरणीय कर दी गयी। शैंव घर्म को भी नया कर दिया गया। वैदिक घर्म के पुतारहण की लहर ने सस समय पूजे जाने वाले प्रयोक प्रदेश के वेदिक देवता की आरमा पूक्त देवता और मनुष्य देवता में किसी न किसी वैदिक देवता की आरमा पूक्त थी?। वनेचरों के ममकर देवी देवता काली और रह के रूप बन गये।

१ रामकृष्ण गोपाल भंडारकर-वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलिजियस सिस्टम्स प०३।

२ भा० इ० हैं। जित्त २ पृ० १९४२। इस प्रदृत्ति के परिएगामस्वरूप यक्ष, नाग, भून, पिसाच, यह, रुद्ध, बुल, नदी, पर्वत झार्वि को देवता मान कर उन्हें पूजने की जो परप्परा लोगों में खली झाती थी उसे सार्वजनिक रूप से मान्यता मिली। उच्च वर्गों के घरों में इन देवताओं का निर्दाघ प्रवेश हुआ। विशेष धर्म को यक्षपद्धति के साथ नया भक्तिपर्म क्षेत्रे से कंशा मिला कर सामने झाया, सामाज में उसकी साक जम गयी, वैदिक देवता और यक पिछड़ने लगे। प्रतोक ने इस स्वित का उत्तेश करते हुए कहा है—स्मिता देवा मिला कर। (समिक्षा देवा: मिसा

इस प्रकार समूची मारत-मूमि मे जितने देवता पूजे जाते थे, वे सित्त, विष्णु, स्कर्त बादि की विमिन्न शक्तियों के सुचक वने। जहाँ नहीं किसी पुराने पुरान में पूजा होती थी उसके अन्दर मी मगवान का अवतार मान किया गया। यह एक मारी समन्यन की लहर थी, जिसते नहीं कही पुरा मार्च या सि स्था मार्च किसी एक मारी समन्यन की लहर थी, जिसते नहीं कही पुरा मार्च या दिव्य मान्न किसी में किसी न किसी देवी शक्ति का प्रतीक बना डाला गया। समन्यन की इस लहर ने देव-ज्योति को मानों अने बनों से और देविक कियों के अल्पना-जगते जे उतार-कर सारतवर्ष के कोने-कोने में पहुँचा दिया, जिससी अनसाधारण की सब पूजाए आमें प्रमु हो उठी और उनके जड़ देवता भी वैदिक देवताओं की भावम्य आस्माओं से अनुभाणित हो उठे। इस प्रकार सार्वा पुरान के सार्व पुरान सार्व से सार्व प्रतान के सार्व पुरान सार्व पुरान सार्व सार्व सार्व से की सार्व प्रतान के सार्व पुरान सार्व सार्व से सार्व से, बाद में इनने अहर करने सार्व से, सार्व से, बाद में इनने अहर करने सार्व से सार्व से, बाद में इनने अहर करने सार्व सि सार्व से, बाद में इनने पुरा कि करने सार्व सि सार्व से, बाद में इनने अहर करने सार्व से सार्व सी, बाद में इनने पुरा कि सार्व से, बाद में इनने अहर करने सार्व सि सार्व से, बाद में इनने अहर करने सार्व सि सार्व सी, बाद में इनने अहर करने सार्व सि सार्व सी, बाद में इनने अहर करने सार्व सि सार्व सी सार्व सी, बाद में इनने अहर करने सार्व सि सार्व सी, बाद में इनने सार्व सि सार्व सी से सार्व सी सार्व स

(क्) लोकप्रिय बसंप्रत्यों का निर्माण—वीदों की लोकप्रियता काएक बड़ा कारण वातक और अवदान साहित्य था। इनमें गीनम बुद्ध के पहले जन्मों के लेकि स्वादं की बढ़ी रेन कर कथाए होती थी। इनमें उनके दथा, दान, आरमस्याग आदि के मुणे पर बड़े सुन्दर केंग से अकाश काल जाता था। प्राचीन वैदिक साहित्य में इस प्रकार का लोकप्रिय साहित्य नाम मात्र था। मूत पुराण और इतिहास की गायाये अवस्य माते थे, किन्तु उनका प्रथान उद्देश्य बीर पुरुषों के तृत्वापूर्ण कारतामां का ही बचान था, वर्म-प्रचार नहीं था। ये गायाथे बड़ी लोकप्रिय थी। इस युग में उनके हारा धर्मप्रचार का कार्य लिया जाने लगा। रामायण और महाभारत के नती हारा धर्मप्रचार कि कार्य जाने लगा। यो सामायण और महाभारत के नती संस्करण तैयार किये ये में महामारत का प्रयान उद्देश्य आल्यानी द्वारा नये यम की विद्याओं का प्रतिपादन करना था। इसने बीकुल्ण को देवता और बिल्लु का अध बना डाला, सिव और लिल्लु की महिमा के गीत गाये, भावद्गीता द्वारा मामवत- धर्म का प्रचार कराय। यह पत्र हारण है। पहले यह सुनी तथा चारणों द्वारा गाया जाने वाला चीररसपूर्ण काव्य ही था। इसने विद्याली लेकप्रयत्न के करण इसमें रामाया जाने वाला चीररसपूर्ण काव्य ही था। इसने लोकप्रविद्या के करण इसमें रामी धार्मिक समस्याओं वह आव्यानों के रूप में

हता:) अथात् जो देवता पहले अलग-प्रलग थे, वे अब वैदिक देवताओं के साथ बीड वर्म के साथ फ्रीर उच्च प्रायं वर्म की पूजापड़ित के साथ घुल मिल कर एक हो गये हैं, प्रश्नवाल—पारिएनिकालीन भारतत्वयं पूठ ३५१-५२। समावेश करके इसे न केवल हिन्दू घर्म का विशाल विदवकोष, अपितु प्रवार वा मी प्रवल सावन बनाया गया। यही हाल रामायण का हुआ। इसकी मूल कचा मे राम एक आदर्श बीर पुरुष था। वह दूसरे से छठे काण्ड नक इसी रूप मे विजित है किन्तु इस युग में कम से कम दूसरी शताब्दी ई० पूर्व तक उसमे पहला और सातवीं काण्ड जुड़ा। इनमे राम को देवता वार्तिया गया। इन दोनो महावायों ने नवीन ईश्वरवादी मिक्त प्रधान शैव तथा दैष्णव धर्मी को लोकप्रिय बनाने तथा साधारण जनता में प्रचलित धर्म को नया स्प दो में प्रमुख माग लिया।

(ग) अत्रिय पुख्यों को देवता बनाना—वीड़ो और जैनो ने बुढ और महावीर की मिक्तमाब से पूजा करते हुए जब उनके ल्लूप बनाय ती यह साबारण जनता को बड़ा मनोमोहक एवं आपने के स्वा माने प्राव करते हुए माना पर राहरा प्रमास वा हा। इसके फल्टलक्च कृष्ण को देवता मान कर उनकी मिक्त का आदर्श नये रूप में समाज के सामने आया। बुढ और महाबीर जैसे क्षिय कुल में उत्तम होने वाले विशेष पुख्य में बेन ही श्रीकृष्ण भी क्षिय पुष्प में। बुढ और महाबीर की मीति कृष्ण को भी तत्कालिन मिक्तिवाद की लहर ने दवता बना डाला। बायु पुराण (९०१६) के अनुसार इन प्रवार के देवताओं वा मनुष्यप्रकृतिक देव कहते में क्षानि कर करते मूल प्रकृति मन्यय की होनी थी।

इस गुग की एक चौथी विशेषना वैदिन धम के पुनन्दार की लहर थी।
मौर्यों के पनन ने माथ मारन में बोड धम के पनन तथा बैटिक धम के पुनन्द्यान
का श्रीगणेश हुआ। मोठ राजा बौड और जैन धमों के सरक्षक थे। वे यक्ती के आकमणा स देश की रखा नहीं कर सके। जनना इमका कारण उननी धमीविजय और
अहिसा की नीति को समझती थी। अत ये धमंत्रम से कम उस समय उनकी वृद्धिमें मिर गये। पुष्यमित्र झुग ने बैटिक धमं की पुन प्रनिष्टा का प्रयास किया,
अद्योग धज सपन्न किया नया न केवल बैटिक धमं की राजधमं बनाया कियु
वोडों का मी कुछ दमन किया। इभी समय बनी मनुस्मृति में जहीं जुजारियों को
राष्ट्र में निकालने का विवान है बड़ी बौडा और जैनो (पाल्यक्त्यों) के निर्वासन
का भी उपदेश है। इस प्रवार यह स्वष्ट है कि १८५ ई० पु० में बैदिक मत का
मीथा विराज करनेवार्ज बीड जैन आदि नास्तिक मप्रदायों के विक्ट एक प्रतिक्रिया
उदान हो गई थी फिर भी बौड धमं वनानी और कुषाणक्यों मिनान्दर तथा कनिक
से राजध्या की छत्न छावा में पूल्ता फजता रहा। अब यहाँ इस युग में हिन्दू, बौढ
एवं जैन वर्मों के विकास पर प्रकाश डाला जावेगा।

# हिन्दू घर्म

# ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष

शूगयूग में हिन्दू धर्म के जिस रूप का उत्कर्ष हुआ उसे बहुया का ह्यागवाद ( Brahmanism ) कहा जाता है, क्यों कि इसमें बाह्यणों की स्थिति सर्वोच्च मानी जाती थी, समाज में डनकी महता पर बहुत बल दिया जाता था। बीढो ने बाह्यणों की प्रमृता पर एवं इनके डारा सपन्न किये जाने वाले वैदिक सत्तों पर प्रवंक आक्षेप किये थे। मीए काल में अशोक डारा बीढ धर्म को प्रवंक राज्य स्थाप पर एवं इनके डारा बीढ धर्म को प्रवंक राज्य स्थाप का प्रवंक अधिक उत्कर्ष हुआ, कुछ समय के लिये बाह्यणवाद को इसके सम्मृत्व दवना पड़ा। श्री रामकृष्ण महारकर तथा राखाल दास वैनतीं ने यह कल्पनाकी थी कि मृत्त सन्नादा के अविभाव के समय तक ब्राह्मण धर्म बीढ धर्म से दवा रहा, इनके प्रवंक राजमनक्षण से पौराणिव हिन्दू धर्म का उत्कर्ष हुआ।

किन्तु औ देवदस रामहुष्ण मडारकर<sup>8</sup> ने उपयुंक्त विद्वानों के मतो वा लंडन करते हुये यह प्रतिपादित किया था कि पौराणित हिन्दू क्षमें के हाध्यावादों रूप के उक्तमें का वास्तविक क्षेय गण्य सम्राटी के स्थान पर उनसे पाँच सताव्यी मुद्देत होने वाले चूनवंदी बाद्यण राजा पूर्व्यामन को देना चाहिये। इसके पुनरुक्तमा का कार्य न केवल शुग राजाओं ने अपितु गौतमीपुत शातकर्णी आदि राजमूप और अववयेष यज्ञ करनेवाले सातवाहन राजाओं ने किया। चित्तीह के निकट घोषुड़ी के अभिलेख से गज्ञायन पराशगीपुत गर्वतात हारा एक अववयेष यज्ञ के क्षा और सातवाहन राजाओं ने इस युग में शादाणवाद का प्रवल समर्थन किया। इस युग के कुषाण राजाओं से मी हिन्दू धर्म का सन्दर्ण मिलता रहा। पहले कुषाण राजाओं हारा मुदाओं पर हिन्दू धर्म के विभिन्न देवी-वेवताओं वो अध्वत करने वा उल्लेख किया जा चुका है।

९ जरनल धाफ बान्चे बांच धाफ रायल एशियाटिक सोसायटी संड २०, पृष्ठ ३४६।

२ वी एज धाफ इंपीरियल गुप्ताज, पृष्ठ ११२।

३. बास्यूम आफ ईस्टर्न एण्ड इंडियन स्टडीज, पृष्ठ २६-३०।

इस समय बाह्मण एवं वैदिक धर्म के उत्कर्ष का परिचय बैटिक यजों की स्मति में स्थापित किये गये अनेक यपो के स्तम्मलेखों से मिलता है। इस प्रकार का पहला अभिलेख वासिष्क के समय का है। इसके राज्यकाल के चौदीसवें वर्ष में लिखा गया एक लेख मचरा के निकट ईशापूर ग्राम से मिला है। यह एक यप-स्तम्भ पर लिखा हुआ है और मथरा सम्रहालय में सुरक्षित है। इसमें इस बात का वर्णन है कि भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण रुद्रिल के पत्र द्रोणल ने १२ दिन तक चलने बाला (हादशरात्रि) एक यज सम्पन्न किया और इसकी स्मृति सुरक्षित बनाये रखने के लिये एक युप को स्थापित किया । प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित एक अन्य युप अभिलेख में सप्तसोम यज्ञ से सबद्ध सात यपों के निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। लिपिशास्त्र के आधार पर इसका समय दसरी शताब्दी ई० माना जाता है। भतपूर्व उदयपूर राज्य के नंदसा नामक स्थान से प्राप्त २२५ ई० (२८२ कृतसंबत) में शक्तिगण द्वारा ६० दिन तक चलने वाले पिकटरात्र नामक यज्ञ के सम्पन्न किये जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार भतपुर्व कोटा राज्य के बडवा स्थान से २३७ ई० (२९५ कत सं०) में त्रिरात्र यज्ञ करने की स्मित में बनाये गये यप का वर्णन है। <sup>3</sup> भरतपूर के निकट विजयगढ<sup>े</sup> से तथा नगरी <sup>4</sup> से भी तिथि निर्देश रहित दो यप लेल मिले हैं। इनमें पुण्डरीक तथा वाजपेय यज्ञों के कराये जाने का वर्णन है। लिपि के आधार पर इन लेखों का समय दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है। ये सब यप-लेख इस बात को सचित करते हैं कि शग सातवाहन यग मे वैदिक यज्ञों की परिपाटी बडी लोकप्रिय थी और बाह्यणो द्वारा इन यज्ञों को सपन्न कराया जाता था।

इस गुण के अनेक लेखों में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये जाने के प्रकुर वर्णन मिलते हैं। हुविक के राज्य के २८वें वर्ष में लिखे गये मधुरा के एक ब्राह्मी अभिल्यों में के एक स्वाधी निधि दो अभिल्यों को इस प्रयोजन के लिखें दी गई है कि इससे प्राप्त होने वाले ज्याज से प्रति सास १०० ब्राह्मणों को ओजन कराया जाय और प्रति तित कुछ ब्राख सामग्री मुख्येन्यासे व्यक्तियों को दी जाय। परिचमी मारत के अत्रयों के अमिलेखों में ब्राह्मणों को दिये जाने वाले दी जाय। परिचमी मारत के अत्रयों के अमिलेखों में ब्राह्मणों को दिये जाने वाले

१. ए० इं० खंड १६।

२. इंडियन एंटिक्बेरी लंड ५८ पष्ठ ४३।

३. ए० इं०, खंड २३, पुष्ठ २४५।

४. आ० स० इं० वार्षिक रिपोर्ट १६०६-७, पृष्ठ ४६।

५. वही १६०४-५, पुष्ठ १२०।

दानों का बहुत वर्णन मिलता है। नासिक की गृहा में अकित उपवदात के अभिकेख में देवताओं और आहुमांने की १६ मोत्रों का दान करने का तथा एक लाख आहुमांने की वर्ष मंद्रों में तथा एक लाख आहुमांने की वर्ष मंद्रों में तथा एक लाख का हमाणों की वर्ष में के के कुछ उल्लेख पहले (अध्याय ०) बताये जा चुके हैं। इस मूग में बीढ साहित्य में भी आहुमांने को दान देने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। महावस्तु (खंड २, पूष्ठ ९१) में एक बाहुमां को समुश्रद्धम से यज्ञ करने के लिये वृलाये जाने का तथा दिलिया देने का वर्णन है। उपर्युक्त सभी प्रमाण इस सुग में आहुमां दी प्रमुता एवं बाहुमण बाद के उल्लेख की मूचित करते हैं।

# वैष्ण्व धर्म

(क) उद्देगम--इस समय मिन्त प्रधान पौराणिक धर्म में विभिन्न देवी-दैवताओं की उपासना पर बल देने वाले अनेक सप्रदायों का विकास हआ। इनमें वैष्णव और शैव धर्म अधिक महत्व रखते है। विष्ण की उपासना पर बल देने वाले वैष्णव धर्म का विकास सम्भवत पहले हुआ। इसका दूसरा नाम भागवत अथवा पांचरात्र सम्प्रदाय भी है। महाभारत और पुराणों के अनसार भागवन सात्वत अथवा बष्णि सघ के नेता वासदेव कृष्ण की उपासना भगवान के रूप में किया करते थे। . देवकी के पत्र कृष्ण कामहला उल्लेख हमें छान्दौग्य उपनिषद में मिलता है। यह समझा जाता है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा पहले यदवशी मान्वती में राष्ट्रीय महापरुष के रूप मे प्रचलित हुई। जनै जनै इन्हें देवता अथवा भगवान बना दिया गया। इनके उपासक मागवत कहलाने लगे। इस धर्म का मारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रसार होने लगा। दूसरी शताब्दी ई० ५० तक विदेशी यनानी भी इस वर्म के अनुयायी बन चके थे। यह बात यनानी राजा अन्तिअस्किदस (Antialkidas) के राजदत तक्षशिला निवासी है लियोडारेम के बेमनगर के स्तम्भ लेख से सचित होती है। इसमें उसने अपने को देवताओं के देवता (देवदेव) वासदेव का मक्त बताया है। बासदेव की मक्ति का प्रथम निर्देश ५वी गर्० ई० पूर्ण में होनेवाले पाणिनि की अच्छा-ध्यायी के एक सुत्र (४।३।९८) में मिलता है जिसमें वासुदेव में मक्ति रखने वाले व्यक्ति को वासदेवक कहा गया है। इससे पहले चौथी शताब्दी ई० पु० में मेग-म्थानीज ने यह लिखा कि मथरा के प्रदेश में हिराक्लीज ( Heracles ) की प्रजा विशेष रूप से होती है। इस हिराक्लीज को ऐतिहासिक वास्ट्रेव कृष्ण से अभिन्न समझते है।

१. ल्युडर्सकी सुची संख्या १०।

बासुरेव कृष्ण ने काल के सवन्य मे पर्याप्त मतमेद है। सामान्य रूप से इनका समय महामारत ने ना काल समझा जाना चाहिये, किन्तु महामारत के काल में मी बड़ा मतमेद है। कुछ विद्यानों ने छादोग्य उपनिषद् है अनुसार पोर ऑगिंत देवकीपुत्र कृष्ण नो ही बासुरेव कृष्ण माना है। इस उपनिषद् के अनुसार पोर ऑगिंत रस नामक ऋषि ने कृष्ण को यज की एक सरल रीति-तपस्या दान, आर्मब, अहिंसा और सत्य के पालन की बतायी थी। छान्दोग्य उपनिषद का समय छठी शताब्दी ई० पू० माना जाता है। जैन रएम्परा के अनुसार बासुरेव कृष्ण तीर्थ कर अस्टितिम ने समकाठीन थे। ये पार्थ्वनाथ से पहले हुए थे। इनका समय छठी सातबी शताब्दी ई० पू० माना जाता है।

श्रीकृष्ण के जीवन के साथ गोपलीरा नी कुछ कथाये एव राघा आदि गोपियों के साथ श्रीडाये भी जुड़ी हुई हैं। इनना वर्णन महामारत ने परिशिष्ट हरियद्या पूराण में तथा बायु एव मागवत पुराण में मिलता है। इनने उद्माम के सबत्य में नोर्ट् बात निविद्य करण म कहता निर्ट्य हैं। हुण्ण के गोपाल जीवन नी कथाआ वा सम्मवत एक लात विष्णु के सबन्ध में कुछ एसे बयानत थ जिनके देशे गोजी का राज्य-गोप नहा गया है। बीचायन धर्मसूत्र में इसके दो अन्य नाम गोविन्द और दामोदर पिलते हैं। गोपालकृष्ण की कप्तमूर्त मथ्यु से इसके दो अन्य नाम गोविन्द और दामोदर पिलते हैं। गोपालकृष्ण की कप्तमूर्त मथ्यु में विद्य सुत्र से अपनी गोजों के लिये प्रनिद्ध थे। नैतिनिय महिला और जीवनीय उपनियद ब्राह्मण से अपनी गोजों के लिये प्रनिद्ध थे। नैतिनिय महिला और जीवनीय उपनियद ब्राह्मण से अपनि अद्यो हुए अपनी देशों मथ्यु प्रतित होता है कि मथ्यु प्रदेश में यहुवली अपनी गोजा ने जिये प्रनिद्ध है। इनके महापुश्य वासुदेश के माथ गोपाल वाला की लीलाओं का जुकना स्वामांविष्य था। महारत्यर का यह मत है कि कृष्ण के आरम्भिक जीवन से मबद गया तथा अन्य गोपियों वी लीलाओं नी मुद्द कथाये आभीर जानि के प्रमाव से हण्ण-परित्र के साथ जीवियों लीनी लीलाओं नी मुद्द कथाये आभीर जानि के प्रमाव से हण्ण-परित्र के साथ जीवियों हों।

श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में अनेव विचित्र और मनोरजक करणनाए कुछ पात्रवाद्य विद्वाना ने त्री है। बाथ और हापत्रित्स के मनानुसार कृष्ण कीई ऐतिहासिक मानवीय महापुर्य नहीं ये किन्तु वे एक लोकप्रिय देवता तृहीं बाद में विष्णु के साथ मिला दिया गया इससे बैण्णव धम की उत्पत्ति हुई हो एकिन्स ने कृष्ण को पाष्टवों का एक जातीय देवता माना है। किन्तु बार्ष इसे मुख्त सूर्यं देवता से संबद्ध मानते हैं। कीय ने कृष्ण को एक वानस्पतिक देवता माना है। किन्तु इन सब विद्यानों की कल्पनायें पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं प्रतीत होती हैं। वस्तुत: कृष्ण रामवन्द्र के समान एक ऐतिहासिक मानवीय महापुरुष थे, इन्हें बाद में देवता बना दिया गया।

बैष्णव वर्ष का विकास — बैष्णव धर्म के विकास की पहली बका वासुदेव कृष्ण को बैदिक देवता विष्णु से अभिन्न समझा जाना था। यह भगवद्गीता के समय तक पूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद वासुदेव की पूजा, माणवत धर्म और बैष्णव धर्म पर्याय समझे जाने लगे। यह कहा जाता है कि वासुदेव की पूजा अपनाने के लिये इसका विष्णु से अमंद स्थापित किया ताकि यह बैदिक धर्मानुयायियों के लिये गाझ हो सके।

द्वसरी दशा बायुदेव कृष्ण और विष्णुका एक महापुरुष नारायण से अभिन्न समझ बाना था। नारायण के आरम्भिक स्वरूप का प्रतिपादन विभिन्न प्रयो में समझ बाना था। नारायण के आरम्भिक स्वरूप का प्रतिपादन विभिन्न प्रयो में अरम्भिक स्वरूप का प्राप्त किया था। इसी प्रयो में अरम्भ है जिसने प्रभावित के आदेश से नीन बार यह किया था। इसी प्रयो में अरम्भ नारायण द्वारा पाँच दिन रात तक चन्ने वाले एक यह (वांचरात्रसत्र) करने का वर्णन है। इससे नारायण को अन्य सभी व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्टता प्राप्त हुई। सम्भवतः उसीलिये इस सम्भदाय को पाँचरात्र कहा जाने लगा। किन्तु इस ब्राह्मण में कहीं मी नारायण को विष्णु नहीं बनाया गया है। किन्तु तीतियोध आरम्भक के १०वें प्रपाठक में तथा नीसरी वाताव्यी ई० पूठ की रचना समझी जाने वाली महानारायण व्यक्तिय्यू में भाषणी मन्त्र का जो रूप मिन्दता है उसमें विक्त विल्ला के नारायण से अभिन्नता बताते हुए यह कहा गया है—नारायस्त्राय विवस्ते वाव्यक्तिया वीनिहत्तनों विक्तु प्रमोदयात ।

महाभारत के कुछ स्थलों में नारायण के स्वरूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वे एक प्राचीन मुनि-धर्म के पुत्र और नर नामक ऋषि के सखा थे। वे अपुरों के संहार के लिये ही जीवन बिता रहे थे। उन्होंने इन्द्र को देवासुर-स्थाम में बहुमूच्य सहायता प्रदान की थी। डीव मावना से प्रमावित एक अन्य स्थल में यह कहा गया है कि घर्मपुत्र नारायण ने विहास के सार्य सायुक्ष प्राप्त किया और बह्म के साय सायुक्ष प्राप्त किया। नारायण की तरस्या करके शिव को प्रसन्न किया और बह्म के साथ सायुक्ष प्राप्त किया। नारायण की तरस्या से उनके समान नर नामक एक अन्य मिन उत्पन्न

हुए। नर की अर्जुन तथा नारायण को वासुदेव कृष्ण माना जाता है। महामारत में नर और नारायण की बड़ी महिमा बखानी गई है। महामारत का श्रीगणेश नर और नारायण के नमस्कार के साथ होता है। बाद में इस विषय मे एक यह दष्टिकोण भी पल्लवित हुआ कि नर और नारायण अलग-अलग नही है, अपित दोनों अभिन्न हैं। एक ही शक्ति नर और नारायण के दो रूपो मे अभिव्यक्त होती है (नारायणो नरश्चैव सत्वमेकं द्विधा कृतं-उद्योगपर्व ४८।२०)। इस प्रकार आरम्म में नर और नारायण की पूजापुथक रूप में प्रचलित थी। इसमे नारायण प्रधान और नर उनके सखा थे। इसी को नारायशीय थर्म कहा गया है। महामारत के शान्तिपर्वमे नारायणीय घर्मका विशेष रूप से वर्णन है। इस पर्वमे यह बताया गया है कि नारायण समुचे ब्रह्माण्ड मे ओतप्रोत शास्त्रत सत्ता है। यह वर्म के पुत्र के रूप में नर नारायण के तथा हरि और कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। यह हमें चतुर्व्याह कल्पना कास्मरण कराता है। आगे इसका प्रतिपादन किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि उन दिनो मागवत धर्म में युगल देवताओं की पूजा प्रचलित थी। जिस प्रकार नर-नारायण की कल्पना थी, उसी प्रकार सकर्षण (बलराम) और वासुदेव भी नये मक्ति घर्ममे पूजे जाते थे और इनका इकटठा उल्लेख किया जाता था। १ सकर्षण वासुदेव के जोड़े मे बाद में प्रद्युम्न

९. इस प्रसंग में पाणित के एक मुत्र बासुदेवार्ज् नाम्यां बृत् (४।३। ६) का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके मनुसार बासुदेव को भार्तिक करते वाले वासु-विक और अर्जुन की भार्तिक करते वाले वासु-विक लगाते थे। इससे सुम्तित होता है हि उस समय बासु-वेद के साथ-साथ अर्जुन की भी उपसाला प्रचलित की, किल्तु इन बोनों में बासु-वेद अधिक प्रजे जाते थे, इसी-लिये पाणित ने उपयुक्त सुन्न में बासु-वेद अधिक प्रजे जाते थे, इसी-लिये पाणित ने उपयुक्त सुन्न में बिये गये इन्त समास के नियम के अनुसार यहां समास का रूप बाले वासु-विवाद होना चाहिये। इस सुन्न का भाष्य करते हुए पत्रजीत ने यह बताया है कि यहां वासु-वेद किसी अर्थिय पुरुष का नाम नहीं है, अपितु पुजा किये जाने वाले एक देखता का नाम है। रासकृष्ण गोपाल अंबारकर को महाभाष्य की एक पाण्डलिति में यहां संक्रा क्या ताम बता पाण्डलिति में यहां संक्रा क्या ताम वाले पाण्डलिति में यहां संक्रा क्या ताम वाले पाण्डलिति में यहां संक्रा क्या ताम बता था। इससे यहां संक्रा क्या ताम बता था। इससे यह स्थान पर तत्र भगवता: का पाठ निया या। इससे यह स्थान है कि उस समय बासु-वेद को भगवान माना जाता था।

२. पाणिनि =१९।९५, इन्द्र संकर्षणवासुरेवी, द्वावप्यभिष्यक्ती साहचर्येण इत्यर्थः ।

और अनिरुद्ध के मिलने से इन चारों का चतुर्थ्यूह बनाऔर साम्ब को साथ लेकर वृष्णि वद्य के पांच बीरों की पूजा की कल्पना पूण हुई जो पाचरात्र धर्मकी एक बढ़ी मान्यता थी।

महाभारत म यह बताया गया है कि शीरमागर के उत्तरी तट पर स्वत डीप में नारायण की पूजा करण वाणी दवेत जाति कहा करनी थी। इस सवच में सबप्रथम बेकर ( Weber ) न यह करना की शांकि मिस्तवाद के सिद्धान्त को मारतीयों न विदेशी जातिया-विश्वाद हैसार्या के सम्पन्न से पहण किया। उन्होंने नारायण और कृष्ण को ईमा के साथ सबद कर दिया। किन्तु राय चीचरी आदि मारतीय विवानों न बेकर के "स मत को बोगी करना जी उद्धान माना है। उनका बहुना है कि नारायण म हम सूय के ही गण कथा म पूजा किय जान वाले विष्ण के दवन होते है। नारायण की पूजा का मण उद्धाय कुछ भी रहा ही किन्तु यह बात निदेशत है कि बार म नारायण की उपामना का राग वामुदेव की पूजा करन वाली भागवत सम्प्रथाय की शांमिक शारा में मिठ गई। गगा यमना की मानि इस होनों चाराआ। न एकस्य होनर वैण्यन यम का रूप पहणा किया। सम्प्रवत नारायण की उपामना का राग सम्प्रवत की प्रांच का सम्प्रवत्य की शांमिक स्वार्थ प्रवाद निद्धाल की उपामना की सम्प्रवत्य नारायण की उपामना का आन्म हिमार्य क किमी प्रवेश म हुआ और इसके उपासक आरम म पाचनक कुणत था।

बैण्णव घम म सम्मिनित लान वाजी एक तीमारा घारा बीरपुत्रा की थी। बीरा की पूत्रा करना और उहे लेता बनान की प्रवन्ति स्पाट रूप सर्वाण आति म दिलाई देती है। पहले लम प्रमाप म वामुदेव और सन्पण अथवा बरुपम की पूजा का उल्लेख विद्या जा बृद्ध हो। या रामे गिर्मणी और देशना नामम विभिन्न पत्रियों में उत्पन्न हुई वसुदेव की सवात थी। इनके अंतरित्म विण्या मा शिमणी से उत्पन्न प्रयान और जाम्बचती में पैदा हम माम्य नामन वासन्य के दा पुत्रा की तथा प्रयुक्त के पुत्र की भी पूजा प्रयान भी। महामारत और पुराणा से यह जात होता है कि आरम्भ मा भी मानवीय प्राणी थ। वाद म इन्हें देवना बना दिया गया। यावपूराण न स्पाट लगा प्रयान पत्र प्राणी थ। वाद म इन्हें देवना बना दिया गया। यावपूराण न स्पाट लगा प्रपत्र प्रमुक्त की या प्रवास के स्वास के स्वास के स्वास के प्रवास के प्रवास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास की स्वास के स्वास के स्वास की स्वास की स्वास के स्वास की नरह पूज जान बाल य पाच वीर इसी बया के अंतरिय कीर महिता की नरह पूज जान बाल य पाच वीर इसी बया के अंतरिय कीर सहराव कहलान वाल मोडाओं से सवया निस्त थ। उत्पादण कहाजा वाल मोडाओं से सवया निस्त थ। उत्पाद का जाता प्रमानित्म वाल सात व्यक्तिया में महान बीडा होना के कारण महारूप कहाजावा पाच जाता प्रमानित्म सात व्यक्तिया से महान बीडा होना के कारण महारूप कहाजावा प्राण्या म

इतवर्मा, बनामूष्ट, समीक, समितिवय, कक, ग्रकु और वृत्ति। इनसे से कोई भी देवता की मौति नहीं पूजा जाता था। यह बात अभिकेषोत्त साक्षी से भी पुष्ट होती है। पहली शताब्बी ई० के आरमिक साम में मपुरा में शासन करने बाते महास्वाप्त सोडास के समय के भोराष्ट्र अभिकेख में एन विदेशी महिला तीषा द्वारा पूज प्रस्तर मदिर में पौच पवित्र वृष्णि भीरों की मृतिवा (अभावता वृष्णीना पवसीराणा प्रतिमा) स्थापित करने का उल्लेख हैं। इन पांच बीरा में साम्ब के अतिस्तित्व शेव बारों को सर्वोच्च देवता (वरसायुविष) से प्राप्नुमंत होने बाले चार मूल व्यूह समका जाता था। अब यहा चुळूईह का स्वस्य स्वन्य किया जाया।

**चतुर्ध्यह का सिद्धान्त**---यह वैष्णव धर्म का प्रधान मन्तव्य था। यद्यपि अत में बैब्जव धर्म में केवल वासुदेव कृष्ण की पूजा को ही प्रधान स्थान मिला, किन्तु आरम्म में वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इस परिवार के चार अन्य व्यक्तियों की भी पूजा प्रचलित थी, अत यह चतुर्व्यूह सिद्धान्त वहा जाता था। इसके अनुसार प्रत्येक भागवत धर्मान्यायी के लिए सर्वोच्च उपास्य देवता वासुदेव थे। इनकी पूजा पर, ब्यह विभव, ग्रन्तर्यामी ओर अर्चानामक पाच रूपो में की जाती थी। इन सब में पर उनका उच्चतम रूप था। स्थाह उनसे प्रादर्भत होने वाले और विभव उनका अवतार ग्रहण करने वाले रूप थे। **अन्तर्यामी** के रूप में वे प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का आन्तरिक रूप से नियत्रण करने वाले थे तथा अर्चाका अभिप्राय मगवान की स्थाल मृतिया की पूजा से था। भगवदगीता में भगवान के इन रूपों की उपासना का विस्तत प्रतिपादन है। दसव तथा ग्यारहवे अध्याया के विस्तियांग और विश्वदर्शन योग मे उनके पर रूप का उल्लेख है। चौथे अध्याय (क्लोक ५-९) में विमव अथवा अवतार-वाद का प्रतिपादन है तथा १/।६१ में उसके अन्तर्यामी रूप का वर्णन है। किन्तू ब्यूहवाद का गीता में उल्लेख नहीं मिकता है। इस सिद्धान्त का मूळ तस्य छ आदर्श गुणा---ज्ञान ऐश्वय शक्ति बल बीय और तेज की उत्पत्ति द्वारा शृद्ध सृष्टि उत्पन्न होने वा विचार हे। इस सिद्धान्त के अनुसार सर्वोच्च देवता के रूप में भगवान वासु-देव अपनी पत्नी श्री तथा लक्ष्मी केदा रूपा— मृति और क्रिया से जब आदर्श गुणाकी उत्पत्ति करना चाहते है तो उनकी इच्छाशक्ति से तथा लक्ष्मी की मृतिशक्ति और त्रियाशक्ति से सम्पूर्णस्टिके मुठमे विद्यमान उपयुक्त छ आदर्शगुणाकी उत्पत्ति

१ जर्नल आफ सासाइटी आफ फ्रोरियण्टल आर्ट, खण्ड १०, प्० ६४-८।

२ ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

होती है। ये छः गुण दो समूहों में कार्य करते हैं। यहला समूह बाल, ऐस्कर्य और बालिक का है, इसे विध्वासकृषि कहा जाता है, इसरा समृह बल, बीर्ष बारे ते ले का हो, यह ध्वस भूषि कहाजाता है। जब दन दोनों समूहों के गुण आपसा में मिलकर जोई बताते हैं, जान बल के साब, ऐस्वयं बीर्य के साब भीर शालित तेज के साब मिलती हैं, तो मृष्टि प्रिक्ता में अधिक विकास होता है। इस प्रकार ये गुण तीन पूषक जोड़ों या व्यूड़ों में बेट आते हैं। ये तोन व्यूह कमका संकार, प्रयूचन बीर अपित कर कर में प्रकार होते हैं। यह कल्पना की जाती है कि पर वायुदेख के जनका एक रूप (व्यूह) वायुदेख प्रादुर्मूत होता है। इसने छही गुण पूर्ण मात्रा में मिले हुए है। इस प्रकार वायुदेख, सक्यंण, प्रयूचन एव अनिस्द के चुदुर्मूह की उत्पत्ति होती है। इस विवय में यह स्मरण एक्सा चाहि कि पहले हन चार व्यक्तियों के साथ साथ्य की मी पूजा होती भी किन्तु वाद में इसे चुदुर्मूह हिता स्विक्तियों के साथ साथ्य की मी पूजा होती भी किन्तु वाद में इसे चुदुर्मूह हिता कि साथ साथ्य की मी पूजा होती भी किन्तु वाद में इसे चुद्म्मूह हिता की कारण पूजा से हटा दिया गया। आगे इसका कारण स्मप्ट किया जायगा।

चतुर्व्यह पूजा:--यह मागवत धर्म मे किस समय सम्मिलित हुई, यह प्रश्न बहा विवादास्पद है। ब्युहवाद का प्राचीनतम उल्लेख वेदात दर्शन (२।२।४२) में मिलता है, किन्तु इसका स्पष्ट एव विस्तृत प्रतिपादन शकराचार्य द्वारा ८वी शताब्दी ई० में और रामानुज द्वारा १२वी शताब्दी ई० में किए गए वेदान्त दर्शन के माष्यों में ही उपलब्ध होता है। ये माष्य बहुत बाद में लिखे गए थे। इसरी शताब्दी ई० पूर्व में यह सिद्धान्त कुछ विकसित हो चला था क्योंकि पतजलि ने पाणिनि के एक सुत्र (६।३।५) के माष्य मे आत्मचतुर्य की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि जना-दंन इनमे चौथा होता है। इसके आधार पर श्री शमकृष्ण गोपाल भडारकर (पृष्ठ १३) ने यह कल्पना की थी कि पतजिल के समय में वासुदेव आदि चार देवताओं की पूजा प्रचलित हो चुकी थी, किन्तु ज्युहवाद का यह बड़ा अस्पष्ट मकेत है। महाभाष्यकार कृष्ण के साथ सकर्षण की पूजा का उल्लेख करता है। उसने २।२।२४ के भाष्य में एक क्लोक उद्घृत किया है जिसमें सकर्षण के साथ कृष्ण की बलविद्ध की कामना की गई है। " इससे बलराम और कृष्ण के सयकत रूप में पूजित होने का आभास मिलता है। इस प्रसग में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि महामाध्य में कृष्ण के प्रसंग में वास्-देव का उल्लेख कई बार हुआ है। किन्तु सर्वत्र इसका वर्णन महामारत के बीर योद्धा, अर्जुन के सला और कस के घातक के रूप में हुआ है। इन सब प्रसंगों में जनका

१ संकर्षशिद्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्षताम् ।

२. महाभाष्य ३।२।१११, जधान कंस किल वासुदेव. ।

स्वरण बुष्णि बंध के नेता अथवा पक्ष विशेष के नायक के रूप में किया गया है।
उन दिनों उनके पक्षपाती और कंस के पक्षपाती लोग भी थे। पतंत्रिल में लिखा है
कि समय कमें कंस का बच होने के समय कंस के मक्तों के बेहरे उदासी से काले
एड़ जाते हैं और रूजमकतों के मुख कोच से लाल हो जाते है। देशसे यह पता
लगता है कि उस समय क्रण के मकतों के साब-साथ कस के समयंक भी थे अत:
कृष्ण इस समय तक मानवीय रूप मे अधिक दिखाई देते है। माध्यकार ने केवल
एक ही स्वल ४१३१८ में उन्हें सामान्य व्यक्ति के स्थान पर तत्रमवन्त् अवित् देशता
के रूप में स्वीकार किया है। इसते यह सम्य है कि दूसरी ग्राता ई० युत तक
कुष्ण में देवलव के जारोप की प्रक्रिया आरम्म हो चुकी थी, बठराम के साथ उनकी
पूजा होने लगी थी, किन्तु व्यूहवाद का अधिक विकास नहीं हुआ था।

इसकी पुष्टि विदिशा के गरड़च्वज स्तम्मलेख से होती है। पहले (पु॰ २५) यह बताया जा चुका है कि यूनानी राजा अंतिलिखित के राजदूत हेलियोडोरस ने बेस-नगर (विदिशा) में दूसरी शताब्दी ई० पू० में देवदेव वासुदेव की पूजा के लिए एक गरुड्प्वज स्थापित किया था। इसमे वासुदेव के अतिरिक्त चतुर्व्यूह के किसी अन्य देवता का उल्लेख नही है। किन्तु इसके एक शताब्दी बाद पहली शताब्दी ई० पूर्व तक वासूदेव के साथ सकर्षण की पूजा होने की पूष्टि घोसुडी (जिला चित्तीड़) के लेख से हीती है। यह शालिग्राम के रूप में विष्णु की पूजा के लिए बनाए गए एक मदिर के चारो ओर पत्थर के घेरे (शिलाप्राकार) का वर्णन करता है। इसमे अस्वमेध यज्ञ करने वाले भागवत सम्प्रदाय के एक अनुयायी द्वारा सकर्षण और बासुदेव की प्रतिष्ठा में एक मन्दिर (नारायणवाटक) बनाने का उल्लेख है। इस लेख में इन दोनो को भगवान अनिहत (अविजित) और सर्वेश्वर के विशेषण दिये गये है। इसी समय का एक लेख नानाधाट से मिला है। यह अनेक वैदिक यज्ञो को करवाने वाले सातवाहन राजा की रानी ने लिखवाया था। इसका आरम्म घर्म, इन्द्र, सकर्षण, वासुदेव, चद्र, सूर्य और चार दिग्पालो की स्तुति से आरम्म होता है। उपर्युक्त तीनो लेखो से यह पता लगता है कि पहली शताब्दी ई० पू० तक गरुडवाहन विष्णु वासुदेव से अभिन्न थे और इनकी पूजा संकर्षण के साथ आरम्म हो चुकी थी, किन्तु इस समय तक चतुर्व्यूह पूजा का श्रीगणेश नहीं हुआ था। चतुर्व्यूह की पूजा काफी बाद में आरम्भ हुई। इसका सर्वप्रथम उल्लेख

वही ३।१।२६, केबिटकंसभक्ता भवन्ति केबिट् वसुदेवभक्ताः वर्षान्य-त्वं खलु पुष्पन्ति । केबिट् एक्तमुला भवन्ति केबित् कालमुलाः ।

संभवतः विष्णु सहिता (६६१२) में मिलता है। यहाँ वासुदेव का नाम सबसे पहले हैं और इसके बाद संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिषद्ध का नामोल्लेख है। इसमें साम्ब का कोई वर्णन नहीं है।

साम्ब की पूजा को सूचित करने वाले मयुरा के मोराकूण अभिलेख का पहले वर्णन किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि पहली सताब्दी ई० में वृष्णि- विर के रूप में साम्ब की पूजा प्रचलित थी। छठी सताब्दी में वराहमिहिर ने साम्ब की गदाहमित मूर्ति वनाने वाली एक प्राचीन परम्परा का उल्लेख किया है, किन्तु हमें इसके बहुत ही कम पुरानी मूर्तियों मिली है। चतुर्च्यूह पूजा का मतव्य सर्वमाम होने पर साम्ब की पूजा स्वयंचय समाप्त हो गई। इसकी समाप्ति का प्रधान करण यह प्रतीत होता है कि एक कथा में जान्ववनी को कृष्ण वासुदेव की अनार्य पत्नी बताया गया है। पुराणों के अनुसार साम्ब की माता जाम्बदी प्रक्राश्च की कत्या थी और महा उम्मग जातक के अनुसार सह एक चल्छाली थी। साम्ब का सम्बन्ध ईरान से आने वाली सौर पूजा से मी जोड़ा जाता है। इन सब कारणों में साम्ब की क्षेत्रस्थात कम हो गई और उसवी पूजा की परम्पन लुत हो गई।

# वैष्णव धर्म के केन्द्र

प्राचीन अभिलेखों से यह विदिल होता है वि इस युग में २स सम्प्रदाय के दो बड़े केन्द्र मयुरा और विदिशा थे। मयुग श्रीकृष्ण वी जनम्भूम होने से इसका प्राचीनतम और प्रसिद्धतम केन्द्र था। दस विषय में मेगस्थीन की साक्षी का निर्देश पहले हो चुका है। गुरातस्थीय साक्षी भी देशे पुष्ट करती है। यहा वैष्णव धर्म के प्रमाव को सूचिन करने वाले अभिलेख और मूमिया पर्यात मध्या में मिली है। ये ईसा नी आर्रीनक काताब्दियों नी है। पहले एवं विदेशी महिला तोचा दा सुण्या के पब्लोग श्रीकृष्ण, बन्दरास, प्रयुग्न, अनिरुद्ध और साम्ब नी मूचियों के दान का उल्लेख किया जा चुना है। ल्वनफ सहालप्य के मयुगा में प्राप्त सकर्षण की एक भावित्तम मूचि है। इसका सबक्ष प्रमावना और मयुगान में है। इन्हें हुक्यर भी कहा जाता है। वल्याम की मिल्यों में ये सब विशेषताये पार्ट जाती है। यह समय है कि बल्यम नी पूजा आरम्म में प्राचीन मारत्य की हुक नामूजक हथियी जातनों में प्रचीन में में स्वत्य हों है। यह समय है कि बल्यम नी पूजा आरम्म में प्राचीन मारत्य की हुक नामूजक हथियीची जातिनों में प्रचीन से संवत्य होंने के कारण ही उनका एक साम सकर्षण भी है। मद्यान सा

प्रेमी होने के कारण मूर्तियों में उनके नेत्र मदध्णित दिखाए जाते हैं। इनके अन्य नाम बलदेव और राम भी थे। कुछ विद्वानों ने मधुरा के प्रदेश में इनकी पहली मुर्तियाँ बनने का यह कारण भी बताया है कि यहाँ पूराने पूर्वजो की मुर्तियाँ बनाने की परम्परा पूराने समय से चली आ रही थी। इसका सकेत हविष्क के एक अभिलेख में और मास के प्रतिमा नाटक के ततीय अक में वॉणत देवकुल के रूप में . मिलता है. अत. मथरा में विष्ण वश के वीरों को देवता बनाते हुए उनकी मर्त्तियो का निर्माण किया जाना स्वामाविक था। पहली शताब्दी ई० के मथरा से उपलब्ध होने वाले अभिलेख यह प्रदर्शित करते है कि ईस्वी सन् आरम्भ होने से पहले ही यहाँ बासुदेव की पूजा सुप्रतिष्ठित हो चकी थी। महाक्षत्रप शोडास के समय के एक लेख में भगवान वास्त्रेव के पवित्र मंदिर (महास्थान) में तोरणदार, वेदिका और चतुःशाल (चतुष्कोण) रचना बनवाने का वर्णन है। इसी स्थान से दूसरी शताब्दी ई० की कृष्ण जन्माष्टमी की कथा को विकित करने वाली प्राचीनतम प्रस्तर मित्त मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की आर्राम्भक शताब्दियों में मथरा के प्रदेश में न केवल वैज्युव धर्म अपित बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा नागपुजा के विभिन्न संप्रदाय फल-फल रहे थे। किन्त इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान वासुदेव कृष्ण की पूजा का था। शनैः शनैः उसने अन्य धर्मों को अपने प्रमाव से अमिभूत कर लिया। पूराणो में करण क्षारा कालिय नाग के दमन की जिस कथा का वर्णन किया गया है. उसके बारे में कुछ आधनिक ऐतिहासिका का यह मत है कि इसमें आलकारिक रूप से यह बताया गया है कि कृष्ण की पूजा ने नागो की पूजा करने वाले सप्रदाय का किस प्रकार दमन किया और नागपूजको द्वारा श्रीकृष्ण की उपासना की जाने लगी।

मनुरा के अतिरिक्त बैष्णव सप्रदाय का दूसरा प्रवान केन्द्र मध्य मारत में विदिशा (मैल्या) का प्रदेश था। यहाँ बैसनपर में पहली शताब्दी ई० पू० के अनेक खडित अभिलेख मिले हैं। इनमें मागवतों के एक मदिर का उल्लेख हैं। यह संम-बन, पहली शताब्दी ई० पू० से भी अधिक पुराता मिदर था। समबत एसे ही किसी मंदर के सम्मृत यूनानी राजबूत हेल्यियोडारस ने मागवत धर्मानुरायी होने के कारण एक गटडध्यब स्थापित किया था। इस ध्वत्र का स्तम्मशीर्ष तो अब लुप्त हो चुका है किन्तु एक अन्य स्तम्भ का अवयोध यहाँ मिला है। इसी स्थान पर दो अन्य स्तम्भो के बीर्ष भी पाय गर्म है। इनमें एक ताल की आकृति का है और दूसरा मस्य विषयान संक-षंण और प्रधूम के मदिरों के सम्मृत स्थापित किए गए ध्वत्रस्तम्भों के अवशेष होंगे। एक अन्य तालध्यत्र के स्तम्म का शीर्ष ग्वालियर राज्य में पदमपताया (प्राचीन पद्मावती) से मिला है। यह संमतत: इस स्थान पर संकर्षण के एक अन्य मदिर की सत्ता की सूचित करता है। कित्यम की बेसतपर में दो अन्य विश्वाल प्रस्तर मूर्तियों मिली वी। इनका समय तीसरी से दूबरी शताब्दी ई० पूर बताया जाता है। इनमें एक मामतत समें से सब्ब विष्णु की पत्नी श्री या लक्ष्मी की मूर्ति थी। ये सब मूर्तियों इस बात की सूचित करती हैं कि विदिशा उन दिनो बैणाव वमें का एक यह था।

पहली शताब्दी ई० पू० से तीसरी शताब्दी ई० के कुछ अन्य पुरातस्वीय अवशेष मारत के विभिन्न प्रदेशों में बैष्णव घमें की लोकप्रियता को सूचित करते हैं। पंचाल (आधुनिक स्हेलखड़) प्रदेश से मित्रवशी राजा विष्णुमित्र की (पहली शताब्दी ई०) की ताम मुझाओं में विष्णु की मूति पार्ड जाती है। श्री सातकर्णी और गौतमीपुत्र श्री यम सातकर्णी के नानाधाट और चित्रमंजाम के अमिलेखों से यह प्रतीत होता है कि मागवत धमें दक्षिण मारत में भी पैल चुका या और यहाँ इसे बढ़ी लोकप्रियता प्राप्त धीं

क्या वर्षों के साथ सम्बन्ध—ईसा की आर्राम्मक शतियों में उल्कयं प्राप्त करने वाले माणवत संप्रदास ने इस समय अपनी प्रतिस्पर्धी धार्मिक विवार-धाराओ पर भी प्रमाव डाला। जैन वर्षानुयाधी बैण्णव धर्म के सस्यापक के प्रति नहान श्रद्धा और आदर का माल रखते थे। उनके मतानुयार वायुदेव बाईसवे तीर्षकर अस्टिनीम के निकट सक्षमी थे। जैनो की दृष्टि में विभिन्न रूपों में विश्व के इनिहास को प्रमावित करते वाले ६३ महापुष्य (शिषिट--शिण्णला-पुष्त) हुए है। इनके वायुदेव और करते वाले ६२ महापुष्य (शिषिट--शिण्णला-पुष्त) हुए है। इनके वायुदेव और करते वाले के सहस्य में के स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य करवेव की आठ प्रहान की ने दे महापुष्यों में ९ वायुदेव का उल्लेख है असित्र बलदेव की आठ प्रहान क्षात्रिय आवार्यों में गणना की गई है। इनके अनेक स्वयों में वृष्टिण वाले को पहालीर सक-यंण, वायुदेव, प्रयुद्धन, अनिषद्ध और साम्ब थे। अहिसा के विद्यान्त को जहाँ एक ओर जैनो ने महत्व दिया, वहाँ दूसरी और साम्ब थे। अहिसा के विद्यान को जहाँ एक ओर जैनो ने महत्व दिया, वहाँ दूसरी और साम्ब थे। अहिसा के विद्यान्त को जहाँ एक ओर मैं वर्षणत देवी संपर्त के गुणों में इसकी गणना को गई और छाटोध्य उपनिषद के अनुसार धौर आगिरस ने देवकीपुत्र कृष्ण को इसका पाठ पदाया था।

बौद्ध घर्म पर भी वैष्णव घर्म ने गहरा प्रभाव डाला। भागवतो की भौति बौद्ध अहिसा को बहुत महत्व देते थे। अस्वधोप के महाधानश्रद्धोत्याद में तथा पहली शताब्दी ई० के सदार्भपुष्यरोक पर मनवद्गीता का स्वष्ट प्रमाव है। धैव घर्म के साथ वयपि वैष्णव धर्म की पर्याप्त स्वयों चलती रही, फिर भी गीता में तथा अन्य प्रंथों में इनके सम्तय्य का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि गीता में इन दोनों की अभिन्नता का प्रतिपादन करते हुए यह कहा गया है कि बायुरेव ही शंकर हैं (स्त्राणां शंकरण्वास्ति)।

ईसाइयत और बैष्णव घमं के कुछ उमरी साद्यों को देवते हुए वेबर आदि कुछ पाष्ट्रास्य विद्वानों में यह करना की सी कि ईसाइयत ने बैष्णव घमं पर गहरा प्रमाब डांठा और ईसा की जीवनी के आघार पर हुएण की जीवनी में जेनक घटनायें जोड़ी गई, मिस्त सम्प्रदाय का जन्म ईसाइयत के साथ सम्प्रक का परिणाम था। किन्तु परवर्ती अनुसधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि उपर्युक्त धारणाये अधूरे, अवैद्यानिक और सींदाय प्रमाणों के आधार पर बना छो गई थी। इनकी पुष्टि प्रामाणिक पुरातत्वीय सामग्री से नहीं होती है। पहले यह बताया जा चुका है कि ईसा से पुरं की पहले दूसरी शताव्यी है के अमिलेक और मूर्तियों उस समय बैष्णव चर्म की सता और लोकप्रियता को अधिदाय हम से पुष्ट करती है। इससे यह स्पष्ट है कि ईसा का अपना होने से गहले ही वैष्णव वर्म का और क्रष्ण-परित्र का विकास हो चुका था। भारतीय बिडानों में रामकृष्ण योगण स्वारक्त के कुष्ण-लीला विद्युक्त कुष्ट बातों में वैष्णव घर्म पर ईसाइयत के प्रमाव की करना के सिद्यान्त की पुष्टि की थी, किन्तु श्री हेमचन्द्र राय चौचरी ने इसका विश्वद खडन किया है।

उपसंहार—उपर्युक्त निवरण से यह स्माट है कि इस समय बैण्णव धर्म के विकास में अनेक प्रकार की पूजा पढ़ितायों और विचार-धाराओं ने प्राम जिया। इस तथ के साम्मा आप से इसने अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण किया। जिस प्रकार अल्डबनना, जासूबी, मदाकिनी, जासीरथी आदि अनेक धाराओं के संगम से गंगा का निर्माण होता है, उसी प्रकार बैण्णव पर्म के वर्तमान स्वरूप में अनेक प्रकार की उपासना-धारामें मिस्तित हुई है। इसकी पहली एवं सब बड़ी धारा वृष्णिमों में बीर महापुरुखों की पूजा के रूप में वायुक्त कृष्ण तथा उसके कुछ संबिध्यों की उपासना धी। इसमें घीर-धीरे कुछ अन्य देवताओं की उपासना मिरूने लगी। बैदिक पूग में विष्णु देवता पर्यान्त महत्व स्वता था। इसे मूर्य के साथ सबद समझा जाता था। सौर देवता के रूप में विष्णु के तीन पगो का वर्णन वैदिक साहित्य में मिरूता है, बाद में बामन और बिल की कथा के रूप में इसला विकास हआ। यूपी

से संबंध रखने वाले विष्णु देवता के बासुदेव से अभिन्न माने जाने का एक अच्य प्रमाण मगवद्योता में भी मिलता है। इसने मगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि इस सम्य वे अर्जुन को जो बात दे रहे हैं वह उन्होंने प्राचीन काल में विवस्वान् (सूर्य देवता) को दिया था (भीता ४१६-४)। छान्दोच्य उपनिषद् (३१९०) में घोर ऑगिस्य नामक ऋषि ने देवकीपुत्र कृष्ण को एक नवीन प्रकार की यज्ञविद्या का उपदेश देते हुए सूर्य की महिमा को बताने वाले ऋषेद के दो मत्रों का उल्लेख किया है। इस प्रकार एनी: शांदित्य रूप विष्णु की उपासना वासुदेव कृष्ण की पूजा के साथ संबद हो गई।

इस उपासना-पद्धित में सिम्मिलित होने वाली तीसरी भारा नारायण की उपासना-पद्धित थी। क्ट्रांबेद के दो मत्रों (१०।८२१५-६) में नारायण का सर्वेषम्य वर्णन मिलता है। पहले यह बताया जा चुका है कि शतपथ काह्मण (१२।३४)६१ १२।६१६) में नारायण की उपासना बीर ऐसे पचराजस्य का वर्णन है जिससे नारायण विष्णु की मौति इस जगत में सर्वव्यापक हो गये। तैंतिरीय आरष्यक (१०।२११) में नारायण को हरि कहा गया है। इस प्रकार हाह्मणो और आरष्यको के समय में नारायण की ही पूजा का अधिक विकास हुआ। ध्ये रायविष्णे का मत है कि नारायण के उपासका भी सूर्य देवता से कुछ सबय रखते थे। हो। कारण इनकी उपासना-पदित बासुदेव कृष्ण की पूजा-पदित के साथ सब्ब हो गई। अवतारवाद के काला-पदित बासुदेव कृष्ण की पूजा-पदित के साथ सब्ब हो गई। अवतारवाद के काला-पदित बासुदेव कृष्ण और नारायण की नीन उपासना-पालों के सम्म से मानवत अथवा वैष्णव धर्म का विकास ईसा से पहले की शताब्रियों में हुआ। दूसरी धाताब्यों दें पूल तक यह उपासना-पद्धित बड़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। रसकी मुख्ता हमें हेलियोंडोरस के गरुडध्यज स्तरम लेख से तथा धोमुण्डी के अभिलेखों में मिलती है।

शैव धर्म

बैष्णव धर्म की मानि जैवधमें के विकास में भी, इस समय विभिन्न उपासता-पद्धितायों का समत्यय हुआ। इसका विकास ईसा से पहले ही हो चुका था। वैदिक युग में और सिष्ठ सम्बत्ता में ग्रैंब धर्म के कई रूप मिलते है। वैदिक काल में इस देवता के नीवण रूप की रह के नाम से और मणलम्य रूप की शिव के नाम से पूजा होतों थी। इसके अतिरिक्त उस समय अनाम जातियों में लिगपुत्रा नी प्रचलित थी। इसे उम समय निन्दा की दृष्टि से देखा जाता था। मोहनजोदड़ो की मूहरो से यह प्रकट होता है कि वहाँ पशुपति की तथा लिंग की पूजा प्रचलित थी। शैव धर्म के परवर्ती विकास का हमें कमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं होता है।

शिवभागवत सम्प्रदाय --इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शग सातवाहन यग में शैव धर्म बड़ा लोकप्रिय था। पतजलि का महाभाष्य इस पर बड़ा सन्दर प्रकाश डालता है। इसके अनुसार इस यग में श्रीशिव की मिक्त का प्रचार सबसे अधिक था। शिव के उपासको का अपना एक पृथक् सप्रदाय बन चुका था। ये शिवभागवत कहलाते थे। शिव के चित्र के रूप में ये अपने पास त्रिशल रखा करते थे। महा-माप्य में इसे अन्यःशुल कहा गया है, इसको रखने वाले आर्थशिक कहे जाते थे। ° यह शब्द उन साहसिक लोगों के लिए भी प्रयक्त होता था जो मद् उपायों से करने योग्य उपायों को हिमा द्वारा किया करते थे। इससे हमें आगे बताये जाने वाले पाश्यत सप्रदाय द्वारा दक्षा की मिनत के लिए किए जाने वाले उग्र उपायों का स्मरण हो आता है। सर्वदर्शन संग्रह के प्रणेता माधवाचार्य ने पाशपत सप्रदाय की कापालिक, कालामल आदि ऐसी शालाओं का वर्णन किया है 'जो उग्र अथवा अतिमार्गी जपायो और विधियो का अवलस्बन करती थी। इनका विकास अगले यगों में हुआ। पतंजिल शिवमागवतो द्वारा अयशल के अतिरिक्त दह एवं मगचर्म (अजिन) धारण करने का भी वर्णन करता है। समवत कट्टरपथी दडाजिन घारण करने वाले शिवमागवतो को अच्छी दण्टि से नहीं देखते थे। इसीलिए परवर्ती टीका-कारो ने दडाजनिक का अर्थ दास्मिक अर्थात अभिमानी और ढोगी किया है।

उन समय शिव की मूर्तियों की पूजा प्रविल्य थी। पतर्जाल (५।३।९९) ने इन प्रसंग में शिज, स्वर और विशाल का ही उल्लेख किया है। इससे सह स्पष्ट हैं कि उस समय इन देवताओं को मूर्तियों की पूजा अधिक होती थी। इनके अतिरिक्त किन देवताओं को मूर्तियों पूजी जाती थी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख सहामाय्य में नहीं मिलता है। महामाय्यकार ने दो सूत्री ६।३१६६ तथा ८।११९५ के माय्य में लव्हें और विशाल को संयुक्त रूप में जनता में अत्यधिक प्रमिद्ध देवों की जोडी (लोकविज्ञात-वंड) कहा है। इसने यह कल्पना की जा मकती है कि उस समय इन दोनों की मूर्तियां स्पुत्त रूप से बहुत अधिक पूजी जाती थी। समय उनका निर्माण मी युग्त रूप में होता था। यही बात शिव और वैश्वण (कुकर) की मूर्तिक विषय में कही जा

महाभाष्य ४।२।७६, कि योऽयःशूलेनान्त्रिच्छति स आयः शूलिकः ।
 कि चातः ? शिवभागवते प्राप्नोति ।

सकती है। पतंत्रिल ने मूर्तियों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। उसने मूर्तियों (अर्चालो) का बर्गाकरण पाणिति के सूचों के आधार पर तीन प्रकार से किया है—(क) जीविका कमाने के लिए बनाई गई मूर्तियां या जर्चाएं (क) विश्वी की टूटि से बनाई गई (पण्य) अर्चाएं (ग) पूजा के लिए बनाई गई अर्चाएं। जो मूर्ति जीविका के लिये हो तथा बिकी के लिये न हो (जीविकायें चापण्यें ५१३१९), उसके बावक शब्द के अर्ज्य में क प्रतयन नहीं लगता है। महामाप्य में इस संबंध में दिये गये विनिक्त निर्देशों के अनुसीलन से यह प्रतीत होता है कि उस समय निर्मालिक्त पाँच प्रकार की मूर्तियां होती थीं—

(१) कुछ मूर्तियां सार्वजनिक स्थानो—जुले जौराहों पर स्थापित होती थी। इन पर किसी एक व्यक्ति का स्वरत न था, अत थे किसी की जीविका का साधन नहीं थी और न ही जिकी के लिये पण्य रूप में इनका प्रयोग होता था। थे केवल पूर्वार्थ होती थी, सन्हें शिव स्काब्ध कहा जाता था, उनके साथ क प्रयय नहीं लगता था।

(२) दूसरे प्रकार की मूर्तियां पुजारियों के वैयन्तिक अधिकार में होती मी, वे या तो एक स्थान में प्रतिस्थित की जाती थी, या पुजारी उनके द्वारा पैसा बटोरले के लिए उन्हें घर-घर ले जाते थे। ऐसी अवल और चल मूर्तियां पुजार्थ तथा पुजारियों के आजीविकार्थ होती थी, किन्तु विक्षी के लिए न होने के कारण अपन्य थी। इनमें कन प्रस्थय का लोग करके हुन्तें तिक, स्कब्द आदि कहा जाता था।

(३) तीसरे प्रकार की मूनियां हुकानों में विक्री के लिए रखी जाती थी। वे पूजार्थ नहीं थी, नवांपि अपने स्वामी हुकानदारों के लिये जीविका का सामन अवस्य थी। ऐसी मूर्तियाँ पच्च कहकाती थी, उनमें कन् प्रत्यय लगता है, अत इन्हें शिवक, स्कल्बक कहा जाता है।

(४) जीये प्रकार की मृतियां गीये राजाओं ने समये के लोग से बनवाई मीं। मृतियां विकली मी, पूजा के लिए मी भी और जीविका का सामज मी थी। पतंजिल के आगे यह समस्या थी कि इन मृतियां का नामकरण कैसे हो। विकल्पतः मौर्यों ने पैमा बटोरले के उद्देश से कुछ मृत्तियां गढ़वाई थी। कौटिलीय अर्थशाल्य से इसका समर्थन होता है। इससे यह कहा गया है कि देवताध्यक को चाहिये कि वह देवमृत्तियों के झारा सोना बटोरे और खजाना मरे (आजीवेत्

महामाध्य प्रशिष्ट, अपन्य इत्युच्यते तत्रेवं न सिध्यति शिवः स्कन्तः :
 विशास इति कि कारणम् । मौर्यैः हिरप्याचिभिरचौ प्रकल्पिताः । भवेताषु न स्यातु सास्त्वेताः सन्प्रति यूजार्थास्तासु मविष्यति ।

हिरण्योगहारेण कोशं कुर्यात्), देवताओं के चैत्यों में उत्सव और मेले कराये, नाम-मूस्तियों अपने फणों को सख्या थटा वडा लेती है, इस प्रकार चमत्कार की बातें किंडा कर मोली-माली जनता से अपनी मूस्तियों को पूजा करता के दीवा इक्ट्रा करें। इससे यह स्पष्ट हैं कि इस प्रकार की मुस्तियों जीविका, त्रष्य और पूजा तीनों के लिये होती थीं। पतजिल ने यह शका उठाई है कि ऐसी मूस्तियों के लिये पाणिनि का युत्र जीविकार्य चाप्प्या (५१३९९) लगे या नहीं, इनका नाम यिव रक्षा जाय या सिवक। पतजिल ने इस शंका का समाधान करते हुए कहा है कि ऐसी मूस्तियों पर पाणिनि का युत्र लग्न नहीं होगा।

पौचने प्रकार की मूनियाँ पतजिल के समय की ऐसी थी जो पूजा में पचराई हुई थी, जिनते पुजारियों की जीविका चलती थी, किन्तु जो किकी के लिए पच्य बस्तु नहीं थी। इनने पाणिन का सुच लगता था, ये छिन, रुकर कही जाती थी, न कि शिवक, स्करक। डां अब्रवाल (पाणिनिकालीन मारतवर्ष पृष्ठ ३१८) ने इन मिसयों का वर्गीकरण निम्नलिवित तालिका में किया है:—

| जीविकार्थ<br>या नही | पण्य या<br>अपष्य | पूजार्थ<br>थीयानही                                                              | नाम⊹                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जीविकार्थ<br>नही    | अपण्य            | पूजार्थ                                                                         | पाणिनि सूत्र मे अनपेक्षित                                                                                                                   |
| जीविकार्थ           | अपण्य            | पूजार्थ                                                                         | अनुमानतः शिवः स्कदः<br>शिव स्कदः।                                                                                                           |
| जीविकार्थ           | पण्य             | पूजार्थ                                                                         | शिवकः स्कदकः उनका<br>शिव, स्कदः नाम नही,                                                                                                    |
| हिरण्यार्थ          | पण्य             | पूजार्थ                                                                         | भवेत्तासु न स्यात्।<br>शिव स्कंदः या स्तवेता                                                                                                |
| जीविकार्थ           | अपण्य            | पूजार्थ                                                                         | सप्रति पूजार्थास्तासु<br>भविष्यति।                                                                                                          |
|                     | या नही           | या नही अपप्य जीविकार्थ अपप्य नही जीविकार्थ अपप्य जीविकार्थ पप्य हिरण्यार्थ पण्य | या नहीं अपण्य भी या नहीं<br>जीविकार्थ अपण्य पूजार्थ<br>नहीं<br>जीविकार्थ अपण्य पूजार्थ<br>जीविकार्थ पण्य पूजार्थ<br>हिरण्यार्थ पण्य पूजार्थ |

पतजिल ने मूर्तियों का लौकिक उदाहरण देते हुए बार-बार शिव और स्कन्द की चर्चाकी हैं। इससे यह स्पष्ट हैं कि उस समय शिव एवं स्कन्द की पूजा बड़ी लोकप्रिय थी।

इस धर्म की लोकप्रियता रामायण और महाभारत से भी स्पष्ट होती है। रामायण में शितिकण्ठ, महादेव, रुद्ध, त्रयम्बक, पशुपति और शंकर आदि शिव के अनेक नामों का उल्लेख है। इस महाकाब्य के प्रणयन के समय तक शिव एव उसके परिवार से संबद्ध व्यक्तियों के विभिन्न आख्यानों का विकास हो चका था। इसमें हिमालय (क्रिमबान) द्वारा अपनी कन्या उमा के रह के साथ परिणय का उल्लेख है (१।३५। २०), कन्दर्प अथवा कामदेव द्वारा रुद्र की तपस्था मंग करने की तथा कन्दर्प को शाप देकर दग्ध करने और अनंग बनाने की कथा भी इसमें मिलती है (१।२३।१०)। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के जन्म का और भगीरय दारा शिव की प्रसन्न करके गंगावतरण की कथा का और समद्रमन्थन के समय में रुद्ध द्वारा विषपान करने का भी वर्णन है (१।४५)। शिव द्वारा अन्वक राक्षस के विध्वंस और त्रिपुर के परामव की कथाए भी दी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक महादेव की सर्वोच्च सत्ता अन्य देवताओं के उपासकों ने स्वीकार नहीं की थी। यह बात दक्ष यज्ञ की कथा से स्पष्ट होती है। इसमें दक्ष ने शिव को नहीं बलाया था। रामायण में यह कथा बहत ही सक्षिप्त एवं सरल रूप में कही गई है, और इसमें वीरमद्र द्वारा दक्ष-यज्ञ के विध्वंस का कोई उल्लेख नहीं है। इस कथा से यह बात स्पष्ट होती है कि दक्ष रुद्र की प्रमता मानने को तैयार नहीं था।

महामारल में जैव घमं में स्वद कथाओं का रामायण की अपेक्षा अधिक विस्तृत विश्वण मिणता है। इसमें रहा के यक्षा की नण त्रिपुर के विजयंत की कथाओं का विश्वय प्रतिपादन है। इसमें रहा के अध्यक्ष ने नण त्रिपुर के विजयंत की कथाओं का विश्वय प्रतिपादन है। या माने में कि अर्जृत विश्वय प्राप्त करने के लिए हुपता की स्तृति करते है। वावय में अर्जृत वाल्पक अरूप की प्राप्त के लिए हिपता को प्रस्तुत का के उद्देश से हिमाज्य में आकर तपस्या करते हैं। शिव एक शिकारी (विराप्त) के रूप में उनके सम्मुख प्रकट होते हैं और उनकी परीक्षा लेने के बाद प्रस्तुत होता रूप में उनके सम्मुख प्रकट होते हैं और उनकी परीक्षा लेने के बाद प्रस्तुत होता रूप से प्रवृत्ता करने के लिये कृष्ण के केरार हिपत करने के लिये कृष्ण के केरार हिपत करने के लिये कृष्ण के केरार हिपत करने के लिये कृष्ण केरा इनकी उपासना किए जाने वा वर्णन है और यह बहा स्वार्थ हिप्त इन्हा कुष्त स्वार्थ में स्वार्थ केरार हिप्त करते हुए उनसे यह वर माना है कि कृष्ण सर्वेद शिवासक हो। कृष्ण ने महादेव की स्तृति करते हुए उनसे यह वर माना है कि कृष्ण सर्वेद शिवासक सकीर्णता के स्थान पर उदार एवं विशाल दृष्टि का प्रतिपादन करते हुए यह कहा तथा है कि विष्णु और सहावेद दोनो समान रूप से आराप्य विवार है। शानितपर्व में हिर ने ईशान (महादेव) को यह कहा है कि को आपको

जानता है, वह सुझे जानता है, हम दोनो में कोई मेदमाव नहीं है। आज से मेरा यह श्रीवस्त का चिह्न आपके जिब्कुण का चिह्न होगा। अनुशासन पर्व मे विष्णु के सहस्त नामों मे धर्व, शिव, स्वाणु, ईशान और घट आदि महादेव के कई नामों की तथाना की गई है। एक जगह शिव ने विष्णु को मबसे बडा देवता माना है और एक दूसरे स्थल पर कृष्ण ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा है कि उनसे श्रीष्ट कोई देवता नहीं है।

समम युग के माहित्य में शैव धर्म का वर्णन प्रबुर मात्रा में मिलता है। यह दक्षिण मारत में इसकी लोकप्रियता सूचित करता है। निकरार नामक कवि ने अपने समकालीन पाण्ड्य राजा की सुलना शिवः, विष्णु, बलराम और सुब्रह्मण्य से की है, और शिव के लम्बे जदालुट का वर्णन किया है, उसे विष्यस का देवता माना है। मिलप्यिकारम् और मणिमेखलें में शिव की पूजा के अनेक उल्लेख है। काबेरी-पट्टनम के मनिदरों में एक शैव मनिदर का वर्णन है। मणिमेखलें के अध्याय २७ में एक शैव आचार्य (शैववादी) कष्णणि को शैव मिदालों का उपदेश डेते हैं।

पाशपत सम्प्रवाय :---इस समय शैव धर्म के इस सम्प्रदाय का विकास हुआ। इसके मस्थापक लक्लीश थे। इन्हें शिव का २८वां या अन्तिम अवतार माना जाता है। चन्द्रगप्त द्वितीय के समय में ३८१ ई० के मथरा स्तम्म लेख से हमें लक्लीश की तिथि का निर्धारण करने में बड़ी सहायता मिलती है। इस लेख में कपिल और उप-मित के नामों के आधार पर कपिलेश्वर और उपमितेश्वर की दो शिवर्लिंग मिलयो की स्थापना का वर्णन है। इन्हें माहेश्वर अथवा पाशपत सम्प्रदाय के एक गरु उदिता-चार्य ने स्थापित किया था। कुशिक नामक गरु से आरम्भ होने वाली आचार्य परम्परा में इनको १०वाँ आचार्य माना गया है। यह कशिक लक्लीश के चार प्रधान शिष्यो में से था। कृशिक के अतिरिक्त अन्य तीन शिष्य मित्र, गर्ग और कौरूष्य थे। पराणों और अभिलेखों के अनुसार इन्होंने पाश्पत सम्प्रदाय में चार विभिन्न शाखाए स्थापित की थी। यदि उदिताचार्य से पूर्व के दस आचार्यों की गरु परम्परा में प्रत्येक व्यक्ति के लिये २५ वर्ष का समय माना जाय तो पाशपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक लक्लीश का समय दूसरी शताब्दी ई० का पुर्वार्द्ध मानना पड़ेगा। यदि इस तिथिकम को मान लिया जाय तो पहले पतजलि द्वारा बताये गए शिव भागवत सम्प्रदाय का संस्थापक लक्लीश को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पतजिल का समय दसरी शताब्दी ई॰ पू॰ का मध्य माग माना जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि लक्लीश पसंजिल से लगभग तीन शताब्दी बाद में हुआ। उसे पाश्पत सम्प्रदाय का संस्थापक कहने का कारण संभवत: यह प्रतीत होता है कि उसने अपने समय में शैव वमं के सिद्धान्तों का मुस्पष्ट प्रतिपादन किया और इस सम्प्रदाय का नए तिरे से संगटन किया। स्विप यह सम्प्रदाय लक्नुलीश से बहुत पहिले से ही चला आ रहा था, किन्तु उसने इसे एंट्राय क्या प्रदान किया कि उसे शिव का अन्तिम अवतार मानते हुए पासुमत सम्प्रदाय का प्रवर्तक माना गया।

पुराणों में दिए गए वर्णन के अनुसार शिव ने ब्रह्मचारी के रूप में लहुलीश के नाम से अवनार श्रष्टण किया। उन्होंने कारावतार अथवा कायावरोहण ( वड़ीशा में आचुनिक करवण) नामक स्थान की इमशान मुस्ति में पढ़े एक शव में प्रविष्ट होकर अपना जीवन बारम्स किया। शैव सिद्धालों के प्रतिपादन के िएए तथा ही कर सिंदर अपना जीवन बारम्स किया। शैव सिद्धालों के प्रतिपादन के िएए तथा ही व सायुओं के आचार विषयक नियमों को बताने के लिए उन्होंने पंचार्षिक्छा नामक एक प्रत्य की रचना की। यह अब लूप्त हो चुका है, किन्तु माधवाचार्य ने चौदहकीं शाताब्दी में लिखी अपनी पुत्रप्रित कृति स्वार्थ में रूप प्रत्य के हुख उदस्य दिये हैं जिनसे यागुष्त सम्प्रदाय पर कुछ प्रकाश पहता है। इनसे यह प्रतित होता है कि इनसे मस्त को शारीर पर लगाने का बश्च महत्व था। कुछ मत्त्रों को बोलते हुए ममून लगायी जाती थी। इने पागुपत बन कहा जाता था और यह समझ जाता था कि इस बन को करने से पशुपति का उपसक्त जनम-मरण के बच्चने से मुक्त हो जाता है। इसे स्युचार्शिक्शण कहा जाता था। यह पागुपत सम्प्रदाय की एक वड़ी विशेषता थी।

उस्ती भारत में भेव बर्म की लोकप्रियत।—समवन हिमालय के साथ संबद्ध होने के कारण उत्तरी और उत्तर-महिवमी मारत में शैव धर्म बड़ा लोकप्रिय था। यह बात हमें यूनाने, पाषियन और कुमाण राजाओं की मुशाओं और अमिलेकों से बात होती है। एक यूनानी लेकन हैसिकिया (Hevychius) ने लिखा है कि गंधार को देवता वृषम था। यह स्पष्ट रूप से इस प्रदेश में शिव के बाहन नदी की पूजा के प्रचलन को पूषित करता है। नदी पुललावती नगरी का सरक्षक देवता माना जाता था क्योंकि एक इंडोलियियन स्वयंमुद्धा पर वृषम की मूर्ति के साथ यूनानी में टारोस (Tauros) और खागेन्द्री में उच्चम का लेक मिला है। पुललावती नरोंसे का स्वात की पुण्डा का प्रचलन था। इस बात की पुण्डा अपना क्यांने के साथ पुण्डा यूनान क्यांने के साथ पुण्डा यूनान क्यांने के साथ पुण्डा के प्रचलन की स्वात की पुण्डा का प्रचलन था। इस बात की पुण्डा का प्रचलन था। इस बात की पुण्डा का प्रचलन की स्वात की पुण्डा का प्रचलन की साथ है। महामापूरी नामक संस्कृत धर्म के उत्तर से सहर को हम्म मी प्रचल की प्रचा का उत्तरेख किया नया है।

यह प्रथ यद्यपि चौची शतास्त्री ई० का है, तथापि यह इस समय से पहले की स्थिति की सुवित करता है। अभिन्नेलां और पृत्राओं की साली से इस बाल की पुष्टि होती है कि ईसा की कार्रीमक शतासियों में गशार एवं उत्तरी मातत के अनेक स्थानों में शिव की उपासना लोकप्रिय थी। ६४ ई० के पजतर अभिन्नेल में उत्तर-पांदिक्यों मातत की महावन पर्वतनास्त्रा की नीवे शिवस्थल नामक शैवपुजा के एक स्थान का उल्लेख है। तक्षशिला में सिरक्य नामक स्थान की खुवपु में मार्थल को पहली सातास्त्री ई० पूर की एक तमें की मृहर मिली थी। इसमें शिव की मृति बनी हुई थी और बाह्यी तथा खरोष्ट्री लिपियों में शिवस्थितक नामक व्यक्ति की मृहर है। हम पह नहीं जानते कि यह शिवस्थित कीम वा। यह एक मारतीय अपवा भारतीय नाम चारण करने वाला विदेशी भी हो सकता है।

इस युग में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी शासकों में भी जैव धर्म वहा लोकप्रिय था। पहली शताब्दी हैं के पूर्वीई में शासन करने वाला पाष्टियन राजा गोडोपनींस समवतः शैव घर्म का उपासक था बयोकि उसकी मुदाओं पर उसके नाम के साथ देववत अथवा मुदेववत की उपाधि मिलली है। यह संभवतः पहले बताया गया पाशुपत वत था। इस पाष्टियन राजा के बाद शासन करने वाले कुषणण राजा विस्म कर्योफसस की मुदाओं पर या तो शिव तथा नदी की अथवा विश्व को मूर्ति वती है। इसके साथ ही इस राजा को उपाधियों में माहेश्वर की उपाधि का उल्लेख है। श्री रामकृष्ण महारत के मतानुसार माहेश्वर पाशुपत संप्रदाय का इसरा नाम था। कुछ अपन्य कुषणण राजा नि शिव के राप्त प्राप्त संप्रदाय का सुसरा नाम था। कुछ अपन्य कुषणण राजा नि शिव के राप्त उपाधियों में माहेश्वर की उपाधि का उल्लेख है। श्री रामकृष्ण महारत के मतानुसार माहेश्वर पाशुपत संप्रदाय का सुसरा नाम था। कुछ अपन्य कुषणण राजा नी शिव के रप्त पर उपाधियों से साह तत मुद्दा संस्र का में विद्यान पहली ग्रा॰ के की एक प्रस्तर मूर्त ले से सरक होती है। इसमें कुषणणों की ऊंषी शिरामृथा, लम्ब कोट और मारी जूतो को बारण करने लोड दो विदेशियों के शिवनिल्य के सम्मुख मिस्त माव से अगूर-ल्ला की मालायें लिख हुए जाने का दृश्य अस्तित है। इससे यह मुक्त होता है कि उन दिनो इससी शुवा काफी लोकपिय हो चली थी।

शैव सूर्तियां — इस युग में शिव की उपासना कई प्रकार की मूर्तियों से की जाती थी। पतंजलि ने यद्यपि इन मूर्तियों के प्रकारों का काफी विस्तार से उल्लेख किया है, किन्तु इनके स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। मदाजों और प्रस्तृत्वीय अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि उस समय शिव की उपासना तीन प्रकार की मूर्तियों से की जाती थी:---

क-शिवलिंग के रूप में (Phallic)

ल-नदी के पशुरूप में (Theriomorphic)

ग---मानवाकार रूप में (Anthropomorphic)

कुछ मूर्तियों में जिब के विभिन्न रूप मिले-लुले रहते थे। मारत में एक प्राचीन-तम शैव मूर्ति माजास में रेतीगृहा के निकट मुझ्मिल्लम के गाँव से जब तक पूजा जाने बाला एक विवर्तिण है। यह ५ फीट ऊँचा है। इस पर दो मुजाओ वाले शिव की मूर्ति बनी हुई है। इसके बाये हाथ में एक मेंडा और बाये हाथ में कमाजल और परण् है। यह मूर्ति एक बीने (अपस्मार) पुरुष के को पर बची हुई है। गोपीनाथ गाव ने इसका समय दूसरी शताब्दी हैं। पूरु माना था, किन्तु कुमारवामी इसे पहली रताब्दी हैं। पूरु का मानते हैं। इस मूर्ति की यह विशेषता है कि इसमें विव को एक ही साथ लिलारू और मानतीय रूप में दिलाया गया है। बाद में ऐसी भूत्तियों का बहुत विकास हुआ। गुरा गुन में मुजालिंग वनने लगे। इनमें शिवलिंग पर एफ, दो अवदा जार दिसाओं में देनता के मृत तक का भार बना होना था, अन रे मुखा की संख्या के आधार पर एकम्पूर्णलग और चतुर्मुल लिंग कहरातों थे। गुग मानवाहन या में इस प्रकार की मून्तियां बहुन कम मिलली है।

शिव का एक अन्य रूप नदी के माथ उमका दो या चार हाथों के गाथ पशु-रूप में चित्रण है। इस प्रकार का पहल्लातक ( Theriomorphic ) अकन मुद्राओं में अधिक मिल्द्रा है। गोडोफर्नीज, विस्तरहित्मम, शनित्क, हेबिक और बासुदेव की मुद्राओं पर शिव का इसी रूप में चित्रण है। इस समय शिव की पार्वती के साथ मी मूनियाँ बनाई जाने लगी थी। मचरा मद्राराल्य में पिछले कुषाण सूप की नदी के साथ सही हुई शिव-पार्वती थी एक मृन्ति उमामहित शिवमृन्तियों में समबत: प्राचीनतम है।

अन्य पामिक सध्यवाय:—नैयान और धैव धर्मों के अतिरिक्त इस समय अन्य अनेक देवी-वेबताओं की उपामना प्रचालन थी। पहली दूसनी शताब्दी ई० पू० में बौद्ध प्रयो पर लिखी गाँड दी टीकाओं—मसानिष्ट्रेस और बुस्सनिष्ट्रेस—में निम्नालिवित प्रमासक सम्प्रयायों का उल्लेख है—आजीविक, निर्मय, चिल्ल परिप्राचक अनिस्द्रक, हाथी, पीड़ा, गी, कुत्ता, कीए के उपासक, वासुदेव, बल्देव, पूर्णमड, मणिमड, अनिन, नाग, यक्ष, अपुर, गथर्ब, महाराजा, चड़, मुदं, इड, ब्रह्मा, देव और दिक् नामक देवताओं के पूजक। इनमें से कतिनय महत्वपूर्ण धार्मिक सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जायगा।

आजीविक-जिस समय महावीर और बद्ध अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार छठी शताब्दी ई० पू० में कर रहे थे, लगभग उसी समय इस सम्प्रदाय का आविर्माव हुआ। इसके संस्थापक नंदवच्छ थे। उनके बाद इसके दसरे आचार्य किससकिच्छ हुए. किन्त इसे लोकप्रिय प्रचारक धर्म बनाने का श्रेय इनके तीसरे गरु मखलिपत्त गोसाल को है। शीछ ही इसका प्रसार अवन्ति से अगतक हो गया। यद्यपि जैन और बौद्ध दोनो ही धर्म इसकी आलोचना करते थे. किन्तु उन्हें इसके कुछ सिद्धान्तो को स्वीकार करना पडा। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीविको को अपना सरक्षण प्रदान किया। इन दोनों ने इस सम्प्रदाय के मिक्षओं के निवास के लिए गुहाओं का निर्माण किया। पतजिल (१५० ई० पू०) के महाभाष्य मे तथा मिलियप्रस्त (पहली श॰ ई॰) में इस सप्रदाय का उल्लेख मिलता है। यह भाग्य-वाद में और अिकयाबाद में विश्वास रखता था। इसके मतानसार सत्कर्म न करने पर भी प्राकृतिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के प्रभाव के कारण सब वस्तये पर्णता प्राप्त करती है। इस प्रकार यह उन कियावादियों का प्रबल विरोध करता था जो व्यक्ति एवं समाज की उन्नति के लिखे नैतिक कार्यों का किया जाना अतीव आव-श्यक मानते थे। दर्भाग्यवश इ.स. सम्प्रदाय के सब प्राचीन ग्रथ रूपा हो चके है, किन्त बौद्ध एवं जैन साहित्य में इस सप्रदाय के ग्रंथों के जो उद्धरण दिये गर्मे हैं उनसे यह स्पष्ट है कि ये उग्र तपस्या को, एकान्त प्रदेशों में निवास को तथा सब प्रकार के मुखों के परित्याग को विशेष महत्व देते थे। अपने अतिवादी विचारों के कारण इस सम्प्रदाय की लोकप्रियता घटती चली गई। फिर भी बराहमिहिर (छठी शताब्दी ई०) ने बहत्सहिता में तथा बाण (७वी शता० ई०) ने हर्पचरित में इनका उल्लेख किया है। दक्षिण में यह संप्रदाय १४वी श० ई० तक बना रहा। इसके बाद समवत. यह वैष्णव धर्म में विलीन हो गया।

जैन ग्रथ भगवती सूत्र के अनुमार आजीविकों का एक बड़ा केन्द्र विध्य-पर्वतमाला में पूण्डु नामक देश था। आजीविक अनेक वैदिक और अवैदिक देवताओ

आजोविकों कं बिस्तृत बर्रान के लिये देखिए-ए० एल० बाराम-दी बास्ट्रिन आफ आजीविकास ।

### ३६८ • प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

दिखाये गये हैं, जैसे गरुड़ में दिखाये जाते है। सूर्य देवता की ये सभी मूर्तियाँ उस समय इसकी उपासना की लोकप्रियता को सूचित करती है।

शाक्त सम्प्रदाय तथा शैव देवी-देवता ---मात्देवी की पूजा मारत मे अत्यंत प्राचीनकाल से प्रचलित थी। सिंध सम्यता में ऐसी अनेक मणमतियाँ पाई गई हैं, जिनसे मात् शक्ति की उपासना की लोकप्रियता सुवित होती है। यद्यपि वैदिक युग के उपास्य देवों में अधिकाश पुरुष देवता है, फिर मी ऋग्वेद के कुछ सूक्तों मे उचा और वाक्देवी (ऋक्षेद १०।१२५) की सुन्दर स्तुतियाँ मिलती है। आरभिक वैदिक साहित्य में हमें अम्बिका, दुर्गा, काली, उमा जैसी परवर्ती युग में महत्व प्राप्त करने वाली शाक्त सम्प्रदाय की देवियों के दर्शन नहीं होते है। तैतिरीय आरण्यक (१०।१८) में समवतः सर्वप्रथम अविका को रुद्र की पत्नी और दुर्गा को वैरोचिनी एव सूर्यपुत्री कहा गया है। इसी ग्रथ में (१०।१।७) काल्या-यनी और कत्या कुमारी का उल्लेख है। केन उपनिषद (३।२५) में हिमवान की पत्री हैमवती उमा ब्रह्मविद्या का मितमान रूप मानी गई है। इस यग मे इसे उसा का चित्रण सर्वप्रथम हविष्क की मदाओं में दिखाई देता है। इनसे यह शिव सहित और शिव रहित दोनो रूपो में मिलती है। इससे यह स्रप्ट है कि इस समय तक उमा की उपासना करने वालो का सम्प्रदाय प्रचलित हो चका था और शिव तथा उमा में दाम्पत्य सबघ माना जाता था। पहले यह बताया जा चका है कि शिव की पूजा का एक प्रधान केन्द्र गयार प्रदेश था। सभवत. अयस प्रथम की मद्राओं पर सिंह पर आरूढ मित अस्विका अथवा दर्गाकी ही है।

महामारत के मीष्म पर्व में अर्जुन द्वारा और विदार पर्व में यूथिन्टर द्वारा की गई उमा की स्तुति शाकत सम्प्रदाय के किशत को गूरेचत करती है। इसमें उमा के दुर्गा आदि अतेक नामों का उल्लेख है, यह विजय प्रदान करते वाली है। महिसासुरत्गाविनों के रूप में उपने समस्त ज्ञात को प्रस्त करने वाले प्रस्त खाली महिसासुर का सहार किया था। हरिच्छा पूराण में उन्ने किज्य पर्वत माला में स्थायों रूप निवास करने वाली विध्यवाधिनी देवी बना दिया गया है। इसी समय उसके साथ कई अन्य नामों को जोडा गया है, जैसे कमली, चही, काली, महत्त्वाकी, कालायनी, कराज, विजया, कीश्वकी और कातारवासिनी। शिव और उमा का सबस्य पार्वत्य एव बन्य प्रदेशों में तथा होने के कराण इन प्रदेशों में निवास करने वाली किरात, बर्बर, पूर्णिट आदि जातियां समस्त उनकी उपासक मी। अतः मृत, प्रेत, राक्षस और एक्षाच शिव तथा दुर्गा के अनुबर माने गये।

जिस प्रकार बैंदिक युग में मस्तों की सेना और गण बढ़ के पुत्र माने जाते थे, बैसे ही अब मुत-प्रेत शिव के गण समझे जाने लगे।

बर्तमान गुग में शिव के पुत्र स्कंद की पूजा भी बड़ी छोकप्रिय थी। बेदिक साहित्य में हमें इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु पतंत्रिक के महामाण्य से यह मुचित होता है कि उस समय स्कंद एक बड़ा छोकप्रिय देवता था। रामायण और महामाप्त में इसके सकय में अनेक कथाये पाई जाती है। वह कड़ अथवा अनिक का पुत्र था, उसे छः ऋषियों की पिलयों का पुत्र होने का सौमाप्य मिला था, अपनी छ. माताओं से सल्यपान करने के विश्वे उससे छ मुच्चो की कल्पाना की गई और इस कारएए इसे पड़ानन वहा गया। किन्तु यहानन होते हुए भी उसकी मुजाय कई की र इस कारएए इसे पड़ानन वहा गया। किन्तु यहानन होते हुए भी उसकी मुजाय कई कोंगों को अस्त करने वाले तारकापुर का सहार किया था, अत इस युग की सैनिक जातियों में मह देवता बड़ा छोकप्रिय था। पहले यह बताया वा चुका है कि इस युग की एक प्रीसिद्ध लड़ाक जाति यौरीयों के गणराज्य ने अपने शिकको पर इस देवता को को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया था।

इस देवता की पूजा दक्षिण भारत में मुजहाष्य के नाम से होती है। यह नाम रामायण और महाभारत में नहीं पाया जाता है। बस्तुत यह बहाष्य का ही रूपा-तर है। इस नाम के उद्गम का यह कारण प्रतीत होता है कि स्कंद को बहाा के पुत्र सनत्कुमार से अभिन्न मनका जाता या, बहाा की सनान होने से इसे बहाष्य का नाम दिया गया। इसका बाहन मयूर था और इसके अन्य नाम विद्याखा, कार्तिकेय देवसेनापति, गृह और कुमार थे।

महामाप्य से यह प्रतीन होना है कि स्कट और विशास की पूजा पृथक्-पृथक् रूप से होनी थी। यदारि ये दोनों एक ही देवना के नाम ये, पर अनवी पूजा विभिन्न प्रयोजनों से प्रेरित होकर की जाती थी। दस बात की कुछ पुष्टि हुविक्क को मुद्राओं से मी होनी है। इन पर स्कट, महासेन, इमार और विशास की अल्य-अल्य मुलियो यूनानी अकरों में इन देवनाओं के नामों के माथ मिलती है। इससे यह प्रपट होना है कि स्कट में न केवल विशास, अपितु कुमार व महासेन मी विभन्न रूप एसते ये। ऐसा प्रनीत होता है कि जिस प्रकार वैदिक थुग में देवताओं की उत्तासा जनके कार्यों के अनुसार विभिन्न रूपा व नामों से की जाती थी, उसी प्रकार इस समय मी स्कट के विभिन्न रूपा व नामों से की जाती थी, उसी प्रकार इस समय मी स्कट के विभिन्न रूपा की पूजा विभिन्न नामों से करने की परिपाटी प्रवर्णन थी।

शिव के एक अन्य पुत्र एव कार्सिकेय के माई गणेश की भी पूजा इस समय प्रचलित थी। गणेश का शब्दायं है गणो का स्वामी। इसके आधार पर यह कल्पना की जाती है कि यह आरम्म में उत्पात मचाने वाले कुछ बन्य समूहो या गणो का नेता था। कित् ऋष्वेद में गणेश के विशेषण का प्रयोग वहस्पति एवं इन्द्र के लिये भी किया गया है, बाद में गणपति का सबंघ विद्या के देवता से भी जोड़ा गया. यह संभवतः ऋग्वेद की प्राचीन कल्पना के आधार पर था। इसका एक अन्य नाम विनायक है, इसे उपनिषद में रूट से अभिन्न माना गया है। महाभारत के अध्ययन से प्रतीत होता है कि उस समय गणपति एव विनायक बहुत बडी संख्या में थे, कित गृह्यसूत्रों में हमें इनकी सख्या घटाने की प्रवत्ति दिखाई देती है, अत में एक ही गणेश को शिवतनय के रूप में पूजा जाने लगा। याज्ञवल्क्य स्मति में गणपति-युजा और ग्रह पूजा का विधान है, कित उस समय तक यह अनिष्टकारी देवता था. जिससे पीछा छुड़ाना उसकी पूजा का प्रधान प्रयोजन था। गणेश को शीघ्र ही विध्नेश अर्थात नाना प्रकार की बाधाओं और विपत्तियों को दर करने वाला माना जाने लगा। सभी र्घामिक एव महत्वपूर्ण कार्यों के आरम में गणपति की पूजा की जाने लगी, ताकि यह उस कार्यमें आने वाली सभी विघ्न-बाधाओं को दूर कर दे। इन बाधाओं के दर होने से ही सफलता प्राप्त होती थी, अत मिद्धिदाना देवता के रूप में इसकी पूजा होना सर्वथा स्वामाविक था।

सबसी तथा श्री—ज्वसी का उल्लेख सर्वप्रथम कुग्वेद में मिलता है। अवबंबेद में मगलकारिणी (चिवा) और अमगलकारिणी (पारिपटा) लिध्यों का उल्लेख है। वाजनतेयों सहिता में श्री और लक्ष्मी को सायकार के मतानुसार आविस्व की समितना बेता गया है। इन होनों के इस प्रकार के सवय की ककाण महामारत और रामायण (३।४६१६) में भी पाई जाती है। दक्षिण मारत के बैल्णव धमं में श्री की सपत्ती मूदेवी और बगाल के बैल्णव धमं में लक्ष्मी की सौत सरस्कती मानी जाती है। किंदु आरम में समयत. रुक्मी का विष्णु में मबध नहीं था। यह सबध बाद में जोड़ा गया। पौराणिक अनुभूति के अनुसार समृह मधन के बाद विष्णु को रुक्मी प्रांत हुई थी।

लक्ष्मी इस युग में सपित और सीमाप्य का देवता होने के कारण नगरदेवता और राजलक्ष्मी के रूप में भी पूजित होने लगी थी। नगरदेवता नगरों की समृद्धि और सौमाप्य की गरिक्षका समझी जाती थी। यह विष्वाम प्रचलित था कि यदि यह देवता नगर से या राज्य से चला जायतो वहाँ विपत्तियों के बादल उसड़ पहते हैं। राजा की समृद्धि उसी समय तक बनी रहती है जब तक कि उसके राज्य में राजकश्मी का निवास होता है। कब्मी वहीं रहती है, वहीं नीति और धर्म का पालन होता है। इस यूने मुझाओं में किंपिशा, उज्जादीनों तथा पुष्ककावती के नगर-बेवताओं का वित्रण मिलता है। पुष्ककावती का सबध कश्मी से माना जाता था। इस यून की मुझाओं में गजां प्रिकेट करें हमें दिसाया गया है। इसमें कश्मी को पूर्ण विकरित कमल पर पालधी मार कर बैठे हुये विज्ञाया गया है और उसके दोनों पार्चों में कमलों पर लहे हुये दिलाया गया है और उसके दोनों पार्चों में कमलों पर लहे हुये दोनों हाथी अपने सूझों के जल से अमिषेक करते हुये दिलायों गये हैं। तीसरी शताब्दी ई० पुरु से महली शताब्दी ई० तक की मुझाओं पर कमल पर बीटों या सड़ों हुई और कमल हाथ में लिये हुयें कश्मी की अनेक मूसियों पिलती हैं।

मारदुत में तथा इस गुण की मुताओं में हमें श्री का वित्रण मिलता है। मारदुत में इसकी एक प्रतिसात्र बैटी हुई तथा तीन प्रतिसाय कही हुई मिलती हैं। यहाँ समवतः बौद साहित्य की उस भी (बौदर्य) का वित्रण मार्थ है जो अलाग, अद्धा और हो (लज्जा) के साथ शक की पुत्री मार्गी गई है, यवपि सतस्य ब्राह्मण में इसे प्रवापित की कन्या कहा गया है। मारदुत रहुप में समवतः इस श्री से साद्य्य एवते वाली एक अन्य देवी सिरमा (श्रीमती) पाई जाती है। इसे यदायती, कश्मीमती अयवा अतः प्राप्ता और यशोधरा के साथ दिश्य दिशा के स्वामी विश्वक के क्षेत्र से सबद्ध माना जाता था। श्री (तिरिमा) देवी की मूर्ति के हाथ में खतूरे के फूळ अथवा कमळ को दिखाया गया है। सिरिकालकाल जानक में सिरिकेशी अथवा कल्की (कश्मी) देवी को पूर्व दिशा के अविशा कल्की इस सम्या माना गया है।

 धताब्दियों में शासन करने बाठे अग्निमित्र और मानुमित्र नामक राजाओं के समय तक प्रचलित यी, क्योंकि इन राजाओं के सिक्कों के पृष्ठभाग पर अनेक मुद्राशास्त्रियों के मतानुसार नाग-मूत्तियाँ बनी हुई हैं।

सूग-सातवाहृत सुग में नागपूजा की लोकप्रियता अनेक नागमूर्तियों से और नाग नामवारी व्यक्तियो-नायदर, नागयदर, नागयदा नाग आदि से सूचित होती है। पहले प्यावती और मधुरा के नागवयों का उल्लेख किया जा चुका है। हुष्णाण सूग में नागपूजा का प्राचीनतम लेख आठवें वर्ष का है। यह सात फणो के छत्र वाली एक नागमूर्ति के नीचे अकित है, इस मूर्ति के टोनो ओर दो छोटी आइति के नाग बने हुए हैं। इस लेख में बड़े नाग का नाम स्वामीनाय बताया गया है। (ए० इ० खं० १७ पृ० १०)। दो अन्य लेखों में दिश्वकों नागक एक स्थानीय नायदेवता का वर्णन मिलता है। सम्बत्त एक मित्र में इसकी पूजा हुआ करती थी। इस समय की सबसे बड़ी आदमकद (ऊबाई ७ फीट ८ इज) नागमूर्ति छड़गांव से मिली है। मधुरा सबहालय में सुर्रिशत इस मृति के स्थानना सेनहस्ती नाम मोनृक नामक दो माइयों ने सत्त ८० में इस प्रावंना के साथ भी कि नागदेवता उनसे सदेव प्रवक्त रहें। मयुरा सबहाल्य में लागों जाने ने पहले अनेक शताबिटयों से इसकी पूजा बन्यराम की मूर्ति के रूप में की जाती थी।

नागमूलियों के नीचे लिखे गये कुछ लेण इनकी पूजा के प्रयोजन एवं उद्देश्य पर मुस्दर प्रकाश डालते हैं। कीजिक परिवार की विविध्यन नामक एक महिला का अभिनेख बडा मनोरलक हैं। इसमें विविध्यन के कुछ ना पोर्ट्स की बिविध्यन ने कुछ ना पोर्ट्स कीर होते हैं। उस समय नागों की मृतियां इसका निवास-स्थान समझे जाने वाले सरोवेंगे (तहागों) और उद्यानों (आराम) में बताई जाती थीं। महावस्तु (व्यव ३, पूण २००) में नागराज का सम्बन्ध समुद्र के अधिपति वरुण से माना गया है। वर्तमान काल की माति सुप्या समुद्र के अधिपति वरुण से माना गया है। वर्तमान काल की माति सुप्या समुद्र के अधिपति वरुण से माना गया है। वर्तमान काल की माति सुप्या सम्बन्ध के सम्बन्ध में यह विश्वास मी प्रवर्णित था कि ये पूमिणन निर्मियों के सम्बन्ध में यह विश्वास जार तो ये अपने मक्तो की विभिन्न प्रकार के बरदान और निर्मियों प्रवान करते हैं। और उपासकों के सन्तुओं का विश्वस करते हैं। नाग पाताल लोक के अधिपति माने जाते थे। इनको मृत्यु, यम और अनृत का प्रतीक माना गया था।

१. ए० इ० खं० १ पू० ३६०, ख० ६ पू० २४३।

२. ए० इ० सं॰ १ पू० ३६६, संस्था ३३।

इस युग में साधारण जनता में प्रचलित नाग-पुजा को बौद्ध, जैन और हिन्द धर्मों ने समान रूप से स्वीकार किया। बौद्ध साहित्य में नागो को बद्ध का जणासक बताया गया है। भारहत स्तूप के एक दश्य में जल में से निकलने हुये एरापत नागराज को सपरिवार बोधि वृक्ष की पूजा करते हुये दिखाया गया है। इसके मानबीय मस्तक पर सांप के फणो का आदोप है। प्रयाग संग्रहालय में सूरक्षित एक स्तम्भ के फल्ले में ( Medallion ) वट बुक्ष के नीचे पाँच फण वाले मुचलिंद नामक नागराज की मृति उल्कीण है। यह बद्ध की पादका और बेदिका की रक्षा कर रहा है। यह दश्य उस बौद्ध कथा का स्मरण कराता है जिसके अनुसार एक प्रबल अन्धड के समय मर्चालन्द नाग ने अपने फण फैला कर बद्ध की रक्षा की थी। अमरावती. साची और नागार्जनीकोडा के स्तुपों में भी यह कथा उत्कीर्ण है। ब्रिटिश संग्रहालय में स्रक्षित अमरावती के एक फलक में नागराज बद्ध की धात्मजुषा की उपासना कर रहा है। 'जैन धर्म में तीर्थंकर पाइवंनाय के साथ नागों का विशेष सम्बन्ध बताया जाता है। मधरा से प्राप्त ९९ सबत के एक लेख से अकित पार्ट्यनाथ की मित के सिर पर सात फणो वाले सर्प की मत्ति बनी हुई है। इसके पास ही एक नागराज मक्तिमाव से प्रणत मद्रा में खड़े हुये है। इसमें यह सचित होता है कि नाग जैन तीर्थकरों के उपासक होते थे और जैनो ने इस लोक-प्रचलित धर्म का अपने धर्म में समस्वय करते हये इस प्रकार की मत्तियों से नागों को तीर्थकरों का सेवक प्रकट किया।

इन सुन में उल्लंध पाने वाले हिन्दू घम के बैच्यव और शैव सम्प्रदायों में में लोक प्रवर्णित नामपुना की बहुत महत्व दिया गया। पहले यह बताघर वा चुका है कि हल्यद बल्दास अनल के अवतार मात वाते थे। सम्मक्त जलों के अधिक स्वात और वर्षा ऋषु में अधिक प्रकट होने वाले सर्प इचकों के लिये अधिक महत्वपूर्ण माने गये, हसीलिये बल्दाम की पूजा को नागपुना से मम्बद्ध किया गया है। महाव्युत्पत्ति नामक धन्य में बल्देव को नागराज कहा गया है। छह्या की नाग-मृत्ति की पूजा चिरकाल तक बल्दाम की प्रतिमा के रूप में की जाती रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि नागपुना का स्थान धने धाने श्रीकृष्ण आदि देवताओं की पूजा में ले लिया। पहले यह बताया जा चुका है कि यमुना के एक संगेवर में रहने वाले कालिय नाय का दमन श्रीकृष्ण ने किया था, विष्णु श्रीकृष्ण में सच्या पर श्रीर सागर में श्रवन करते है। वैंव धमें में नागों को शिव के गले में लिया हुआ

१. फार्युसन-हिस्टरी आफ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्ट, प्लेट ६२।

दिखाया जाता है। सम्मवत: शिव ने विष पान करके सपौँ को अपने शरीर में स्थान दिया था।

इस युग में नागों की पूजा की लोकप्रियता उनकी मूर्तियों से मुक्ति होती है। ये मूर्तियों सर्पाकार और मानवाकार के दोनो रूपो में मिलती हैं। मानवीय मूर्तियों में एक, तीन, पांच अयवा सात की विषम संस्था में फण दिखाये जाते हैं और इनके साथ अनेक विचित्र दलकथाये जुड़ी हुई हैं। इस युग के साहित्य एव अमिकेखों में इनका प्रचुर वर्णन मिलता है। लिलतिबन्तर (भूग्ठ ३८-४) में समुग्रमामी व्यापारियो द्वारा नागाविपति की उपासना का वर्णन है। इनकी उपासना की लोक-प्रियता सम्मवत इनके निविधों का सरक्षक होने से तथा मृत्यु का प्रतीक होने के कारण थी। उस ममय यह पूजा जनता में इननी अधिक प्रचलित थी कि बौढ़, जैन एव बैण्णव धर्मों को भी इसे उपखुक्त रूपों में स्वीकार करने के लिये बाधित होना प्रदा।

प्रश्नेक्षा--शून युग में साधारण जनता में यक्षों की पूजा का भी अव्यक्षिक प्रज्ञकला था। इनकी उपासना लोकपर्म का एक व्यापक अंग थी। यह वैदिक काल से चली आ रही थी। जैन, बीड और ब्राह्मण धर्मी ने इने समान रूप से स्वीकार क्लिया था। न केवल इंड, मित्र, वरुण, यम आदि देवनाओं की, अधिन बुढ़ और महा-बीर की मी यक्ष से नुजना की जाती थी। हर गांव में यक्ष का स्थान या चौरा बनाया जाता था, इनके वाधिक मेले को सक्षमह कहा जाना था। आज तक काश्मीर में तामिल देश तक यत्नों की पूजा का प्रचार है। ये यह धन-प्राप्त, समृद्धि तथा धर्मिल के प्रतीक थी, महान्याय और महान्या कार्य शे प्राचीन काल से इंच्ला सबध अस्पता, ही पंजीवन और स्वास्थ्य के माथ माना बाता था। (बाठ राठ किकिन्या काष्ट्र स्वास्त्र, इंच्ला अर्थ अर्थ महान्य समय अर्थ माथ माना बाता था। (बाठ राठ किकिन्या काष्ट्र शेराई, बहुत शेर शेर १८८११)। महाम्यारन के शांति पर्व (१९११९) में यक्षों के निवास-स्थान (यक्ष सदन) को अवस्थापुर अर्थान् ऐसी नगरी कहा गया है जहां मृत्यु की पहुंच नहीं हैं। अष्टवेंबर में यह लिखा है कि मब राज्यन या अधिकारी महान्य तथा देश हो के विवास के लिखें बित का आहरण करने हैं। महामात्र तनपूर्व रूप १९२०-२१) में यक्ष की उपमा पहाड और ताक से देते हुए इसे पर्वतीनम, ताल समुच्छित (ताइ कैना ऊवा), अप्था (मृत्यु से न परास्त होने वाला) और महावली कहा गया।

अथर्बवेद १०।८।१४, महद् यक्षं भुवनस्य मध्ये, तस्मं बॉल राष्ट्रभृतो भरन्ति।

है। उपलब्ध यक्षमृतियों में यह वर्णन पूरी तरह मिलता है। महामारत का उदास वर्णन और उपलब्ध मूर्तियाँ एक दूसरे का प्रवल समर्थन करती है। प्रत्येक कलासमीक्षक ने यक्ष मूलियाँ की इस विशेषता का समर्थन किया है। यक्ष आकार में गड़गज्ज हैं, मानो समस्त जनपद को अपने बल और प्रभाव में दबोच कर ऊंचे उठे हो। पक्षो को महाकाय मानने के कारण इनकी मूलियाँ विशाल परिमाण बाली बनाई जाती थी। इन्हें जल या सरोवर के समीप का देवता माना जाता था। महाभारत के वनपर्व में यक्ष-प्धिष्ठिर सवाद (३।२९७) इसका सुदर उदाहरण है। यक्ष-मित्तियों की परपरा के प्रथम दर्शन हमें मौर्ययम की लोककला में होते है। इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण मधुरा जिले के परखम ग्राम से, बरोदा ग्राम से (ग्वालियर), से प्राप्त हुए है। मयुरा जिले के झीगका लारा ग्राम से, दीदारगज से प्राप्त यक्ष-णियो की महाकाय और महाप्रमाण प्रतिमाये चतुर्मल दर्शन के आधार पर काट कर बनाई गयी मृत्तियाँ है। रश्य युग में भारहत के महान स्तूप में यक्षों की मृत्तियाँ प्रचर मात्रा में मिली हैं। बौद्ध परपरा के अनुसार उत्तर दिशा के लोकपाल कुबर यक्षा थे तथा दक्षिण दिशा के विरूदक। किन्धम को भारहत में इन दोनो की -मुनियाँ मिली थी । भारहत मे यक्ष यक्षिणियो की मूर्तिया द्वार-तोरणो पर और बेदिका-स्तमो पर उत्कीर्णकी गई थी। इनमें से कुछ मूनिया पर उनके नाम खुदे हैं, जैसे—कुपिरो यको (कुबेर यक्ष), यकी सुदसना (यक्षी सुदर्शना) सचिलोमो यखो (सूचिलोम यक्ष), महाकोका और चुलकोका नामक दो देवनाओ या यक्ष-णियो की मित्तियाँ। इस यग की मथरा की कला में भी कूबेर के रूप में यक्षी का चित्रण मिलता है। इसका अन्यत्र वर्णन किया गया है। उपर्यक्त मित्तयों से इस यग में यक्षपुजा की लोकप्रियता सुचित होती है।

यक्षों के अतिरिक्त इस समय नाना प्रकार के बृक्षों में निवास करने वाले देवताओं की भी यक्षों के रूप में पूजा की जाती थी। वृश्व देवता की पूजा का विचार बड़ा प्राचीन था। मगवान बुढ़ द्वारा पीपल के पेड़ के नीचे बीधि प्राप्त करने के बाद बौढ़ धमें में इस बुझ की पूजा को वड़ा महत्त्व मिला। तृशों के साव-साथ इस समय नदियों की पूजा का विचार प्रचलिन था। गगा, यमृता आदि नदियों के तट पर विचामत नीधों का वर्णन इस सुमय निवास में विभोगन महामारत के क्वा पर विचामत नीधों का वर्णन इस मुझ के साहित्य में विभोगन महामारत के क्वा पर विचामत नीधों का वर्णन इस मुझ के साहित्य में विभोगन महामार्थ (१४११२)

१. अग्रवाल-भारतीय कला, प्रथम खण्ड पृ० १५४।

२. बही पु० १४६-५०।

में यह बताया गया है कि गंगा और इंड के निमित्त बड़े महोत्सव हुआ करते थे। इन्हें मह कहा जाता था। इनमें काम में आने वाटी वस्तु ऐन्त्रमहिक और गंगामहिक कही जाती थी। इस युग का भंगामह नामक नेला संमवतः वर्तमान काल के गंगायशह का पूर्व रूप था। महामारत में यक्षों के महोत्सव को ब्रह्ममह कहा गंगायशह । इन सेटों में चारों वर्णों के ट्रोग बड़े आनंद के साथ मांग लिया करते थे।

उपपुक्त विवरण में यह स्पाट है कि इस युग के वार्मिक जीवन की एक प्रधान विवेषता यह थी कि इस समय नाना प्रकार की प्रवापविदायों और वार्मिक संदाय वातिपूर्वक अपना विकास कर रहे थे। इस युग में ने केवल वैदिक युग के प्रवाप विवेद हैं है। इस युग में ने केवल वैदिक युग के प्रवाप साम प्रवासित हो रही थी। इस युग का मबसे महत्वपूर्ण तत्व मिवन-मावन। थी। इसने सभी वार्मिक स्प्रदायों के प्रमावित किया था। ब्राह्मणों के शुरूक वर्म-काड और उपनिषदों के सूरूम नत्वज्ञान के स्थान पर मामान्य जनता की मिवन-प्रधान वर्मों में बड़ी शांति प्राप्त हों रही थी। इस समय वैष्णव और वैव घर्में काडण विवास हुआ। विष्णु और धिव को सर्वोच्च रखात मिला। इस कारण वैदिक युन के प्रधान देवता इस समय अपना महत्व बोने लगे। इसमें इस्ट और प्रजापित उल्लेखनीय है। बहुने इस स्पर्ण के भी ने प्रहाण प्रवास कि काल में प्रजापित उल्लेखनीय है। बहुने स्वत्य स्वाप विष्णु और धिव को सर्वोच्च स्वा के काल में प्रजापित उल्लेखनीय है। बहुने स्वाप्त स्वाप्त प्रचान कि स्वाप्त स्वाप्त

# बौद्ध धर्म

कृग-सातवाहन युग का श्रीमणेश बौढ धर्म के विरोध में आरम हुआ। दिख्यावरात (पुट ४२-४४) में नथा मंजूरी मुरुकल्प में ग्रेंबह उन्लेख मिलता है कि पुष्पित्र शुग ने बौढ धर्म पर प्रवल अत्याचार कियो सर्वप्रधम उनने पाटिलाुक के प्रसिद्ध बौढ विहार कुक्टुटारम को तप्र करने का विकल प्रपत्न

१ महाभारत १।१४२।१=-

ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाञ्च सुविस्मिताः वैश्याः शुद्धाञ्च मुविताः चकुर्बह्ममहं तदा ॥

२. गणपनि शास्त्री द्वारा संपादित मंजुश्रीमूलकल्प, अध्याय ५३, ज्लोक ५२०—२७ ।

किया। इसके बाद उसने शाकल जाकर यह घोषणा की कि जो व्यक्ति एक बौद्ध सिखु का सिर काट कर मेरे पास कायेगा, उसे १०० दीनार का पारिलीयिक दिया जायगा। वै बौद्ध प्रयो से हमें यह भी कात होता है कि बौद्धों पर अत्याचार करने के कारण कृमिश नामक यह से उसका संबर्ध हुआ, इसके फलक्कर स्कुल-कोष्ट नामक स्थान पर पुष्पित्रक की मृत्यु हो गई। थी प्रवोधचन्ट बागची ने कृमिश्च की यूनाची आक्षशर दिसेट्टियस माना है। इस अनुभूति के मद्यय से ऐतिहासिकों ने बड़ा संदेह प्रकट किया है। यह कहा जाता है कि बौद्ध प्रयों में पुष्पमिक के बौद्ध धर्म के दमन का बड़ा अतिरिजन और अत्युक्तिपूर्ण विक्रण निया गया है।

कित इसमें कोई संदेह नही है कि अशोक के समय से बौद्ध धर्म के प्रति असंतोष था। दिव्यावदान (पष्ट ४३०) के बौद्ध लेखक के अनसार अशोक अपने मित्रयों के विरोध के कारण बौद्ध सघ को अपनी इच्छानसार दान नहीं दे सका था। इसको दिये गये अंघाषघ दानो के परिणामस्वरूप राजकोष रीता हो गया था, यह मौर्य वश के पनन काएक बडाकारण था। पूर्व्यामत्र ने अब्बमेघ यज्ञ के साथ पुरानी वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म के पुनरुस्थान का प्रयत्न किया। शाकल में यदि उसने बौदो पर अन्याचार किए तो समवत इसका बडा कारण राजनीतिक था। उन दिनो यहाँ यनानी बड़ी सख्या में बसे हुए थे। ये बौद्ध धर्मावलबी थे। इन्हें बौद्ध धर्म की प्रवल सरक्षण प्रदान करने वाले मौर्य सम्बाटो के शासन का अन्त करने वाले ब्राह्मण धर्मानयायी पर्व्यमित्र शग का शासन मर्वथा अनुमीप्ट और अवाञ्छनीय प्रतीत होता था। इस समय जिमेटियस और मिनांडर ने बौद्ध धर्म का उग्र समर्थन करते हये समचे उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। पूराणो में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि युनानियों ने घर्म की दृष्टि में (धर्मतः), लोमवश (लोमतः) और धन प्राप्त करने के लिये (अर्थत.) भारतवर्ष पर आक्रमण किये । इसके परिणाम-स्वरूप पृष्यमित्र के शासन को इतना गहरा धक्का लगा कि उसके उत्तराधिकारी मगध के स्थान पर विदिशा से शासन करने लगे।

फिर मी पुर्ध्यामत्र के अत्याचारों में बौद्ध धर्म को कोई बडी क्षति नहीं पहुँची, क्योंकि इस समय तक बौद्ध धर्म जनना में लोकप्रियता प्राप्त कर चुका था।

विव्यावदान-पृष्ठ ४३४--यो मे अमराशिरो दास्यति, तस्याहं दीनारशतं दास्यामि ।

२ इ० हि० क्वा० खंड २१ पष्ठ द ।

३. इं० हि० क्वा०-संड २२ पुष्ठमध-६०।

संमवतः इसी कारण पुष्पमित्र पाटलिपुत्र में कुत्कुटाराम का विष्वस नहीं कर सका सा। इस समय बीढ बर्ध की लोकपियता और प्रगति इम युन में बनाये गये बीढ सूर्यों लीर विकास अमिलेलों में अंकित किये गये दानों से सुवित होती है। गुण और काल कीर विकास अमिलेलों में अंकित किये गये दानों से सुवित होती है। गुण और काल कीर विकास के समय में बौढ करना की अनेक सुप्रमिद्ध कृतियो-—मारहत स्तुर, सांची सुप्य और काल की मृहाओं का निर्माण हुआ। यह उस समय बीढ धर्म के उत्कर्ष एवं बढ़ते हुए प्रमाव को सूचित करते है। इस समय बीढ धर्म में एक नवीन प्रवृत्ति का श्रीयणों होता है। यह बढ़ को इंस्वर के उत्वय मानने बाला, उसकी प्रवा पर बल देने वाला मित्र प्रधान घर्म बनने लगता है। बढ़ के अववेषों की उपासना बढ़ी पूमाम से की जाने लगती है। ये अववेष स्तुर्यों में रखें जाते थे। हम स्तुर्यों से एवं जाते थे। हम स्तुर्यों से पित्रमा और पूजा को महान गुष्प का कार्य समझा जाने लगा। फिर मी इस समय बढ़ के धारीर को बढ़ा पवित्र समझा जाता था, पूजा के लिये उनकी मूर्ति कता एक अधीमक कार्य माना जाता था। साची और भारहत के स्तुर्यों में बुढ़ के जीवन से सबय रखने वह दूरयों में उनकी मूर्ति नहीं इसार्य पढ़ के अपितु उनका वित्रण बीधिवृत्त, प्रयोक्त कार्ति के विभिन्न प्रतीकों से किया गया है।

सूनानी सासन में बौद्ध वर्म — उत्तरी भारत में सामन करते वाले कई मूनानी राजा बौद्ध वर्म के प्रवल पोषक थे। इतमें मर्वोच्च स्थान मिनाण्डर का है। बौद्ध आवार्य निरामें के प्रवल पोषक थे। इतमें मर्वोच्च स्थान मिनाण्डर का है। बौद आवार्य निरामें के प्रवल्प में उत्तरे के बौद प्रमं में दीहिल होने की कथा जिलती है। यह पितहासिक सत्य प्रनीत होना है, यदिष टार्म ने इसमें प्रवल मदेह रूक्ट किया है। श्री बागजों ने यह कम्पना की है कि जब पूर्ण्यामिज ने बौद्धे पर अत्यासार किया तो उसमें बौद्धे धर्म की रक्षा के लिये डिमेट्रियम को मारत पर आक्रमण करने के लिये तिमक्षण दिया। शाकल में अपनी गत्यसारी स्थापित करने के बाद उसने बौद वर्म की रक्षा के क्या प्रवस्ती अपनी स्थापित करने के बाद उसने बौद वर्म की स्थाप पर सम्पन्त है। वैद्वे अनुसी के अनुसार वह बस्तुन बौद्ध वर्म का परिजाण करने बाला था। त्यसात के प्रति महारी सारवा के कारण जनता में उसके प्रति बढ़े मस्मान और प्रेम की सावता थी। प्रवृत्तक के कम्पनानूनार उसकी मृत्यु के बाद उसके साफाव्य के बढ़े नगरों ने उसके सस्मावशेषों को वैसे ही अपस्त में बाट उसके साफाव्य के बढ़े नगरों ने उसके काम उसका नृत्य के बाद उसके साफाव्य के बढ़े नगरों ने उसके काम वाद अपने साफाव्य के बढ़े नगरों ने उसके काम देशा हो काम प्रताम के बढ़े स्थान की साक्षण के बढ़े नगरों ने उसके काम उसका नृत्य के बाद उसके साफाव्य के बढ़े नगरों ने उसके काम उसका नृत्य के बाद उसके साफाव्य के बढ़े नगरों ने उसके काम उसका नृत्य के बाद उसके अवशोधों को वैसे ही अपस्त में बढ़े हिस्सा होता । एक अपन यूनानी शासक एपोधोस्तकी

१. टार्न-वि ग्रीक्स इन बैक्ट्या एण्ड इंडिया ।

२. कं० हि०इं०-पुष्ठ ३६४ ।

( Agathocles ) ने भी बौढ़ घर्म को स्वीकार किया, उस की मुठाओं पर बौढ़ स्तूप और बोर्गिष वृक्ष के चिन्ह बने हुए है, वह अपने को हिन्दुज (अर्थात् जन्म से मारतीय) कहलाने में बड़े गौरव का अनुमव करता है।

मिनांडर के बाद भारतीय सूनानी बढी सख्या में बौढ मतानुयायी हो स्वा । हमें विनिम्न जिनिक्षों में इन भूतानी बौढी बारा दिये गए जनत दानों की सूचना मिलती है। जुलर में एक यूनानी बौढी बारा दिये गए जनत दानों की सूचना मिलती है। जुलर में एक यूनानी व्यक्ति इरिल्म ने अपने व्यय से बौढि मिल्रुओं के लिखे दो जलावयों का निर्माण करवाया था।' यही एक अन्य यवन विद्व ने मोजनम्बर का दान सफ को दिया था। कार्ले ही गृहा के असिलेकों में यूनानी सिहस्वव (सिह्यय) के तथा धर्म (थम) के दान का उल्लेख है। नासिक में उत्तराय पत्र की गुला कुदवाने, उसके अदर चैत्यमृह और जलावाय बनवाने का उल्लेख है। की गुणा जुदवाने, उसके अदर चैत्यमृह और जलावाय बनवाने का उल्लेख है। के इन दानों से यह सूचित होता है कि उस समय यूनानी कोगों ने केवल बड़ी सख्या में दौढ धर्म स्वीकार किया, अपितु बौढ सघ को अनेक बढ़े सख्या में दौढ धर्म स्वीकार किया, अपितु बौढ सघ को अनेक बढ़े सख्या में दौढ धर्म स्वीकार किया, अपितु बौढ सघ को अनेक बढ़े दान दिये। टार्न ने यह कल्यना की है कि ये दानी कालोमिर्च के व्यापारी थे और निष्य से व्यापार करने के लिये बस्बई के निकट के प्रदेश में आये थे। इस्तें विद्य की दृष्टि दे तही, अपितु यूनानी शासन में रहने के कारण यूनानी माना जाना चाहिए। व

इस समय न केवल भारत के यूनानियों में, अपितु भारत से बाहर के यूनानियों में भी बीढ़ बसे के प्रचार का कार्य सम्पन्न हुआ और इन देशों में बीढ़ धर्मानु-यायियों की सल्या बढ़ी। इस कार्य का श्रीगणेंग तीसनी बीढ़ महास्प्रा के बाद अवशे के से समय में हुआ था। इसकी समाणित पर मोमाणित्रुत्त तिस्स यवन देश में गयें थे। बहीं उन्होंने धर्मरिक्त नामक यूनानी घेर को घर्म प्रचार कार्य सीपा। महावंश के कथना-नुसार धर्मरिक्त ने अपने यहां धर्म का प्रचार मफलतापूर्वक करते हुए हजारों व्यक्तियों को बीढ़ बनाया था। महावश्म में हमें यह भी न्यंगन मिलता है कि दूसरी सालाव्यी ई० पूर्व के मध्य में श्रीलंका के राजा बुट्टागामनी ने जब सहत्पुर का निर्माण कराया तो उन्नके महोत्सव से माग लेने के लिये विभिन्न देशों से बीढ़ आचार्य

१ ए० इं० खंड = पष्ठ ६०।

२ भा० इ० रू० लंड २, पुष्ठ ६६४ – ६५ ।

३. टार्न-पूर्वोक्त पुस्तक, नीचे आधिक दशा वाला प्रकरण देखिये।

आये। इस समय यूनानियो का प्रतिनिधित्व अलसन्दा (सिकन्दरिया) की नगरी से आने बाले एक यवन घेर महाघर्मरीक्षत ने किया।

मारत में यूनानियों की एक एक बड़ी देन बौढ़ कला की एक नवीन चौली का विकास था। यह चौली नन्यार प्रदेश में विकासन होने के कारण गान्यार कला कहलाती है। आगे चौदहने अध्याय में इसका वर्णन किया जायणा। यहाँ इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस कला ने न केवल भारत में, अपितु मारत से बाहर मध्य एशिया में चीन की सीमा तक अपने प्रमाव का विस्तार किया। कुछ ऐतिहासिक बुढ़ की पहली मून्ति बनाने का अये भी इस चौली के कलाकारों को देते हैं।

#### बौद्ध संप्रदायों का विकास

इस यग मे बौद्ध धर्म मे विभिन्न सप्रदायो का विकास बडी तेजी से हुआ। परम्परागत दष्टिकोण के अनुसार बौद्ध धर्म १८ निकायों में बँट गया था। इनके विभिन्न सिद्धान्तो का वर्णन वसुमित्र ने अपने एक सस्कृत ग्रन्थ मे किया है। दर्भाग्यवश यह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता है. हमें चीनी और तिब्बती माषाओं में इसका अनवाद ही मिलता है। इनका विकास यद्यपि शग यग से पहले ही शरू हो गयाथा, किन्तु इस समय इस प्रक्रिया में अधिक तीव्रता आई। बौद्ध संघ में मतमेद का जन्म भगवान बद्ध के जीवन काल में ही ही गया था। देवदन ने बढ़ से कई मौलिक बातों में मतभेद रखने वाले सम्प्रदाय की स्थापना का प्रयत्न किया था। बद्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेशों के प्रामाणिक पाठ के लिये एवं सघ-मेद को रोकने के लिये राजगह में पहली बौद्ध महासमा या संगीति हुई। किंतु शीध्र ही कुछ मतमेद प्रकट होने लगे। ये मतमेद समवत विविध प्रदेशों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की आचार पद्धति के बारे में और मिक्षओं द्वारा पालन किये जाने वाले नियमों के विषय में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले (पौरन्त्य) मिक्ष और पश्चिम में रहने वाले (पाश्चात्य) मिक्ष विभिन्न प्रकार के मिश्र-नियमों का पालन करने लगे थे। पौरस्त्य मिश्रओं के प्रधान केन्द्र वैशाली और पाटलिएक तथा पाइचात्य भिक्षओं के मुख्य केन्द्र कौशाबी और अवन्ती

१ तिब्बती अनुवाद के लिये देखिये, वैसीलीफ बौदिस्मे सेसदोग्भेस पेरिस १८८४, १८६४ पु० २२२, जीनी अनुवाद के लिये देखिये मसुद एशिया मेजर खण्ड २ पु० १ प्र०।

थे। विनयपिटक में दी गई एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के १०० वर्ष बाद परिचमी और पूर्वी मिक्षुओं के नियमों में दस छोटी-छोटी बातो . पर उग्रामतमेद हो गया। ये बाते इस प्रकार थी फे-सींग मे नमक को जमा करके रखना (श्रुगि कल्प), दोपहर के बाद कुछ समय दो अगल छाया होनेपर भोजन करना (द्वयगुल कल्प), दुबारा खाने के इरादे से गाँव को जाना (ग्रामान्तर कल्प)। एक ही सीमा के अन्दर दूसरा उपोसथ करना (आवास कल्प), कार्य करने के बाद उसके लिये अनमति लेना (अनमत कल्प). प्रचलित ढग से अथवा उपाध्याय के आचार का अनकरण करना (आचीर्णकल्प) मध्यान भोजन के बाद दली खा लेना (अमिथत कल्प), अभी न चुवाई हुई ताडी पीना (जलोशी कल्प), बिना किनारे वाले आसन या चटाई का प्रयोग (अदशक कल्प), सोना चाँदी मिक्षा में ग्रहण करना (जातरूपरजत कल्प)। पराने और बढ़े (स्थिवर) तथा पश्चिमी मिक्ष इन बातों को मिक्सओं के लिये अवैध और निषिद्ध समझते थे। किन्तु वैशाली के पूर्वी मिक्स इनमें कोई दोष नहीं समझते थे। इस विवाद का निर्णय करने के लिये दूसरी बौद्ध महासमा वैशाली में बलाई गई। इसमें ७०० मिक्ष थे। इस समा का निर्णय वैशाली के मिक्षुओं के विरुद्ध हुआ, अत. दीप वश की परम्परा के अनसार वैशाली के विज्ञपसक सिक्षओं ने द्वितीय संगीति में किये गये सघ के निर्णय को स्वीकार न करते हुये एक अन्य महासभा बुलाई। इसमे १०,००० मिक्ष एकत्र हुये, अतः इसे महासय या महासंगीति कहा गया। इन्होने न केवल वैशाली के मिक्षओ की उप-र्युक्त बातों को वैध ठहराया, अपितु विनय और पाँच निकायों के सुत्रों का अर्थ बदल दिया। कुछ ग्रंथों को अप्रामाणिक घोषित किया। इस महासंघ के निर्णयो को स्वीकार करने वाले भिक्षओं को महासांधिक कहा गया। इनकी तलना मे पूराने आचार-विचार और परम्परा को स्वीकार करने वाले रूढिवादी वद्ध (स्थविर) वौद्ध भिक्षओं के संप्रदाय को स्थाबिरवाद का नाम दिया गया। यहाँ से बौद्ध धर्म में विभिन्न सप्रदायों के भेदों का श्रीगणेश हुआ। स्थविरवाद (थेरबाद) शर्नै. शनै: ११ सप्रदायों में और महासाधिक सात सम्प्रदायों में बँट गया। <sup>र</sup> ये सभी अठारह निकाय या सम्प्रवाय मौलिक रूप से हीनयान के अनयायी थे। आगे हीन-

१ इनको विस्तृत व्याख्या के लिथे देखिये- गोविन्दचन्द्र पाण्डेय--बौद्ध घर्म के विकास का इतिहास पु० ९७०-१ ।

इन सम्प्रदायों के नामों के संबन्ध में विभिन्न परम्पराओं के वर्शन के लिये वैक्षिये—पाण्डेय पूर्वोक्त पुस्तक प० १७४-६१।

यान महायान के मतमेदों का निरूपण किया जायगा। यहाँ उससे पहले शूण सातवाहन युग में उपर्युक्त दोनो सन्प्रदायों के अवान्तर मतों और सन्प्रदायों का उल्लेख करना समुचित प्रतीत होता है।

### स्थविरवाद के विभिन्न संप्रदाय

तिब्बती परंपरा के अनुसार स्थविरवाद के सस्थापक उज्जयिनी के निवासी महाकच्यावन थे। इस सप्रदाय के केन्द्र कीशान्त्री, मबुरा और उज्जयिनी थे तथा इनके धर्मग्रंथी की नाथा पालि थी। तका में अशोक का पुत्र महेन्द्र इसी सम्प्रदाय के पालि त्रिपटक को ले गया था। लंका आज तक थेरबाद का सबसे पुराना केन्द्र है।

स्थविरवाद की सबसे महत्त्वपूर्ण शाखा सर्वास्तिवाद थी। इसके नाम (सर्व अस्ति-सब कुछ है) से ही यह स्पष्ट है कि ये बाह्य एवं आंतरिक अर्थात सभी प्रकार की वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करने के कारण सर्वास्तिवादी कहलाते थे। ये समस्त अतीत और अनागत धर्मों का अस्तित्व मानते थे। महासाधिको से इनका एक बडा मतमेद इस बात में था कि ये बढ़ को एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते थे और उसे निर्भात नहीं समझते थे। इनका यह कहना था कि बद्ध के सभी मत्र सर्वथा निर्दोष और पूर्ण नहीं है। बौद्ध घर्म के मौलिक सिद्धात बद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्थ अप्टां-गिक मार्ग हैं। तिब्बती परपरा के अनुसार इस सम्प्रदाय का संस्थापक राहल-मद्रथा। इसके घर्मग्रन्थो की माषा संस्कृत थी। इसका आरंभिक केन्द्र मथरा था। यहाँ से इसका विस्तार गधार और कश्मीर के प्रदेशों में हुआ। शुग और कृषाण यग के २०० ई० पू० से २०० ई० तक के अभिलेखों से यह मूचित होता है कि इस सप्रदाय के अनुयासी मधुरा से अफगानिस्तान में नगरहार (जलालाबाद) तक और तक्षशिला से काश्मीर तक फैले हुये थे। एक अभिलेख में पूरवपूर के सुप्रसिद्ध कनिष्क बिहार के सर्वास्तिवादी मिक्षुओं को दान देने का वर्णन है। जीदा के अभिलेख में, कुर्रम घाटी की धातू मजुषा पर तथा मधरा के सिहस्तम के अभिलेखों में सर्वास्तिवादियों का वर्णन है। शुग युग में यह सप्रदाय उत्तरी भारत में अतीव लोकप्रिय हुआ, कृषाण-यग में मध्य एशिया में और वहाँ से चीन में इसका प्रसार हुआ। बाद में इसी सप्रदाय को वैभाषिक का नाम दिया गया क्योंकि यह बद्ध के मूल उपदेशो (सूत्रो) के स्थान पर इनकी विभाषाओं (टीकाओं) को अधिक महत्व देता था।

स्थविरताद का एक अन्य सप्रदाय हैमबत था। इसके नाम से यह प्रकट होता है कि इसका प्रादुर्माव हिमालय के प्रदेश सम्भवनः काश्मीर में हुवा होगा, क्लिंदु अभिन्नेलों से इसका प्रधान केन्द्र मध्य भारत में विदिशा प्रतीत होता है। भिन्नसा के सोनारी स्तूप अभिन्नेल में इस संप्रदाय के दुंडुभिसर नामक आचार्य का तथा इसी प्रदेश के जन्य अभिन्नेलों में इसके दो अन्य आचार्यो—काश्यपगोत्र और गोणीपुत्र का वर्णन मिन्नता है।

भग्नवानिक संप्रदाय का वर्णन कन्हेरी के अनेक अभिलेखों में मिलता है और सारनाथ का स्तमलेख सम्मितीय और बात्सीपुत्रक निकायों का वर्णन करता है। बात्सीपुत्रकों का उल्लेख भारहुत के एक लेख में मिलता है। सर्वीरात्माय की एक अन्य महत्वपूर्ण साखा काश्यपीय थी। इसका प्राचीनतम निर्देश पमोसा के बढ़ नहां लेख में है। इससे यह झात होता है कि राजा बहसतिमित्र के मामा आयाबहोत ने काश्यपीय समयाय के मिस्लुणों के लिये इस मुक्ता को खुदबायाथा। इनके अतिरिक्त सर्वास्तिवाद की दो अन्य साखाए घर्मगुष्तक और महीसासक भी थी।

सर्वास्तिवादियों के विभिन्न सम्रदायों का विशाल साहित्य था, किन्तु अब यह हमें चीनी और तिव्वती अनुवादों में ही मिलता है। इस सम्रदाय के विनय- एटक का समूर्य चीनी अनुवाद ४०४ ई० में हुमारजीव और पुष्पमात में किया था। इस सम्रदाय का प्रातिमोक्त ही मध्य एषिया से मूल सम्कृत माथा में उपलब्ध हुआ है। इसके सूत्र पिटक के चार मागों का चीनी अनुवाद २९७-४२० ई० के बीन हुआ था। सर्वास्तिवादियों के अगियमी विश्वयक सात प्रयों में मात प्रस्थान शास्त्र का चीनी अनुवाद २६२ ई० में हुआ और रोष छ यों का अनुवाद सुर्पिद चीनी यामी पुत्रान च्वाग ने ६५१-६६० ई० तक के मध्य में किया। वर्ममृत्य और महीधासक सम्प्रदायों की विनयिष्टक का चीनी अनुवाद ५वी सताब्दी के आरम में हुआ। हैमवत, कारप्रयोग और साम्मिनीय सप्रदायों के साहित्य के कुछ अशो का ही चीनों में अनुवाद हुआ था। युवान च्वाग सम्मिनीय सप्रदायों के साहित्य के कुछ अशो का ही चीनों में अनुवाद हुआ था। युवान च्वाग सम्मिनीय सप्रदायों के साहित्य के कुछ अशो का ही चीनों में अनुवाद हुआ था। युवान च्वाग सम्मिनीय सप्रदाय के १७ प्रय

महासाधिक सप्रम्दाय ग्रीर उसकी शाखाये

महासांधिको का प्रादुर्भाव दितीय बौद्ध महासभा के बादटू आ। इसकी स्थापना का श्रेय महाकश्यप को दिया जाता है। आरभ मे इसका केन्द्र बैशाली था और यह उत्तरी भारत में फैला हुआ था। बाद में इसका प्रसार आध्न देश में हुआ। अमरावती और नागार्जनीकोडा तथा धान्यकटक इसके प्रधान केन्द्र बने। इस प्रदेश में लोकप्रिय होने के कारण इसका एक नाम अंधक मी था। नागार्जनीकोंडा के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि इस सम्प्रदाय का पाँच निकायों में विभक्त एक सूत्तपिटक था। इसका विनयपिटक चीनी अनव।द में मिलता है। इस सप्रदाय की भी भाषा प्राकृत थी। दार्शनिक दिष्ट से इसका थेरवाद से प्रधान भेद यह था कि इसने बद्ध की देवता बनाने का प्रयत्न किया. उसे अलौकिक अथवा लोकोत्तर पुरुष माना। इस दृष्टि से जिसे बुद्ध माना जाता था, वह बस्तुत. बुद्ध न होकर उसकी एक मायिक था भ्रान्तिपर्ण प्रतिलिपि थी। इसके साथ ही इसका एक मतब्य यह भी था कि ज्ञान प्राप्त करके अर्हत बनना सर्वोत्तम स्थिति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को बद्धत्व प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। महासाधिको के प्रधान सप्रदाय एकव्यवहारिक, लोकोत्तरवाद, कौक्कटिक बहुअतीय, प्रक्रप्तिवाद, चैत्यशैल, अपरशैल, उत्तरशैल थे। इनके अतिरिक्त पालि स्रोतो में इनके कुछ अन्य नाम राजगिरिय, सिद्धन्थिक, पुब्बसेलिय और बाजि-रिय मिलते है। इन सप्रदायों का एक सामान्य नाम चेतिया अथवा चैत्यक मी था. क्योंकि इनकी पूजा और उपासना का एक बड़ा केन्द्र अमरावती के निकट घान्यकटक का महाचैत्य था। ईसा की आर्राभक शताब्दियों में इन सम्प्रदायों ने बौद्ध धर्म के विकास में बड़ा भाग लिया। अमरावती और नागार्जनीकोड़ा के अभिलेखो में महासाधिक सम्प्रदाय की लगभग सभी शाखाओं का उल्लेख है। इससे ग्रह प्रतीत होता है कि सातवाहनों की तथा उनके उत्तराधिकारियों की छत्रछाया में यहाँ इन सप्रदायों का बड़ा उल्कर्ष हुआ। यह स्थिति तीसरी वीथी शताब्दी ई० तक बनी रही। अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि उन दिनो यह प्रदेश बौद्ध धर्म का इतना बड़ा केन्द्र हो गया था कि यहाँ काश्मीर, गंधार, चीन, किरात, तोसली, अपरान्त, बग, वनवासी, यवन, द्रामिल और ताक्रपन्नि (लका) जैसे दुरवर्ती देशो से भिक्ष और भिक्षणियाँ तीर्थयात्रा के लिये आया करती थी।

महावाधिका ने महावान मप्रयदाय के विकास का पथ प्रशस्त किया। इस मप्रयाय के जन्मदाता नागाचुन का आध्य प्रदेश से महरा सक्ष था इसके कुछ सम्-दायों के नामों और मिद्धानों से यह बात स्पष्ट हो जायगी। इसकी एक शासा सीकीसरस्यक का नाम यह मुस्तिन करता है कि वे बुढ़ को एक अठीकिक, निर्मात, सर्वेक, महापुग्य मानते थे, उसमें किसी प्रकार की मानवीय मुदियाँ या दोष नहीं थे।

१. पाण्डेय--पूर्वोक्त पुस्तक पु० २८४-६ ।

बस्तुतः मानव धरीरधारी दुड का इस सप्रदाय में कोई स्थान नहीं है। इसके बाँतिर्प्त इस्होने मुन्निक्कान अथवा विष्णुद्ध चित्त के सिद्धात का प्रतिपादन किया। इसके साथ ही इनका यह भी कहना या कि बोधियत्व सामान्य प्राणी नहीं होते हैं, अपितु के अलोकिक पूणी से सपक होते हैं। इनकी विधिष्ट कल्पनायें बुढ को देवता बनाना, बोधिसत्यों के विचार को जन्म देना, तथा अहंत बनने की अपेक्षा बुढल-प्राप्ति के आदर्श को अधिक महत्यपूर्ण बनाना और मूलविक्कान का विचार थे। इनके विचारो द्वारा विभिन्न महासाधिक सम्प्रदायों ने विकानबाद अथवा योगाचार के वार्थनिक सम्प्रदाय का एव महायान के माबी विकास का बीजारोचण और सुत्रपात किया।

क्षाण वंश के समय में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष

किनक का शासनकाल बौद्ध घर्म के इतिहास में विशिष्ट महत्त्व रखता है। यह युग कई दृष्टियों से बौद्ध घर्म का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। इस समय उसने न केवल अशोक की मांति बौद्ध घर्म की प्रवल संरक्षण प्रदान किया, अपितु इस युग्न में ऐसे महान बौद्ध आवार्य हुँव जिन्होंने तयपात के घर्म का पूरा काम्याकल कर दिया। इसी समय गथार प्रदेश में एक विशिष्ट कला शैली का विकास हुआ। बुद्ध की मूर्तियों को बहुत बड़े परिमाण में तैयार किया जाने लगा। बौद्ध मिस्नुओ ने अपने गृह का संदेश मध्य एशिया और चीन तक 'यहुँचाया। नवीन बौद्ध सर्वानिक सप्रवायों का जन्म हुआ। महायान का प्राहुर्मीव और विकास भी कुषाण काल की एक वडी देन है।

बौद्ध अनुभूतियाँ हमें यह बताती है कि किनक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ४०० वर्ष बार समूचे जन्मुद्वीभ का स्वामी बना। आरम में वह बौद्ध धर्म को भूणा की दृष्टि से देखता था, किन्तु बाद में वह इसका प्रवल पोषक बना। भूतान ख्वांग ने उसके घर्म-परिवर्तन का श्रेय एक मृगवा यात्रा को दिया है। एक बार शिकार खेलते हुए एक स्वेत शयक का पीछा करते हुए किनक की मेंद्र एक गोपाल बालक से हुई। उसने उसे पह मिच्यवाणी बताई कि बुद्ध के ४०० वर्ष बाद किनक नामक राजा उसकी पूजा के लिये एक महान स्तूप का निर्माण करेगा। इसे मुनने के बार राजा में बौद यर्म के प्रति आगाध अनुराग उसका हुआ। उनमें मिच्यवाणी पूरा करते के लिये पुरुषपुर में एक महास्तूप और महाविहार का निर्माण किया, जो विरक्षाल तक विदेशी यात्रियों के लिए महान आक्चर्य

वाहर्स-द्यान युआन क्वांग लग्द १, पृ० २०३।

२. बही---खण्ड १, पृष्ठ २०३।

का विषय और उपासना एवं तीर्थयात्रा का केन्द्र बना रहा। इसका चीनी नाम सियाउची यह सूचित करता है कि इसे संस्कृत में आक्ष्ययं विहार कहा जाता था। र

कनिष्क के समय की एक बढ़ी घटना चौथी बौद्ध महासभा का अधिवेशन था। यह कहा जाता है कि इस समय बौद्ध संघ में अनेक मतभेद उत्पन्न हो गये थे। कनिष्क ने इन्हें दर करने के लिये आक्वर्य विहार में रहने बाले अपने गुरु पार्व की अध्यक्षता में जीवी महासमा बलाई। इस समा का वर्णन युआनच्यांग ने. परमार्थ ने और तिब्बती अनुश्रति ने विभिन्न प्रकार से किया है। चीनी यात्री के अनुसार कनिष्क बद्ध के उपदेशों की अनेक आचार्यों द्वारा की जाने वाली विभिन्न व्याख्याओं से बड़ा विकाय हुआ, उसने पार्च की सहायता से काश्मीर में एक बौद्ध महासमा बलाने का निश्चय किया। इसमें भाग लेने के लिये सब देशों से बौद्ध मिक्का को बलाया गया। वसमित्र इसके समापति चने गये। इसमें धर्मशास्त्री के सभी कठिन एव दुरुह स्थलों के विषय में विचार-विमर्श और वादविवाद किया गया। इसके बाद सूत्र, विनय और अभिधर्म पिटक में से प्रत्येक पिटक पर एक-एक लाख क्लोको की प्रामाणिक टीकाये या विभाषाये लिखी गई। कनिष्ठक के आदेश से इन विभाषाओं को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तुप में रखा गया। परमार्थं ने वसुबधु की जीवनी में इसका कुछ मिन्न प्रकार का वर्णन किया है। उसके कथनानुसार काश्मीर में इस बौद्ध महासमा को बुलाने का श्रेय कात्यायनीपृत्र को है. ये सर्वास्तिवादियों के अभिधर्म पिटक के एक प्रमुख ग्रथ-**ज्ञानप्रस्थान सुद्र** के लेखक थे। इस सबघ में तीसरा वर्णन तिब्बती अनुश्रुति का है। इसके अनुसार इसमें मुख्य माग लेने वाले व्यक्ति पाइवं की अध्यक्षता में ५०० अहंत और वसमित्र के नेतत्व मे ५० जै बोधिसत्व ये। इस परम्परा का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि बाद में जो दो पक्ष हीनयान और महायान के नाम से प्रसिद्ध हुये, उनके विभिन्न दृष्टिकोणो का प्रतिनिधित्व इस महासभा में पाश्वं और वसुमित्र ने किया। इस महासमा ने यह भी स्वीकार किया कि बौद्ध धर्म के अटारह सप्रदाय बुद्ध के उपदेशों की अपने दृष्टि-कोण से सही व्याख्या करते है और बौद्ध धर्म के वास्तविक सिद्धातो का प्रतिपादन

<sup>.</sup> गुमान स्थाप ने इस स्तूप की ऊवाई ८०० फीट लिखी है। सुत यून कहता है कि इस के ऊपर २०० फीट ऊंचा स्थापंत्र मण्डित लौह-स्तम्भ या, इस प्रकार इसकी पूरी ऊंचाई ७०० फीट थी। कुछ ग्रम्य लेखक इसे ८०० तथा १००० फीट ऊंचा मानते थे।

२. बाटर्स---प० २०७ खण्ड १ ।

करते हैं। इस अनुभूति के अनुसार इस महासमा का अधिवेशन जालभर के नुवन नामक स्थान में हुआ जबकि पहली दो अनुभूतियाँ इसका स्थान कास्मीर का कुडलबन नामक विहार मानती हैं।

इन सब वर्णनों से यह रूपट है कि इस महासमा की बैठक सर्वास्तिवादियों के गढ़-कारमीर में हुई थी। इसमें मान केने वाले प्रधान बौद्ध मिखु इसी सम्प्रधान के है, अब शविष इस महासमा ने अन्य सम्प्रदायों की व्याख्याओं को मुना होगा, किन्तु अंत में इसने सर्वास्तिवादी व्याख्या को स्दोक्तार किया होगा। आधुनिक ऐतिहासिको का यह विचार है कि इसमें कनिष्क के माग लेने की बात सरेह-पूर्ण है। थालि साहित्य में इस महासमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सम्बद्ध इसका करण यह है कि वे इसे समुचे बौद सच की समा न समझ कर सर्वास्तिवादियों की साम्प्रदायिक समा समझत थे।

बौद्ध धर्म के ग्राचार्य

कनिष्क का काल बौद्ध वर्म के महान आचार्यों को उत्पन्न करने के लिये मी उल्लेखनीय है। इनमें सर्वोच्च स्थान अश्वधोष का है। ये साकेत निवासी बाह्मण थे, एक शास्त्रार्थ में पार्श्व से पराजित होकर बौद्ध भिक्ष बने थे। इस प्रकार इन्होने बौद्ध घर्म को स्वीकार किया। अन्यत्र ग्यारहवें प्रध्याय मे इनकी साहित्यिक प्रतिमा और कृतियों का उल्लेख किया जा चका है। अपनी अगाध विद्वला और पाडित्य के कारण इनकी कीर्ति दिग्दिगन्त में फैल गई, विनष्क ने मगधराज को पराजित करके इन्हें अपने दरबार के लिये प्राप्त किया। बद्ध-चरित तथा सौम्दर-नद काव्यो तथा सारिएत प्रकरण नामक नाटक के प्रणयन के अतिरिक्त उन्हें बौद्ध धर्म मे एक नवीन दर्शन-पद्धति को जन्म देने का श्रेय दिया जाता है। इसके अनुसार अन्तिम सत्ता अनिर्वचनीय है । महायान सम्प्रदाय के दर्शन के एक ग्रथ अञ्चीत्पाद-शास्त्र के प्रणेता भी यही बताये जाते हैं। यह प्रथ अब केवल चीनी माथा में ही मिलता है। इसमे योगाचार दर्शन के सिद्धातो का प्रतिपादन है। श्री विमलचरण लाहा का यह मत है कि श्रद्धोत्पादशास्त्र का प्रणेता दार्शनिक अश्वघोष, बद्ध चरित के कवि अववधोध से मिन्न था<sup>2</sup> और उसके काफी समय बाद हुआ। चीनी साहित्य में अक्बमोघ क्षारा दाशनिक विषयों का विवेचन करने वाले राष्ट्रपाल नाटक का मी उल्लेख है, किंतु यह अब उपलब्ध नही होता है।

१ बाटस—स्त० १, पु० २०६।

२ बी० सी० सा-अश्वयोष।

इस समय का दूसरा महान आचार्य बसुनित्र था। वस्तुतः इस नाम वाले कई व्यक्ति हुए। इन्हें चीनी तथा तिब्बती इतिहासो में मिला दिया बया है। इनमें तीन बहुमित्रों का उन्लेख है। पहला वसुमित्र बुद्ध के तिविश्व के उपक्रीमत्र विश्वोध हुमा, इससे सर्वास्तिवादी अभिवयं पिटक के दो अंच किस्ते। हुमरा वसुमित्र निर्वोध के ४०० वर्ष बाद हुआ। इसने पास्त्र की महावित्राचा लिखने में सहायता दी। तीसरा बसुमित्र एक सीत्रात्तिक आचार्य था। कितु आधुनिक ऐतिहासिक पहले और दूसरे वसुमित्र को अभिन्न समझते हैं। उनका यह विचार है कि उसने सर्व-दिल्लादी संत्राय के साहित्य का चीची महायत्रा में बड़ा महत्वपूर्ण सम्मावन किया, जप्युक्त ग्रव इसी तमा लिख येथं। इनके आर्तिएक सुनित्र की एक महत्वपूर्ण इति वौद्ध वर्म के १८ निकायों का इतिहास भी है।

धमंत्रात वसुमित्र के मामा थे। तारानाथ ने लिखा है कि मदंत धमंत्रात, धोषक, बसुमित्र और बुढदेव वैमाधिक सध्यदाय के चार महान आचार्य थे। धर्म-त्रात में मी संमत्रत विभाषा के संकलन में सहयोग दिया होगा। पम्मपय के एक संस्कृत क्यान्तर उदानवर्ग के सकलन का श्रेय भी इनको दिया जाता है। यह मध्य एथिया से उपलब्ध हुआ है। इसमें पालि धम्मपद की अपेक्षा अधिक पद्य पाये जाते हैं।

भोषक कनिष्क के समय का एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान् था। यह तुकार जाति में उत्पक्ष हुआ था। एक प्राचीन अनुभूति के अनुसार भोषी महासमा एवं कनिष्क की मृत्यु के बाद अवसायरांत नामक देश के राजा ने नसुनिष्ठ और भोषक को अपने राज्य में कुलाया था। यह राज्य कास्मीर के परिचम में तुकार देश के निकट था। विमाषा में बहुधा इसके उद्धरण दियं गये हैं। इससे यह सुचित होता है कि इसने इसके सकलन में माग लिया था। अभिष्यमंत्रमुखास्त्र के प्रययन का सुचर प्रतिपादन किया गया है।

इस समय के एक अन्य आचार्य झुद्धेद का विमाधा में उल्लेख है। यह समयत. मधुरा के सिहस्तम लेख में बॉलत बुंधिल नामक आचार्य से अमिन्न है। झुद्ध-देव और पमंत्रात का यह सिद्धात था कि प्रत्येक वस्तु की सक्ता है। हसके साथ ही बुद्धेदेव यह मी मानता था कि चित्त की विमिन्न म्थितियाँ चेतना या विचार (विज्ञान) के विमिन्न क्य हैं।

### कनिष्ककालीन दार्शनिक संप्रदाय

कनिष्क के समय में सर्वास्तिवाद के दो दार्घनिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ। चौद्यी महासमा में जिस विमाषा का संकलन किया गया था. अब उसे सर्वीस्तिवादी अभिष्यमं का प्रामाणिक आधार बनाया गया। इससे विभाषा पर बल टेनेवाला कैसाविक आन्दोलन आरम्म हुआ। इसके अनुसार बौद्ध धर्म के सभी मौलिक मन्तव्यों की व्याख्या विभाषा की और सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के अभिषम की सहायता से की जाती थी. इसलिए इन्हें आभिवार्मिक भी कहा जाता था। वसुमित्र, घोषक, धर्मेत्रात और बद्धदेव वैमाधिक आन्दोलन के नेता थे। वैमाधिकों के कुछ समय बाद सौत्रान्तिक नामक इसरे सम्प्रदाय का जन्म हुआ। ये बद्ध की शिक्षाओं का एकमात्र प्रामाणिक स्रोत उनके सत्रों को ही समझते थे. इसके लिए अभिष्यमें और विभाषा का प्रामा-ण्य नहीं स्वीकार करते थे। सत्रो पर बल देने के कारण यह सम्प्रदाय सीत्रात्तिक कहलाता था। इसके पूर्णविकास का श्रेय कनिष्क के कुछ समय बाद होने वाले एक विद्वान कुमारलात को है। अञ्चयोष, नागार्जन और आयंदेव के साथ कुमारलात की गणना बौद्ध धर्म के चार भास्वर नक्षत्रों में की जाती है। कमारलात के दो शिष्य श्रीलात और हरिवर्मा हये। हरिवर्मा की एक कृति तत्वसिद्धिशास्त्र है। कुमार-जीव ने ४ थी शता० के अन्त में इसका चीनी माधा में अनवाद किया था। सौत्रान्तिकों का विशेष सिद्धान्त यह था कि बाह्य जगन के पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है, वे हमारी सक्ष्म चेतना की प्रतिकृति ( Image ) मात्र है।

### महायान का ग्रभ्युदय भ्रौर विकास

किनिक के समय की एक अन्य बढी घटना महायान सम्प्रदाय का आदिवांव या। यह चतुर्य महासमा के बाद हुआ। इस महासमा के विषय में परमायं और तारानाय द्वारा दिये गए विवरणों से प्रतीत होता है कि यह प्रवृत्ति बौद्ध धर्मे मं पहले से शुरू हो गई थी, किन्तु इस समय से उसका विशेष उक्कर्य होने किया। तारा-नाय के कवनानुसार किनिक के पुत्र के शासनकाल में महायान सम्प्रदाय का इतना उक्कर्य हो चुका या कि तश्ण मिश्रुओ ने महायान यंथों का निर्माण आरम्म कर दिया था, पुराने बूढे मिश्रुओ ने इसमें कोई वाषा नहीं डाली। अच्छत्तहिकका प्रका पार्टिमता नामक प्रथ में महायान के आर्टिमक विकास और प्रसार एक का बड़ा रोजक परिचय देते हुए मविष्यवाणों के स्थ में यह कहा गया है कि पार्टिमताओं का उपदेश करने वाले बच्चों का प्रवार बूढ के निवांण के बाद पहले दिशिणाप्य (दिशिणी मारत) में और यहाँ से पूर्व की ओर और पूर्व से उत्तर की ओर होगा। प्रकापार-मिताका पहला चीनी अनुवाद १४८ ई० में लोकरक्ष ने किया था। अतः यह कल्पना की जा सकती है कि महायान के उपर्युक्त विकास-कम को स्पष्ट करने वाला मंच पहली शताब्दी ई० तक अवस्य लिखा जा चका होगा। यों तो प्रजापारिमता नामक वाले अनेक ग्रंथ मिलते हैं, इनका निर्माण-काल भी अलग-अलग है; किन्तु इनमें प्राचीनतम अष्टसाहस्त्रिका ही है। उसका काल पहली शता० ई० होने से इस समय महायान की सत्ता निविवाद है। इसके दक्षिण मारत से उत्पन्न होने की पष्टि तिब्बती अनश्रति से तथा नागार्जनीकोंडा और अमरावती में मिले अभिलेखों से भी होती है। तिब्बती अनुश्रति के अनुसार महासाधिक लोगो के बैल संप्रदायों की एक प्रशापारिमता प्राकृत भाषा में भी थी। तारानाथ ने पूर्व मे इसके प्रसार का वर्णन करते हुए कहा है कि अगदेश वासी अहंत तन्द महायान के सिद्धान्तों के एक महान व्याख्याता थे। इन सब प्रमाणों के आधार पर महायान के अम्युदय के बारे में यह कल्पना की गई है कि आँध्र प्रदेश में, प्रथम शताब्दी ई० पू० में, महासाधिको के केन्द्र अमरावती नागार्जनी कोडा में इसका प्राद्वर्माव हुआ। कनिष्क के समय तक इसे बौद्ध धर्म का एक विशेष रूप मान लिया गया। उसके बाद पहली अथवा दूसरी शता**ः ई**० में नागार्जन के नेतत्व में इसका पूर्ण विकास हआ।

### नागार्ज् न

महायान दर्शन का सर्वप्रथम प्रतिपादन नागार्जृत ने किया। इसके सबस्य में अनेक प्रकार की दन्तक्याये चीनी और तिब्बती साहित्य में मिलती है। इनमें सम-बदा नागार्जृत नाम वाले दो व्यक्तियों को मिला दिया गया है। इनमें में एक तो सुप्रसिद्ध कीसियागर लोड्सास्त्र का प्रणेता और तानिक आवार्य था और दूसरा माध्यमिक दर्यान का प्रवर्तक नागार्जृत। हुआरकीय ने ४०५ ई० में नागार्जृत की जीवनी का चीनी माष्या में अनुवाद किया था। इसके अनुसार इनका जन्म दिला मारत के एक बाह्यण परिवार में हुआ था, किन्तु प्रतर च्या का कहना है कि जनका जन्म दिला भोशल या प्राचीन विदर्भ (इसर) में हुआ। नागार्जृत ने सप्पूर्ण विपिटक का ९० दिन में अध्ययन कर लिया, किन्तु इससे उनको संतोष नही हुआ।

अध्यसहिकका प्रकापारिमता। सम्पावक राजेग्द्र लाल नित्र ; पुष्ठ २२४, इमे खलु पुनः शारिपुत्रवद्गारिनता प्रति संयुक्ताः सूत्रान्त · · · · · विक्तापये प्रच रिष्यन्ति दिलिलापयात् पुनरेव वर्तन्यां प्रचरिष्यति वर्तन्याः पुनवक्तरायये प्रचरिष्यन्ति।

हिमालम में रहने वाले एक अतीव वृद्ध पिलु से उन्हें महायान के सूत्र प्रान्त हुए।
उनके जीवन का अधिकांश समय दिशिण मारत के श्रीपरंत या श्रीशिलम में बीता
इसे उन्होंने बौद्ध मर्स के प्रवार का अद्वितीय केन्द्र बना दिया। नायार्जुन ने महायान सप्रदाय का अनुमायी होते हुए मी हीनवागित से कोई दिरोय नहीं रखा, किन्यु
उनके कल्याण का प्रयन्त किया। वह एक कठोर अनुसातन रखन वाला व्यक्ति या
उसने बिनय के नियमों का पालन करने में शियिलता दिखाने वाले मिल्कों ने
एक बड़ी सस्या को सब से निज्कासित किया था। तिब्बती अनुभूति के अनुसार
वे नालदा में भी रहे, मही वे सब के अध्यक्ष बने। इनके समय में नालदा की कीर्ति
बुढ़गया ( बजासन) से भी अधिक बढ गई। जिस समय यह नालदा के प्रधान
सखावीश थे उस समय इनके अनुयायियों में मनमेंद होन से योगाचार सम्प्रदाय
का जन्म हुआ।

वीनी साहित्य में नागार्जुन के नाम से बीम रचनाये मिळती है। ११वे अध्याय में इनका उल्लेख हुआ है। दर्शनाएक के क्षेत्र में इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना साध्यमिककारिका या माध्यमिक साहत्व है। नागार्जुन ने स्वयमेव अकुनोभया के नाम से इसकी एक व्याव्या जिल्ली थी। यह उनने दर्शन का आधारमूत प्रसाह है। इसमें महायान सूत्री में निर्दिट उनदेशों का सिलान प्रतिपादन किया गया है। यह अपनी ऊंची दाशिनिक उडान और तर्कविद्या में मूच्म अत इण्टि के कारण अिताय प्रसाह है और ठेवक की विल्लाग प्रतिमा और में यह मार्चित करता है। वस्तुत नागार्जुन हमारे देश के प्राचीन दार्शनिक में एक अतीब महत्वपूर्ण व्याव एकति है। उनके द्वारा प्रतिपादित कृत्यवाद न केवल बींद अगितु मारतीय दर्शन की एक वही विराह्म प्रसाह है। उनके द्वारा प्रतिपादित कृत्यवाद न केवल बींद अगितु मारतीय दर्शन की एक वही गौरत्वपूर्ण देत है। युकान च्याण ने यह लिखा है कि वे ससार की प्रकाशित करने वाले चार सूर्यों में से एक वे। शोब नीन सूर्य अदवयीय कुमारलान और आयदेव वी। इसमें कीई सदेह नहीं कि मारतीय दर्शन में उनसे तुकना करने वाले दार्थिन इंटर-गिन है। वाटर्स ने नागार्जुन को उत्तरकालीन बींद धर्म का एक महान् आकर्ष और उदस्य कहा है।

नागार्जुन के सम्बन्ध में लकाबतार (पृष्ठ २८६) मजुश्रीमूलकल्प (पृष्ठ २१६) आदि अनेक प्रथो में यह मिबच्यवाणी मिलती है कि उनका जन्म बद्ध के

१ सिलब्धां लेवी--वृतिदिन झाफ दि स्कूल आफ ओरियटल स्टडीज, संड ६, पष्ठ ४९७--२८।

निर्वाण के ४०० वर्ष बाद होगा। यदि बुद्ध के निर्वाण की तिथि ४८३ ई० मानी जाम तो उनका समय पहली शताब्दी ई० में मानना पड़ेगा।

## महायान के सिद्वान्त

पहली शताब्दी ई० में महायान का उत्कर्ष होने पर भी उसके विचार प्राचीन थे। सानै: शर्न से विचार प्रवल हुए। बौद्ध अंदो में हमें यही बात दिखाई देती है। बस्तुत कुछ प्रव हीनयान सप्रदाय के हैं, किन्तु उनमें महायानी विचार और प्रवृत्तियाँ मिलती है। किसी प्रय के महायानी होने की सबसे बड़ी कसीटी यह है कि उसमें निम्निलिखित निखालों का प्रतिपादन होंगे :—

- (१) धर्मशून्यता का अथवा दृश्यमान जगत् के पदार्थों की अवास्तविकता का, इससे पहले पुद्गल शून्यता अथवा आत्मा-जैसे पदार्थों की अवास्तविकता का सिद्धान्त प्रचलित था।
  - (२) असस्य बुद्धो एवं बोधिसत्वो मे विश्वास ।
  - (३) मिक्तमाव से बुद्ध आदि बौद्ध देवताओं की पूजा।
  - (४)मुक्ति प्राप्त करने के लिये मन्त्रो का प्रयोग।
  - अब यहाँ महायान के प्रमुख सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जायेगा।
- (१) अधितवाद--ईसा की आरिम्बक शताब्दियों में समुचे भारत में मिक्तवाद की एक सबल लहर चल रही थी. बीढ बमं भी उत्तरी प्रभावित हुआ। इस समय इस भिक्त के कारण चुढ की प्रतिमा का अविभाव हुआ। एहले बीढ समें में व्यक्ति का लब्ध निर्वाण प्राप्त करना था। इसमें वैद्यक्तिक साधना पर बहुत बल विवा आता वा और किसी प्रकार की मूनिपूजा का कोई स्थान नहीं था। किन्तु धीछ ही बुढ के अवशेषों पर बने हुए न्यूपो और चेत्यों की पूजा आरम्म हो गई। यह प्रवृत्ति भी बौढ पर्म में बढी पुरानी थी। महागरिनर्वाणमुत्त में न्यूपो और बोद्यों के बनाने और बुढ के मस्माक्येष प्राप्त करने के लिए सथर्ष करने का भी वर्णन है। इसमें बौढ अपासको को न केवल यह निर्देश दिया पया है कि वे स्त्यों की करें, अपितु बुढ के जन्म, बोध-अपित, धमंचक प्रवर्गन और निर्वाण से संबढ स्थानों की तीध्याला करने का मी उल्लेख है। किन्तु किर भी एक वर्ष तक बुढ को कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, उनकी पूजा शिधवुक, समंचक आदि के प्रतीकों ही की जाती रही। किन्तु ईसा की आरिम्बक धानिक्टरों में मिक्तवाद की लहर भारत में इतने

प्रबक्त रूप से बकी कि उसने बौद पर्म को आप्लाबित कर लिया। बुद वी मूर्तियाँ प्रवुप्त मात्रा में बनाई जाने लगी और बुद के अवशेषों और सूर्यों की पूला बड़ी सूम्याम से होने लगी। इनके माहारूप और महिमा का वर्णन पुराषों की मार्ति बड़े अतिरिज्ञत कर में किया जाने लगा। उदाहरणार्थ धार्यमहाक्कषणायुक्तरीक सूक्त के अनुसार बुद के लिये आकाश में भी एक पूल बढ़ाने का फल अनस्त और निर्वाण प्रदान करने वाला माना गया है। आयंश्वदाक्कषणायुक्तरीक सूक्त के अनुसार चिन- लिजित बुद को देवने का पुष्प भी प्रत्येकदुर्धी को दिए हुए असस्य दान से अधिक है। मित्राण पर इस प्रकार बल्ट देने से महायान का आकर्षण जनता के विकर्ष बहुत बढ़ गया। इससे पहले व्यक्ति कठोर साधना से ही निर्वाण पा सकता था, अब उसे यह एक पूल चवाने से बढ़ी सुगसता से प्राप्त होने लिया। महायान की इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने मित्र हारा निर्वाण-प्राप्त की साधारण जनता के लिये वहा का श्रेय प्राप्त है कि उसने मित्र हारा निर्वाण-प्राप्त की साधारण जनता के लिये वहा आयान हमें किया दिया।

(२) बोधिसत्व और पारमिताओ का विचार—महायान से पहले प्राने बौद्ध वर्म अथवा हीनयान में प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाणके लिये प्रयास करता था, किन्तु महायानियो ने इसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य मानते हुये बोधिसत्व के विचार का विकास किया । बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो विभिन्न पारमिताओ को प्राप्त करता है और बद्धत्व प्राप्ति द्वारा केवल अपने लिये निर्वाण नहीं प्राप्त करना चाहता, अपित् ससार के सभी प्राणियों का विभिन्न प्रकार के दुखों से उद्धार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानना है। पारमिता का अर्थ किसी विशेष गण का उच्चतम सीमा अथवा पराकाष्ठा तक विकास करना है। ये गण पहले ६ और बाद में १० माने जाने लगे, जैसे दान, सच्चरित्रता या शील, सिहण्णुता या शाति, नैतिक शिवत (बीर्य), मानसिक एकाग्रता (ध्यान), सत्य की अनमृति (प्रज्ञा), विभिन्न उपायो को ढढ़ने में निपणता (उपायकौशल्य), इढ सकल्प (प्रणिधान), ज्ञान, कुछ शक्तियो की प्राप्ति। इनमें से एक-एक पारमिता की पराकाष्टा तक पहुँचने के लिये अनेक जन्म ग्रहण करने पडते थे। बोधिसत्व का यह विचार सर्वप्रथम पालि की जातक कथाओं में मिलता है। सर्वास्तिवादियों ने इसपर बहुत बल दिया और ललितविस्तर में इसका विस्तार से प्रतिपादन हुआ। किन्तु शरू में यह समझा जाता था कि इस प्रकार नाना जन्मो मे पारमिताओ का अभ्यास करके बोधिसत्व बनने वाला व्यक्ति बहुत

१ पाण्डेय---बौद्धधर्मकाविकास प्०३०४।

ही बिरल, गौतम बुद की मांति एक कल्प में एक ही होता है; किन्तु महासाधिकों में इस सिद्धान्त का प्रचार किया कि प्रत्येक व्यक्ति पारीमताओं के अम्पास से बीधिसल्य और बुद बन सकता है। अतः असस्य बीधिसत्यों में विश्वास की मावना का विकास होने लगा।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि महायान ईसा की आरंग्मिक शताब्दियों में पुराने बौद धर्म का एक नवीन विकसित रूप था। हीत्यानी प्राय. महायान पर यह आध्येष किया करते थे कि इसका उपरेश बुद्ध ने नहीं दिया है तथा इसका प्रत्येक स्थानता हार बुद्ध ने नहीं दिया है तथा इसका प्रत्येक स्थानता हार बुद्ध निकास कर के किया है। उनका यह कहना था कि तथायत ने हीन-यान का उपरेश नारताथ के प्रतिद्ध धर्मचक प्रवत्न द्वारा पांच मिल्लुओं के सम्मूख किया था, किन्तु महायान का उपरेश उन्होंने राजगृह के गृप्यक्ट पर्वत पर बोधि-सत्यों की एक विशाल समा में किया था। नागार्जुन ने इसकी व्याख्या एक दूषरे इस से करते हुए कहा है कि बुद्ध के उपरेश यो प्रकार के हैं—गृह्य और व्यक्त। पहले महत्वपूर्ण उपरेश वीधिसत्यों को दिया ये थे और दसरे बदंशों को।

# नवीन दाश निक दृष्टिकोए

महायान में बौद्ध घर्म के मुल सिद्धान्तों की अब नए आदर्शवादी दिष्टिकीण से व्याख्या की गई और दो नई विचारधाराओं ने जन्म लिया। पहली विचारधारा माध्यमिक दार्शनिको की और दूसरी योगाचार की थी। पहले यह बताया जा चुका है कि नागार्जन ने माध्यमिक दर्शन के शन्यवाद का प्रतिपादन किया था। इनके बाद आर्यदेव ने इनका समर्थन किया। ये दोनों दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। नागा-र्जन का कार्यक्षेत्र संमवतः आन्ध्रप्रदेश और धान्यकटक था । उसे अपने सिद्धान्तों के प्रसार में सातवाहनवंश के राजाओं की भी कुछ सहायता मिली थी। एक बौद्ध अनश्रति के अनुसार सातवाहन राजाओं ने महायान धर्म का प्रसार किया। इस विषय में एक बौद्धप्रन्य की यह मविष्यवाणी उल्लेखनीय है कि "दक्षिण मारत में सातवाहन नाम का एक राजा होगा। जब इस धर्म का लोप होने वाला होगा. उस समय वह प्रगट होगा और महाधर्म के वैपल्य सत्र का प्रचार करेगा और धर्म को लप्त होने से बचायेगा।" यह पहले बताया जा चुका है कि सातवाहन राजा बौद्ध धर्म के समर्थक थे और उनके समय में धान्यकटक और इसका समीपवर्ती प्रदेश महासांधिक सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र था। यही नागार्जन ने अपने शन्यवाद के नवीन सिद्धान्तों का विकास किया जिसके अनसार दश्यमान जगत में अन्तिम पारमार्थिक सत्य की दिष्ट से कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। दूसरा सप्रदाय योगाचार इसके कुछ समय बाद विकसित हुआ। इसके सर्वोत्तम व्याख्याता पुरुषपुर के रहने वाले असँग और वसबंध थे। इनका समय अबी शता० ई० माना जाता है, किन्तु योगाचार के सिद्धान्तों का विकास इससे पहले कूषाण युग में ही हो गया था, क्योंकि अनेक विद्वानो के मतानुसार इस सम्प्रदाय के प्रथम प्रवर्तक बोधिसत्व मैत्रेय अथवा मैत्रेय-नाथ थे।

## महायान की लोकप्रियता

कुषाण वंश के समय से ही महायान की लोकप्रियता और विस्तार बढ़ने लगा। इसकी लोकप्रियता के दो बढ़े कारण थे। यहला कारण इसका प्रतिपादन करने बाले बालिनकों की महत्ता और दियाज होना था। नागानुंक, आयंदेव, अवस्त, बसुबंच, और दिक्षनाग की गणना भारत के ही नहीं, अपितु विश्व के दार्घनिकों में की वा कतती है। इन्होंने महायान बौढ़ बसे के दशंग का ऐसा प्रतिपादन किया कि वह तत्कालीन बुद्धियादियों को बड़ा श्रीयकर और श्राह्म प्रतीत हुआ। इस प्रकार विद्वत् समाज में महायान का दर्शन समादृत हुआ। इसकी लोकप्रियता का दूसरा कारण यह था कि साधारण जनता के छिए यह हीनवान की अर्थका अधिक र्वकर, सुप्तम लीर आकर्षक था। हीनवान के पुराने सिद्धान्तों में आराम को और ईक्वर को नहीं माना गया था। इस नातिक तिवारणारा को महायान ने आसित करूप प्रदान किया। इसमें बुद्ध को न केवल अलीकिक व्यक्ति और पूजनीय देवता बना दिया गया, अधितु बीधिसत्वों की पूजा भी इसमें सन्मिलित की गई। ये बीधिमत्व मानव जाति के परि-जाता और दुःखो से उद्धार करने वाले थे। अवक्लिक्तिक्य जैसे बीधिसत्व सदैव सारे संसार में इस बात का अवलोकन करते रहते थे कि कौन व्यक्ति हुंख से पीड़ित हो कर उनके नाम का समरण करता है। वे मक्तों के प्रति दयालु और दीनवस्तल थे, सदैव इनके उद्धार में ठेले रहते ही अपने अच्छे कमी के फल से दूसरे प्राणियों का उद्धार एवं उपकार करने में ही अपने अच्छे कमी के फल से दूसरे प्राणियों का उद्धार एवं उपकार करने में ही अपने जेचले की सार्वकर्ता समस्ति थे। हीनवान में निवर्ण-प्राप्ति और अर्हत वनना बड़ी कटोर साध्यान का परिणाम था, किन्तु महावार ने अब मित्र के सिद्धान से निवर्ण को सुगम बना दिया।

हीनयाम और महायान की तुलना--- महायान कृषाण एवं परवर्ती युगो मे विकसित हुआ बौद्ध धर्म का एक रूप है; हीनयान बौद्ध धर्म का आरम्भिक रूप है। हीनयानियों का यह दावा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के मल रूप को अधिक दढता से पालि ग्रन्थों में सरक्षित रखा है। हीनयान के अधिकाश ग्रन्थ पाली में हैं, उनका दिष्टिकोण कटर और अपरिवर्तनशील है। वे बद्ध की मौलिक शिक्षाओ, अष्टाग-मार्ग, चार आयं सत्य और दशकील आदि नैतिक नियमो दारा निर्वाण प्राप्त करने का उद्देश्य बाछनीय समझते है. उनके धर्म में बद्ध मानवीय महापरुष हैं. उनके यहा मति की पूजा का कोई स्थान नहीं है। हीनयान के अनसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही प्रयत्न से अपना निर्वाण प्राप्त करना चाहिये। तथागत ने अपनी मत्य से पहिले मिक्षओं को आत्मशरण और आत्मदीप होने का उपदेश दिया था। इसका यह नात्पर्य था कि उन्हें अपने निर्वाण की प्राप्ति स्वयमेव करनी पडेगी। इसमें उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती है। इसके माथ ही हीनयान के अनुसार मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति है। इसके बाद स्वर्गलोक अथवा परलोक की कल्पना का कोई स्थान नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से हीनयान आत्मा की सत्ता का निराकरण करता हुआ पूद्गलशून्यता का उपदेश देता है। इसके अनुसार बाह्य पदार्थों की वास्तविक सत्ता नहीं है।

किन्तु महायान उपर्युक्त सभी सिद्धान्तों के प्रतिकूल अपने नवीन मंतव्यों की

स्थापना करता है। महायान के अन्य नाम बद्धधान, बोधिसत्वधान अथवा एकसान हैं। महायानी अपनी साधना की पद्धति को ही एकमात्र वास्तविक मार्ग या यान होने के कारण एकबान कहते हैं। इसे बोधिसस्बयान कहने का कारण यह है कि इसमें बोधिसत्यों के सिद्धान्त पर बड़ा बल दिया जाता है। पहले यह बताया जा चका है कि बोधिसत्व बद्धत्व की प्राप्ति में लगे हुए ऐसे महापुरुष है, जो अपने निर्वाण को गीण समझते हुए द:खमन्न अन्य प्राणियों के उद्धार में लगे रहते हैं। महायान महाकरुणा से प्रेरित है और सबके निर्वाण को अपना लक्ष्य मानता है, इसीलिए इसे महायान कहा जाता है, क्योंकि इसमें आकाश के समान अनन्त सत्वों के द:खों से मक्त होने के लिये अवकाश है। महायानियों के मतानसार आकाश के समान महान इस मार्ग का उपदेश तथागत ने बड़ा महत्वपूर्ण समझते हुए साघारण जनता को न करके, गढ दार्शनिक तत्वो को समझने वाले प्रतिमाशाली महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही किया था। हीनयान इसकी अपेक्षा निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिये निर्वाण का प्रथमदर्शन करने बाला था। इस प्रकार इन दोनो में अधिकारी भेद का एक बड़ा अन्तर है। महायान तथागत के वे वास्तविक उपदेश हैं, जो गृह्य रूप में उन्होंने अपने जीवनकाल में विशिष्ट व्यक्तियों को दिये थे। तीसरा मेद साधन विषयक है। पहले यह बताया जा चका है कि महायान के अनुसार पारमिताए और बोधिसत्व बहुत महत्व रखते है। चौथा मेद दार्शनिक दिष्ट का है। हीनयान केवल आरमा की सत्ता से इन्कार करता है, किन्त महायान शत्यवाद का प्रतिपादन करता हुआ वाह्य एव आन्तरिक जगत का खण्डन करता है। महायान का समचा साहित्य संस्कृत भाषा में है। इसमें बद्ध के अलौकिक रूप को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि उसका मानवीय रूप सर्वधा लप्त हो गया है। आजकल महायान सप्रदाय का प्रसार अधिकतर मारत के उत्तरवर्ती देशो-चीन, जापान, मगोलिया, तिब्बत मे हैं, अतः इसे उत्तरी बौद्ध धर्म ( Northern Buddhism ) कहा जाता है जबकि भारत के दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी देशो---लका. बर्मा. स्याम में हीनयान का प्रचार है. अत: यह दक्षिणी बौद्ध धर्म (Southern Buddhism) के नाम से ।प्रसिद्ध है।

उपसंहार —इस समय महायान सप्रदाय का विकास होने से बौद धर्म की एक अमृतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। समुचे भारत मे और इसकी सीमाओं से बाहर

अष्टसाहिलका प्०२४, यथा द्याकाशो अपरिमेषाणां प्रसस्येषानाम् सस्या-नाम् प्रवकाशः एवमेव भगवन् अस्मिन याने ।

उसका प्रसार हुआ। भारत के विभिन्न प्रदेशों में बौद्ध वर्ग के प्रकलन और जुनप्रिय होने का बड़ा प्रमाण उत्तर-परिवमी सीमाप्रान्त से दिकियों गारत तक उपलब्ध होने वाक विभिन्न अमिलेल हैं। ईसा की पहली तीन शताब्दियों की अवधि के १००० के कुछ अधिक अमिलेल अब तक उपलब्ध हुए हूँ। एमने अधिकांश लेल बौद्ध घर्म से सबस रखते हैं। इस समय के वास्तुकला के अवशोयों से मी इसी तम्य की पुल्टि होती है। साती, गारजुत, अमरावती, नाताजुनिकोच्या के स्तूप विभिन्न प्रदेशों में बौद्ध घर्म के प्रसार को सुचित करते हैं। कुषाय युग में नशावर में कनिक द्वारा बनवाया हुआ सुमिद्ध स्तूप सदियों तक विदेशी यात्रियों के लिखे महान आक्यों का विध्य बना रहा। सिन्यु नदी से परे शिनकोट जैसे दुर्गम पहाड़ी स्थानों में भी इस वर्म के अवशोब मिले हैं। इस समय न केवल कुषाण राजाओं ने बौद्ध धर्म को राज्याअय प्रदान किया, अपितु सातवाइन और इस्वानु राजा तथा परिचमी क्षण भी बौद्ध धर्म के महान पच्योगक थे।

इस समय महायान की लोकप्रियता से यह कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए कि सर्वत्र इसी सम्प्रदाय का प्रवार था। अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा के अभिलेखों से यह प्रवार होता है कि यहाँ हीनयान सम्प्रदाय के भी अनेक निकाय या मत विषयमान थे। येगाय महासाधिकों से सम्बन्ध रखते थे। उस समय यह इनदा एन बडा अहा था। नागार्जुनीकोण्डा में बना हुआ महाचेत्य समूचे भारत के बौदो वा एक महान तीर्ष बन गया था।

इस गुग में बौढ घर्म की एक उल्लेखनीय विशेषता ईमा की पहली तीन घता-ब्वियों में बृहत्तर मारत में बौढ घर्म का प्रचार था। इस समय उत्तर-पश्चिमी मारत पर सातन करने वाले मुनाती, पाधियत, शक और कुषण राजाओं वा पश्चिमी एव क्या एशिया के साथ विन्छ सम्बन्ध योत बौढ घर्म का उत्पासक होने के कारण इनके प्रमाव से विदेशों में मी बौढ घर्म का प्रसार हुआ। मध्य एशिया और चीन में इस समय महायान सप्रदाय के प्रचारक विश्वजों ने इसका प्रसार किया, इसीलिए हमें महायान सप्रदाय के अनेक महत्वपूर्ण चन्य चीनी भाषा में ही उपलब्ध होते हैं। इनके मूल सस्कृत पन्य मारत मृश्चि में स्टूल हो चुके हैं। दक्षिणपूर्वी एशिया के बर्मा आदि प्रदेशों में में इस समय बौढ घर्म का प्रसार हुआ। अन्तिम जध्याय में समझ उल्लेख किया जाता।

#### जैन धर्म

इस गुण में जैन घमं में भी बौद घमं की मीति सम्प्रदायों का मेद विकत्तित हुमा, बेताम्बर और दिगम्बर नाम के दो सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उज्ययिनी, कॉल्य और मयुग में इस घमं की बड़ी उजति हुई। मयुग के कंकाली टीले के एक विचाल जैन स्तुप सेऔर दो जैन मंदिरों के ज्वंसावयों से अनेक विालालेख उपलब्ध हुए हैं। ये तकालीन जैन पर्म पर मुक्टर प्रकाश डालते हैं।

### श्वेतांबर तथा दिगम्बर सम्प्रदायो का विकास

श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों का चैंद इस युग की एक प्रधान घटना है। इसके संबंध में स्वेताम्बर अनुश्रुति यह बताती है कि यह घटना वर्द्धमान महाबीर के निर्वाण (५२७ ई० पू०) के ६०९ वर्ष बाद अर्थात ८२ ई० में हुई थी। किन्त १५वी शताब्दी ई० में लिखे गए रत्ननंदी के मद्रबाहचरित में इस घटना को मौर्य-वंश के राजा सम्प्रति के समय में हुई एक घटना से जोड़ा गया है। इसके अनसार महबाह ने अपनी दिव्य दिष्ट से यह मिवष्यवाणी की कि उत्तरी भारत में १२ वर्ष का मीषण अकाल पढ़ेगा, अत: उन्होंने अपने अनयायियों के साथ दक्षिण भारत जाने का निरुचय किया। कछ भिक्ष इस विदेश-यात्रा के लिए तैयार नहीं थें. उन्हें स्थलभड़ के नेतृत्व में मगघ छोड़ कर वे दक्षिण चले गये। उस समय दक्षिण जाने वाले और उत्तर में रहने वाले जैनों की संख्या बारह-बारह हजार बताई जाती है। भद्रबाह के साथ दक्षिण जाने वालों में मौर्य सम्राट चन्द्रगप्त भी थे। जब यह दल मैसर में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर पहचा, तब मद्रबाह ने यह अनमव किया कि. उनका अवसान निकट है। उन्होंने विशाख को अपना उत्तराधिकारी नियत किया और कुछ समय बाद प्रायोपवेशन से उन्होंने निर्वाण लाम किया। इस समय उत्तर मारत में मीषण दुर्मिक्ष पड़ा हुआ था। मगब में रहने वाले मिक्ष समवत अधिक बढ़ें और कुछ बीमार थे। वे तत्कालीन परिस्थितियों से विवश होकर अपने आच-रण के नियमों में कछ परिवर्तन करने को विवश हुए। इस समय उन्होंने सफेद वस्त्र (व्वेताम्बर) पहने और अर्थकालक नामक एक विशेष शिरोमणा भी घारण की। जब अकाल समाप्त हो गया तब दक्षिण से कछ पराने मिक्ष मगघ वापस लौटे। वे प्राचीन नियमों का विशेषतः दिगम्बर रहने का नियम पालन कर रहे थे. उन्हें उत्तरी भारत के भिक्षओं द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करना और आचरण विषयक अन्य नियमों में परिवर्तन करना आपत्तिजनक और अवैध प्रतीत हुआ। इससे संघ में मतमेद आरम्म

हुआ। यह धर्ने धर्ने बढ़ता चला गया और इसके परिणामस्वरूप स्वेताम्बरो और विषम्बरो के दो संप्रदाय जैन सच में उत्पन्न हो गये।

सेताम्बर सम्प्रदाय की अनुभूति में इस मतमेद की उत्पत्ति एक अन्य रूप में कार्त्र में है। इसके अनुभार रचकीरपुर नामक नगर में शिवमूति नामक व्यक्ति रहा करता था। इसे आयर्रपित नामक जैन मिश्रु ने अपने घर्म का अनुभायी बनाया था। इसके उत्तरा नाम की एक बहुन थी। एक बार शिवमूति को राजा ने एक बहुनूय्य वस्त्र प्रदान किया। उसने बब इसे अपने गुरु के सम्मूल प्रस्तुत किया तो उसने इसे का अपने हमें का अनुभय समझ गये। उस्त्रेन वसने प्रकार हमके इसके कर दिया। शिवमूति अपने गुरु का अमिश्रम समझ गये। उस्त्रेन वसने प्रकार करने का निस्पय किया और दिशम्बर रहने का उपने देवा देन लेगे। किन्तु अब उसकी बहुन उत्तरा ने मी माई के उदाहरण का अनुसरण करना बाहा तो शिवमूति ने उसे सह कहते हुए ऐसा करने से मना किया कि स्त्रियों किसी भी दशा में निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार दिगम्बर सप्रदाय का आरम्प हुआ। १९वी सताब्दी की इस अनुश्रुति के अनुसार शिवमूति ने दिगम्बर सप्रदाय का आरम्प हुआ। १९वी सताब्दी की इस अनुश्रुति के अनुसार शिवमूति ने दिगम्बर रहना और स्त्रियों डारी निर्वाण प्राप्त करने की अयोग्यता।

#### कालकाचार्य

जैन प्रयो में इस समय के अनक आचारों का हमें विम्तृत वर्णन मिनवता है। इनसे सबसे अधिक प्रसिद्ध क्या कारकावारों की है। यह अनक रूपो में पाई जाती है। आधुनिक बिद्धानों न इसपर पर्याप्त आजोजनात्मक अध्ययन किया है। इनका साराख इस प्रकार है कि उज्जीवनी में गर्दिकल नामक राजा शासन करता था। इसके राज्य में कानकावारों नामक एक जैन मुनि रहते थे। उनकी बहुन जैन सम्प्रदाय में बीतित होकर मिश्रूपी बनी हुई थी। किन्तु गर्दामल्ल ने इमका अपहरण करके कालक को एक रूप रिवार मार्च पाँची। उपने इसका बरल ले के लिए वाकस्थान के एक सक राज्या से सहाया मौगी। किन्तु वह राजा गर्दामल्ल रह हमजा करने स इरता था, स्थासिक उच्छकी रक्षा रासमी नामक देवी बड़े प्रबन्ध के में कर रही थी। बहु अपनी वाणी के जादू से ऐसा प्रभाव डालदी थी कि कोई मी शबु उसके पास १४ मील के भीतर नहीं आ सकता था। कालक को यह विद्ध प्राप्त थी कि वह अपनी स्कार वे से एस सम्पत्ति देवा कर सकता था। उत्तरे सक राजा को प्रमुर सम्पत्ति देवा हर सकता था। उत्तरे वर्षने सक राजा को प्रमुर सम्पत्ति देवा

करे। जब यह सेना उज्जिपिनी से १४ मील दूर रह गई तो रासमी देवी ने गर्दमिल्ल की रक्षा के लिए पिल्लाना शुरू किया, कियु वक्त सेना ने उपका मुहू वाणी से इस तरह मर दिया कि वह आवाज नहीं निकाल सकी। इसके बाद गर्दमिल्ल को आसानी से बसी बना लिया गया और कालक की बहुन को बदीगृह से मुक्त किया गया (और कालक की बहुन को बदीगृह से मुक्त दिया। कुछ समय बाद जनक में एक ल्याझ ने गर्दमिल्ल को सा लिया। कुछ समय बाद गर्दमिल्ल को सा लिया। कुछ समय बाद गर्दमिल्ल को सा लिया। कुछ समय बाद गर्दमिल्ल का बेटा विक्रमादित्य प्रिष्टान से एक पेना के से प्रकार जन्म प्रकार का विष्या का किया विक्रमादित्य प्रिष्टान से एक पेना प्रकार जन्म प्रकार कर लिया तथा अपने नाम से ५७ ई० पूर्ण से एक नाम सबतु चलाया।

इस कथा मे ऐतिहासिकता की मात्रा निदिचत करना समव नही है। फिर भी यह कथा पहली शता॰ ई॰ पू॰ की उन घटनाओं के साथ मेल खाती है जब शक मारत पर हमला कर रहे थे और सातवाहन उनकी शक्ति का प्रतिरोध कर रहे थे। पूराणो में गर्दमिल्ल को आध्नमृत्यो अर्थात् सातवाहन वश के सामत राजाओ मे गिना गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल पायक राजा माना जाता है। इसे जैन बनाने का श्रेय सिद्धसन दिवाकर को दिया जाता है। इस विषय में यह अनुश्रुति मी प्रसिद्ध है कि एक बार जगल में सिद्धसेन का एक बढे जैन विद्वान (बढ़वादी) के साथ उग्र विवाद हो गया, इसके निर्णायक वन में विद्यमान अनपढ ग्वाले बने हुए थ। वे सस्कृत भाषा मे दी जाने वाली सिद्धसेन की पाडित्यपूर्ण युक्तिया को नहीं समझ सके अत उन्हाने लोकभाषा में बोलने वाले बद्धवादी के मत को ठीक समझत हुए उसके पक्ष में अपना निणय दिया। इससे . सिद्धसेन की आखे खुल गई। पहले वह जैन ग्रथा को उस समय के विद्वत समाज में समादत संस्कृत भाषा में अनुदित करना चाहता था किन्तू अब उसे यह समझ में आ गया कि धमग्रन्थ लोकभाषा में होने चाहिए। उसके गर ने भी उसे इस बात की प्रेरणा दी कि वह अपने इस विचार को छाड दे, क्यांकि इससे धर्मग्रन्थ साधारण जनता के लिए दर्बोध हो जायेगे। उसने अपन इस पापपण विचार का प्रायश्चित्त बिना कोई शब्द बोले १२ वर्ष तक निरन्तर यात्रा करके किया। इस अनुश्रुति का अभिप्राय केवल इतना ही प्रतीत होता है कि सिद्धसेन ने जैन धर्मग्रंथों को तत्कालीन बौद्धो की तरह सस्कत भाषा से करने का विपन्न प्रयास किया। इसी विक्रमादित्य के समय की एक अन्य घटना पालिताना में शत्रजय के एक पावनतम जैन-तीर्थ की स्थान पना है। यह एक ऐसे साधु द्वारा सम्पन्न की गई थी जिसमें सुवर्ण उत्पादन करने का सामध्ये रक्त वाले अपने एक शिष्य की बहुम्यता से हुना में उड़ने की सिन्त करायी जाती थी। विकमादित्य के साम संबद उपभूंता अनुभूतियों को सबैचा सत्य मानने में बढ़ी किलाई है। पहली किलाई यह है कि अनी तक ऐतिहासिक विकमादित्य की सामच्या का अंतिम निर्णय नहीं कर सके। हुसरी किलाई सिक्सेन के समय की है। बैकोबी ने इसका समय सातभी-आठवीं पताब्दी हैं० माना है। पहली कालाई हैं० माना है।

पहला बताब्दा इंठ म । दरानद सम्प्रदाय न आन्तर क्य से पूषक् कर भारण किया। पहले इसके कारणों के बार में प्रकाश डाला जा चुका है। इसकी तिषि के संबंध ये घोर मतमेद है। द्वेताब्द सम्प्रदाय की एक परस्पा के अनुसार स्व घटना १४२ ई० में हुई थी। स्थानकवासी इसका समय ८२ ई० पूर्व समझते हैं। किन्तु डा० हार्नेले के मतानुसार यह घटना ८९ अथवा ८२ ई० में हुई थीं।

दसरी शताब्दी ई० प० में कलिंग में खारवेल के समय जैन धमें का प्रबल उत्कर्ष हुआ। जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर अपने जीवनकाल में उडीसा आये **थे। सारवेल के अभिलेस** (पक्ति १४) से यह व्यक्ति होता है कि उन्होने कुमारी पर्वत (उदयगिरि) पर अपने धर्म का प्रचार किया। खारवेल का अभिलेख जैन अर्हतो और सिद्धो के प्रति नमस्कार के साथ आरम्म होता है। वह यद्यपि अशोक की मौति सभी धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति उदार दृष्टि रखता था फिर भी जैन वर्म के प्रति उसने विशेष कृपा प्रकट की थी। अपने लेख में उसने यह बताया है कि उसने उन मिक्षुओं को राज्य की ओर से वृत्ति, चीनाशक और इवेतवस्त्र प्रदान किए थे. जिन्होने अपनी कठोर तपस्या से निर्वाण प्राप्त किया था। बह मगध के राजा नन्द के द्वारा कॉलंग से ले जायी गई एक जैन मूर्ति को अपनी राज-भानी में वापिस लाया था। उसकी पत्नी भी जैन धर्म की कट्टर उपासिका थी। मंचपरी गहा अभिलेख में उसकी महारानी (अग्रमहिषी) द्वारा कलिगदेशीय जैन मिक्षओं के निवास के लिए एक गृहा बनवाने का उल्लेख है, इसका उद्देश्य अईतो की कृपा प्राप्त करना था। उदयगिरि और खण्डगिरि की गृहाए इस बात को सचित करती हैं कि इस स्थान में चिरकाल तक जैन धर्म उत्तम दशा में बना रहा। यह बड़े आक्वर्य की बात है कि जैन घम के ऐसे प्रवल पोषक राजा का प्राचीन जैन साहित्य के परम्परागत ग्रन्थों में कोई वर्णन नही मिलता है।

इस युग में जैन घर्म का एक अन्य बड़ा केन्द्र मयुरा था। यहाँ ईसबी सन् से पहले के एक जैन घर्मस्थान के अवशेष मिले हैं, यहाँ विभिन्न जैन मूर्तियों, आयाग-

१. स्टीबंसन-प्रबेक्ति पुस्तक प० ७६ ।

पटों, तोरणों पर ईसा से पहले की दो शताब्दियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। इन सबका सामान्य उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने धर्म के प्रति सम्मान प्रवीक्ति करने के लिए पृष्य-प्राप्ति की तथा पितरों के कल्याण की कामना के उद्देश्य से किए जाने वाले दानों का उल्लेख है। कई अभिलेखों में शासन करने वाले राजा का नाम और राज्यकाल का वर्ष भी दिया गया है। इनसे यह प्रतीत होता है कि बौद धर्म की माँति जैन धर्म भी मथरा और उसके आसपास के प्रदेश में इस समय बडा लोकप्रिय था। यहाँ जैन समाज बलीबाँति सप्रतिष्ठित था। सभी बगौँ और श्रेणियों के श्रद्धाल उपासक जैन धर्म के लिए अनेक प्रकार के दान दिया करते थे। वे जैन तीर्थंकरों की पूजा के लिए मिलियाँ, आयागपट, स्तप तथा मन्दिरों का निर्माण कराया करते थे। स्मिथ ने यह लिखा है कि इन अभिलेखों में तत्कालीन जैन संघ के विविध अंगों, गणों, करों, घालाओं के बारे में बहमस्य जानकारी मिलती है। इनसे यह भी पता लगता है कि उस समय जैन स्त्रियां मिक्षणियां बना करती थीं। इस संघ में स्त्रियों की स्थिति बढ़ी महत्वपुणें थी। जैन संघ को विभिन्न दान देने बाले व्यक्ति-जौहरी (मणिकार), व्यापारियों के नेता या सार्यवाह, रगरेज, गन्धी, ग्रामिक, घातओं का व्यापार करने वाले और प्राय इनकी स्त्रियाँ, लडकियाँ, बहनें हुआ करती थी। ये किसी न किसी गृह की शिष्या होती थी और उसकी प्रेरणा से दान दिया करती थी। अधिकांश अभिलेख ककाली टीले से मिले हैं. यहाँ प्राचीन-काल में एक विशाल जैन स्तुप और सम्भवतः दो जैन मन्दिर थे।

<sup>9.</sup> स्मिथ-जैनस्तूप प० ६।

### तेरहवा अध्याय

## शासन पद्धति भ्रौर राजनीतिक सिद्धान्त

मौर्योत्तर यग की पाँच शताब्दियों की एक बडी विशेषता विदेशी जातियों कारर भारत पर आक्रमण थे। इस समय जनारी और पश्चिमी मारत में लम्बे समय तक विदेशी शासन बना रहा। यनानी, कषाण, शक, पहलब आदि विदेशी जातियाँ अपने साथ वसरे देशों से प्रशासन विषयक कछ नए विचार लाई और अपनी शासनपद्धति में उन्होंने इन विचारों की कियात्मक रूप दिया। महाराष्ट और मालवा के शक शासको के सम्पर्क में रहने से सातवाहनो पर भी विदेशी विचारो का प्रमाव पडा: इस समय केवल दक्षिणी भारत ही विदेशी शासन के प्रभाव से बचा रहा। किन्त उत्तरी भारत के विदेशी शासक भी शीघ्र ही भारतीय सस्कृति के रग में रेंगे गए और रुद्धदामा प्रथम जैसे शक शासक का गिरनार अभिलेख यह सचित करता है कि उसका प्रशासन परम्परागत प्राचीन मरतीय आदशों के आधार पर ही चलाया जाता था। इस समय देश के अधिकाश भाग में राजतन्त्र की व्यवस्था प्रचलित थी। किन्त उत्तर-पश्चिमी भारत और राजस्थान के प्रदेश में कुछ गणराज्य भी थे। इन्ह विदेशी आकान्ताओ के आक्रमणो का शिकार होना पडाथा किन्त इनसे ऐसी जीवनी शक्ति विद्यमान थी कि यौधेय जैमे गणराज्यों ने कथाण साम्राज्य का उत्मलन करने में प्रमल माग लिया। अनेक गणराज्य इस यग के अत तक बन रहे। इस यग में समवत स्वायत्त शासन का अधिकार रुपने बाले कुछ नगर राज्य भी ये किन्तु वे विदेशी आक्रमणो की बाढ में बह गये। गणराज्या की माति वे आक्रमणा का सफल प्रतिरोध नहीं कर सके।

इस सुग में देश में राजनीतिक 'गकता नहीं भी मौर्थ अथवा गुज साम्राज्य की मौति देश का अधिकाश मांग किसी एवं सम्राट की छन्नछाया में एकशामन के मुन्न में आबद नहीं हुआ था अपितु इस आपी महत्वकार्यों में अनेक छोटे-छाटे राज्यों की सम्रा बनी रही। इनकी शासन पड़ितयों प्रधान रूप स पुरानी परम्पा पर आधारित थी फिर मी इनमें पुराने गीर्थ शामन को अरोका हुछ थोड़े अन्तर अवस्थ थे। यहाँ पहले विमिन्न राज्यों की शामन पड़ितयां का सिक्षण परिचय दिया जायगा और बाद में इस समय अचलित प्रस्त राजनीतिक सिद्धानों का निर्देश किया जायगा।

### उत्तरी भारत

शंग शासनपद्धति :--- शग उत्तरी भारत में मौयों के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने प्रधान रूप से प्रानी शासन-व्यवस्था को ही बनाए रक्खा, किन्तु इसमें मौर्ययग जैसी सदढता नही थी। शग साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की अपेक्षा अधिक शिथिल सगटन था। इस वश के सस्थापक पर्व्यामित्र ने श्रह्मिन हो बार अस्वमेघ यज्ञ करके अपनी प्रमसत्ता की घोषणा की थी, तथापि उसने अपने नाम के साथ सेनापति का पराना पद ही लगाना वाछनीय समझा। पप्यमित्र के उत्तराधिकारियो ने अपने नाम के साथ राजा की पदबी लगाई, किन्त उन्होंने अशोक द्वारा अपने जिलालेको में प्रयक्त की गई देवानाम्प्रिय की उपाधि का परित्याग कर दिया। यह संभवतः बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम था। जो उपाधि अशोक को इतनी प्रिय थी. उसकी शगवशी राजाओं ने धोर उपेक्षा की। मालविकाग्निमित्र में पष्यमित्र के पत्र अम्निमित्र द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में विदिशा में शासन करने का उल्लेख यह सुचित करता है कि इस समय भी मौथं साम्राज्य की इस परम्परा का अनसरण किया जाता था कि राजकमारो को विभिन्न प्रान्तो का सासक या राज्यपाल नियक्त किया जाय और उन्हें राजा की उपाधि दी जाय। प्रान्तीय शासन की व्यवस्था पर भी मालविकाग्निमित्र से कछ प्रकाश पडता है। इससे यह जात होता है कि विदिशा में अग्तिमित्र की एक अमात्यपश्चिद अथवा मित्र-परिषद थी। इससे विदेश-नीति के महत्वपूर्ण मामलों के सबध में परामर्श लिया जाता था। समवन इसी प्रकार गटलिएक में पुष्यमित्र की सहायता के लिए वैसी ही मंत्री-परिषद होगी जैंगी अशोक के समय में थी। पतजलि ने महामाध्य में पूष्यमित्र-सभा का उल्लेख किया है।

जुगवश के समय में केन्द्रीय शक्ति के निवंज होने के कारण विभिन्न प्रदेशों में सम्माट की ओर से शासन करने वाले स्थानीय शासकों और सामन्तों की शक्ति वह रही थी। मारहत स्तुप के कुछ लेखों में हमें प्रनमृति नामक एक शुम सामन का वर्णन मिनला है। इस समय अयोध्या, कौशास्त्री अहिल्डक तथा मध्रा में स्थानीय राजवश शासन करने जो थे (दिक्षण उत्तर अध्यायर)। ये न केवल राजा की उपाधि धारण करने थे, अपितु कई बार अपनी मुद्राध भी डालने थे। इन राजाओं

१. ए० इं० लण्ड २० पृष्ठ ५४, पतंजलि का महाभाष्य ३।२।१२३, मालविकारिनमित्र पंचम ग्रंकः।

२. मालविकाग्निमित्र---पंचम ग्रंक, ऊपर देखिए ग्रध्याय २।

को जनमण पूरी स्वतन्तता प्राप्त थी। इस समय संगवतः कई छोटे-छोटे ऐसे राज-वश्व सासन कर रहे ये जो चून वश से सबंद्ध प्रतीत होते हैं; वे चून राजाओं की मनुबत्ता स्वीकार किया करते ये जैसा कि वनमृति के लेखों से विदित होता है।

हिन्द-यनामी राजा- (क) केन्द्रीय शासन-उत्तर-पश्चिमी मारत में शासन करने वाले हिन्द यनानी राजा भारत में पश्चिमी एशिया के सेल्यकस बंशी ( Seleucid ) सम्राटों की तत्कालीन शासन परम्परायें लाए। इन्होंने वैसीलियस ( Basileus ) की यनानी राजकीय पदवी धारण की। यक्रेटाईडीज और हिप्पोस्टेटस जैसे कुछ राजाओं ने महान राजा ( Megas ) की भी उपाधि धारण की। संयक्त शासन / Joint rule ) भी यनानियों की एक बढी देन थी। उन दिनों सेल्यकसवंशी सस्ताटो में यह परिपाटी प्रचलित थी कि वे कई बार यवराज को अपने समने राज्य का अपने साथ शासन करने वाला संयक्त राजा बना दिया करते थे। यथीडीमस दितीय ने तथा डिमेटियस दितीय ने अपने पिता डिमैटियस प्रथम के साथ संयक्त रूप से शासन किया था। मिनांडर की पत्नी एगेथो-क्लिया ने अपने पत्र स्टेटो प्रथम के साथ तथा स्टेटो प्रथम ने अपने पीते स्टेटो द्वितीय के साथ इसी प्रकार सबक्त रूप से शासन किया। इस विषय में बनानियों की एक अन्य नई परिपाटी यह थी कि यवराज के अतिरिक्त राजा के किसी अन्य बेटे को राज्य के किसी निश्चित माग पर शासन करने के लिए लघ राजा (Sub-King) या उपराजा बनाया जाता था और उसे मदाये ढलवाने का मी अधिकार दिया जाता था। इस प्रकार के लघ राजाओं के उदाहरण ऐटीमैकस द्वारा अपने पिता युवीडीमस के तथा बाद में अपने माई डिमेट्रियस प्रथम के समय में लघु-राजा बनना है। ऐंटीमैकस दितीय, मिनाडर के समय में इसी प्रकार का लघ राजा **या** ।२

(क) प्रान्तीय शास्त—मूनानी राजाओं की प्रान्तीय शासन व्यवस्था सेल्यूकसवंशीय राजाओं की शासन व्यवस्था से कुछ मिन्न थी। सेल्यूकमवंशीय प्रदेशों में शासन की सबसे बड़ी इकाई प्रान्त या सेट्री (Satrepy) होती थी। इस प्रान्त को अनेक छोटे

१. टार्न-प्रीक्स इन इंडिया एण्ड बैक्ट्या प० ३७, १४७-८।

२. टार्न-पृष्ठ ६०, २३०, २९७ ।

मार्गे वा ऐपार्किमें (Eparchies) में बीटा जाता या और प्रस्केक ऐपार्की की हारपाक्रियों (Hyparchies) में बंटी होती थी। इस बासन-महति की तुलना हुम वर्तमान समय के प्रात्तों की कमिश्निराती और जिल्हों से कर सकते हैं। राजकीय प्रशासन में यह जिसिय अववा तीन प्रकार का विमाजन सेल्युक्तकारीय साम्राज्य की विशेषता थी।' किन्तु युनानी राजाओं के मारपीय प्रदेशों में शासन की हकाड़यों ही ही मार्गो में बंटी थी। बडी इकाई या प्राप्त को सेहेंगी (Satrapy) कहते थे, इसका शासक सेहप (Satrapy) कहते थे, इसका शासक केंद्रिय (Satrapy) कहते थे, इसका शासक केंद्रिय (Meridach) कहे जाते थे। इसका एक जुप्तिक उज्ञाहरण ब्लात नदी की माटी से मिल्ला है। यहाँ से प्राप्त पहली खानधी है के केंद्रियां अभिकेश में बेवटे थे, देश से मिल्ला है। यहाँ से प्राप्त पहली खानधी है के केंद्रियां अभिकेश में बेवटे पिरायों हो। जानवर कर प्रदेशिक शासक (मेरीदर्श) दारा मनवान बुढ के अवशेषों को प्रनिष्ठां सरा मनवान हुँ के अवशेषों को प्रनिष्ठां सरा मनवान हुँ के

पहले यह बताया जा चुका है कि युनानी राजाओं के समय में कुछ नगरों की मदाये विशेष प्रकार की हुआ करनी थी। पुष्कलावती नगर की मद्राओं पर हमें आर्टेमिस ( Artemis ) नामक यनानी देवी की कमलघारिणी नारी की तथा वध की मति मिलती है। इसी प्रकार कापिशी नगरी की मद्राओं पर सिहासन पर बैटे ज्युस ( zeus ) की मृति तथा हाथी का अगला माग दिखाया जाता है। सिकन्दर द्वारा स्थापित किए गए दो नगरो निकेइया ( Nicaea ) और बकेफल (Bucephal) के नगरों के सिक्कों पर विजया देवी (Nike) सथा बैल के सिर की मुलियाँ अकित की जाती थी। इन सब नगरों के बारे में यह कल्पना की गई है कि इन्हें समवत स्वायत्त शासन करने के कछ अधिकार मिले हुए ये। यवन शासक भारत में युनानियों की वैसी बडी बस्तिया नहीं बसा सके थे, ु. जैसी उन्होंने पश्चिमी एशिया के नगरो में बसाई थी। मारतीय सिक्को और अभि-लेखों से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए मारतीयों को जन्म पद दिये थे और उन्हें अपना सामन्त बनाकर उनसे सहायता ली थी। मिनांडर के शासन में इस प्रकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण विजयमित्र का है। बाजौर के कबा-यली प्रदेश में शिनकोट नामक स्थान से उपलब्ध सेलखडी की एक मजबा पर अंकित लेख में मिनांडर के जासन-काल मे बीर्यकमित्र और विजयमित्र के नाम दिए गए हैं।

१. टार्न पु० २४२।

२. से॰ इं॰ पुष्ठ १११।

इसमें बीर्यंकिमित्र (विश्वकमित्र) को महाराजा के बराबर सामन्त बताया गया है। े टार्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मारत में युनानी राजाओं ने भारतीयों के साथ सहयोग और साझेदारी की भावना से शासन किया। उन्होंने अपने राज्य में न केवल उच्च पद भारतीयों को दिए. अपित प्रजाजनों की सर्विषा के लिए अपनी मदाओं पर भारत में प्रचलित खरोच्टी और बाह्यी लिपियों का प्रयोग किया भारत के विभिन्न पश्चों तथा प्रतीकों को महाओ पर स्थान दिया। पिक्किमी भारत के गहालेखों के आधार पर टार्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यनानी शासन के विषय में इतने उदार थे कि उन्होंने भारतीयों को अपने नगरो की नागरिकता भी प्रदान की थी। यनानी मद्राओं पर अंकित कुछ खरोष्टी गुम्फाक्षरो ( Monograms ) के सबध में कहा जाता है कि वे उन मारतीयों के नामों के पहले अक्षर थे जो मद्राओं को प्रचारित ( Moneyers ) किया करते थे। ऐसे चिल्ल जेहलम नदी के पूर्व में शासन करने वाले युनानी राजाओ के सिक्को पर मिनांडर के बाद ही मिलते हैं, अत यह कल्पना यथार्थ नही प्रतीत होती है कि मिनाडर के बार प्रधान परामर्शदाता यनानी ही थे। अत हिन्द-यनानी राजाओ द्वारा भारतीयों को शासन में उच्च पद दिये जाने का टार्न का मत कुछ अत्यक्तिपुर्ण प्रतीत होता है।

शक पहलवों की शासन पद्धति

डन्हीने प्रवान रूप से यूनानी शासन पढित का अनुसरण किया। यूनानियों के उत्तराधिकारी शासक होने के कारण डनके लिए ऐसा करना सर्वथा स्वामाधिक था। किन्तु ये अपने साथ इंटान के पारियन वर्ग के प्रशासन की कुछ यरस्पराये लायें, क्योंकि सारत में बाते से पहले ये कुछ समय तक शरूसाना (मीस्नान) मे रहे ये और वहीं इनका ईर्पानियों से घनिष्ठ समय के हुए इंटाने साधारों का अनुसरण करते हुए इन्होंने राजाओं के राजा का अर्थ देने वाली उपाधि साहानुसाही (साहाणानुमाही) धारण की। इनके सामंत शाही की उपाधि यारण करते थे। यह बात हमें कालकावार्य-क्यानक से बात होती है। मारत मे पहले अंक राजा मोश्र ने महाराज की उपाधि धारण की तथा यूनानियों से गंधार को जीन लेने के बाद उनके निकतों पर राजाधिराक सहास (साहान्त्राह्म) की उपाधि साली है। यह पाधियन सम्राह्म (पार्वाविकाल) की उपाधि मारती है। यह पाधियन सम्राह्म पार्वाविकाल सहस्त्र की उपाधि मारती है। यह पाधियन सम्राह्म पार्वाविकाल की उपाधि

से० इं० पृष्ठ १०२~५ । वियक मित्रस अप्रचरक्स ( वीर्यक मित्रस्य, अप्रत्यप्राजस्य महाराजासमराजस्य—सामन्तस्य) ।

क्षायिषयानां क्षायिषय का अनुसरण मात्र था। यह उपाधि मोत्र के बाद अय प्रथम ने तथा अथ द्वितीय ने और गोडोचनींज आदि पहलब राजाओं ने भी भारण की। यक पहलबों में सपुत्त घासन (Joint rule) अथवा दो व्यक्तियों हारा राज्य करने की परिपाटी प्रचलित थी। राजा प्राय अपने बढ़े पुत्र और उत्तराधि-कारी को घासन में अपने साथ रखता था। राजा का नाम यूनानी लिपि में सिक्के के अपनाय पर अकित होता था और युवराज का नाम पृष्टमाय में प्राकृत माथा में मृदित किया जाता था।

प्रान्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भी पहलंबी ने यूनानियों का अनुसरण किया । इनके प्रान्तों के सामक प्राय्व सैनिक मामकों में तथा युक्कला ( Strategy ) में निक्णात व्यक्ति होते थे। अत इन्हें सेनापनि या स्वतेष (Strategys) का हुए का सिक्का आता का स्वार्ध की सिक्का आता था। गोडोफर्नीज की मुझाओं पर इस प्रकार के एक वैनिक सासक स्वर्धकर्मा का नाम मिलता है। प्रान्तों के उपायकों के उपायकों के उपायकों के उपायकों के उपायकों के असकों के लिए इस समय अधिक प्रचल्जित नाम क्षत्रक का बा। यह पुराने दैरानी शब्द का स्वयाबन का सकृत क्यानर था। मारत ने इसके आधार पर एक बढ़ी उपायि महाक्षत्रक्ष का नी प्रयोग होने उपा बात पहल पहल्कों में प्रायः सत्रक्ष स्वार्धान होते वे और उपायक नाम प्रयोग होने उपा बात पहल्कों में प्रायः सत्रक्षां के समय में मारतीयों को शासन में उच्चपद दिए जाने लगे और शासन-कार्य में इनसे सहसाण निया जाने लगा। महाक्षत्रय शोसान का कोषाप्यक्ष एक ब्राह्मण था। उत्तर्भी प्रकार अभिसारप्रस्थ के नगर में हम शिवसेन नामक भारतीय क्षत्रम का उच्लेख पाते हैं।

## कृषाणों की शासन-पद्धति

कुषाणों का साम्राज्य यूनानियों, शको और पहलवों के राज्य की अपेका अधिक विशाल था, बैक्ट्रिया से बिहार तक के विशाल मूक्ज्य में फैला हुआ था। इसकी महत्ता का अंदाज इस बात से किया जा मकता है कि उस समय इनके साम्राज्य में जो मून्याल सिम्मिलन थे, वे बर्तमान समय में मोवियन सथ, अफशानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और मारत के पीच राज्यों में सीम्मिलन है। उस समय इस प्रकार के विशाल साम्राज्य को मुख्यवस्थित रूप में मंचालित करने के लिये वर्तमान प्रकार के विशाल साम्राज्य को मुख्यवस्थित रूप में मंचालित करने के लिये वर्तमान

१. ए० इं० सम्बद्ध ६, पृष्ठ २४७ ।

२. का० हि० इं० सब्ड २, पृष्ठ ४, १०३।

समय में उपलब्ध यातायात के शीघ्रणामी साघन और संचार-साघन नहीं थे, फिर भी कुपणों ने इस विशाल साम्राज्य पर काफी समय तक सुबुढ़ गीति से सकलता-पूर्वक शासन किया, वक्ती बाह्य आक्रमणों और आतारिक उपकों से रखा की। यह समयतः उस समय विकेतिकाल की पढ़ित से और स्थानीय शासकों को आतारिक शासन में पर्याप्त अधिकार देकर ही समय था। हुषाण साम्राटों द्वारा इतने विशाल साम्राज्य का निर्माण और संचालन बस्तुतः एक आस्वर्यवनक चटना थी।

इस शासन-पद्धति का केन्द्र राजा था। आरम्भ में कथाणों की सत्ता एक छोटे से प्रदेश में सीमित थी। कदफिसस प्रथम ने अपने सुदीर्घ शासन-काल के आरम्भ में यवगु अथवा यौव अर्थात मिलया या सरदार की ही मामली उपाधि धारण की थी। उसने अपने सिक्को पर यनानी राजा हमियस अथवा रोमन सम्राट आगस्टस की मृति अकित करवाई थी। आरम्भ में उसकी शक्ति और राज्य का अधिक विस्तार नहीं था, किन्तु बाद में पार्थिया के प्रदेश पर आक्रमण करने और तक्षशिला की जीतने के बाद उसने महाराजा की उपाधि धारण की। यह कुषाणो की बढ़ती हुई शक्ति का सचक थी। इसके उत्तराधिकारी विम कदफिसस ने अपने साम्राज्य का विस्तार करके महाराज, राजाधिराज अथवा राजाधिराज, सर्वलोकेन्बर और माहेरबर की उपाधियाँ धारण की। सर्वलोकेश्वर का अर्थ है सब लोको का स्वामी। पहले यह बताया जा चका है कि सर्वलोकेश्वर के बाद पृथ्वी के स्वामी का अर्थ देने वाली महीरवर की उपाधि पनरुक्ति मात्र होती है. अत इसे माहेरवर अर्थात शिव का उपासक समझना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इन संस्कृत उपाधियों के अतिरिक्त यनानी में इस राजा ने राजाओं के राजा ( Basileus Basileon ) और ईरानी में शाओनानो (परवर्ती शाहशाह) की उपाधि धारण की। इन विभिन्न उपाधियों को धारण करने का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि कथाण अपने साम्राज्य में बसी हुई विभिन्न जातियों के प्रजाजनों--यनानियों, ईरानियों और भारतीयों में उस समय शासक के लिये प्रयुक्त होने वाली सभी उपाधियों की धारण करते थे और इस प्रकार उन्हें यह सचित करते थे कि वे उनके वास्तविक शासक है।

वेशक्य को मावना—कुषाण राजाओं की उपाधियों में दो अन्य उपाधियों मी उस्केशनीय हैं। पहली उपाधि कद्दमर की है। यह रोमन सम्माटों की सीजर (Cacsar) का रूपालर दी और यह प्राट करती है कि कुषाण सम्राट अपने को रोमन सम्माटों के समक्त सम्मादें हैं। पहले यह बताया जा नुका है कि यह उपाधि कृतिक क्रितीय के आरा अभिलेख में मिलती हैं। इस अभिलेख में दूषरी उपाधि

देवपुत्र की है। डा० अल्तेकर के मतानसार यह उपाधि चीनी सम्राटो द्वारा घारण की जाने वाली एक उपाधि तियेनस ( Son of Heaven ) का भाव्दिक अनवाद है। भाष्य एशिया से चीनी और कथाण साम्राज्यों की सीमायें मिलती थीं. अत: चीनियों से कथाणों द्वारा इस उपाधि का ग्रहण किया जाना सर्वेशा स्वामाविक प्रतीत होता है। यह उपाधि कुषाण सम्राटों की इस प्रवत्ति को सुवित करती है कि वे राजा को देवता का अंश समझते थे और अपने देवी शासक होने का दावा कर रहे थे। डा० अल्तेकर के मतानसार धार्मिक कर्मकाण्ड और विचारों के उत्तरोत्तर बढने वाले प्रभाव से उत्तर वैदिक काल में ऐसा बातावरण उत्पन्न हो गया था जो राजा को देवता मानने की भावना के विकास के लिए अत्यन्त अनकल था। ईसा की पहली बाताब्दी में कथाण राज्य की स्थापना से इस मावना को और मी अधिक बल मिला। कथाण सम्बाटो ने अपनी दिव्यता को सचित करने के लिए मद्राओ पर अपने को वैवी ज्योति से आवत बादलों से अवतरित होते हुए अकित करवाया है। र विम कद-फिसस की स्वर्ण-मदाओं पर राजा के कघे चारों और से दिव्य एवं मास्वर किरणो से अथवा ज्वालाओं से घिरे हुए है और उसकी आवक्ष मृति युनान के देवी-देवताओं की मौति मेघों से प्रादुर्मत होती हुई दिखाई गई है। कनिष्क की कुछ मद्राओं पर प्रभामण्डल पाया जाता है। हविष्क की कुछ स्वर्ण मद्राओं पर सम्राट के प्रमामण्डल को ज्वालाओं और मेघमालाओं के साथ दिखाया गया है। इन समी मदाओं में मैघमण्डल से राजा की मित को प्रादर्मत होते हुए दिखाने का प्रधान उहेच्य उसकी दिव्यता को सचित करना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कथाण सम्राटों में देवकूल बनाने की भी परम्परा थी। देवकूल का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का करू। इसमें कथाण सम्राट अपने पूर्वजों की प्रतिमाए स्थापित करते थे और ये प्रतिमाए देवताओं के समान पूजी जाती थी। इन सब बातो से यह स्पष्ट है कि कषाण सम्राट राजा की दिव्यता के सिद्धान्त के प्रदल प्रचारक थे।

कषाण सम्राटों की केन्द्रीय सत्ता निरंकश प्रतीत होती है, क्योंकि इनके

<sup>्</sup> चल्लेकर-प्राचीन भारतीय शासन-यहति; डी० घार० मंडारकर का भी यही नत है। (सन एसपैक्टस घाफ इंडियन पालिटी पृष्ठ १६२)। किन्तु डा० चामत ने इसके विचरोत यह सिद्ध किया है कि वेनपुत्र का विश्व कुणारों ने सरकारी उपाधि के क्य में कभी चारण नहीं किया। यह उनके भारतीय प्रजावनों में लघु वेचताओं को सुचित करने वासी उपाधि मात्र थी।

२. केटेलाग आफ कायन्स इन दी पंजाब न्यांजयम---भाग १, जित्र १।

अभिलेखों में कहीं भी राजाओं नो परामधं देने वाली मित्रपरिषद जैसी किसी संस्था का कोई उल्लेख नहीं दिखता है, फिर भी यह नत्यना नरना टीन नहीं होगा कि कुवाण राजा सर्वेषा नित्कृष्ठ सम्प्राट थें। मारत में राजा को परामधं देने वाले व्यक्तियों ना उल्लेख हमें बैंदिक पूग से मिलता है। मीर्थ पूग में कीटिय ने मिन-परिषद की आवश्यकता और महत्ता पर बहुत बल दिया था, दिव्यावदान में दी गई एन क्या से यह मूचित होता है कि उम ममय नई बार मंत्री राजा के कार्यों पर प्रमाववाली नियत्रण नरते थे। समदत कुयाण यूग में यह सस्था बनी रही होगी।

**क्षत्रपों द्वारा शासन**—कृषाणों के प्रशासन के सबध में हमें बहुत ही थोडी सामग्री उपलब्ध होती है। क्याणों ने शको द्वारा प्रारम्भ की गई महाक्षत्रपों और क्षत्रपो टारा शासन करने की पणाली को जारी रकता । दन शत्रपो के अनेक जल्लेख मिलते है ये विभिन्न प्रदेशा का शासन सम्राट की आर से किया करते थे। महाराजा कनिष्क के ततीय वर्ष के सारनाथ के एक अभिलेख में बोधिसत्व की मित पर क्षत्रप वनस्पर और खरपल्लान के नाम अकित है। यह मिन भिक्षबल द्वारा प्रदान की गई थी। एक अन्य लेख में खरपारान को महाक्षत्रप बनाया गया है। कुछ विक्षानों ने यह कल्पना की है कि खरपल्कान मधरा में क्याण सम्राटो की ओर से महाक्षत्रप का कार्य करता था और इनके पर्वी प्रदेश की राजधानी बाराणसी थी और यहाँ का शासक बनस्पर था। उत्तर पश्चिमी मारत में कुषाणो के पातीय जासक अथवा क्षत्रप अफगानिस्तान में कापिजी नामक नगरी मे तक्षशिला में और समवत काइमीर में शासन करते थे। वनित्व वे १८ व वष के मणिक्याला प्रस्तर अभिलेख में कथाणवंशीय क्षत्रप वन्पसि और उल का उल्लेख है। इसी स्थान से पार्ड गर्ड कास्य मजपा को क्षत्रप ग्रणहवरयर के पत्र एव काणिकी के क्षत्रप कादान बताया गया है। ११वे वर्ष के जेंदा अभिलेख में क्षत्रप लियक के सम्मान में दिए गये दान का वर्णन है। वन लेखों से दो परिणाम निकाले गये है। पहला यह कि उस समय अधिकाश क्षत्रप या प्रातीय शासक विदेशी हुआ करते थे। इसरा परिणाम यह है कि क्षत्रपो की नियंक्त कई बार आनवशिक आधार पर होती थी। उदाहरणार्थ कापिशो का क्षत्रप ग्रणझ्वरयक का पत्र था।

कुषाण लेलों में हमें वश्वनायक और महावश्वनायक नामक अधिकारियों का उल्लेल मिलता हैं। डिजियक के राज्यकाल में माट नामक पाम ने उपलब्ध अपि-लेख में एक ऐसे वश्वन्यति का वर्णन है जिसना होता महावश्वनायक था। महाराज बासुरेल के समय के अध्ये वर्ष के अभिलेख में महावश्वनायक विलन का वर्णन है।

माणिक्याला अभिलेख लल नामक कृषाण वशीय दहनायक का उल्लेख करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय दण्डनायको के दो दर्जे थे, महादण्डनायक उच्चस्तर के तथा दण्डनायक निम्नस्तर के अधिकारियों को सचित करता था। उपर्यक्त लेख इन अधिकारियों के स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डालते है। किन्त परवर्ती काल के अनेक शिलालेखों में इन उपाधियों का उल्लेख है और विभिन्न विदानों ने इसका अर्थ विभिन्न प्रकार से विया है। उदाहरणाथ प्रयागप्रशस्ति से आए दण्डनायक शब्द का अर्थ प्रिन्सेप ने दण्ड देने वाला न्यायाधीश तथा फ्लीट ने राजकीय सेवको का महान नेता किया है। आरेल स्टाइन ने राजतरिंगणी (८।९७५ पष्ट ३४४) में इसका अर्थ पुलिस का उच्च अधिकारी ( Prefect of Police ) किया है। विभिन्न विद्वान इस अधिकारी को न्याय सबधी, सैनिक तथा पुलिस के कार्य करने वाला समझते हैं। श्री अल्तेकर ने गृप्तकालीन लेखों में उल्लिखित दंडनायक की आजकल के कर्नल की कोटि का अधिवारी तथा विभिन्न प्रदेशों में तैनात सेना की टुकडियो का नायक माना है। कुषाण युग में हम दण्डनायक का सही रूप नदी जानते है, विन्तु इस विषय में श्री बैजनाथ पूरी ने यह करपना की है कि उस समय के दण्डनायक राजा की ओर से जागीर पान वाल सामत या सरदार हाते थे। ये राजा द्वारा नियत किए जात थ और इन्हें अनेक प्रशार के सैनिक तथा दीवानी काम बरने पडते थे। ये बानन के पालन तथा शामन की व्यवस्था को बनाए रखने का और विदेशों के साथ शांति और यद्ध विषयन निणय करन का कार्य करते थे। कघाण काल के महादण्डनायका म हमें बकनपति के पुत्र का नाम मिलता है। यदि इसकी तूलना पहल बताए क्षत्रपा और महाक्षत्रपा के नामा के साथ की जाय तो यह प्रतीत होगा कि कवाणों के समय में सभी उच्च सरवारी पद विदेशियों के लिए सरक्षित थ । इसके साथ ही स्थानीय शासन व्यवस्था शायद भारतीया द्वारा परपरागत रीति से नी जाती थी। क्षाण अभिलेखों में ग्रामिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। यह सभवत गाव का मुख्या हुआ करना था। <sup>1</sup>

१ प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति-पष्ठ १४५।

२ पुरी-इंडिया अण्डर दी कुवाणाज ।

३ मन के (७।१९८) के अनुसार गांव के मुखिया के कई कार्य होते थे। वह राजा के लिए करों की वसली करता था और इस प्रकार प्राप्त धन का उपयोग भी कर सकता था, आर यह फौजदारी के अपराधी को १० गाँवों के मिलया को विचार करने के लिए सौंप सकता था।

अन्त में कुषाण शासन पढ़ित की एक विरुक्त विशेषता का उल्लेख करना बाबस्यक प्रतीत होता है। यद्यपि इस सुग के आधा बर्जन से अधिक समिकेसों के अपने और महावर्ष्णनायकों के नाम दिए गए हैं, किन्तु उनमें एक भी नाम मारतीय नहीं है। इस समय कुषाण श्रानेः श्राने मारतीय संस्कृति को म्रहण कर रहे थे। किन्तु उन्होंने प्रशासन संबंधी उन्द पदों का मारतीयकरण नहीं किया या, इन पदों पर उस समय तक विदेशी व्यक्ति ही विद्यमान थे। किन्तु क्यानीय स्तर पर शासन संभवत: मारतीयों के ही हाथ में था, यद्यपि इसके विषय में विस्तृत विदरण हमें नहीं मिलते हैं। किन्तु इस समय के केसों में अभिसार और वरक्या वैसे इत्यतीं प्रदेशों के लोगों के मथुरा तक जाने से और निर्वच्य यात्रा करने से प्रतीत होता है कि उस समय सामाज्य में भांति और सुरक्षा थी। इसी कारण उस समय कला, साहित्य एवं धर्म का उन्दत्तन विकास हुआ। इनका परिचय अगके अध्यायों में दिया गया है।

कुषाणों में राजा के लिए केवल महाक्षत्रप की ही उपाधि मिलती है। इनमें राजा के लिए दूबरा धब्द स्वासी था। चटन और रुद्धसाम के लिए इस धब्द का प्रयोग हुआ है। सबूरा में इनसे पहले शोहास को भी स्वामी कहा गया था। मरत के नाट्यप्राप्त में यह नियम बनाया गया है कि युवराज को स्वामी या मदमुक कहना चाहिए। 'लेबी ने इससे यह परिणाम निकाला है कि नाट्यप्राप्त में यह नियम संभवत शको की परिपाटी को देखकर बनाया गया होगा, किन्तु कीय इससे सहमत नहीं है। 'यह भी संभव है कि शको ने इस उप कि को मारतीयों से धहुण किया हो। इस समय राजा महाक्ष्मप कहनाचा था। वह युवकों के से सेनाओं का संचालन करता था। समवतः इसी कारण मिरनार अमिलेख से यह कहा गया है कि कददाना ने अपनी विजयं स्वयमेव प्रारत की थी। महाक्ष्मप के हम में राजा के नीचे प्रानतों के शासक क्षत्रप हुआ करते थे और युवराज को सर्वत एक क्षत्रप निया था।

पश्चिमी मारत के शक क्षत्रपों मे उत्तराधिकार की एक विशेष परिपाटी प्रचलित थी। इसमें एक राजा के मरने के बाद उसकी गष्टी उसके बड़े बेटे की

नाड्यशाश्त्र—गायकवाङ् ओरियण्डल सीरीज संस्करए पृष्ठ ३८० ।
 स्वामीति युवराजस्तु कुमारो अर्जुवारकः।
 सीच्य भक्रमुक्तरेषं ॥

२. कीथ संस्कृत डामा-पष्ठ ६६।

नहीं, अपितु छोटे माई को दी जाती थी। सब माइयों के महाक्षत्रप बन जाने के बाद ही इनके पुत्रों को राजनहीं मिलती थी। पहले उत्तराधिकार की इस निराली पद्धति के उत्पादक कारणों को स्पष्ट किया जा चुका है (वैक्षिए सातवा अध्याय)।

सकों की सासन-व्यवस्था के तबय में रुद्रवामा का अभिलेख हुछ प्रकाश बालता है। इस अमिलेख के अनुसार उसके मंत्री दो प्रकार के ये—मितस्थिक और कर्मसम्भिक्य । मितस्थिक्यों का काम-शासन काम में सलाह देना और कर्मसम्भिक्य कोर कर्मसम्भिक्य । मितस्थिक्यों का काम राजा की आजाओं को कार्य रूप में परिणत करना था। किन्तु राजा इनकी सलाह मानने के लिए बाप्य नहीं था। रुद्रयामा ने जब मुख्येन झील का जीणांद्वार करने के लिए अपने मितस्थिक्यों और कर्म संचिवों से सलाह ली तो उन्होंने इसका विरोध किया। उनका यह विचार था कि मुख्यें झील के बाथ में दतनी भारी दरार पढ़ गई है कि इसकी मरम्मत करना समय नहीं है। उन्होंने राजा को यह क्यार्थ करने के लिए माना किया, इस अकार बांध न बंधने की सामावना के कारण जनता को इति निराधा हुई कि चारों और हाहाकार मच गया। इस समय राजा ने जनता के हित की दृष्टि से मित्रयों की सलाह की उपेका करते हुए अपने व्यय से इस कार्य को दूरा करवाया। इस कार्य को मुविधास नामक अमाव्य ने सम्पन्न किया। दे इस स्थल है कि राजा मित्रयों की सलाह की उपेका करते हुए अपने व्यय से इस कार्य को पूरा करवाया। इस कार्य को मुविधास नामक अमाव्य ने सम्पन्न किया। दे सम्पन्न प्रकार के स्थलता था।

शको में यह स्वामाविक था कि विदेशी व्यक्तियों को ही उच्च पद दियें वाएं। तहपान का मत्री अपस एक सक या और रुद्धना की और से सुराष्ट्र में नियत प्रात्तीय शासक और सुद्धांन बांध की मरम्मत का महत्वपूर्ण को में करने वाला अमारा सुविशाल एक रहरूव था। यक महान योदा ये और योदाओं के क्या में उनकी क्यांति दक्षिण में श्रीपबंत तक आप्रप्रदेश में पहुँची हुई थी। नागार्जुनी-कोडा (जिं० गुफ्ट्र्र) में शक वेष पहुने हुए योदाओं की मूर्तियां मिली है। समबतः सको का सैनिक शासन आरम्भ में बहुत ही विष्यस करने वाला था। गार्गी सहिता में इनके शासन मीषण चित्र सींत्ते हुए यह रुद्धां गया है कि शक कोग एक-चौथाई जनता को तलबार के याट उतार देने, एक-चौथाई को पकड़ कर अपने नगर में हे बायेंगे। शक शासन के अत में आर्यावत मनुव्यहीन हो जाएगा और खेतों

में हल जलाने का कार्य रिजयो किया करेंगी। फिन्तु ध्रदामा का खिलालेक इससे सबंपा प्रतिकृत स्थिति सुचित करता है और यह बताता है कि वह अपने सामन में प्रजातंत्र के उचने सारतीय आदर्श के निम्माणित सा। उदाने अपने राज्य के नगरी और गांचो में रहने वाले मनुष्यों को कर, विचित्, (वेगार), तथा उचहारी (भणर) आदि से पीड़ित किए विना ही अपने ही कोश से बहुत पैसा लगाकर थोड़े ही समय में पहले से तीन गुना मजबूत और अधिक सुरर(सुर्यानंतर) बाथ बनना दिया था। ' अन्य हिंदू राजाओं की मार्ति खरामा ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि उसके राज्य में गीओं और ब्राह्मणों की रक्षा हो तथा वह उत्तम कार्यों से धमें और कीर्ति

#### गणराज्यों की शासन व्यवस्था

कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद योषेय, कुणिद, आर्जुनायम, मालन आदि अनेक गणतन्त्रों का उत्कर्ष हुंबा। पहले इनका परिचय दिया जा चुका है। इनकी सासन व्यवस्था पर थोड़ा बहुत प्रकाश इनके सिक्को और अमिलेखां से पहता है। ऐसा लगता है कि इस समय गणतत्रों के अप्यक्ष, मत्री, सेनापित आदि अनेक अधिक कार्य विद्या है कि इस समय गणतत्रों के अप्यक्ष, मत्री, सेनापित आदि अनेक अधिक कार्य विद्या है कि जिस श्री सोम ने शको के पत्र से सालवों को मुक्त किया था उतका बचा तीन पीढ़ियों से राज्य शक्ट की पुरी को चलता रहा था। है इस समय कुछ गणतत्रों के अप्यक्ष सहाराज मौ कहलाने जने थे, जैस सम्प्रमार्ज में सद्या नहीं दी जाती थे, फिर भी उसका पर आनुविधक बन गया था। गणतत्रों के अप्यक्षों को अपने नाम से मुद्राये प्रचलित करने की आजा नहीं थी। मालव और योचेय गणों के सिक्ती पर मालवाना जर, सीबेयगणस्थावय, जैसे अमिलेल मिलते हैं और यह तिब्र करते हैं कि इनमें सिक्के गण के ताम से निकाल जाते थे, न कि उनके अपयक्ष के नाम से। योचयों के विस्ति मुहरों से यह प्रतीत होता है कि वे अपने यहां महाराजा महासेनापित नाम और मुहरों से यह प्रतीत होता है कि वे अपने यहां महाराजा महासेनापित नाम और मुहरों से यह प्रतीत होता है कि वे अपने यहां महाराजा महासेनापित नाम और मुहरों से यह प्रतीत होता है कि वे अपने यहां महाराजा महासेनापित नाम और मुहरों से यह प्रतीत होता है कि वे अपने यहां महाराजा महासेनापित नाम और मुहरों से यह प्रतीत होता है कि वे अपने यहां महाराजा महासेनापित नाम

अपीडीयत्वा करविष्टि प्रश्चयक्रियाभिः पौरजानयदं जनं स्वस्मारकोशान्महृता धनौषन प्रनतिमहृता च कालेन त्रिगुणदृडतरियस्तारायामं सेतु विधाय सर्व्यतटे सुदर्शनतरं कारितामिति ।

१. गार्गी सहिता, युग पुराए-श्लोक ४४-८५ ।

२. से० इ० पृष्ठ १७६–६० ।

३. ए० इं० २७।२४२, समुद्धत्य पितृर्पतामहीं भूरम् ।

के एक अध्यक्ष को शासन-कार्य के लिए चुनते ये और यह सैनिक तथा दीवानी दोनों प्रकार के कार्य करता था।

गणराज्य और सहाभारतः—गणराज्यों की शासन-व्यवस्था और समस्याओं पर महाभारत में सुंदर प्रकाश बाला गया है। शासिपन के जप्याय ८१ में सीध्म ने पूर्णिकर को वासुंवत कृष्ण और नारद का एक सवाद सुनाया है। इसमें श्री कृष्ण ने नारद के सम्मुख गणराज्यों की कठिन समस्याओं का बढ़ा सुंदर विश्वण किया है और यह बताया है कि वे किस प्रकार इनके ईस्वर या राजा कहलाते हुए मी उनकी शासता करते है, विश्विम दलों के नेता दलवेंदियों में फैसकर उनकी किस प्रकार कटू आलोचना करते रहते हैं। श्रीकृष्ण को सांतवना देते हुए नारद ने यह कहा या कि "कड़वी बाते कहने वाले साथियों के हृदय, वाणी और मन को तुम अपनी वाणी से शास करो। कोई भी छोटा आदमी अपने पर कानू न रखते हुए और साथी का सहारा न होने पर वेड़ी चूरी को लेकर छाती पर उठाए हुए नहीं चल सकता है। बड़े बोझे को समसल रास्ते पर सामे वेल उठा लेते हैं, पर कशी नीची राह पर कोई परखा हुआ वेल ही उसे हो पाता है। मेद से संघों का बनाश होता है, है कुण्ण, तु सप का मृत्विया है। तेरे हाथ साकर सकर विस्व प्रकार करन नारा, जुई हस प्रकार का कार्य करना विश्व ।"

वातिपर्व के अध्याय १०७ में मीध्म ने युधिष्टिर को गणराज्यों के प्रश्नात दोव बताते हुए यह कहा है कि इनका विध्वस फूट के कारण होता है। इस स्ववस्था में बहुतों के बीच में राजकीय रहस्यों को गुप्त नहीं रखा जा सकता है। यण एकता से जीतते हैं और पहाराता से उनमें फूट पढ़ जाती है और ऐसी फूट होने पर वं वीध्र ही शबू के बचा में हो जाते हैं। कानृत का विश्विषत् स्वाधित न होना, इनके अनुवार त्याय न किया जाता, धीगा-धागी और मनमानी इनके नाथ का सबसे बड़ा कारण है। गणराज्यों की एक अत्य बड़ी समस्या पुक्कों का—विधेषतः नेताओं के बेटो और मादयों को गनियित हो जाना है। अतः गणों की उन्नति के उपाय बताते हुए मीध्म ने यह कहा है—'अच्छे गण धामिक व्यवहारों तथा कानृत्व को स्वाधित करते हुए और इनको ठीक देखते हुए, यथीचित त्याय का सचालन करते हुए बृद्धि पति है। बेटो और माइयों को काबू में रखते हुए, उन्हें सदा नियंत्रण (विवाद) सिखाते हुए और इस प्रकार उन्हें आने बढ़ाते हुए, उन्हें सदा नियंत्रण रहते के अप पत्र के विचान में तथा कीश्व के सच्य में सदा लगे हुए गणराज्य सत्त है। अप का स्वाध्म के सच्या ने सदा लगे हुए गणराज्य सत्त है। अप स्वाध्य की हुए का स्वध्य में सिंप हमें हुए स्वाद की है। प्रवाद स्वाद के स्वध्य है। प्रवाद स्वाद के साथ में स्वाद लगे हुए गणराज्य सत्त है। अप साथ स्वध्य की हुई पत्र है। प्रवाद स्वाद की है। प्रवादपत्र, बड़े उत्साद वाले, कारों में सिंपर, पीक्यपुक्त

कर्मचारियों (बारों) का मान करते हुए, सदा काम में जुटे रहने बाले गण बढते हैं। प्रचा के प्रति कोच, मेद, मय, दण्ड, पीछे पढ़ कर सताना (कर्षण), कैद रखना (निष्कह) और वस की बातें गणों को तुरंत शत्रु के वस में कर देती हैं। गण-राज्य के प्रचान व्यक्तियों में राजकीय रहस्यों को गुन्त रखने की सामप्ये होनी वाहिए तथा मिलकर गण के नेता या मुखियाओं (गणमुख्य) को एकत्रित होकर गण के लिए हितकारों कार्य करने चाहिए, अन्यवा गण में सूट जाती है, वह विवाद कारता है। उनके कार्य (अर्थ) विषड़ते हैं और अन्यं होने लगते हैं।

महाभारत में मीण्य का उपर्युक्त अनुसवपूर्ण उपदेश उस समय के गण-राज्यों की मीलिक समस्याओं पर प्रकाश डालना है और यह सूचित करता है कि बर्तमान समय की माति उस समय लोकताओं के सूनेक जटिल समस्याये मी। यबनो, शको और कुषणों के हमलो की बाढ़ में जिस प्रकार क्योंक के उत्तर-पिकारी वर्षनिकयवादी नहीं टिक सके थे, उसी प्रकार पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी एवं अस्वमैधपुनरुदारबादी मी इन आक्रमणों को नहीं रोक सके थे। किन्तु यौधेयो, मालवों और कुणित्वों ने विदेशी हमलो की चोटे खाने के बाद मी इन साझाज्यों पर प्रवल प्रहार किए। इस परिस्थित में तक्कालीन विवारकों को यह प्रतीत हुआ या कि गणराज्यों पर आने वाली कटिननम आपत्तियों का निराकरण कुशल नेतृत्व, विवेक, बद्धि और एकता की मावना से किया जा सबना है।

. संबोध सासन-पदाति — इस समय गणराज्यों में समृह का शामन होने के कारण हंते संघ कहा जाता था। इनकी संधीय पदाति पर पुथ्यिम के ममकालींज स्था उसके अवशेष पत्र के पृश्वित सवजिल के महामान्य से तथा व्याकरण के अव्या सन्धों से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यहां इतके आधार पर इनके ज्वस्य सन्धों से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यहां इतके आधार पर इनके ज्वस्य सन्धों से सहत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यहां इतके आधार पर इनके ज्वस्य सन्धों से सहत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यहां इतके आधार पर इनके ज्वस्य सन्धा है। यहां इतके विकास को प्रसंख्या के स्वत्य साम स्थाप उल्लेख इनके विकास को प्रविद्या करने के लिए किया जायगा।

पतञ्जलि ने पाणिनि के आधार पर गणराज्यों को सच का नाम दिया है। उस समय संघ शब्द का प्रयोग यद्यपि सामान्य रूप से ममूह के अर्थ में होता

इस बिखय के बिस्तृत विवरण के लिए बेंबिए प्रभुदयाल क्रांगिहोत्रों का सतञ्जितकालीन भारत पृष्ठ ३८४-८०, वासुदेव शरण क्रप्रवाल का पारिएति कालोन भारतवर्ष पृष्ठ ४२९-४६६, यहाँ पिछली प्रस्तक से बहुमूल्य सहायता ली गई है।

था, किन्त इसके दो अन्य विशेष अर्थ भी थे--(१) यह ऐसे घामिक समुदायो और सम्प्रदायों के लिए भी बरता जाता था जिनमें किसी प्रकार की ऊंच-नीच का (औत्तराधर्य) का मेद नही होता वा (संघेचानौत्तराधर्ये पा० ३-३-४२) और जिसके सब सदस्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते थे। (२) इसका दसरा अर्थ ऐसा राजनीतिक सगठन भी होता था जो जस समय गण के नाम से भी प्रसिद्ध था (संघादधौ गणप्रशंसयो: ३-३-८६)। वस्ततः संघ और गण पर्याय-वाची शब्द थे क्योंकि पाणिनि ने यौधेयों को सघ कहा है (५-३-११७)। किन्त इनके अपने सिक्कों पर उन्हें गण कहा गया है। कात्यायन ने इस पद्धति की विशेषता का और राजतन्त्र से इसके मेद को सूचित करने के लिए यह कहा था कि यह शासन-पद्धति राजतन्त्र (एकराज) से बिलकुल उल्टी थी। इस प्रकार के संघों में शासन की बागडोर एक राजा के हाथ में न रह कर, जनपद के मलनिवासी क्षत्रिय जाति के अनेक प्रभावशाली लोगों के हाथ में रहती थी। इस प्रकार इसमें राजसत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रित न रह कर, अनेक व्यक्तियों में बेटी हुई थी। एकराज जनपद (Monarchical State) का अधिपति राजा कहलाता था और राजतन्त्र में केवल एक ही राजा होता था. अत उमे उस समय एकराज शासन-पद्धति कहा जाता था। किन्तु सघ-शासन में ऐसी स्थिति नहीं थी, यहाँ जितने भी प्रमुसत्ता-सम्पन्न कुल होते थे, उन कुलो के प्रतिनिधि अथवा वृद्ध पूरुष राजा कहलाते थे। यही कारण है कि गणराज्यों में हमें सैकड़ों और हजारों राजाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ, लिच्छवि नामक एक प्राचीन गणराज्य आज के दो जिलो से बडा नहीं था, किन्तु यहाँ राजाओं की संख्या ७७०७ बताई गई है, इनमें प्रत्येक कुल का प्रतिनिधि राजा की पदवी धारण करता था। ललितविस्तर मे यह कहा गया है कि इतमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने को राजा मानता था। राजा की इस पदवी के आधार पर कौटिल्य (११।१) ने सघो को राजशब्दोपजीबी कहा है अर्थात जिनके सदस्य राजा की पदबी धारण किया करते थे। उस समय सघ में प्रत्येक राजा को अर्थात कुल के प्रतिनिधि क्षत्रिय को गण की प्रमसत्ता में समान अधिकार प्राप्त था, पीढी दर पीढी इस अधिकार की रक्षा की जाती थी। इस अधिकार का परिचय कुछ विशेष बातों से मिलता था। उदाहरणार्थ, लिच्छवियों के वैशाली नगर में गण के अन्तर्गत राजाओं के जितने कूल थे, उनके स्नान या अभिषेक का जल एक विशेष तालाब (मंगलपुष्करिणी) से लिया जाता था ( जातक ४।१४८ )। इस सरोवर का जल

१. पाणिन ४-१-१६=, क्षत्रियादेकराजादिति वस्तव्यं सघप्रतिवेधार्थम ।

राज्य की प्रमुक्ता का प्रतीक था, अतः जिन कुलो में प्रमुक्ता होती थी, उन्हें ही मंगलुपुकित्या से अधिकार के लिए जल पाने का अधिकार होता था। यह जिनके मी एक विशेष तिथि से सम्मन किया जाता था। प्रयोक कुल में उस कुल का बढ़ा बुद्धा व्यक्ति ही मूर्वामिषक होता था। किसी कुल में वृद्ध त्यता के देहान के बाद उसके पुत्र का मूर्वामिषक बड़े समारोहपुक्त किया जाता था। वर्तमान परिमाया में इस प्रया को पयड़ी वाधना कहा जाता है। इस प्रकार कुल में जिस व्यक्ति के विद पर पगड़ी वाधकर (मूर्वामिषक से) उसे सारे कुल की जिम्मेदारी सीपी जाती थी, उसे सुर्वामिषक या अभिषक्त के विद पर पगड़ी वाधकर (मूर्वामिषक से) उसे सारे कुल की जिम्मेदारी सीपी जाती थी, उसे सुर्वामिषक या अभिषक्त के व्यक्ति के स्वराय या। इसी का एक इसरा नाम राजन्य भी होता था।

सुधर्मा या देवसभा:--सघो या गणो की सब कार्यवाहियो में कुछों के प्रति-निधि माग लिया करते थे, प्रत्येक कुल को उस समय इकाई माना जाता था। संघ की कार्यवाही में भाग लेने वाला हर घर का बड़ा बढ़ा व्यक्ति राजा कहलाता थी, इसीलिए महामारत के सभापर्व (१४।२) में घर-घरमें राजाओं का वर्णन किया गया है (गहें गहे हि राजान.)। लिच्छवि गण में ७७०७ कुल और इतने ही राजा थे। चेत नामक जनपद में ६०,००० क्षत्रिय थे और इन सबकी उपाधि राजा थी। इस प्रसग में यह प्रश्न विचारणीय है कि संघ के शासन मे क्या ये सभी लोग भाग लेते थे। इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राचीन युनान के नगर-राज्यों की व्यवस्था से मारत की सघ शासन पद्धति की तूलना करने पर मिल जाता है। यनानी नगर-राज्यों में भी सब नागरिकों के लिये राज्य के शासन में भाग लेना आवश्यक था. क्योंकि उनके यहाँ प्रतिनिधि चनने की प्रथा नहीं थी। उदाहरणार्थ ४३१ ई० पु० एक्रेन्स के नगरराज्य मे ४२००० नागरिक थे। सिद्धान्त रूप से इन सब को इस नगर . का शासन संचालन करने वाली सभा में भाग लेने का अधिकार था। किन्तु इन समाओं में उपस्थित होने वाले लोगों की सख्या २-३ हजार से अधिक न होती थी. सर्वसम्मति से पास होने वाले प्रस्तावों के लिये छ हजार की गणपरक संख्या मान ली गई थी अर्थात इतने सदस्यों की उपस्थिति हो जाने पर वह प्रस्ताव पूरे गण की ओर से पास किया समझा जाता था। इससे यह स्पष्ट है कि युनान में महिकल से ७-८ प्रतिशत नागरिक ही राज्य सचालन के कार्यों ने माग लेते थे। डा० वासदेव-शरण अग्रवाल के मतानुसार युनान की मांति भारत में भी गणराज्यों की महा-

**९. ग्लाल्स—ग्रीक सिटीस्टेटस् पृ० १५३**।

समा में ६००० व्यक्तियों की उपस्थित का अवर्षवेद में उल्लेख मिलता है। यहाँ समस्य जानें की समा वेडबनसमा कहनाती थी। इसी का दूसरा नाम बुखमी था। महामारत में अन्यक बृष्ण संघ के लिये इसी शब्द का प्रयोग बृख्या है। मारत के गणराज्यों में सुमा अर्थात समझी जाती थी। किन्तु सामान्य रूप से यह उपस्थिति यूनानी नगरराज्यों की मंति बहुत कम मृक्किल से ८-१० प्रतिवाद या उससे भी कम होती थी। डा॰ जायसवाल में यह मत रूपा कि कुछ गणतन्त्रों में बिटेन की मीति लाईतमा और लोकसमा नामक दो समग्ये होती थी। मैं किन्तु यह मत टीक नहीं प्रतीत होता है। इन राणों की कैन्तु सह मत टीक नहीं प्रतीत होता है। इन राणों की कैन्तु यह मत टीक नहीं प्रतीत होता है। इन राणों की कैन्तु सह मत टीक नहीं प्रतीत होता है। इन राणों की कैन्तु सह मत टीक नहीं प्रतीत होता है। इन राणों की कैन्तु सह मत टीक नहीं प्रतीत होता है। इन प्रता सीमिलन हवा करते थे।

गणराज्यों या सभो की महासभा में शासन के सब अधिकार निहित थे। इन्हें अपने अधिकारों और शक्ति का बड़ा ध्यान रहता था। ये केवल मंत्रिमण्डल के सदस्यों का ही नहीं, अपिनु नेनापतियों का मी निर्वाचन किया करती थी। मौर्य-पूग में सिकन्दर के आक्रमण का समाचार मिलने पर आन्वादों ने तीन प्रसिद्ध थोड़ाओं को अपनी सेना का नेनृत्व करने के लिये चुना था। एक लेख में योधिय गण के एक सेनापति के पुरम्हत अथवा निर्वाधित किए जाने का उल्लेख मिलता है। किन्तु कर्न डार्न, अन्य गणराज्यों में यह पर आनुवधिक होने लगा था। २२५ ई॰ में जिस मालव सेनापति ने अपने राज्य की खोई हुई स्वतन्त्रता पुन प्राप्त की थी उसके वचा में लोग तीन पीडियों से सेनापित होने आये थे, किन्तु थे सेनापित कभी मी राजा या महाराजा जैसी उपार्ण्यां नहीं धारण करते थे।

गणराज्यों की महासमा विदेश नीति के सचालन का, दूसरे देशों के साथ सन्धि करने और लड़ाई छेड़नें का पूरा अधिकार रखती थी। मौर्य यूग में इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं कि ये समार्ग विदेशी राज्यों से आने वाले राजपूरों में मिलतर उत्तर प्रस्तावों पर विचान करती थीं और सम्पिविस्ट के प्रस्त का निर्योध किया करती थी। 'सहरकाल में यह अधिकार महासमा के प्रमुख नेताओं को दे

१ महाभारत १।१२।२१०--ते समासाद्य सहिताः सुधर्मामभितः समाम् ।

२ जायसवाल-हिन्दू पोलिटी प्०८४।

३. फ्लीट-का० इं० इ० ए० २४२।

४. जातक ४।१४५, राकहिल-लाइफ ग्राफ बुद्ध पू० १६।

दिया जाता था। क्षदको ने सन्धिवार्ता के लिए सिकल्डर के पास अपने जी १५० वत भेजे थे. वे वास्तव में उनकी केन्द्रीय समिति के प्रभावशाली सदस्य थे। महामारत में भीष्म ने यह मत प्रकट किया है कि केन्द्रीय महासमा में सन्धि-विग्रह जैसे नाजक प्रवनो पर सार्वजनिक चर्चा राज्य के लिए अहितकर है. ऐसे प्रक्तों का निर्णय गणराज्य के प्रधान नेताओं को आपस में मिलकर ही करना चाहिए। इसका कारण सस्सवत यह था कि सार्वजनिक प्रदनों की खली चर्चा से शत्र को राज्य के गप्त रहस्यों का तथा विभिन्न सदस्यों के विचारों को जानने का अवसर न मिल सके और वह इससे लाम न उठा सके। गणराज्यो की महासमा सरकार पर परा नियन्त्रण करती थी और शासन-कार्य करने वाले व्यक्तियों की कठोर आलो-चना किया करती थी। महाभारत में अन्धक वृष्णि सघ के प्रधान श्रीकृष्ण ने नारद से यह शिकायत की है कि अपनी जाति के माइयो का स्वामी कहलाता हआ भी मै उनकी दासता करता हैं: स्वामी (ईश्वर ) नहीं हैं, भोगो को आधा भोग पाता हैं, उनके दर्बचन मझे सनने और सहने पड़ते हैं. मानो कोई आग चाहने वाला व्यक्ति वाणी से मेरे हृदय को अरणि की तरह से मधता रहता हो, वे दर्वचन बोलने वाले व्यक्ति मझे सर्देव जलाते रहते हैं।" कृष्ण की यह उक्ति वर्तमान समय मे लोकतन्त्रों के प्रधान मन्त्रियों की बिरोधी दलो द्वारा की जाने वाली कट आलोचनाओ का हमे स्मरण कराती है। इस विषय में एक प्रसिद्ध उदाहरण १९३९ में द्वितीय विश्व-यद्ध छिडने पर बिटिश प्रधान मत्री नेविल चेम्बरलेन के यद-संचालन की विरोधी ु सन्दर्भ के भी चर्चिल काराकी गई करोर आलोचना है।

स्वस्त्वी—इन प्राचीन गणराज्यों में वर्तमान राज्यों की मौति वडी दण्वदी हुआ करती थी। इसका कारण सदस्यों की आपसी ईप्यों और अधिकारणोज्यता थी। इस समय संघ अधिकारणोज्यता थी। इस समय संघ के सदस्य अधिकारजाज्यां को निष्ण रहें वो तेताओं के हाथ में बड़ी शक्ति होंनी थी। प्राय. दौड-पुण करने वाले, जोड-नोड में निपुण, वास्-पटु व्यक्ति गुटों के नेता वर्तन में सफल हो जाने थे और ये शासन-कार्य का संचालन करनेवाले व्यक्तियों की नाक में दम कर देते थे। अन्यक वृष्णि संघ में इस प्रकार के कई नेता सकर्यण, यद, प्रयुक्त आदि थे। इतके जोड-तोड से दुखी होकर भी इल्पा ने वहा या—िंह नारद ! में अनहाय हूं, क्या करें ? दस संचा आहक और अक्त पर सह प्रकार के हुए नेता है कि वे जिसके सामी बनते है, उस

महाभारत १२/१०७/२४, न गराा कृत्स्नशो मंत्रं श्रोतुमहंन्नि भारत।
 गणसुरुषेस्तु संभूष कार्य गणहितं निष्यः ॥

पर इतमा अधिक दबाव डालते हैं कि वह परेशान हो जाता है और विषक्षी लोग भी उनके कुपकी से पीडित रहते हैं।" इस प्रकार जब संघो में कुछ व्यक्ति जापनी दुख्या के कारण प्रमाववाणी वन जाते थे तो सभी पत्त उनसे घदाया करते थे। वर्तमान समय की माति वन मनय भी शास्त्रान्छ्य दल को परम्प्यान करता वंदा कर कारण प्रमाववाणी वन मनय भी शास्त्रान्छ्य दल को परम्प्यान करता वंदा करित कार्य था। गणराज्य में दलवन्दी तीज होने पर सच के मुख्या की स्थिति वधी नाजुक और दयनीय होनी थी, वह संघ के हित को सर्वोपित रखते हुए कार्य करता चाहता था, किन्तु जब उससे विषयी दल्यों के अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं होते थे तो वह उनके प्रवल गोय और तीव असतीय तथा कठोर आजिवा का शिकार बनता था। राज्य के हित से प्रतित होने के कारण वह किसी के भी पत्त का जब पूर्ण रीति से समर्थन नही कर सकता था तो उसकी दक्षा उस माता की भीति हो जाती थी जिसके थे। पुत्र जुजा खेजने समय आपना में झगढ़ते हों और किसी की मी विजय उसके जिये हुयं का कारण न वन सकती हो। श्रीकृष्ण ने सह कहा है — "है नारव 'में कुजारियों की मौं की तरह से आहुक व अकूर में सेन तो एक की जीत चाहता हूँ और न हो दूसने की हार।"

आजकल गणराज्यों की दल्बन्दी का आधार प्रायः विभिन्न दलों के आदर्र, सिद्धान्त और कार्यक्रम होते हैं। किन्तु उस नमय ये दल व्यक्तियों के आधार पर बनायें जाते थें। पत्रजिल के महाभाष्य में यह कहा गया है कि अक्ट्र के समस्क अक्टून्तय्यं या अक्ट्रतर्गीण और वासुदेव के समस्क बाबूक्षेक्क्यमं या चासूक्षेक्कणीत्म क्लूलते ये (अशरे०४)। इन्हें गृद्धा और पक्ष का नाम भी दिया जाता या (शशरेरे९ पर काशिका)। ' महाभाष्यकार ने इन दल्यों को बय्यं और गृद्धा कहा है, पाणिति ने ऐसे राजनितिक दलों को इन्द्र का नाम दिया था और सत्ता-प्राप्ति के किए इनकी प्रस्ता और प्रतिवृद्धिता को अक्ट्रकरण कहा था। उस समय किसी दल के स्वस्थ अपना जो नेता चुनने ये उसे यरस्थाय कहा जाता था। परसव्यं शब्द से प्रकट होता है कि दल के सब सदस्यो द्वारा जो उनका अगुजा या नेता चुना नाय बहु उनसे यरम कहलाता था। इस प्रकार एक ही दल के अन्तर्गत उसका नेतृत्व पर-सता के पर की प्राप्ति थी। किन्तु यदि संघ के अन्तर्गत समस्त कुलो द्वारा कोई व्यक्ति उनका नेता या अधिपति चन लिया जाय तो वह श्रेट्ट कहलाता था।'

१ बासुदेवशररा ग्रग्नवाल-पाणिनिकालीन भारत पु० ४४४।

२. महाभारत २।१४।६-एवमेवाभिजानन्ति कृते जाता सनस्विन:। करिचड् कदाचिवेतेषां भवेच्छ्रेको जनार्दम:।।

इस प्रकार एक वर्ग का नेता परम और गण का अधिपति भेष्ठ कहलाता था। किन्तु जस समय जुल्य वल की स्थिति में एक को अतिरिक्त या अधिक मान देने की प्रथा भी थी, जैसे ताबुदेव और अकूर दोनों अपने-अपने दल के परमक्षण या नेता होने के कारण समान पद या वल रखते थे। ऐसे अवसरों पर जहाँ दोनों उपपेता हों बढ़ी प्राथमिकता का निरचय का तिक्छा (Precedence) के नियम के अनुसार हो सकता था। शुटक और भालब इन दोनो की सम्मिलित सेना में अपने-अपने सेनापतियो या नेताओं के पद समान थे, किन्तु युद्ध के समय दो नेता या सेनापति नहीं हो सकते थे, अत दोनो में यह समझीता था कि एक बार शुटकों का सेनापति होगा तो दूसरी बार मालबो का। यही अतिच्टा की स्थित प्रतीत होती है।

पारमेष्ठय शासन:--इस प्रसंग में गणराज्य के एक मेद पारमेष्टय शासन पर मी विचार करना सम्चित जान पड़ता है। गणराज्यों में शासन की इकाई कल या परिवार की थी। ये प्राय: बही ऊँचे और प्राचीन कल थे, जो प्रतिष्ठित समझे जाते थे और शासन-कार्य में माग लेते थे। महामारत के मत के अन्-सार ये कुल एक दूसरे की तुलना में समान अधिकार रखते थे । अर्थात ये जन्म और कुल की दिष्ट से सब प्रकार से एक इसरे के समान समझे जाते थे और कोई किसी प्रकार की विशिष्टता का दावा नहीं कर सकता था। महामारत ( शान्तिपर्व १४।२-६) में संचात्मक पारमेष्ठ्य शासन पद्धति की तलना साम्राज्य की पद्धति से करते हुए इस पारमेष्ट्य पद्मति<sup>२</sup> की कई विशेषताए बताई गई है। पहली विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक गृह या कुल में राजा होते हैं और वे अपने कुल के स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं (गहे गहे हि राजान स्वस्य-स्वस्य प्रियंकराः )। इसरी विशेषता यह है कि जहाँ साम्राज्य पद्धति सबके अधि-कारों को हड़प कर समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति में केन्द्रित कर देती है (सम्राट शब्दोहि कुत्स्नमाक) वहाँ गणराज्य की भावना इससे मर्थया विपरीत है, उसमें शक्ति एक व्यक्ति में केन्द्रित होने के स्थान पर अनेक व्यक्तियों में विभक्त होती है। पारमेष्ट्य शासन की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सब एक दसरे की गरिमा या महत्व को स्वीकार करते है (परानमावज्ञा:) और मिलजलकर

१. शान्तिपर्व १०८।३० जात्या च सबुशा सर्वे कुलेन सबुशास्त्रया ।

ऐतरेय बाह्मए (६।१५) के निम्न संदर्भ में कई प्रकार की शासन-प्रशासिकों का उल्लेख किया गया है —य स इच्छेद एवंदित क्षत्रियोऽहं सर्वाजितीर्वं-

रहते हैं (परेण समवेता), वे साम्राज्यवादियों की मीति दूसरों के अधिकारों को नहीं कुचलते हैं। इसकी चौथी विशेषता यह है कि गणराज्य में इसकी विशाल मूर्गि दूर-दूर तक अनेक प्रकार के रत्नों और जीवन के कत्वाणों से मरी पूरी रहती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समूद्ध और सम्प्रत्न वनाने का यत्न किया जाता है। संपत्ति का वितरण सब में समान रूप से होता है, किन्तु साम्राज्य में यह संपत्ति समाइके राजकुळ या राजधानी में ही केन्द्रित और सचित होकर रह जाती है। पार-मेच्य्र शासन की पाचवी विशेषता यह है कि इसका आधार अथवा मूळ शम या शानित की नीति होनी है जबकि साम्राज्य का मूळ तरब सैनिक शक्ति द्वारा अपने राज्य का वित्तार करता होता है। इटी विशेषता यह है कि पारमेच्य्य शासन में कमी कोई श्रेष्ट होता है और कमी कोई। इसमें चुनाव के बार योख्टता या परमता कमी किसी के पास चळी जाती है और कमी किसी के पास।

संघ का मित्रमण्डल—प्राचीन राजतन्त्र में जिस प्रकार राजा मंत्रिपरिषद की सहायता से विमिन्न राजकीय कार्यों का सवाजन किया करता था, उसी प्रकार पाराज्यों में भी सच की महासमा के अतिरिक्त एक छोटी सस्या हुआ करती थी, उसे परिषद कहा जाता था। उसके सदस्यों की सख्या पर पत्तंजिल के महासम्या (५-१-५८) में प्रकाश पड़ता है। उसने पाणिन के एक सुत्र (५-१-५८) का माण्य करते हुए पाँच (पञ्चक) इस (दशक) और बीस (विश्वक) सदस्यों बोले सचो का उल्लेख किया है। यहां उपका तार्य्य डा० अववाल के मतानुमार सथ-राज्यों के मित्रमण्डल के सदस्यों की सख्या से है। इस मत के अनुसार ऐसा प्रतित होता है कि उस समय विभिन्न मधों के आकार-प्रकार के अनुसार युवा प्रतित होता है कि सस्या की सख्या पे से २० तक हुआ करती थी। इस समय के एक प्रमुख गणराज्य अवजक-बृष्ण मण्य के उसाहरण से इसकी पुष्टि होती है। अन्तमण्डवस्ताओं मे हारावती नगरी में कृष्ण वास्थे की अवध्यान में बाराइंद संघ का वर्णन किया

येवम्, अहं सर्वान् लोकान् विनयेयम् घह सर्वेवां राज्ञा अंध्यम्, प्रतिष्ठां परमतां गच्छेयम्, साम्राज्यं भौज्य स्वाराज्यं वैराज्य पारमेष्ट्यं, राज्यं महाराज्यमाषिषयम्, अहं समत्त-वर्यायो स्यां सार्वभौम सार्वायुवा प्रान्तावृजापरार्थात् वृषिष्यं समूबयर्यन्तायाः एकराहिति ।

उपर्युक्त विवेचन में इस सत्वमं के श्रीट्य, प्रतिष्ठा, साम्राज्य, पारमेष्ठ्य तथा एकराज का त्वरूप स्पष्ट किया जा चुका है, बैराज्य और भोज्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं है।

१. अप्रवास-पाणिनिकालीन भारत वर्ष पृष्ठ ४४७ ।

गया है। इसकी समृतित व्याख्या पतजील के दक्षक संघ से होती है। इसका यह जिमामा है कि अधक वृष्णिसंघ के मिनमण्डल में १० सदस्य थे। इसी प्रन्य में बन्नदेवप्रमुख पञ्च महाबीरो का उल्लेख है। इस सम्प की वृष्णिक्षाक्षा में बन्नदेव, क्रिक्टम, प्रयुक्त, अनिरद्ध तथा साम्ब नामक पाँच मंत्री सम्मिन्तिय थे, अतः महामाध्य की परिमाणा में यह पञ्चक संघ था।

मान्त्रमण्डल मे मन्नी किस प्रकार नियुक्त किए जाते थे, इसके मोर्ड निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं हैं। कई बार मिश्रमों का चुनाव हुआ करता था, जैसे योज्य नगराज्य में युव्धमती या सेतायित के चुनाव का पहले उल्लेख किया जा चुका है (क्ट ४१९), किन्तु चीरे-चीरे मनित्रमण्डल के पर आनुवधिक होने लगे। यह बात हमें २२५ ई० के एक लेख से जात होती है विसके अनुसार मालयों की स्वतन्त्रता के उद्धारक श्रीसोम का वश तीन पीड़ी संहत गण का मुख्या बना हुआ वा या। मनित्रमण्डल के सदस्यों के पास वर्तमान समय की स्वति विभाग हुआ करते थे। मनित्रमण्डल के सदस्यों के पास वर्तमान समय की सीति विभाग हुआ करते थे। मनित्रमण्डल के सार्व्यों के पास वर्तमान समय की सीति विभाग आप में एकता बनाये रखता था और झगडों तथा मतमेदी का निवारण करना था। अन्य मनी परराण्ड विभाग, त्याय विभाग, कोच विभाग, तथा व्यापार विभाग वी देवरेल किया करने थे।'

संघ की महासभा एव मिलमण्डल का कार्य समाजन करने के लिए कुछ निश्चित सख्या में मदस्यों का उपस्थित होता आवडयक ममझा जाता था। गण का कर्या इस उपस्थिति के पूरा होने पर ही किया जाता था, जत इस सन्ध्या को मणबूरणी कहा जाता था। यदि सफ के किसी अधिवेदान के लिए प्युत्तन उप-रिष्यित १०० मानी गई थी तो गणबूरक या सध्यूरक सदस्य का यह कर्नव्य था कि बहु अपने अतिरिक्त ९९ सदस्यों को उपस्थित कराजे स्वयंग्रेव १०० की सख्या पूरी करने वाला बने। इस प्रकार पूर्ति करने वाले ब्यक्ति ( Whup ) को पाणिन तथा पतार्थिक के शब्दों में गणिय का एक विशेष नाम दिया जाता था। १

### संघों के विभिन्न प्रकार

प्राचीन काल में गणराज्यों का वर्गीकरण उनकी वृत्ति या कार्य के आधार पर प्रधान रूप से किया जाता था। इस दृष्टि से उस समय सधों के प्रमुख प्रकार

१. धनन्त सर्वाशिव अल्तेकर---प्राचीन भारतीय शासन पद्धति पृष्ठ ६७।

२. पारिएनि ५-२-५२, बहुपूगयरासंघस्य तियुक-पूर्वतेऽ नेतेति पूरणस् येन संख्या संख्यानं पूर्वते सम्पद्धते स तस्य पूरणः—सि० काशिका ५-२-४६।

निस्निलिखित ये—- **प्रायुषजीवी संध**-पतंजलि कौण्डीवृष, क्षुट्रक, मालव आदि अनेक आयुषजीवी संघो से परिचित थे। इनका सर्वप्रथम उल्लेख सम्मवतः पाणिनि के सत्रो (५।३।११५-१७) में है। इस प्रकरण में ४० संघों के नाम आये हैं। आवधी या हथियारों से जीविका कमाने वाला संघ आयुधजीवी कहलाता था। जिस प्रकार आजकल नैपाल, गढवाल आदि कुछ प्रदेशों के निवासी सेना में मर्ती होकर अपनी आजीविका कमाते हैं. इसी प्रकार उस समय जो गणराज्य प्रधान रूप से सैनिक वित्त द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे. उन्हें आयधजीवी संघ कहा जाता था। भौगोलिक दिष्टि से पाणिनि ने चार प्रकार के आयधजीवी सघो का वर्णन किया है। पहले प्रकार में वाहीक देश के संघ आते थे। कर्णपर्व के अनसार सिन्ध नदी और उसकी सहायक पाँच नदियों के बीच का प्रदेश वाहीक था। वाहीक के संख राज्यों में सबसे प्रसिद्ध यौषेयगण था जिसका पहले वर्णन किया जा चका है। अयध-जीवियो का दूसरा प्रकार पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाला था। अफगानिस्तान, हिन्दूकुश और दिवस्तान में रहने वाली पहाडी जातियाँ ऐसे गणराज्यों के प्रसिद्ध उदाहरण थे। तीसरा प्रकार सिन्ध नदी के किनारे बसी हुई ग्रामरंगी नामक नेताओं की अध्यक्षता में सगठित कुछ जातियाँ थीं. ये वामणीय कहलानी थी (सिन्ध कलाश्चिताः ये च ग्राम-णीया महाबला. समापवं ३२।९) । इन्हें यह नाम देने का एक विशेष कारण था क्योंकि ये एक नेता की अध्यक्षता में संगठित होते थे। इनका नामकरण नेता के नाम से होता था जैसे देवदत्तक अर्थात देवदत्त का गण, ये वर्तमान समय के कवायली प्रदेश ( Tribal area ) के सध प्रतीत होते है। चौचा प्रकार वात था। ये लुटमार करके अपना निर्वाह करते थे। वैदिक साहित्य में इनका काफी उल्लेख मिलता है. इन्हें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में लाने के लिए बात्यस्तोम नामक यज्ञो का विधान श्रीतमुत्रों में किया गया था। माध्यकार ने इनके बातसघी का वर्णन किया है। ये लोग विकास की आरम्भिक दशा में थे। वर्तमान कन्जडो और घुमक्कड जातियों को इन बातसघो का अवशेष माना जाता है। इसके अतिरिक्त उस समय श्रेणी नामक भी एक लोकतत्रात्मक सगठन होता था। श्रेणियाँ उस समय विभिन्न जीविका या ब्यापार करने बालो के छोटे-छोटे संगठन थे, कई श्रेणियाँ मिलकर पूग का निर्माण

कर्रापर्व ४४१७,—पंचानां सिन्धुष्ठानां नदीनां ये अन्तरास्थिताः । बाहीकानां ते देशा न तत्र विवसं बसेत्।

२. इनके संघों के विस्तृत वर्णन के लिए देखिए। पाशिनिकालीन भारत पु० ४५७ से ४६६ तक।

करतीथी। वस्तुतः उस समय श्रेणी पूग गण और संघ लोकतंत्रात्मक आधार पर संग-ठित वे और क्रमशः उत्तरोत्तर एक दूसरे से बडे होने वाले संगठन वे।

प्राचीन गणराज्यों की कई विशेषतायें उल्लेखनीय है। इन्होंने जितनी उत्कट देशमन्ति का प्रदर्शन किया, विदेशी आक्रमणो का जिस वीरतापर्वक प्रतिरोध किया और कृषाणों के साम्राज्य का उन्मलन करने में और भारतमिम को विदेशी शासन से मक्त कराने में जो कार्य किया. वह तत्कालीन राजतन्त्रों ने नहीं किया। इस व्यवस्था में व्यापार और उद्योग की भी बड़ी उस्नति हुई। इनमें विचार की स्वतन्त्रता और बुद्धिवाद को बहुत महत्व दिया जाता था। इनमें दार्शनिक जिन्तन की भी बहुत प्रगति हुई। फिर भी इन गणराज्यों के कुछ बड़े दोष थे। इनका आधार बश या जाति की एकता की भावना थी. अत. ये अत्यन्त सीमित क्षेत्र में ही पनप सके। इनकी दिष्ट अतीव सकीण थी, ये अपने निवास के प्रदेश से परे नही जाती थी। अपने देश पर सकट आने के समग्र सध राज्यों के निवासी अपने प्राणों का बलि-दान करने के लिए तैयार रहते थे. किन्त विदेशी आक्रमणों के निवारण के लिए पंजाब राजपताना सिंघ के गणराज्यों को मिलाकर एक विशाल संघ बनाने की कल्पना उनके मन में नहीं आ सकी। अपने कुल के अभिमान, आपनी मतमेद और झगडो के कारण तथा अस्यधिक स्वातन्त्र्य-प्रेम के कारण गणराज्यों में सुदृढ़ केन्द्रीय शासन का विकास नहीं हो सका, इस यग के साथ ही यह शासन-पढ़ित हमारे देश में समाप्त हो गई और राजतस्त्र की व्यवस्था सार्वभीम बन गई।

# पूर्वी भारत

स्त यूग में इस प्रदेश की शागन पढ़ित पर प्रकाग डालने वाला प्रधान साधन बारदेल का हाधीपूम्फा अभिलेख है। इसमें हमें कई वाने पता लगती है। महामेघवाहत बस के राजा महाराजा और आयं की गौरवाणी उपाधियां धारण करते थे, किन्तु इन राजाओं के पुत्र मौर्पदेश की मंति कुमार ही कहलते थे। इस अभिलेख में बारवेल के प्रधासन सबधी अनक उदात्त उद्देश्यों और आदशों का वर्णन है। जैन मतानुवासी होने हुए भी उमने उस समय के हिन्दू धमंशास्त्रों में प्रतिपादित नियमों के अनुसार शामन किया। बारवेल की प्रधान महियों के मन्द-पुत्री अभिलेख के अनुसार बाहन की स्वया। बारवेल की प्रधान महियों के मन्द-पुत्री अभिलेख के अनुसार बह कील्य देश का चक्कतीं राजा थां, इससे यह सुनित होता है कि शाचीन माहिया में वर्णण चक्कतीं बनने की करपना उनके समय में बढ़ी लोकप्रिय थी। हाथीएम्का अभिलेख से यह प्रतित होता है कि विभिन्न स्मृतियों

में प्रतिपादित प्रजारंजन और कत्याणकांग कार्यों द्वारा शासन करने का उदाल आदर्श सर्वेष उसके सामने विद्यामान रहता था। उसने राजपादी पर बैठने ही पहले वर्षे में तुकान से विज्यन्त करिज नगरी ना पुनितर्माण कराया, इस से सी तिल जल वाले से तुकान से विज्या उपानों की स्थापना की, इस कार्य की पैसी लाल कार्यापणों से करवा के जनता के जनुरजन का कार्य किया था। अपने शासन के तीसरे वर्षे में सारवेल में प्रवा के मनोरजन के लिए राजवानी से अनेक प्रकार के मृत्य, गीत, बाद और सल्लयुद्ध (वर्ष) आदि के विमिन्न प्रकार के अन्यन्त में के (उत्तव) और गीर्विज्यों करताई। के कुट जैन होते हुए भी खारवेल में प्रवासन से सहिष्णुता और उदारता की नीति का अनुसरण किया। उसने सभी प्रमों को अपनी क्रुपा का पात्र बनाया और उनके प्राप्ति स्थानों का औणीद्वार करवा। इसीलिए उसे उपयुक्त शिलालेख को समाम सम्मान करने वाला (सब-पासड प्रवृक्त, सर्वपायंव-पुत्रकः) कहा गया है। आमिक सहिष्णुता की यह नीति प्राचीन मारतीय प्रशासन की एक बढी विशेषता है।

पश्चिमी भारत

इस समय पश्चिमी भारत में शको के चप्टन और कर्दमक बद्दों ने सुदीर्घ काल तक शासन किया। इनकी शासन-पद्धित पर कुछ प्रकाश एक यूनानी लेखक द्वारा पहली शताब्दी ई० के उत्तराई में लिखे गए दिप्लस के मौगोलिक विवरण से पहता है। इसके अनुसार बेरीगाजा ( मफलक्ट, आपूनिक महोच ) के वहे

सं० ६० पृष्ठ २२६—कांलगनगरी बिबोरम् शोतलतडागपाल्यः (पारान्)
 च बन्वयति सर्वोद्यानप्रतिसंस्थापनं च कारपति पंचत्रिशता शतसहर्णः [मृद्राणां कार्यापणानाम प्रकृतीः च रञ्जयति (घरञ्जयत) ।

वहीं तृतीये पुन वर्षे गन्धवंवेबबुध (सारवेलः) वर्षनृत्यगीतवावित्रसंवर्शनैः उत्सवसमाजकारणाभिः च क्रोडयित (अक्रोडयत)।

३. पासंड शास्त्र धानकल पालेण्ड के रूप में एक सर्वथा विभिन्न धर्य में प्रयुक्त होता है, किन्तु प्राचीन काल में इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रशोक के अभिलेखों में मिलता है। शाहवाजपढ़ी के बारहवे मिलालेख में लारवेल की उपयुक्त भावना को प्रयुक्त करते हुए यह कहा गया है कि बेबताप्रो का प्रियवर्गी राजा सब प्रकार के विभिन्न पार्मिक सुष्ट पह कहा गया है कि बेबताप्रो का प्रियवर्गी राजा सब प्रकार के विभिन्न पार्मिक पार्थ (सब-प्रयंडने—सर्व पार्वच प्रतीन करता है। संस्कृत में इसका रूप पार्वच प्रतीन होता है। इसका शाबिक अर्थ है किसी पार्मिक सभा का सदस्य। इसी लेख में प्रशोक ने सब सम्प्रवायों के मीलिक तत्वों की वृद्धि पर भी बल दिया है।

बन्दरगाह में जलपोतो के सूरक्षित रूप से संचालन के लिए यह शक राजा अपनी नौकाओं द्वारा नियमित रूप से व्यवस्था किया करता था. इसने दो प्रकार की बढी नौकाएं रखी हुई थी, ये काठियाबाड़ के समझ-तट तक आग बढ कर विदेशों से आने बाले जलपोतो का स्वागत करती थीं, समझतट के उचले और खतरनाक स्थानों में ये पीत न घँस जाये, इस दृष्टि से उनका मार्ग प्रदर्शन करते हुए उनको सुनिध्चित गहरे जल-मार्ग से ऐसे सनिधित स्थानों और बन्टरगाड़ों तक लाती थीं. जहाँ जलपोत सरक्षित रूप से लंगर डाल सकें। शक राजाओं को विदेशी व्यापार से मारी आमदनी थी. अतः उन्होने इस व्यापार को सरक्षित करने और विदेशी जलपोतों का मार्ग सविभापणं बनाने की दिष्ट से यह व्यवस्था की थी ताकि उनके बन्दरगाहों में अधिक से अधिक विदेशी जहाज अपना माल लेकर था सके। सम्भवत: इसी कारण उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी सातवाहनो का समदी व्यापार व्योनने के लिए उनके बड़े बन्दरगाह कल्याण के वाणिज्य में इतनी अधिक बाधाये डाली थीं कि कल्याण जाने वाले विदेशी जहाजों को यह खतरा पैदा हो गया था कि यदि वे उधर जायेंगे तो उनके माल को जब्त कर लिया जायमा और उन्हें बेरीगाजा लाया जायगा. अतः वे स्वयमेव बेरी-गाजा की ओर ही जाने लगे। पेरिप्लस के लेखक के कथनानसार प्रतिष्ठान और नगर की मंडियों से जो माल पहले इनके निकासी के स्वामायिक बन्दरगाह कल्याण पर लाया जाता था. वह माल अब दर्गम और लम्बे पहाडी प्रदेश के मार्गसे बेरीगाजा लाया जाने लगा।

तहुपान की शासन-गढ़ित पर उसके दामाद उपवदात के नासिक गृहा अभिकेख से मुन्दर प्रकाश पहता है। है इससे हमें यह शात होता है कि उस समय
विश्वित्र प्रकाश पहता है। इससे हमें यह शात होता है कि उस समय
विश्वित्र प्रकाश के वो दान धार्मिक सस्थाओं में दियं प्राचान करते थे, उनकी घोषण्य
स्थानीय समामकन (निगमसमा) में की आती थी और हनका पत्रीकरण उस समय
के रिकार्ड आफिस या लेखा दफ्तर (फलकवार) में किया जाता था। इससे
यह प्रतित होता है कि उन दिनो निगमसमा अथवा नगरपालिकाओं का प्रशासन में
बड़ा महत्व था क्योंकि राजकीय दान मी इन समाओं के लेखाकार्यालय में निबद्ध
(प्रजिट्से) किये जाते थे।

१. वेरिप्लस सण्ड ४४, ४८, ५२।

२. ए० इं० लं० ८, पृष्ठ ८२।

३. से० इं० पृष्ठ १६४ से १६७।

पारेचमी मारत की शक शासन-पद्धति की एक बड़ी विशेषता यह बी कि इन शासको ने पूर्ण रूप से मारतीय परम्पराओ के अनुसार शासन किया। उत्तरी मारत के क्षत्रप अपनी मुद्राओ पर युनानी भाषा और खरोष्ट्री लिपि में अपने नाम और उपाधियाँ अकित करवाया करते थे. किन्त पश्चिमी मारत के शको की महाओ पर यनानी लेख केवल अलकरण के रूप में दिखाई देते है और खरोष्टी लिपि का ू स्थान बाह्मी लिपि ले लेती है। इन राजाओं ने प्राकृत माथा की जगह संस्कृत भाषा का प्रयोग आरम्म किया और उत्तरी तथा पश्चिमी मारत में संस्कृत को सरकारी राजकाज की भाषा बनाने की प्रवत्ति का श्रीगणेश किया। उपबदात यद्यपि श्रक राजा नहपान का दामाद था, किन्तु उसके विभिन्न अभिलेखो मे उसे स्मृ-तियो और धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित आदशों के अनुसार ब्राह्मणों को अमित दान देने वाला बताया गया है। रुद्रदामा का चित्रण भी गिरनार अभिलेख मे इसी रूप में किया गया है, सभी वर्ण उससे सरक्षण की आशा रखते थे और वह अहिंसा के सिद्धान्त का अनयायी था। उसने गौओ और बाह्मणो को लाम पहुँचाने बाले कार्य किए थे तथा सुदर्शन बांध के जीणोंद्वार के मारी व्यय की प्रश करने के लिए प्रजा को कच्ट पहचाने वाले कोई कर नहीं लगाये. अपित यह व्यय अपने निजी कोष से पराकिया।

### द क्खिन

इस प्रदेश पर इन युन में सातवाहनों का शासन था। उन्होंने अपनी मुद्राओं पर नेकल राजा की ही प्राचीन उपाधि का प्रयोग किया। कई बार इन मुद्राओं पर नेकल राजा की ही प्राचीन उपाधि का प्रयोग किया। कई बार इन मुद्राओं एर इनके प्रतिस्पर्धी शक राजाओं हारा प्रयुक्त स्वामी का शब्द मो दिखाई देता है। केकल बालबी ने गौरतमीपुत्र सातकांण के लिए राजराज शब्द का प्रयोग किया है इसे महाराजा भी कहा गया है। इस बक्ष की रानियाँ मौर्य युग की भौति देवी की उपाधि भारण करती थी, किन्तु बालबी ने महादेवी की उपाधि भारण करी थी। इस बंधा के साता का अधाप पर गौतमीपुत्र आदि भातपुरक नामों को चारण करते थे, फिर मी इनमें बरायरस्परा मातृपरक (Matrilineal) न होकर पितृत्वल रिकारी की पित स्वक्त बासन अध्या है। यर बैठता था। इनमें शक, पहलब राजाओं की भौति सयुक्त सासन अध्या है। उपाधि प्रदित्त का। इनमें शक, पहलब राजाओं की भौति सयुक्त सासन अध्या है। उपाधि ना प्रति की अवस्था न भी। इनकी शासन पढ़ित का एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नायनिका और बालबी नामक रानियों ने अपने युग के सार्वजनिक भीवन में बड़ा महत्वपूर्ण मान लिया। नायनिका कुछ समय तक अपने पुत्र के सार्वजनिक

की अभिभाविका थी, बालश्री ने अपने पुत्र के साथ मिलकर एक जिला अधिकारी को दान देने का आदेश किया था।

सातवाहन राजा मौर्यपुण के सहामाओं के स्थान पर ध्रमाल्यों द्वारा शासन-कार्य का संवालन किया करते थे। अनात्य शब्द वन दिनों सरकारी अफसरों के सामान्य यद को सूचित करता था। इन अनात्यों को ऊंची श्रणी राजामात्य कहलाती थी। अमात्यों को शासन विषयक, आर्थिक तथा जिलों के प्रवन्ध संबंधी अनेक कार्य सीपे जाते थे। इस समय के कुछ सैनिक पर्यो का श्री अभिलेखों में वर्णन मिकला है। इनमें सेक्सपोध (सेनापित) और अश्ववदारक (अरवसेनापित) के नाम उल्लेख-नीय है। गौरतिपुज सातकार्थ अववा उत्तक बेटे वासिस्टीपुत्र पुरुमावी ने महा-सेनापित का एक अन्य उंचा पर आरम्भ किया था। किन्तु इसके यथार्थ स्वस्थ का हुसे ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर कुलीन व्यक्तियों को दिया जाता था, क्योंकि इनकी पत्तियां भी अपने लेखों में इस यद का उल्लेख करती हैं। इस समय जिलों को साह्यार कहा जाता था, इनके शासन की व्यवस्था अनात्यों को सीपी जाती थी। गौरी का शासन परम्परागत रीति से इनके मुलियाओं डारा सी कानाती थी। गौरी

सातबाहन साम्राज्य में उच्चसत्ता और अधिकार रखने वाले कुछ सामन्त मी होते थे। इन्हें उस समय महारठी और महाभोज कहा जाता था। ये उपाधियाँ आनुबंधिक होती थी। इन उपाधियों को चारण करने वाले व्यक्तियों के वैवाहिक सबक राज-रिसारों से हुआ करते थे। ये पद उस समय कुणीनता के मूचक समझे तिया है।

सातवाहन शासन-पदित के आदशों का सर्वोत्तम रूप हमें बालश्री के उस नाविक केस में मिलता है जिससे उसने अपने बेटे गौतमीपुत सातकॉण का वर्णन किया है। इसमें कहा गया है कि वह पीरजनों के साथ निर्विधाय सम सुख दुख वाला है अर्थात् वह अपने प्रजाजनों के सुख में सुख और दुख में दुख सानता है, समें से उपाजित करों का विनियोग करने बाला है, अन्यापपूर्ण रीति से प्रजा का उत्तीवन करने अपने कोष की वृद्धि नहीं करना है, अपराध करने वाले शक्का से भी प्राणों की हिसा करने में उसकी कि नहीं है। यह चारों वर्णों का सकर रोकने वाला है। उसकी भागा ने उसकी प्रकार प्राणीन मारतीय श्रीतका महापुरषों से करते हुए उसे राम, केशव या अर्जुन और भीमसेन के तुल्य पराक्रम बाला, नाभाग, नहुष, जनमेजय, ययाति, राम और अम्बरीय के समान तेजस्वी बताया है।

सातवाहमों के बाद दिवसन के पूर्वी माग में इक्बाकुकंख के राजाओं में प्रशासन के क्षेत्र में सातवाहन परंपरा का ही अनुसरण किया। इन्होंने राजा तथा महाराजा की उपाधि धारण की। इनकी परातियां महादेवी का गौरक्षुणं पर धारण किया करती थीं। ये उच्च पर समवतः धानतपुर प्रथम हारा इक्कालाष्ट्रणं सम्पन्न किये भरे अस्वमेध और वाजपंय यहां के बाद धारण किये गये होंगे। इस्बाध सम्पन्न किये गये अस्वमेध और वाजपंय यहां के बाद धारण किये गये होंगे। इस्बाध राजाओं के समय में सातवाहनों और हुआणों के समय के महासेतापति और सहा- व्यवसायक के उच्चपद बने रहे तथा महास्तवाद नामक एक नदे पद और हुद इसका अर्थ प्रयान न्यायाधीक किया जाता है। इन पदो को धारण करते बाले व्यवस्था के वैवाहिक सबथ राजपरिवार के साथ हुआ करते थे, इनकी परिवार अपने पतियों के वैवाहिक सबथ राजपरिवार के साथ हुआ करते थे, इनकी परिवार अपने पतियों की उपाधियों को गर्वपूर्वक धारण करती थी। इस समय राज्य राष्ट्र कहलाने बाले जिलों में बंदा हुआ था, किन्तु इन राष्ट्रों के अधिकारियों की पदवीं का नाम अभी तक अक्षात है।

बृह्त्फ़लायन वश के राजा जयवर्मा में इक्बाकु वंश की शासन-परम्पर का अनुसरण करते हुए राजा और महाराजा की उपाधियाँ घरण की। उसके अधि-कारियों में हमें महाराज्यनायक और महाराज्य को नाम मिलते हैं, इसके समय में दान देते हुए सातवाहनवंश की पर्वति का अनुसरण किया जाता था, दान की मूचना देने के लिए एक आदेश जिले (आहार) के स्थानीय अधिकारी को राजा के हस्ताबरों से युक्त पत्र हारा मंत्रा जाता था। इस बन के समय में जिले का अधिकारी सातवाहन-काल मी मीति असारय नही, अधितु क्यांपूत कह्लाता था। राजानीतिक मिद्धाल

इस समय के शासनिवयक प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तो का परिचय हमें इस काल में बतेमान स्वरूप भारण करने वाली मनुस्मृति, प्राप्तक्ष्य स्मृति, महा-मारत और वाल्मीकि रामायण के अनुकीलन से प्राप्त होता है। यहाँ राज्य विषयक कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धान्तों के विषय में इन प्रयो के प्रमुख मतो का सिक्षन्त उल्लेख किया जावगा। यें निम्मिलिक्त है।

राज्य को उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त—मनु के मतानुमार राज्य की उत्पत्ति समाज के सुशासन एवं व्यवस्था की रक्षा करने के लिए हुई है। जिस समय कोई राजा नहीं था उस समय चारों ओर मय और आतंक का साम्राज्य था, शक्तिशाली निर्वेल लोगों के अधिकारों को हुव्य रहे थे, कमजोर भयमीत एवं संबक्त थे, उनका कोई रक्षक नहीं था। समाज में कोई व्यवस्था और नियम नहीं था। इस अराजक दशा का अन्त करने के लिए मगवान ने राजा का निर्माण किया।

मास्त्यन्याय और समयवाद के सिद्धान्तों के अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धान्त देवी अधिकार का सिद्धान्त भी है। इसके अनुसार भगवान ने राजा का निर्माण प्रजा के कल्याण के लिए विभिन्न देवताओं के अश लेकर किया है।

राजा को बंबी जरपित का सिद्धान्त (Theory of Divine origin of kingship) — मनु के मतानुसार मनावान ने इन्द्र बायु, यम, सूर्य, अणि. बरण, चन्द्र और कुबेर नामक आठ देवों के शास्त्रत अथवा स्थायी एव सारमृत पूणी को निकालकर राजा का सुजन किया। इद्र देवताओं का राजा, सेनानी, असुरो के साथ संपर्य करने बाला तथा उन पर विजय पाने वाला है, इसी प्रकार राजा, मनुष्यों का स्वामी, नेता तथा अपनी प्रजा को शबुओं के साथ संपर्य के संव

दिलाने बाला है। वायु जिस प्रकार हमारे लिए अत्यन्त कत्याणकारी और आवश्यक है, इसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए राजा की सत्ता अनिवाय है। जिस प्रकार यम पापियों को दण्ड देता है, उसी प्रकार राजा अपने राज्य में अपराघ करने वालों को दिष्डित करके सुशासन और व्यवस्था को बनाये रखता है। सूर्य और अग्नि का कार्य दिन में और रात में मनुष्यों को प्रकाश देना है, राजा शिक्षा द्वारा प्रजा को प्रकाश देता है। वह वरुण की माँति नैतिक व्यवस्था का उल्लंबन करने बालों को अपने दण्डरपी पाश में बाँघने बाला है। चन्द्र का प्रधान कार्य आहुलाद या प्रसन्नता देना है, राजा अपनी न्याय-व्यवस्था एव सुशासन आदि के कार्यों द्वारा लोगों को प्रसन्नतः प्रदान करता है। कुबेर धन का स्वामी और समृद्धि का प्रतीक है, राजा अपने सुशासन से तथा विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रजा को समृद्ध बनाता है। इस प्रकार आठ देवों के विशिष्ट कार्यों को करने के कारण मन ने यह माना है कि भगवान ने राजा की उत्पत्ति आठ देवों के विशिष्ट अशों को लेकर की है। इससे स्पष्ट है कि राजा देवता ही नहीं, किन्तू आठ देवताओं के उत्कृष्ट अंशो के समुच्चय से बना होने के कारण वह इनमें से प्रत्येक देवता से महान है। इसलिए मनु राजा के पद को परम पवित्र मानता है। उसका यह कहना है कि राजा चाहे बालक ही क्यों न हो, उसका कभी अनादर नही करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य होते हुए भी पृथ्वीतल पर एक महान देवता के रूप में अवस्थित है।

मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित राजा की दिव्यता का सिद्धान्त मारतीय राज-नीतिक चिन्नन के क्षेत्र में एक नई देन थी, इनकी प्रतिव्यति हमें महामारत के शादित-एवं में अनेक स्थलों पर जुनाई देती हो। किन्तु इससे यह परिणाम नहीं का नाहिए कि मनु ने राजा की देवी सत्ता के आधार पर उसके निरकुत अधिकारी का समर्थन विष्या है। मनु राजा की निरकुश सत्ता पर कई प्रकार के प्रतिवन्ध लगाता है। उसके मतानुसार मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों समाज में उद्धेग, अशाति, असं-तोव और अव्यवस्था को उत्पन्न करने वाली है। मानव-साज में धर्म का पालन करने वाला, गूढ आवरण रखने वाला मनुष्य हुक्ष्म है (हुमें मी हि पुनियं) धारर)। अस. मनुष्यी का आवरण सुद्ध बनाने के लिए राजा को बनाया है। मनु ने (७१४)

मनुस्मृति ७।८-बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूतिषः ।
 महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठति ॥
 स्महाभारत शान्तिपर्व ६७।४०,म्र. १९।४२-४४, प्र. । ६-१०, १३६ ।

दण्ड की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि दण्ड ही वास्तविक राजा है, वही शासन करता है और प्रजा की रक्षा करता है (७।१४-१८)। दण्ड को बृद्धि-मान व्यक्ति धर्म मानते हैं। इस दण्ड का ठीक प्रकार से प्रयोग करते हुए राजा की बृद्धि होती है, किन्तु कामारमा, विषयी और क्षद्र राजा दण्ड से ही मारा जाता है (७।२७)। दण्ड में बढ़ा तेज है, असयत लोग उसे धारण नहीं कर पाते हैं। वर्म से विचलित होनेवाले राजा को दण्ड उसके बंध-बांधवो सहित मार डालता है (७।२८)। इससे यह स्पष्ट है कि दण्ड का अर्थ राज्य का न्यायपर्वक संचालन करना है और यही वास्तविक राजा है। राजा को अपना शासन धर्म के अनुसार अर्थात धर्मशास्त्रों में बताये गये नियमों के अनुसार करना चाहिए। यदि वह इन नियमो का उल्लंघन करते हुए शासन करता है और प्रजा को सताता है तो वह राजा नष्ट हो जाता है। इस विषय में मन के निम्नलिखित बचन उल्लेख-नीय है--- "जो राजा मोह से या लापरवाही से अपने राष्ट्र को सताता है वह शीघ्र ही राज्यच्यत हो जाता है और बाधबो सहित जीवन से हाथ घो बैटता है, जैसे शरीर के कर्षण से प्राणियों के प्राण कीण हो जाते है वैसे ही राजाओं के प्राण मी राष्ट्र के कर्षण से नष्ट हो जाते हैं (७।१९१-११२)। मत्यों सहित जिस राजा के देखते हुए चीखती पुकारती प्रजाओं को दस्य पुकड़ते हैं, वह मरा है, जीता नहीं (७।१४३)। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, किन्त बिल का छठा माग लेता है. उसे लोगों के समचे मल को उठाने वाला कहते है (८।३०८)। जहाँ साधारण आदमी को एक कार्षापण दण्ड हो, वहाँ राजा को हजार कार्षापण दण्ड होना चाहिए (८।३३६)।" इस प्रकार राजा को देवता बनाने के बावजद मन-स्मिति उसे मनमाने ढंग से शासन करने का या निरक्ष होने का कोई अधिकार नहीं देती है।

याज्ञवल्य ने मन् के दण्ड के सिद्धान्त को तो अपनाया है, किन्तु राजा के देवता होने की करण्या की उपेका की है। उसके मानानुसार "जो राजा अल्याय-पूर्वक राष्ट्र से अपना कोष बढ़ाता है वह जरवी ही श्रीहोन होकर वस्त्रों सहित नष्ट हो जाता है, प्रजापीइन की जन्म से उठी आग राजा के कुल की श्री को और प्राणो को जलाए बिना नहीं रह सफती है। (११३४०-४१)।" अथर्मपूर्वक व्यव्य देना स्वर्ग, कीर्ति और परलोक का नामा करता है, उचित वष्ट देने से राजा के स्वर्ग, कीर्ति और विकास मिल्यों है। वह अपने माई अपने प्राण्य गुरू, स्वसुर या मामा मी क्यों न हो, यदि वह अपने धर्म से विचलित हो तो राजा के लिए अष्टब्य या मामा मी क्यों न हो, यदि वह अपने धर्म से विचलित हो तो राजा के लिए अष्टब्य स

नहीं है। प्रजापीड़क राजा नष्ट हो जाता है, यह सिद्धान्त प्रजा द्वारा अत्याचारी राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के अधिकार को स्वीकार करता है। महामारत में भी दण्ड के महत्व और घर्मपूर्वक न्याय से शासन करने पर वल दिया गया है। शान्तिपर्व के शब्दों में धर्मानुसार चलने वाले राजा के लिए माता, पिता माई मार्या, प्रोहित आदि कोई भी व्यक्ति अदण्डय नही है (१२।१२१।६०)। इस प्रकार प्राचीन काल में दण्ड और घर्म का विचार राजा के शासन पर प्रबस्त अक्श था। मनस्मिति के एक टीकाकार नेधातिथि ने इस बात पर भी बल दिया है कि राजा की धर्मविक्छ आज्ञाओं का मानना लोगों के लिए आवस्थक नहीं है, राजा धर्मशास्त्रो हारा प्रतिपादित नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। वह मनु ७।१३ की व्याख्या करते हुए यह कहता है कि राजा की ऐसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जैसे आज नगर में सबको उत्सव मनाना होगा, मंत्री के घर मे विवाहोत्सव है, वहां सब एकत्र हो, आज के दिन सैनिक पशुओं को न मारे ... .....। किन्तु वर्णाश्रम के तथा अग्निहोत्रादि धर्म के बारे में व्यवस्था देने की राजा की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि दूसरी स्म-तियाँ इसके विरुद्ध है।" इस प्रकार उसकी सम्मति मे राजा अपनी स्वेच्छाचारिता केवल छोटी बातो में ही प्रयुक्त कर सकता था, किसी महत्वपूर्ण मामले में वह कोई मनमानी नहीं कर सकता था।

राजा को विशेषताएँ और स्वरूप—मनु के मनानुसार केवल ऐसे व्यक्ति ही सेनापित, राजा, दण्ड देने वालो के नेना और मब्बेलोकाधिकारी होने के सीम्य हैं को वेदा और साक्त्रों को जानने वाले हो। राजा का मुख्य कार्य यही है कि वह सब वर्गों और आत्रमों को अपने-अपने पर्म में मियर रखें (शहेश)।

मन् के मतानुसार राजा के लिए जहाँ एक और वेद का जाता और घमंज होना आवस्थक है, वहाँ दूसरी और उसे इत्हियों पर विजय पाने वाला मी होना चाहिए, क्योंकि जितिह्य हुए विज्ञा प्रजा को वश में नहीं रखा जा सकता है (७४३), काम कोच आदि शत्ओं पर राजा को विजय पानी चाहिए। मन् राजा के विभिन्न जानो का वर्णन किया है। उसके मतानुसार राजा को इन्द्र, सूर्य, वायू, यस वस्ण, चन्द्र और अन्ति के ब्रतो का पालन करना चाहिए (मन् १९३२-१०)। जिस प्रकार इन्द्र वर्षों के चार महीनो से अच्छी वर्षों करता है,

मनु १२।१०, सेनापत्यंच राज्यंच दण्डनेतृत्वमेव च।

सर्वलोकाविपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ।।

बैसे ही इन्द्र-बत रक्षता हुआ राजा राष्ट्र पर कामनाओं की वृष्टि करे। जैसे सूर्य आठ मास तक किरणो डारा जल लेता है बैसे ही राजा राष्ट्र से कर ले, यह सूर्यवत है। जैसे बानु सब पदायों में प्रजिष्ट हो विचरता है, बैसे राजा को गूलकाने के ढारा सारी प्रजा में प्रजिष्ट होना चाहिए, यही मास्तवत है। इसी प्रकार उसने राजा के अन्य करते की भी व्याख्या की है। उसके मतानुसार राजा के देवता होने का यह अमिन्नाय है कि वह इन देवताओं के कार्यों तथा करतें को पूरा करे।

## मंत्रिपरिषद

मन् का यह विश्वास है कि अकेला मनुष्य सुगम कार्य करने में भी सफल नहीं होता है, फिर राज्य के महान कार्य को राजा अकेले कैसे कर सकता है (७।५५) , अतः राजा को शासन-कार्य में सलाह अथवा मन्त्रणा लेने के लिए मंत्रियों की एक परिषद बनानी चाहिए। एक व्यक्ति में सब बातों की जानने की सामध्यं नहीं होती है, अत राजा को शासन विषयक कार्यों मे एक व्यक्ति से नही, अपितू अनेक विषयों के विशेषकों से परामर्श लेना चाहिए। यह संभव नहीं है कि समस्याओं के उत्पन्न होने पर विभिन्न विषयों के विशेषकों की खोज करके उनसे परामशं लिया जाय। अत राजा ऐसे व्यक्तियों से स्थायी रूप से मन्त्रणा करने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इसमें मित्रयों की सख्या के संबंध में मन नेदों प्रकार के मन प्रकट किए है। पहला मन यह है कि मत्रियो की सख्या सात या आठ होनी चाहिए (७।५४)। दसरा मत यह है कि मित्रिपरि-षद में जतने सदस्य होना उचित है जितनों से शासन-कार्य अच्छी प्रकार चलाया जा सके। मित्रयों की विशेष योग्यताओं के बारे में उसने कहा है कि मित्री बंशपरम्परा से राजा की सेवा करने वाले व्यक्तियों ( मौल ) को. शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों को, शरबीर परुषों को, अपना लक्ष्य प्राप्त करने का साम-ध्यं रखने वालो को तथा कलीन परुषो को बनाया जाना चाहिए।

दनके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता मित्रयों का मुपरीक्षित होना थी (७।५४)।
मन् ने मित्रयों की शुद्धता की परीक्षा करने की विधि पर कोई अधिक प्रकाश नहीं डाला है। किन्तु कीटिश्रय अर्थवाशत में हमें यह ज्ञात होता है कि विशेष प्रकार से मित्रों की एक करना उपयों कहनाती थी, दक्षता उद्देश मित्रयों के आवरण एव चरित्र की जांच करना तथा यह देखना होता था कि वे विशिक्ष प्रकार के स्थासनों जीर बुराइयों का घिकार नहीं बनते है, प्रलोमनों के बसीमूल नहीं होते हैं, फ़ब्दाबारी और दुस्वरिंग नहीं है। मनु इस बात पर बल देता है कि विभिन्न परिक्षाओं में वरे और सच्चरिय सिद्ध होने बाले तथा प्रलोमनों का संबरण करने वाले व्यक्तियों को ही मनी बनाया जाना चाहिए।

मंत्रियों की सामान्य योग्यताओं का वर्णन करने के बाद मनु विकिन्न विभागों को समाजने वाले मनियों की दिशेष योग्यताओं का वर्णन करता है। उसके मतानुसार शूर, दश व कुलीन व्यक्तियों को अर्थ विमाग, शुद्ध आवरण रखने वाले
व्यक्तियों को खानों का विमाग, धर्मभीर लोगों को अन्त-पुर का विमाग, सम्मुणे
शास्त्रों के जाता, आकार एवं चेट्याओं से मनुष्य के हुदय के माव को जानने वाले,
अन्त-करण से शुद्ध, चतुर एव कुलीन व्यक्ति को हुत का अथवा परराष्ट्र विमाग
का कार्य मीपना चाहिए (मन ७६६-६३)।

मित्रियों के विषय में महाभारत का मत यह है कि राजा को अपने आठ मत्री बनाने चाहिए और इनसे परामर्श लेना चाहिए (१२।८५।७-१२)। इसके अतिरिक्त वह अमात्यों की संख्या विभिन्न वर्णों के अनुसार निश्चित करता है---चार ब्राह्मण, अटारह क्षत्रिय, इक्कीस यैक्य व तीन शद्र और १ सत (पौराणिक)। इस प्रकार कल ४७ अमान्य नियक्त करने का वह परामर्श देता है। ये अमान्य समयत: ७-८ मत्रियो के मत्रिमण्डल के अतिरिक्त वर्तमान समय की प्रिवी कौत्सिल जैसी एक बड़ी परामशंदात्री सम्था होती थी. इसके सदस्य अमात्य कहे जाते थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र से हमे यह प्रतीत होता है कि अमात्य विभागो के अध्यक्ष एव उच्चपदस्य अधिकारी होते थे, किन्तु पद की दष्टि से वे मित्रियो से नीचे थे और इनका बेतन भी मत्रियों से कम था। कौटिल्य ने मत्रियों का वर्शिक बेतन ४८,००० पण और अमात्यों का वेतन १२,००० पण निश्चित किया था। अमात्य पद के लिए योग्य पुरुष को उस समय मंत्री पद के लिए उपयक्त नहीं माना जाता था। र सामान्य रूप से राजा राजकीय 'विषयो मे मित्रयो से ही परामर्श एवं भत्रणा किया करता था, किन्तु गभीर परिस्थिति होने पर अमात्यो को भी मंत्रियो के साथ ही सलाह लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। ये बस्ततः वर्तमान परि-माथा में उच्च सरकारी कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे। पहले यह बताया जा चका है कि सातवाहन शासन-पद्धति में प्रादेशिक शासको और विभागो

अर्थशास्त्र १।८, ब्रमात्याः सर्व एवते कार्याः स्युनं तु मंत्रिणः ।

के अध्यक्षों को अमात्य कहा जाने लगा था। महाभारत के ४७ अमात्य राज्य के उच्च सरकारी कर्मचारी ही प्रतीत होते हैं।

प्रशासन की व्यवस्था:—मनु ने नगरों और देहाती प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था का सिक्षत्त उल्लेख किया है। उसके मतानुसार प्रत्येक नगर में त्याय, प्रशासन, पुलिस आदि के सभी कार्यों पर विचार करने वाल सर्वार्थितक नामक एक अधिकारी होना चाहिए। राजा को दौरे करके तथा गुप्तवचरों हारा सब सरकारी कर्मचारियों पर पूरा प्रमावशाली निप्तवण रक्ता चाहिए। हस पर बल देने का यह कारण था कि मन् के मतानुसार सरकारी राजकर्मचारी प्रायः दूसरों की संपत्ति को हुक्पने बाले और वृत्ते होते है, राजा को इनसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी कार्य करानी ची रक्षा करनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी कार्य कराने की इन्छा रक्षाने वाले व्यक्तियों से इच्छा अधवा बूस लेते हैं, ऐसे रियनताबीर कर्मचारीका सर्वंद्र छीन कर राजा को उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यान ७११२३-२४)।

स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में उसके अनसार प्रत्येक ग्राम का एक अधि-पति या मलिया (शामिक) होना चाहिए। वह दो. तीन, पाँच और सौ गाँवो के बीच में शांति एवं सरक्षा बनाए रखने के लिए राजा को अपने थाने (गत्म और राजस्थान) बनाने तथा इनमें योग्य कर्मचारी नियत करने में सहयोग देता है। कर-दमली के लिए एक गाँव में १ मलिया, १० गाँवो पर, एक दमरा कर्मचारी **दशेग**, २० गाँवो पर तीसरा कर्मचारी विश्वतीश तथा सी गाँवो पर एक अन्य चौथा कर्मचारी **शतेश और** हजार गाँवो पर पाँचवाँ अधिकारी **सहस्त्रपति** राजा क्षारा नियत किया जाना चाहिए। मालगजारी की वसली के लिए मन के अधिकारियों का यह त्रम वर्तमान समय में प्रचलित लेखपाल या पटवारी, काननगो तथा तहसीलदार जैसी व्यवस्था को सचित करता है। उस समय मालगजारी वसल करने वाले उपर्यक्त अधिकारी शासन एवं व्यवस्था के भी कार्यकिया करते थे, क्योंकि मन यह भी कहता है कि ग्रामिक अर्थात गाँव का मिलया अपने क्षेत्र में होने बाली दैनिक घटनाओं और अपराधों की रिपोर्ट विदातीश को, विद्यारीण शतेश को और हातेश अपने क्षेत्र की सब घटनाओं की रिपोर्ट महस्त्रपति अथवा हजार गाँवो के अध्यक्ष को है। इस प्रकार निचले अधिकारियों से उपरले अधिकारियों को तथा जनसे राजा को राज्य में होने वाली सब घटनाओं की सचना मिलती रहती थी (७)११४-२४)। ये अधिकारी न्याय, शांति-स्थापना तथा कर-वसली के विभिन्न कार्य किया करते थे।

महामारत में (१२।८७।३-५) मन् के सब्दों को दुहराते हुए प्रत्येक प्राम पर एक प्रामिक तथा १०-२०-१०० और १००० गांवी। पर विभिन्न राजकीय अधिकारी नियुक्त करने की बात कही गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रामिक राजा डीए। नियुक्त किया जाने वाला एक कमंचारी हुआ करता था। प्रामिक की चर्चा मयुरा से प्राप्त बुथाण-काल के एक अभिलेख में मी मिलती है। इस जैन अमिलेख में एक प्रामिक जयनाग की पत्नी द्वारा दिये गये दान का वर्णान है। जयनाग का पिता जयदेन भी प्रामिक था। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह पद बरापरपरागत हुआ। करता था। यह संमवतः वैदिक साहित्य के प्रामणी अथवा जान के नेता का एव परवर्ती पुग के प्रामकुटक का पर्योख था।

करप्रहरण ----मन् (७।१२७--१३९) ने प्रजा मेथोडी ही मात्रा मे कर लेने की व्यवस्था की है। इस विषय में उसने जोक, बछड़े और भीरे के दृष्टात दिये है। जिस प्रकार भौरा सब फुलो से थोडा-थोडा रस ब्रहण करता है, वैसे ही राजा को प्रजाजनों में कर अल्प मात्रा में ही लेना चाहिए। अत्यधिक लोभ से अपने वदूसरों के सुख के मूल को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्यों कि जो ऐसा करता है वह अपनी जड काटता है और अपने प्रजाजनो को कष्ट पहुँचाता है। राजा को पशु और सुवर्ण के लाभ का पवासवाँ हिस्सा, धान्य का आठवाँ, छठा सा बारहवाँ हिस्सा कर में लेना चाहिए, वृक्ष, मास, मघ, घृन, गघ, ओषघि, रस, पुष्प, मूल, फल, पत्रशाक, तृण, चर्मतथा मिट्टी व पत्थर की वस्तुओं की आय का छटा हिस्सा लिया जाना चाहिए। व्यापार करने वालो से थोडा सा वार्षिक कर लेना चाहिए। लुहार, बढर्ड आदि से कर के बदले राजा को काम कराना चाहिए। कर के संबंध में राजा को ऐसी नीति का अनुमरण करना चाहिए कि काम करने वाले लोग अपने-अपने कामो में लगे रह सके। राजा को प्रमादरहित होकर अपनी प्रजाका पालन करना चाहिए और लोगो को कप्ट देने वाले भारी करो को नहीं वसूल करना चाहिए। क्योंकि "मृत्यो सहित जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोग रोती विलाप करती प्रजा के जान माल का अपहरण करते है, वह राजा जीवित नहीं, अपितुमरा हुआ है (७।१४३)।"

महामारत में मनु वी करविषयक नीति का अनुमोदन करने हुए प्रीप्म ने यह कहा है कि जो राजा अव्यधिक खाना चाहता है (अव्यधिक कर लगाता है), प्रजा उसके विश्व हो जाती है। प्रजा जिससे विद्वेष करे उसका कल्याण कैसे

१. ए० इं० पृष्ठ ३८७ संस्था ११ और ल्यूडर्स सूची संस्था ४८ झीर ६६।

संभव है (१२।८७।१९)। अन्यत्र मन् की उपर्यक्त उपमाओं को दहराते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मधमक्ली फल से रस पान करती है वैसे ही राजा प्रजा से कर लिया करे। गाय का दूघ तो दूहा जाता है, पर उसके बनों की नहीं काटा जाता है (१२।८८।४)। अन्यन मीच्म ने बछड़े के दण्टान्त का विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि बछड़े को दूध पीने दिया जाय और उसका ठीक प्रकार से पालन किया जाय तो वह बढा होकर बलवान बन जाता है और बहुत सा बोझ उटाने में समर्थ होता है. किन्तु यदि गाय का बहुत सा दूघ दुह लिया जाय, बछड़े को पर्याप्त दूछ पीने की न सिले तो बछडा काम के योग्य नहीं रह जाता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्र के निवासियों से अधिक कर लिया जाय तो वे निर्बल हो जाने के कारण महान कार्य करने योग्य नही रह जायेंगे। अतः जो राजा राष्ट्र का विनाश नहीं चाहता है, उसे कर के सबंध में वही नीति बरतनी चाहिए, जो नीति बछटे के संबंध में बरती जाती है (१२।८७।२०-२१)। पंचतन्त्र में इस विषय में माली और बकरी की उपमायें दी गई हैं। जिस प्रकार माली फुल और फल तोड लेता है और वक्ष को हानि नहीं पहुँचाता है इसी प्रकार राजा को भी कर लेते हुए इस बात का घ्यान रखना चाहिए कि इससे प्रजा को कष्टन पहेंचे। बकरी काट डालने से अधिक से अधिक एक दिन का आहार मिल जावेगा, पर उसे पालने पर कई वर्षों तक दश मिलता रहेगा (१।२४२-५३)। सपत्ति के उदगम के संबंध में मन की धारणा यह है कि किसी वस्त पर व्यक्ति को स्वामित्व उसके परिश्रम से प्राप्त होता है। उसने यह कहा है कि जो जमीन पर लगे पेडो के ठठ आदि को साफ करके मृमि को कृषि के योग्य बनाता है उस मृमि पर उसी का स्वत्व हो जाता है तथा जो अपने वाण से किसी पश को वेघता है वह पश उसी का समझा जाता है। मन का यह सिद्धान्त ब्रिटिश विचारक लाक के सपत्ति विष-यक सिद्धान्त से गहरा सादृष्य रखता है।

न्याय की व्यवस्था — राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रवा को त्याय प्रदान करना है। मनु ने आठब अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया है। उसने मनुष्यो में उत्पन्न होने बाले क्षमश्रों को अठारह मागों में बांटा है। इन विवादास्थद प्रको पर न्याय प्रदान करना राजा का कार्य है। यदि वह यह कार्य स्था नहीं कर सकता तो उसे वह विद्वानों की न्याय सना को सीप देना चाहिए। न्यायाधीशों का कर्तव्य विषया होकर न्याय करना है। वें प्रमं का पालन

१. मनु-स्थारमुञ्जेदस्य केदारः झाहः शस्यवतो मृगम् ।

करने बाले हैं। जिस त्याय समा में बमें का पालन नहीं होता है, उसके लिए सब न्यायाचीय दोषी है। न्याय समा में जब कोई वि ना प्रदेश करे तब उसे सदैव सत्य बोलना चाहिए, जो समा में अन्याय होते देखता है और फिर मी मीन रहता है अबदा सत्य या न्याय के विषठ बोलता है, वह महापाची होता है। जब राजसमा में पलपात और अन्याय किया जाता है तो वहां अध्यमं के बार माग हो जाते हैं। इतमें एक माग पाप करने वालों को, दूसरा मुठी साली देने वालों को, तीसरा न्यायाचीयों को और चीचा माग न्याय समा के समापति राजा को प्राप्त होता है। अतः राजा को इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि न्यायाचीयों डारा निष्पक्ष गीति से न्याय हो और अपराधियों को समुचित दण्ड मिले। मन् के मतानुसार जो राजा दक्षीय अपराधियों को रण्ड नहीं देना और वण्ड न देने योग्य व्यक्तियों को रण्ड देता है वह महान अपराध और नरक को प्राप्त करता है (८११०-२८)।

विभिन्न प्रकार की शासन प्रशालियाँ और इनकी तुलना .--- प्राचीन भारत में प्रधान रूप से दो प्रकार की शासन-प्रणालियां प्रचलित थी। पहली राजतंत्र की शासन प्रणाली थी। इसमें शासन की सम्पूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में केन्द्रित रहती थी। अत इमे एकराज शासन-पद्धति (Monarchical system) कहा जाता था। दसरे प्रकार की शासन-पद्धति का नाम सघ था। इसमे शासन-व्यवस्था का सचालन एक राजा द्वारा न होकर व्यक्तियों के एक बड़े समदाय, सध या गण दारा होता था। इमलिए सघों को गण अथवा गणाधीन राज्य भी कहाजा सकता है। **एकराज** अथवा **एकाधीन** शासन प्रणाली में प्रमुसत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रित होती थी और दूसरे प्रकार में वह सम्पूर्ण गण में निवास करती थी। प्राय: यह समझा जाता है कि प्राचीन भारत में एकराज शासन-प्रणाली अधिक प्रचलित थी. किन्तु डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह बताया है कि पाणिनि के बग में जितना महत्व और प्रचार एकराज शासन प्रणाली का था उससे कही अधिक सम्र राज्यों का था। उनके कथनानसार ''सम्रीय आदर्शका सौरम बाहीक-त्रिगर्त से लेकर सिधनद के पश्चिमोत्तर काम्बोज बाल्हीक तक सर्वत्र व्याप्त हो गया था। मोटे तौर पर यह विदित होता है कि देश के प्राच्य भ-भाग में एक-राज की प्रथा और उदीच्य भाग में संघो की प्रथा अधिक प्रचलित थी। अनश्रति है कि जरासघ के समय में मगघ मे ही साम्राज्य की प्रवित्त आरम्भ हुई जो शिशनाग और नंद राजाओं के यग में और मी आगे बढ़ी, यहाँ तक कि मीर्ष शासन में एकराज जनपद और गणाधीत संघ इन दोनों को समाप्त करके देश-ध्यापी साम्राज्य कायम हो गया। किन्तु मीर्थ शासन का ढांचा शिविल पड़ने के बाद फिर एक बार संघों के फंकड़े नजीन स्वास प्रश्वास से मर गये, जिनका प्रमाण गारतीय इतिहास में २०० ई० पृ० से दूसरी शताब्दी ई० तक के अनेक जन पद राज्यों में पाया जाता है।"। ये गणराज्य कौषी शताब्दी ई० में गुप्त साम्राज्य के अम्मुख्यान के बाद समाप्त हो गये।

प्राचीन मारतीय विचारक गणराज्यों के संबंध मे दो विभिन्न प्रकार के दृष्टि-कोण रखते थे। पहला दिष्टकोण कौटिल्य जैसे विचारको का था। सिकन्दर के आक्रमण के समय पंजाब, सिन्ध और उत्तर-पश्चिमी मारत के अनेक गणराज्यों ने सिकन्दर के आक्रमण का डट कर मकाबला किया था। उस समय संगवतः इनकी उपयोगिता मली मौति सिद्ध हो गई थी। अत. कौटिल्य ने इनके प्रति मैत्री का संबंध बनाए रखने पर बल दिया। कौटिलीय अर्थशास्त्र में लिखा है---दण्ड (सैन्य शक्ति) और मित्र के लाम की अपेक्षा संघका लाम (प्राप्ति) अधिक उत्तम है। जो सघ (गणराज्य) सुदढ रूप से संगठित (अभिसहत) हो, उन्हें नष्ट कर सकता कठिन काम होता है। अत उन्हें साम और दान के प्रयोग से अपने अनकल किया जाय। जो मंघ सदढ रूप से संगठित न हो. उन्हें भेद और दण्ड क्षारा जीत लिया जाय। र इस उद्धरण से तथा अर्थशास्त्र के अन्य प्रकरणों से यह सचित होता है कि कौटिल्य राजतन्त्र का और शक्तिशाली साम्राज्य का प्रवल समर्थक था। वह उस समय के गणराज्यों को यथासभव अपने साम्राज्य में मस्मिलित करना चाहता था और जो सम्मिलित न हो सके उन्हें मित्र बनाए रखना चाहता था। उसकी सामान्य नीति इन राज्यो का उत्सलन करने की थी. अतः मौर्यमा म्राज्य के उत्कर्षके समय के अनेक गणराज्य इसके अधीन हो गये। किन्तु मगध माम्राज्य की शक्ति क्षीण होते ही ये गणराज्य पुन. स्वतन्त्र हो गये।

इस समय दूसरा दृष्टिकोण गणराज्यों को उत्कृष्ट शासन-पद्धति वाला समझने का तथा उनकी समस्याओं का बद्धिमत्तापुर्वक समाधान करने का था। यह विचार-

वासुवेव गरण अप्रवाल-पारिप्रिनकालीन भारतवर्ष--पृष्ठ ४३१, इस पुग्तक में पृष्ठ ४३४ से ४६६ तक प्राचीन काल के संय राज्यों का विस्तृत परि-चय विया गया है।

२. कौ० द्वार्य १९११---संघलाओ वण्डमित्रलाभानामृतमः । संघाभिसंहतत्त्वाव-पृथ्यान् परेषां तानगणान् भञ्जीत सामवानाम्याम् । विगुणान् भेववण्डान्याम् ।

उपर्युक्त विवेचन बड़ा महत्वपूर्ण है तथा यह सूचित करता है कि उन रिको मण्डाच्यों की बड़ी किटनाइयां फूट, एकता का अमान, अवहिष्णात, रूप्यां, देश, अनुदारता, कानून का विधिवत स्थापित न हांना, उसके अनुसार कार्य न के जोक-ताओं की यह प्रणाली नहीं प्रचलित थी कि परामर्श का कार्य सबसे किया जाय और कार्य-सचालन थोड़ ही अ्वकित्य थी कि परामर्श का कार्य सबसे किया जाय और कार्य-सचालन थोड़ ही अ्वक्तियों को सीपा जाय और ये व्यक्ति जनात के प्रति उत्तरायी हो। इस फकार की शासन-व्यवस्था का आविष्कार तो १८ वी शतात्वी के अन्त में हुआ है। किर भी मीष्म ने यह एक बड़े अनुसब की बात बताई थी कि गण्डाच्यों में समानता का नाव होंन पर भी नताओं के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए और सहिष्णुता तथा उदारता से सभी समस्वाओं का हल कानून और व्यवस्था का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

जसंहार — इस भुग में शासन-पद्धित और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से कई नवीन प्रवृत्तियों और विशेषताए दृष्टिगोचर होती है। प्रदूशने विशेषता राजाओं द्वारा गौरवशाली और बहुं-बहुं पद धारण करने की प्रवृत्ति थी। अद्योक तथा मीर्थ पुग के अन्य शासक राजा की उपाधि से समुख्य है। किनुदु सर्

युग में कनिष्क आदि राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि भारण की। अक्षोक ने अपने को केवल देवताओं का प्रिय कहा था, किन्तु कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि बारा देवों की संतान होने का दावा किया। हिंद-यनानी राजाओं ने इस समय महा-राज और राजाधिराज की उपाधियों को लोकप्रिय बनाया। इसरी विशेषता विदेशी शासकों द्वारा लाया गया राजा की दिव्यता का विचार था। पश्चिमी एशिया के सेल्यकस वंशी राजाओं के उदाहरण का अनसरण करते हुए हिद-यनानी राजा ऐंटीमेकस और एगोयोक्लीज ने मगवान के पुत्र ( Theothropos ) की उपाधि धारण की थी। एक अन्य हिन्द-पनानी राजा यथीडिमोस को उसकी मृत्यु के बाद मगवान (Theos) कहा गया। कृषाणवशीय सम्राट कनिष्क ने न केवल देवपत्र की उपाधि घारण की थी. अपित उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी मुद्राओं पर राजा की दिव्यता को सूचित करने के लिए उसकी मूर्ति को बादछों में से निकलता हुआ और ज्वालाओं से घिरा हुआ। प्रदक्षित किया। मन् ने इस समय राजा की देवी सत्ता के विचार का प्रबल समर्थन किया, किन्तु यह कल्पना इस ग्रंग की एक नवीन देन थी। अधिकांश स्मतिकारों ने तथा मन ने स्वयमेव राजा की दिव्यता का प्रतिपादन करते हुए भी उसकी निरंकश सत्ता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाये।

इस युग की तीसरी विशेषता हैराज्य शासन पढ़ित ( Joint Rule ) की थी। कुषाण राजाओं में यह परिपाटी प्रचलित थी कि राजा और युवराज संयुक्त रूप से शासन किया करते थे। पहले इसके अनेक उदाहरण दिए जा चुके हैं। शकों में पिता महालग्नप और युज अत्रम की पदनी धारण करता था। दोनों अपने नाम के सिक्के चलायां करते थे। परिचनी मारत के शक शत्यों के राज्य में उत्तराधिकार की एक निराली परिपाटी प्रचलित थी। राजा के मरने पर गर्ही उसके बढ़े बेटे को नहीं, अपितु छोटे माई को दी जाती थी। इस प्रकार कमाउ: सब माइयों के राज्य में के राजा ये के राज्य में के राजा वनने के बाद ही इनके बेटो को गद्दी पर बैटने का अधिकार मिलदा था। ये रोग परिवामी मारत में अधिक लोकियन ही हुई। विसा प्रकार एक प्रमान में दी तलवारों का तथा एक बगल में दी घोरों का रहना असम्मत है इसी प्रकार एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते थे। अतः ईराज्य पढ़ित मारत में अधिक प्रचलित नहीं हुई। इस पुग को चीची विशेषता राजाओं डारों प्रकृतिरवन कथवा कन कत्याणकारी कार्यों को अधिक सहल दिया जाना है। इस समय हमें कंलिम में सारहेल, इस्कित में गीनिमीपुत्र सातकणीं और परिचरी मारत में इस्ताम की स्वारण, हम्बत में गीनिमीपुत्र सातकणीं सेंट परिचरी मारत में इस्ताम की स्वारक, इस्कान में गीनिमीपुत्र सातकणीं और परिचरी मारत में इस्ताम की स्वारक, इसकान में गीनिमीपुत्र सातकणीं सेंट परिचरी मारत में इस्ताम की स्वारक, इसकान भी मीनिपुत्र सातकणीं सेंट परिचरी मारत में इस्ताम की

नरेसो के दर्शन होते हैं जो प्रजा के मुख में अपना सुख और प्रजा के दुख में अपना दुख मानते थे, वे अपनी समूची शक्ति और यन कोकहितकारी कार्यों में लगाया करते थे। वे मनुस्मृति आदि पर्मशास्त्रों में प्रतिवादित आदर्शों के अनुसार शायन करने कोले राजा प्रतीत होते हैं।

## चौदहवाँ अध्याय

#### कला

श्ग-सातवाहन यग भारतीय कला के इतिहास में अपनी कई विशेष-ताओं के लिए असाधारण महत्व रखता है। मौर्य वंश के पतन से गुप्त वंश के अभ्यु-दय तक की पाँच शताब्दियों में भारतीय कला का विलक्षण बहुमुखी विकास और व्यापक उत्कर्ष हुआ। इस समय कलाकारों और शिल्पियों ने जिन अमर कृतियों की रचनाएं की वे आज भी हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय बनी हई है। इस युगकी कलाकी पहली उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस समय पत्थर का अधिक प्रयोग होने लगा, प्रस्तर शिल्प और स्थापत्य कला का अमृतपूर्व विकास हआ। इस यग से पहले मित्तकला में और मवन-निर्माण में लकड़ी के माध्यम का अधिक प्रयोग होता था। इस पर काम करते-करते इस समय तक शिल्पियों का हाथ इतना संघ गया था कि वे लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग बड़ी खुबी से करने लगे। दूसरी विशेषता पत्थर का प्रयोग करते हुए इस यग में स्तूपो, मृतियो और तोरण वेदिकाओ का निर्माण था। मारहत, नाची, बुढ गया, अमरावती, नागार्जुनीकोण्डा जैसे सुप्रसिद्ध बिश्वविश्वत स्तुप इसी यग की देन है। तीसरी विशेषता पहाडो में शिलाओ की काटकर गहाग्री, चैत्यो, विहारी ग्रीर सधरामी के निर्माण की नई शिल्प बास्तुकला ( Rock Cut Temples Architecture ) का प्रबल आन्दीलन था। इसका श्रीगणेश यद्यपि मौर्य यग में अशंक के समय में बरा-बर नामक पहाड़ी की गृहाओं में हुआ था, किन्तू ये गृहाये बिलकूल मादी थी। यह आन्दोलन केवल मगघ तक ही सीमित था। शुग भुग में समूचे भारत में पर्वतो मे मुन्दर कलापूर्ण विशाल गृहाये काटने का एक आन्दोलन सौराप्ट्र से कलिंग तक और महाराष्ट्र से मगध तक फैल गया। इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा में उदय-गिरि और खण्डगिरि की गृहाये, महाराष्ट्र में नासिक, कार्ले, माजा, कोण्डाने, पीतलखोरा, जुन्नर, अजन्ता, बेंबुसा, कन्हेरी के चैत्य और विहार बने। तीसरी शताब्दी ई० पू० से आरम्भ होने वाली पर्वतीय बास्तुकला की यह शैली लगभग एक हजार वर्षतक चलती रही। उत्तर में मगध से लेकर दक्षिण में महाबलीपूरम के मण्डपो तक, पूर्व में कॉलग से पश्चिम में सौराष्ट्र तक इस शैली के बारह सौ नमुने मिले है, इनमें ९०० गहाये बौद्धधर्म की प्रेरणा से बनीं और शेष तीन सौ जैन तथा

कला ४४९

हिन्दू धर्म से सम्बद्ध हैं। इनमे अजन्ता की जगतुप्रसिद्ध २९ गुफाये है। इनका आरम्म इसी युग में हुआ। इस युग की खीबी विशेषता बुद्ध की मूर्ति का निर्माण था। भूग सातवाहन पुग के आरम्भ में भारहत, सांची और बुद्धगया में हमे बुद्ध की मूर्ति कही नहीं दिलाई देती है। इन्हें सर्वत्र चरण, छत्र, पादका, धर्मचक्र, बोधिवक्ष आदि के संकेती से प्रकट किया जाता था, किन्तु इस यूग के उत्तराई में मथुरा और गन्धार के कलाकारों ने बुद्ध की मृति का निर्माण करके भारतीय कला में एक नवीन कान्ति का श्रीगणेश किया। यह इस युग की बहुत बड़ी देन थी। पांचवीं विशेषता बुढ़ की मूर्ति के साथ-साथ हिन्दू और जैन धर्म के विभिन्न देवी देवताओं, नागों, यक्षों, यक्षिणियों का प्रचुर सल्या में निर्माण था। इस्त्रीं विशेषता इस समय कला के माध्यम से बौद्धमं एव लोकवर्म का अद्भुत समन्वय था। मारहत और सांची में स्तूप यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रेरणा से बने हैं, किन्तु इनपर बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के अकन के साथ साथ उस समय लोक-प्रचलित यक्ष-पक्षिणियों, नागी तथा अन्य देवी-देवताओं को भी बहुत स्थान दिया गया है। सातवीं विशेषता आमोद-प्रमोद और आनन्द का बाताबरण है। प्रायः यह समझा जाता है कि बौद्ध धर्म में दु:खवाद और निराशावाद पर बहुत बल दिया गया है, किन्तु भारहत, सांची और बद गया के स्तूपो से यह बात प्रमाणित नहीं होती है। इनके निर्माता यद्यपि बौद्ध थे, उनका उद्देश्य स्तुषों को अलकृत करना था, किन्तु उनकी मृतियों में यथार्थवादी प्राकृतिक ऐद्रियिक दिष्टिकोण की प्रधानता है। इनमें हमें उस समय के उल्लासपूर्ण लोक-जीवन की सच्ची झलक मिलती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी प्रतीत होता है कि मौर्य यग तक कला राज्याश्रय में फलने-फलने वाली थी। शिल्पियों ने अशोक के आदेश से मव्य कलाकृतियों का निर्माण किया था, किन्तु इस यग मे मृति एव स्थापत्य कला ने राजदरबार के वातावरण से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से अपना विकास आरम्म किया।

इस मुग की कला के ५०० वर्षों के सुदीयं इतिहास को राजवशो, विभिन्न स्मारको और प्रादेशिक भेदों के आभार पर कई प्रकार से विभक्त किया जाता है। इस समय मारतुत, साबी, बुढ गया, मयुरा, गन्बार, परिचमी भारत, पूर्वी भारत, अमरावती और गागार्जन कोण्डा में विभिन्न प्रकार की कला-वैलियों को विकास हुआ। इन कला-वैलियों को तिविक्तम में विज्ञानों में पर्योप्त मतमेद है। फिर मी मोटे तौर से इस माना जाता है कि मारतुत, बुढ़गया और साची की कलाई सुधा। इन हम मारतुत के स्तप का समय १५० ई० पूर्व, साची का स्तुप पहली

सताब्दी ई॰ पूर्वका तथा बृद्ध गया का इन दोनों के बीच में समक्षा जाता है। इसके बाव कुषाण ग्रुग में मधुरा और गन्वार की कला-बीकियों का विकास हुआ। दक्षिण मारत में अमरावती, नागार्जुनीकोच्या के स्तूरों का निर्माण हुआ तथा इस समूचे ग्रुग में पर्वतीय नृहाओं के चैत्यों और विहारों का निर्माण चलता रहा। यहाँ कालकम से विमिन्न कला-केन्द्रों का वर्णन किया जायगा। इस ग्रुग की कला का श्रीयणेख स्तूरों से हुआ, इसे जाने के लिए स्तूर के सक्यन और महत्व का बान आवश्यक है। अतः रहले इसका परिचय दिया जायगा।

स्तुप का स्वरूप धौर महत्व:--स्तुप आरम्म में मिट्री का बहुत बढ़ा ढेर या यहा होता था। यह किसी महान् व्यक्ति की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उसकी चिता के स्थान पर उसके पवित्र अवशेषों को लेकर बनाया जाता था। जिला के स्थान पर बनाया जाने के कारण इसे चैत्य भी कहा जाताथा। इस स्थान पर पीपल का पेड भी लगाया जाता था। चैत्य पर एक लकडी का खम्मा भी खडा किया जाता था। बाद में स्तुप का विशेष संबंध बौद्धधर्म से माना जाने लगा। किन्तु इसकी प्रथा इस धर्म के आविर्माव से पहले भी थी। वैदिक साहित्य में स्तूप की चर्चा मिलती है। ऋखदेद में अनेक स्थलों (ऋ० ७।२।११,१।२४।७) में इसका वर्णन है। वैदिक कल्पना के अनुसार सूर्य हिरण्यस्तूप है (हिरण्यस्तूप. सवितर्यथा त्वा)। बुद्ध से पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुषों से जोड़ा जाने लगा था, क्योंकि वे सूर्य की मौति ज्ञान के पुज या स्तूप हुआ करते थे। बुद्ध अपने बोधज्ञान के कारण सुर्य की मौति जाज्वत्यमान समझे गये । बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के मस्मावशेषो (शरीर घातु) के आठ माग करके इन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म में स्तूप-पूजा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को है। यह कहा जाता है कि अशोक ने पूराने स्तूपों की खुदवा कर इनके भस्मावशेषो का नए सिरे से बंटवारा किया तथा प्रत्येक नगर में स्तूप बनवाया। इसमें सम्भवतः उसका उद्देश्य यह या कि बौद्ध वर्म के अनुयायियों को अपनी पूजा और उपासना के लिए एक मूर्त और ठोस आधार प्राप्त हो, जिसको केन्द्र बनाकर वह अपनी आराधना और पूजा कर सकें। अशोक को ८४ हजार स्तूप बनवाने का श्रेय दिया बाता है। उसके प्रयत्नों से ही इनकी पूजा की पद्धति प्रचलित हुई, स्तुपों को एक नदीन स्वरूप प्राप्त हुआ। स्तूपों का महत्व बढ़ने लगा। अब यह बौद्ध धर्म में पूजास्थान का प्रतीक हो गया। इन स्तूपों का निर्माण बडा पवित्र धार्मिक कार्य समझा जाने लगा। राजा, महाराजा और धनी व्यक्ति इनके निर्माण में प्रचर सम्पत्ति का दान करने में होड़ करने लगे। इसके परिणामस्वरूप स्तूप के आकार और अलंकरण में बड़ा परिवर्तन आने रुपा।

पहले स्तूप मिट्टी का ऊँचा ढेर होता था, अब इसको ईंटों और पत्थरों से ढक कर बलंकुत किया जाने लगा। मारहुत का स्तूप इंटों से बना हुआ है। उसके कर बलंकुत किया जाने लगा। मारहुत का स्तूप इंटों से बना हुआ है। उसके कर पूर्ण के मारकरार (सुमाकमें) चढ़ावा गया था। वर्त-शंगने: स्तूपों का अगार दिखाल होने लगा, महास्तूप और महार्चेश बनने लगे। महार्चेश के बणेन से यह झात होता है कि उस समय एक महास्तूप के निर्माण के लिए १० करोड़ ईंटें (महा-बच ३०।५६, इटका दसकोटियों) एकत्र की जाती थीं। इस स्तूप के चारो और वेदिका बनाने की परिपाटी भी आरस्म हुई। यह वैदिक युग के यम-मण्डमों से ली गई थी। उन दिनों यह को बोत के चारो आर इस परिवर स्थान की सीमा-सुक्क बेटनी या लकड़ी के अगेले की बाढ़ बनाई जाती थी। इसी का अनुस्तण करते हुए आरस्म में स्तूपों के चारो ओर लकड़ी की वेदिकाये (काच्टकेटनी) बनाई गई। किन्तु उकड़ी की बाढ़ जतरी ही धून, वर्षा, दीमक आदि के प्रमाव से तरफ हो जाती थी, जत: इसके स्थान पर परवरों की (शिकामयी) वेदिकाएं बनायी जाने लगी। मारहुत और सांची के स्तूपों के चारों ओर इसी प्रकार की वेदिकाएं या वेटनियाँ हैं। इन वेदिकाओं के निर्माण के दाल स्तूप के बास्तु का अधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य रवस्य निर्माण के साय स्तूप के बास्तु का अधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य रवस्य निर्माण के साथ हम्स का आधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य रवस्य निर्माण कि साथ स्तूप के बास्तु

बुद के पवित्र अवशेषों अथवा बौद्धमं से सम्बद्ध किसी भी स्मारक को सुरिशत रक्तने के लिए रहुप बनायं जाते थे। इनका सामान्य आकार औष या उन्हें करोरे, बड़े बुलबुले (महास्कुल) अथवा अयंबन्द की आहति का होता था। इसे रहुप का अथव साथ कहते थे। स्तूप की बोटी बिलकुल गोल न होकर कुछ वपटी होती थी। इस चपटे माग पर इसका सबसे महत्यपूर्ण अथा हृष्टिका होता था। इसका अर्थ देवताओं का निवास-स्थान है। यहां बुद आदि महापुक्षों के सम्मानव्येष सीने, चांदी आदि पहाणुकों के सम्मानव्येष सीने, चांदी आदि पहाणुकों के सबसे हुई छोटी सी पिटारी (आतुण्यंसमृत्या) मे रखे जाते थे। हिमका के बीच में एक बण्डा (पिट) लगाया जाता था। इसका निचला सिरा रहुप के विरोमाण में दबा रहुता था। उपरी किरे पर तीन छनों को लगाया जाता था) उस सहापुक्ष के आवर, प्रतिका और गीरव के सुषक होते थे, जिसके अब- शब इस स्तूप में होते थे। आद में इन छन्नों की सक्या सात तक पहुँच गई। ग्रीट ग्रीट

हर्मिका के चारों ओर इस स्थान के विशिष्ट दैवीय प्रमाव को सुचित करने के लिए खम्मो की एक वेदिका या जंगला बनाया जाता था। स्तूप को उत्पर से नीचे तक इंटों या पत्थरों से ढक दिया जाता था। यह इसका शिलाकंचक कहा जाता था। बाद में इन शिलाओं को सुन्दर अलंकरणों से सुसज्जित किया जाने लगा। छोटे स्त्रपो को अल्पेश ह्या और बड़े स्त्रपों को महेशास्य कहा जाने लगा। स्त्रपों के नीचे वेटिका के बड़े गोल घेरे की चार दिशाओं में चार प्रवेश-दार या तीरण बनाये जाते थे। जम समय चारो दिशाओं के अधिपति या संरक्षक देवता माने जाते थे. तोरणों पर इनका अकन होता था। तोरण और स्तप के बीच की भूमि प्रदक्षिणापय कहलाती थी। स्तपो में तीन जंगले (मेथि, वेदिका) या वेप्टनियाँ हुआ करती थी। पहली और सबसे बड़ी वेदिका मिम पर, दूसरी स्तुप के मध्य भाग में चारो ओर ऊचे चब्तरे पर बनाई जाती थी। वहाँ तक चढने के लिए सीढियाँ बनी होती थीं। इनसे स्तूप के मध्य भाग में पहुँच कर इसके चारो ओर दसरी परिक्रमा की जाती थी। तीसरी वेदिका हर्मिका के चारो ओर होती थी और वह आकार में सबसे छोटी होती थी। इस प्रकार तीन वेदिकाओं से अलंकत (त्रिमेखलामहित) स्तप की मध्य रचना की जाती थी। ये तीनो वेदिकाएँ कमशः मलोक, अन्तरिक्ष लोक और द्युलोक की प्रतीक थीं। मुनिगत वेदिका का सर्वोत्तम उदाहरण मारहत स्तुप की वेष्टनी और बीच की वेदिका का ऐसा रूप साँची के तीसरे स्तुप में मिलता है। वैदिका का निर्माण अनेक स्तम्भ खडे करके किया जाता था। प्रत्येक स्तम्भ के नीचे का हिस्सा पेन्दी के पत्थर से जडा रहता था। इसे आलम्बनपिण्डिका कहते थे। दो खड़े खम्मो के बीच में दो बड़े आड़े पत्थर लम्बोतरे छेट कार कर फसाये जाते थे। इनके किनारे सुई की नोक की तरह शेष भाग से सक्ष्म होते थे, अत. इन आड़े पत्थरों को सुबी कहा जाता था। विभिन्न स्तम्मों के ऊपरी . सिरो को ऐसे पाषाणो की पक्ति से जोडा जाता था जिनके निचले हिस्से के छेदों में (चुल्ली) स्तम्मों के ऊपरी हिस्से (चुड़ा) फँस जाते थे। ऐसे पत्थरों से बनी मृडेरी को उष्णीष (Coping stone) कहते थे। इस प्रकार स्तम्म, सुची, आल-म्बनपिण्डिका और उष्णीय ये चारी मिलकर वेदिका या जगले का निर्माण करते थे। वर्तमान समय में इस प्रकार की वेदिका का उदाहरण साची का स्तप है। स्तप उस महापुरुष का साक्षात-प्रतीक होता था जिसके मस्मावशेष (शरीर-बातु) इसके गर्ममें मजूबा या निधान कलश में रखे जाते थे। अड और हर्मिका से युक्त स्तूप की भव्य आकृति न केवल बुद्ध जैसे महापुरूषो की, अपित परे

विष्य या ब्रह्माच्य की भी प्रतीक थी। उन दिनों स्तूपो और वैत्यों का निर्मीण एक अतीव महत्वपूर्ण कार्य समक्षा जाता था। महावंश (२९ तवा ३० अच्याय) में इस प्रकार के स्तूपो के निर्मीण के मारी आयोजन का सुन्यर परिचय दिया गया है। इन स्तूपों के विशिष्ट प्रकार विमन्न प्रदेशों में विकसित हुए। अब यहाँ इस पुग के प्रमन्न स्त्यों का परिचय दिया जाया।।

भारतृत का स्तुय:—इस युग की कला का प्राचीनतम रूप मारतृत के स्तूप में दिखाई देता है। यह मध्यप्रदेश में सत्ता स्टेशन से ९ मील दिखाण में है। इस समय यहाँ इस स्तृप का कोई भी अवशेष नहीं है। १८७३ ई॰ में जब कॉनमम ने इसकी कोश की यो उस समय तक यह स्तृप प्राय पूर्ण रूप से नर हो चुकाणा, इसके विमिन्न अशो को आसपास को शामीण जनता ईटो के लिए कोद कर ले जा चुनी थी। किनमम ने विनिन्न अशो को आस पास के स्थानों से दूब निकाला। इस समय इस स्तृप के अधिकाश माग कलकता के मारतीय समहालय में तथा कुछ अग्र प्रयाग के समहालय में मुरिकित है। प्राचीन काल में मारतृत जनके महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गे एर अवस्थित है। प्राचीन काल में मारतृत वक्ति महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गे एर अवस्थित था। उन दिनो प्रयाग से जो मार्ग दक्तिणी मारत में प्रतिच्छान की ओर तथा परिचमी मारत में मालवा की ओर तथा पूर्व में मागव की और जाते ये उन पर यह स्थान अवस्थित था। साची की मीति यहीं भी धनी व्यापारियों ने अपनी समर्थीत का सदुययोग करके इस स्तृप का निर्माण किया। इस स्तृप की विशेषताओं को देखने से पहले इसके स्वरूप को और महत्व की जान लेना आवश्यक है।

इस स्तृत का ब्यास ६७ फुट ८१ इच या। आज से लगाग १०० वर्ष पूर्व जब यहाँ कंनियम पहुँचे तो इसका छोटा सा हिस्सा ही अवधिष्ट या। इसके अव-शेयों से यह बात होता है कि यह बड़े आकार की (१२" ४ १२" ४ १३") इंटों से पत्यर और वर्त ने के दृढ़ आधार पर बनाया गया या। इस स्तृत के चारों और मूमि पर गोलाकार वेदिका, चार तीरणों से चार मागों में विमक्त थी। वेदिका की ऊचाई ९ फुट और प्रदक्षिणा-यम की चौटाई १० फुट ४ इंच छी। इसके तीरण-हार दो बड़े स्तम्मों पर बन्ने हुए हैं। इन स्तम्मों के शीर्यकों के अपर चौकी में दो पंख बाले सेर और दो बैल हैं। इनके अपर तीन आड़ी घरन या बण्डेरियाँ (Archittavc) है इनके गोलाकार सिरों पर मकराइति उत्तीण हैं और बीच में अनेकल बुओं की बाह्नियों बनी हुई हैं। दोनों स्तम्मों पर सबसे अपर की बण्डेरी पर पर्म चक्त और त्रिरल के चिन्ह बने हुए हैं। मारहुत स्तूप की तोरण वेदिका विमिन्न प्रकार की मुर्तियों और चित्रों से अलंकत की गई थी।

इस स्तप की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बढ़ के जीवन से संबंध रखने वाली घटनाओं का तथा जातकों की कथाओं का अंकन हुआ है। इससे पहले मौर्ययग की कला में इस प्रकार की कोई कृति दिष्टिगोचर नहीं होती है। मारहत में बद्ध के जीवन से संबद्ध आधा दर्जन घटनाओं का चित्रण है। एक दश्य में बद्ध की माता मायादेवी द्वारा तथागत को गर्भ में घारण करने का नित्रए है। बौद्ध अनश्रति के अनसार मायादेवी को एक बार रात को सोते समय यह स्वप्न आया था कि बोधिसत्व श्वेत हाथी के रूप म उनकी कृक्षि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका चित्रण करते हुए एक दृश्य के मध्य में विविध आम-वर्णो-कर्णालंकार, हार,कंकण, मेखला से सुसज्जित मायादेवी को पलग पर सौये हुए दिखाया गया है। रात्रि के समय को सूचित करने के लिए रानी के पैरो की छोर पलंग के निकट एक अलंकत दीवट पर दिया जल रहा है। रानी की सेवा के लिए तीन परिचारिकार्ये बैठी हैं। इनमें एक मच्छर ब्रहाने के लिए चंदर झल रही है. सिर के पास बैठी इसरी ने मक्ति की मुद्रा में हाथ जोडे हुए हैं, पैरों के पास तीसरी सेविका बैठी है। ऊपरी माग में बोधिसत्व को हाथी के रूप में दिलाया गया है। इसके नीचे भगवतो उक्रन्ति अर्थात मगवान बद्ध के गर्म में प्रवेश (अवकान्ति) का लेख है। इस स्तप के विभिन्न दश्यों के नीचे इनके नाम और शीर्षक दिये गये हैं। इनसे इन चित्रों के पहचानने में बड़ी सविधा हो जाती है। इस प्रकार के अन्य दश्य कोशल के राजा प्रसेर्नाजत का बद्ध के पास आना, उनकी वन्दना करना, नागराज ऐरापत हारा बुद्ध की पूजा, अपनी माला को अर्थास्त्रश स्वर्गलोक में धर्म का उपदेश देने के बाद में बद्ध का पथ्बी-लोक पर उतरना है। इन सभी दण्यों में बद्ध को कही भी मानबीय रूप में नहीं दिखाया गया है. उनको सर्वत्र बोधिवक्ष, चरणचिन्ह आदि के रूप में अंकित किया गया है। एक अन्य दृश्य में हाथी पर सवार राजा अजातशत्र रुम्बे जलूस के आगे आते हुए दिखाया गया है। हाथी से उतर कर राजा को अंजिल बाँघ कर बज्रासन के रूप में बुद्ध की वन्दना करते हुए चिचित किया गया है। एक दूसरे दृश्य में श्रावस्ती के करोडपति सेठ अनायपिण्डक द्वारा जेतवन को खरीदने ... काचित्रण है। श्रावस्ती का नगरसेठसदत्त अनायो को भोजन देने के कारण अनाय-पिण्डक कहलाता था। यह बद्ध का परम मक्त था, इसने बद्ध को श्रावस्ती में निमंत्रित किया। उनके निवास की व्यवस्था के लिए उसने राजकुमार जैत से उसका



फलक−१ माया का स्वप्न, मारहृत स्तूप, दूसरी श० ई० पू• पू• ४५४



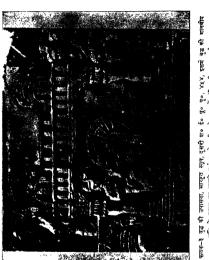

फलन-ने बुद्ध की उपासना, मारहुत सूत्र, दूसरी शरु ई० पूरु पूरु, ४४४, इसमें बुद्ध की मानवीय मूर्ति के स्थान पर उनको धमेचक के प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है।



फलक-४ बुद्ध की उपासना, भारहुत स्तृप, दूसरी श० ई०, पृ० ४५४, इसमें बुद्ध को बोधिवृक्ष के प्रतीक के रूप में अकित किया गया है।

एक बगीका मोल लेने की बात की, यह उसके नाम पर जेतवन कहलाता था। जेत ने कहा, इसकी मिस पर जितने सीने के सिक्के बिछ जाय वही इसका मृत्य है। अलाक्षरिपद्रक लेडम टाम पर जेनदन खरीदना स्वीकार कर लिया। इस क्या को भारकत में बड़े सन्दर ढंग से चित्रित किया गया है। इसमें दांगी और उपरले सिरे पर नीचे चन्दन के पेड़ और बांगी और नीचे एक आम का पेड इसके बगीचा होने की सचना दे रहे हैं। सिहली जनश्रति के अनुसार बगीचे का सौदा तय होने पर अनाथपिण्डक ने जब इसकी सफाई करने का आदेश दिया तो इन कार देहों को कोख कर सभी पेड़ कार दिये गये थे। दायी ओर नीचे सिक्कों की लाद कर लाने वाली बैलगाडी दिलाई गई है। इसके बैल खोल दिये गये हैं. जाआ ऊंचा उठा हुआ है। इसकी दायी ओर बैटा हुआ एक सेवक सिक्कों की गिन रहा है. उसके सामने खड़ी बैलगाड़ी के दसरी और अनाथपिण्डक इस गिनती का निरीक्षण कर रहा है। बैठा हुआ सेवक सिक्को को गिन कर संभवतः धैलियों में भर रहा है क्योंकि उसके ऊपर दांगी और एक अन्य सेवक ने पीठ पर थैली लादी हुई है। यह बड़ी सुस्ती से इन्हें तीन पेड़ों के नीचे सिक्के बिछाने वाले सेवकों के पास ले जा रहा है क्योंकि वे अपने सब सिक्के बिछाकर अधीरता से इसकी ओर देखते हुए नये सिक्कों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मध्यमाग में अनाथिपण्डक को एक टोंटीदार जलपात्र लेकर यह उद्यान बौद्ध सघ को दान करते हुए दिखाया गया है। बायी ओर कुछ पूरुषो का समह खड़ा है, ये दान दिये जाने के दश्य को देख रहे हैं, इनमें सबसे आगे हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति संमवतः राजकुमार जेत है। बांबी ग्रोर ऊपर नीचे दो मकान बने हुए हैं। इन पर अकित लेख के अनसार ऊपर वाला गन्धकृटी भवन तथा निचला कोसम्ब कटी है. दोनो का अर्थ फलों की गन्ध से स्वासित कृटिया है। इन दोनो का निर्माण अनाथिपण्डक ने जेतवन खरीदने के बाद बुद्ध एवं अन्य मिक्षुओं के निवास के लिए किया था। इस दक्ष्य का परिचय देने के लिए इस पर यह लेख अंकित है---जेतवन अनाथपेडिको देतिकोटिसंहतेन केतो अर्थात एक करोड की मद्रायें बिछा कर खरीदे गये जेतवन का अनाथपिण्डक दान कर रहा है।

यहाँ गौतम बुद के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐतिहासिक बुद्धों का भी उनके विशिष्ट बीधि बुक्षों के साथ अंकन निवाग गया है, जैसे गौतम बुद का संबंध गीपल से बा बैसे ही कास्यप बुद का बट बुक्ष से, कनक मुनि का उदुम्बर से, विप-रिसन का पार्टील से, सिखी का पुष्टरीक या बेचेत कमल से, विख्यमुका साल से

और ककुच्छन्द बुद्ध का शिरीष से। इन वक्षों पर उपर्यक्त युद्धों के नाम अंकित हैं। यहाँ बुद के पूर्व जन्म की कथाओं (जातको) के कई दश्यों का भी अंकन किया गया है। ये जातक बड़े लोकप्रिय थे। यहां के जिलाफलको पर वेसन्तर, निगोधिमग, नाय छादन्तिय महाकपि, इसीमिग, आदि तेईस जातकों की कथाओं का चित्रण कियां गया है। इन सब में पर्व जन्म में बोधिसत्व के रूप में बद्ध द्वारा किये गये दान, त्याग, बद्धिमत्ता आदि के विभिन्न जदान कार्थों का वर्णन है। वेसन्तर जातक में एक ऐसे दानशील राजकुमार की कथा है जिसे अपना सर्वस्व दान करने में भी कोई सकोच नही था। जब उसने अपने राज्य की समद्भि बढाने वाले हाथी का दान कर दिया तो कलिंग की जनता उससे बहुत रुष्ट हो गई, क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ा हुआ था और जनता इस हाथी से दुर्मिक्ष निवारण की आशा रख रही थी। ऋद जनता के आग्रह से राजा को बाधित होकर अपने राजकुमार वेस-न्तर को पत्नी और बच्चों सहित राज्य से निष्कासन का दण्ड देना पटा। वन में घोर कष्टो में रहते हुए भी उसने अपने बच्चो और पत्नी का दान करने में संकोच नही किया। निगोधिमग (न्यग्रोधम्ग) जातक की कथा में बोधिसत्त्र के द्वाराएक पूर्व-जन्म में स्वर्ण मृग के रूप में किये गये महान त्याग की घटना का वर्णन है। उस समय ये हिरणो के एक बड़े समूह के साथ वाराणसी के एक राजकीय उद्यान में रहा करते थे। राजा बारी-बारी से एक हिरण को मरवाया करते थे। एक दिन एक गर्मिणी हिरणी की बारी थी। उसनी रक्षा के लिए बोधिसत्व ने स्वयमेव अपने को प्रस्तुत किया । राजा उसके आत्मत्याग से इतना प्रमावित हुआ कि उसने न केवल उस स्वर्ण मुगी को नहीं मारा, अपितु उम दिन में उसने हिरणों का शिकार बिलकुल बन्द कर दिया। महाकपिजातक में भी इसी प्रकार के एक महान त्याग की कथा है। बनारस के निकट गंगातट पर कुछ बन्दर रहा करते थे। राजा ने एक बार इनका घेरा डालकर इन्हें मरवाने का प्रयास किया। बीधिसस्व तुरन्त नदी पर छलांग लगाकर दूसरी ओर चले गये और उन्होंने अन्य बन्दरो की रक्षा के लिए बांस का एक पुल बनाया, किन्तु कुछ हिस्से में बांस की कमी रह गई। यहाँ वे स्वय-मैव अपने शरीर को फैलाकर पड गये ताकि उनके ऊपर से दूसरे बन्दर सरक्षित रूप से नदी को पार करके बच जायं। इसमें उन्हें अपने प्राण देने पड़े, किन्त उनके सब साथी तच गरे।

भारहुत में न केवल उदास एवं गम्भीर दृश्यों का अकन है, अपितु विचित्र हास्यपूर्ण दृष्यों की भी कभी नहीं है। एक दृश्य में कुछ बन्दर कहीं से एक बडी

सण्डासी ले आये हैं। इसे एक हाथी झटका देकर खीच रहा है और उससे एक व्यक्ति की नाक का बाल उलाझा जा रहा है। एक अन्य दृश्य में बन्दरों का एक दल हायी को बाज-गाजे के साथ मोटे रस्से से बांध कर ले जा रहा है। यहाँ अनेक प्रकार के नागों, यक्षों, यक्षिणियो और अप्सराओं की भी मर्तियां बनी हुई हैं। अन्यत्र यह बताया जा चका है कि इस समय जनता में यक्षों की पूजा प्रचलित थी। यहाँ इनका प्रचर मात्रा में अंकन मिलता है। ये यक्ष विभिन्न दिशाओं के रक्षक माने जाते थे। अतः उस समय दारतीरणों पर इन यक्ष-यक्षिणियों की मितियाँ अकित की जाती थीं। यहाँ उत्तर में कूबेर यक्ष (कृविरोयखो) और दक्षिण में विरुद्धक की मूर्तिया मिली हैं। पूर्वी तोरण पर सुदर्शन यक्षी की, पश्चिमी तोरण के एक स्तम्म पर सचिलोम यक्ष और सिरिमा देवताकी, उत्तर के स्तम्म पर अजकालक यक्ष की और चन्द्रा यक्षी की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ चुलकोका और महाकोका नामक देवताओं की भी मुर्तियाँ पाई गई हैं। विद्वानों का ऐसा विचार है कि उस समय जनता में जो देवी देवता पूजे जाते थे, उन्हें बौद्ध घमं ने स्वीकार कर लिया और ऐसे कई देवताओ को बद्ध का उपासक बना दिया गया और उन्हें तथागत की पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसका एक सुन्दर उदाहरण मचलिन्द नागराज की मित है। इलाहाबाद सप्रहालय में सुरक्षित एक स्तम्म पर बट बक्ष पर पाँच फण बाले मचलिन्द नागराज की मूर्ति है। यह सम्मवत बुद्ध की रक्षा कर रहा है, क्योंकि बौद्धसाहित्य में यह कथा है कि एक बड़े अंघड़ में मचलिन्द ने अपने फन फैलाकर बढ़ की रक्षा की थी, यह दश्य साँची, अमरावती और नागार्जनीकोण्डा के स्तूपो पर भी उत्कीर्ण है। एक अन्य चित्र में जल में से निकलते हुए नागराज एरापत को सपरिवार बोधिवृक्ष के रूप में बुद्ध की उपासना करते हुए दिखाया गया है। यहाँ अलम्बसा मिश्रकेशी, सुदर्शना तथा सुमद्रा नामक चार अप्सराओ की मूर्तियाँ नामांकन सहित पाई गई है। इनके अतिरिक्त स्वामाविक और कल्पित पश-पक्षियों की आकृतियाँ मी यहाँ बड़ी मात्रा में मिलती है।

कल्पसता—मारहृत के विमिन्न चित्रों को सौंदर्य प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के अकलरण और अमिप्राय भी अंकित किसे गये हैं। इनमें प्रचानता कमल के पुत्रों के विमिन्न रूपों की हैं। प्रचुर संस्था में कमल के चित्रण वाली वेदिका को पर्यमद वेदिका कहा जाता था। किन्तु सम्मयत रहाँ का सबसे बड़ा अलंकरण कल्पलता हैं। यह मारहृत स्तुग की पाषाणवेष्टनी के अगर निरन्तर एक लहरदार लम्बी बेल के रूप में चली गई हैं। इस स्हित्यादार बेल से नाना प्रकार के क्वन और शामूचण उत्पन्न होते हुए दिखाये गये हैं। बा० अग्रवाल ने (मारतीय करणा पृ॰ १८२-५) इसकी सप्रमाण विवेचना करते हुए यह बताया है कि यारतुत में प्राचीन साहित्यिक करूपता के जनुसार करवावलों अपवा करप्यकृत का वित्रण किया पदा है। इसनी बल खाती हुई टहनियों से कर्णकुष्डल, हार, करने, करकण, करवनी, मुद्र आदि विनिन्न प्रकार के आमूचण लटकते दिखाये गये हैं। कहीं पर मूच्यान उत्तरिय और अश्वोवस्त्र इस प्रकार की लता से जन्म लेते हुए दिखाये गये हैं। इस प्रकार के कर्यवृक्षों के बारे में यह दन्तक्या प्रसिद्ध थी कि ये येड उत्तरकुर तामक देखा में होते हैं। इससे मनुष्य अपनी हच्छा और करपान के जनुसार समी प्रकार के अधीयट वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। जनता उत्तर कुरू के दर्शन के लिए उत्करित दुखी थी। मारत के चक्रवर्ती साझाट इसे जीत कर इसका वेशन प्राप्त करा सहते होती थी। आपकारिक अर्थ में एक समुद्ध घर को कर्यकृत माना जा सकता है। नयुव-तियों के प्रभूषार की अभिलावाओं की सहल पूर्ति करने बाले माता, पिता, माई, बहिन कर्यवृक्ष की शाखाओं के समान थे। यह करपान जन ने बाहते हो लेकिया थी। जातक, रामायण तथा महासारत के साहत्य में इसका उत्तर पुर वर्णन मिलता है। इस लता के वित्रण में मारतुक के वित्रण में मारतुत में हम तिव्रण के स्थारत महा की वित्रण में मारतुत में वित्रण की वित्रल महा स्थारता की है।

स्म स्तूप की कुछ कलात्मक वियोवताएँ उल्लेखनीय हैं। पहली विशेषता यहाँ की मूर्तियों का चपटामन (Flatness) है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के कलाकार लकड़ी और हाणीदांत पर नक्काशी करने की कला मे कुशल थे। उन्होंने यहाँ इस कला का प्रयोग पत्मर मे किया है। इसे बहुत गहराई में नहीं जीवा गया है, इसलिए इन मूर्तियों में एक विशेष प्रकार का चपटापन दिखाई देता है। यह चूंग काल की मूर्तियों की बहुत कही विशेषता है। अर्गे-अ्यो पत्मर्थाप पर कला-कारों का हाथ सचता गया, वे पत्मरो को अधिक गहराई में जोदने लगे और मूर्तियों का चपटापन कम होने लगा।

दूसरी विशेषता कवाओं की वर्णनात्मक रीली की है। इसे एकस्थानीय (Unilocal) रीली भी कहा जाता है। इसका यह अब है कि इसमें एक कवा की विभिन्न घटनाओं को एक ही स्थान में इकट्टा दिखाया जाता है तथा एक ही पात्र की विभिन्न घटनाओं को एक ही स्थान में इकट्टा दिखाया जाता है तथा एक ही पात्र की विश्विष पटनाओं के घटित होने में मले ही काल का अन्तर हो, किन्तु सब घटनाएँ एक ही स्थान पर दिखाई जाती हैं, इसीलिय इसे एकस्थानीय (Unilocal) कहा जाता है। यह बात रह या मुगजातक के चित्रण से स्थाट हो जायगी।

इसके अनुसार बुढ पूर्व जन्म में गंगातट पर स्वर्णमृत के रूप में रहा करते हो। यहाँ उन्होंने एक बार नदी में बूबते हुए एक कुलीन व्यक्ति की प्राणरक्षा की वी। इसके कुछ समय बाद बाराणती के राजा ने अपनी रानी द्वारा देखे गये क्वांप्रमा का नावा बताने के लिए पारितोषिक की घोषणा की। उस अकृतक व्यक्ति के राजा ने अक्ला का वाता वाताने के लिए पारितोषिक की घोषणा की। उस अकृतक व्यक्ति क्वांप्रमा को उसकी सुवना दी। राजा विकार के लिए निकला। राजा ने विक्ला कुआ में ति का उसकी विकार का विचार त्याग दिया। वह इसका मक्त वन गया। इस कथा को एक गोल जीवट में तीन विभिन्न घटनाओं के रूप में प्रचित्त किया गया है। सबसे निचले हिस्से में स्वर्ण मृत को नदी में दूवते हुए व्यक्ति की वचाते हुए दिलाया गया है। उसर दानीं और वाराणती का राजा जिल्ला चुकते हुए एक्ट जिल है और इस जीवट के मध्य में वह प्रक्तिकाब से स्वर्णमृत के आगे अपने हाथ औड़ लड़ा है। इसमें अपर के हिस्से में एक और इस कथा का घटनात्यक तीन पेडों के तथा पांच हिएणों के रूप में दिलाया गया है। इसमें वह वन का और हिएण मृत्यूय का प्रतिनिध्यक करते है। इस कथा की घटनाए विभिन्न कालों में हुई थीं, किन्तु यहाँ इस सवका को एक ही स्थान में दिलाया गया है।

हम कला की तीसरी विशेषता इसका विचारप्रधान (Conceptual) होना है। इसका यह अपं है कि यहाँ के कलाकार विसिन्न बस्तुओं का विचण उस रूप में नहीं करते, जिस रूप में उनकी औल उन दृश्यों को देखती है, अपितृ वे इनका विचण इनके विषय से अपने मन से बनाये गये विचारों और धारणाओं के अनुसार करते है, अत इन चित्रों से अपने मन से बनाये गये विचारों और धारणाओं के अनुसार करते है, अत इन चित्रों से चैत्रानिक गृद्धता न होकर मावों एवं विचारों की प्रधानता होती है। ये दूषमों का सही करते है। इसका उदाहरण उपर्युक्त कर जातक ही है, जिसमें कलाकार ने अपने मन में विच्यान कथा की उपर्युक्त तीनों घटनाओं का अलग-अलग चित्रमण किया है। इसी प्रकार रोलैंग्ड ने मारदृत की पीनपयोधरा, पूर्वनितन्दा, लगमग निवंसना यक्तिण्यों के चित्रण का कारण भी विचारास्त्रक काल को बताया है। यहीं पुष्पत साल चुक के नीचे उसका आलगन करती हुंद यिकिण्यों की कुछ सुर्वासी मिलती है। कुछ विचाराक रहें उस पुण का समझते हैं, जब बुओं की पूजा प्रचलित भी, उन्हें उत्तारकता का प्रतीक (Fertility)

१. रोलैण्ड-आर्ट एण्ड आफ्टिक्चर आफ इण्डिया ।

समझा जाता था, युवक युवतियां इन पेझों के पुष्प एकत्रित करने के लिए इकट्ठी होती थीं। संस्कृत साहित्य में बॉणत टोहद की परम्परा के अनुसार युवतियों बारा विमिन्न पेझों के आलियान, स्पर्ध, पादाशता वादि से इन वृक्षों में पूल जाते थे। पूल क्यान थे। पूलिन क्यान के अलियान में सम्प्रका आणीत काल में की जाने वाली उत्पादकता ( Fertility ) विषयक विधियों की सीण म्मृति समझी जा सकती है अथवा इसे प्रकृति के एवं पूरक के उस मिलन का प्रतीक समझा जाता है, जिससे सारी मृति का विकास और विश्वार होता है। इस प्रकार प्रकिणियों उत्पादकता का प्रतीक है। अत रोलैंग्ड ने यह मत प्रकर क्या है कि इस प्रतीक के विचार को स्पष्ट मृतं हुए देने के लिए ही कलाकारों ने यिशियों में उन अयो को अधिक सहल दिया है जितका उत्पादकता के साथ विश्वार के लिए ही कलाकारों ने विशियों में उन अयो को अधिक सहल दिया है जितका उत्पादकता के साथ विश्वेय संख्य है। अत रोलींग में उन अयो को अधिक सहल दिया है जितका उत्पादकता के साथ विश्वेय संख्य है। अत रोलींग में उन अयो को अधिक सहल दिया है जितका उत्पादकता के साथ विश्वेय संख्य है। अत रोलींग प्रताप करते हुए विश्वियों ने इनके प्रयोग संग्वेय की प्रताप की नितायों के उनके प्रयोग से विश्वेय कर से प्रविधित किया है।

S इसकी चौथी विशेषता-पह है कि यह मारत की पहली राष्ट्रीय लोककला (National folkart) है। "इससे पहले मारतीय करना दरवारी कला के ही इस में पायी जाती है। सारहुत में पहली बार हमें करना ले लिक तथा धार्मिक मायताओं का चिक्रण करने वाली ऐसी कला के दर्शन होते हैं, विसमें न केवल लक्ष्मी, इन्द्र, सूर्य जैसे वैदिक देवता है, अपितु इनके साथ माभाग्य जनता द्वारा पूर्व जोने वाले यक्ष यिविषयो, नायो और अध्यापओं के भी दर्शन होते हैं। इसमें पूर्व की मौर्य कला दरवारी होने के कारण इतिमा थी, किन्तु गुग कला सर्वथा स्वाभाविक और लोकप्रिय कर रखने वाली तथा तथालीन जानना के धार्मिक एवं लौकिक विद्यवासो और मत्तव्यों को विश्वित करनेवाली थी।

सारकृत स्पूष के विभिन्न लेकों से इसका निर्माण कराने वाले व्यक्तियों पर सुद्धर प्रकाश पढ़ता है। पूर्वी तोष्ण के निषके स्मान्त पर अंकिन एक लेका के अनु-सार इसका निर्माण बालगीपुत धननित ने करावा था। धननृति के पुत्र बुदाशक, रानी नावरिक्ता, विदिशा के रेवनीमित्र को रानी वाणादेवी और विदिशा बाधी फल्युटेव ने विभिन्न स्तरमो और मूचियों का दान दिया था। एक लेका में एक स्थानीय विभूणों के भी दान का वर्णन है। इन लेकों के आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि इम स्मूप को बनवाने वाले राजा रानी, ममुक् ख्यापरी और जमी-हार बर्गों के व्यक्ति थे। मित्रपु और निकृतियों इन्हें दान देने की प्रेरणा कर रही।

१ मीहार रंजन राय--मौर्य एण्ड शुंग आर्ट ६४।

भीं। स्तूप का निर्माण स्वर्शियों, तक्षकों, पाषाणुहुंट्टकों की विमिन्न श्रीणयों ने किया। यहाँ विमिन्न पुरुषों की जो मृतियाँ मिलती हैं, वे सम्मवतः उन समृद्ध सानियों की प्रतिकृतिया हैं, विकृति से स्तूप निर्माण के लिए विमिन्न प्रकार के दान विये थे। श्री नीहार रंजन राय ने यह रूपना की कि चूकि हम स्तूप के प्रधान दाता स्थापारी और मृत्मिपति वर्ग के स्वर्णत के अतः हनके हारा पसन्द किये जाने वाले और विताय जाने वाले विलायपुर्ण जीवन का चित्रण तक्लालीन कलाकारों की समृद्ध विपाय प्राप्त का त्या विषय साम करने के लिए कामुक मावना वाली यक्लिणियों की मृतियों को विमिन्न मुद्राओं में बंकित किया है। मिल्य वाली यक्लिणियों की मृतियों को विमिन्न मुद्राओं में बंकित किया है। म

**बद्ध गया**—गया से छ मील दक्षिण में उरुबिल्व नामक ग्राम में एक पीपल के पेंड (बोधिवक्ष) के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बोधिज्ञान सम्पन्न बंद बने थे, अतः यह स्थान बृद्धगया कहलाता है। अशोक ने यहाँ इस पवित्र घटना की स्मृति मे बोधिगृह का निर्माण कराया था। यह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, किन्त मारहत के वेदिका-स्तम्म पर इसकी चित्रित एक आकृति के अनसार यह स्तम्मो पर खड़ा हुआ मडप था। इसकी छत खुली हुई थी, इसमे से बोधिवृक्ष की शासायें आकाश की ओर उठ रही थी। इसके बीच में बुद्ध के बैठने का स्थान-बोबिमण्ड या बच्चासन था। वर्तमान समय में इस स्थान की खदाई में पूराना बोधिमण्ड मिला है। यह चुनार के बल्ला पत्थर का बना हुआ है और इस पर मौर्ययुगीन चमकीली पालिश (ओप) की हई है। बोधि गृह के चारों ओर अशोक ने ईटो की एक बेष्टनी (वेदिका) बनवाई थी। चारो दिशाओं में इसकी लम्बाई २५८ फुट है। बाद में इसे शुग युग में ईटो के स्थान पर पत्थरी का बना दिया गया था। इसमें मारहृत और साँची जैसे स्तम्भ, सची और उष्णीष बनाये गये। इन पर उत्कीण लेखों से यह जात होता है कि राजा इन्द्राग्निमित्र की रानी कुरगी और ब्रह्ममित्र की रानी नागदेवी ने इनका निर्माण कराया था। इनका समय पहली शताब्दी ई० प० का पूर्वार्द्ध समझा जाता है। शैली की दृष्टि से बुद्ध गया की वेदिका मारहत और साची के मध्यवर्ती काल की समझी जाती है, क्योंकि कलात्मक दण्टि से यह भारहत-शैंकी का अनुकरण करते हुए भी कई बातो में उससे अधिक उन्नत और विकसित प्रतीत होती है। यह वेदिका पूर्ण रूप से नष्ट हो चकी है, किन्तु इसके अधिकाश स्तम्भ और सूचियों के व्यसावशेष इसकी कला पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं।

नीहाररंजन राय—मौर्य एण्ड श्रुंग आर्ट ।

मारद्वत की मांति यहाँ भी नुद्ध के जीवन के ऐतिहासिक दृष्य और जातक कष्ममाँ मिलती हैं। यहाँ के कुछ प्रधान बर्फकरण भीर दृष्य ये हैं—करण लताएं, दो पर्यो कारफ किमचें के के कुछ प्रधान बर्फकरण भीर दृष्य ये हैं—करण लताएं, दो पर्यो कारफ किमचें कारफ किमचें कारफ किमचें के मांति विशेष क्या कि मुंद्र की सुवान करता है कि मारद्वत जीर साची की मृतियों को मांति विशेष क्या कि पूजा करता हुआ हायियों का मुख्य, पंचित्रक मन्यवं के साथ इन्द्र हारा इन्द्र-विषय में बुद्ध का वर्षन, जेतवन के दान का दृष्य । यहाँ मारद्वत की कर्षका बहुत ही बोई का वर्षन, जेतवन के दान का दृष्य । यहाँ मारद्वत की कर्षका बहुत ही बोई को एक विशेषता स्तम्मों पर पत्रुओं का विशेष मार्या पर विशेष मार्या का विशेष प्रकार से कंकन है। काल्यनिक पश्चों (ईहामुगों) में पंच वाले हायी, थोड़े, नरमण्ड तथा बैंक, में के, करने, मारद्वत की किया गये है। बुद्ध के क्यासन के निकट हो बहु स्थान है जहां बुद्ध जान प्राप्त करने के बाद सात विन तक विचारमन होकर टहल्वों (बंकमन) रहे थे। यही पर बाद में टहल्कों का पक्का चत्रतरा (बंकमण, पंकस चैत्रण) बना दिया गया। यह ५२ सुट अस्ता, ३ सुट ऊवा, ६ इंच चीड़ा है।

बुद्धगया सेप्राप्त मूर्तियों की भारहृत स्तूप की मृतियों से तुलना करने पर इसकी कुछ विशेषताये स्पष्ट होती है। पहली विशेषता वर्णनात्मक चित्रों में अनावश्यक विस्तार की और व्योरे की बातों को छोड़ देना और केवल आवश्यक तत्वो पर बल देना है। इससे चित्रित कथाओं का मर्मदर्शक को शीघ ही हृदयशम हो जाता है। यह बात दोनो स्थानो के जेतर न दान के दश्य से स्पष्ट प्रकट होती है। भारहुत के कलाकार ने अपने चित्र में अधिक से अधिक क्योरा मरने का प्रयत्न किया है, उसने अनाथपिण्डक द्वारा बनवाई हुई दो कृटियाओं से, बैलगाड़ी से, तीन सेवको से तथा राजकुमार जेत और उसके साथियों से चित्र को पूरा भर दिया है, किन्तु बुद्ध गया के शिल्पी ने इसमें इसमें केवल सिक्के विछाते हुए दो सेवकों को तथा सिक्के लाने वाले एक सेवक को ही दिखाया है। मारहत के चित्र में अभिवादित से स्पष्ट रूप से सब बाते कही गई है, किल्तु बद्ध गया के चित्र में व्यन्जनावृत्ति का आश्रय लिया गया है। अत कलात्मक दृष्टि से यह अधिक रुचिकर और मनोरम प्रतीत होता है। दूसरी विशेषता यह है कि चित्रो में अनावश्यक बातों को छोड़ देने से महत्वपूर्ण आकृतियों के लिए अधिक स्थान निकल आया है, उनमें पात्र अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक गति करने लगे है, चित्रों में अधिक स्पष्टता आ गई है। तीसरी विशेषता आकृतियों का अधिक गहराई में कुशलतापूर्वक अंकन करना है। इससे



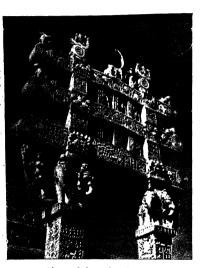

फलक-५ सांची का उत्तरी तोरण, दूसरी शर्ट पूर, पृरु ४६३

यहाँ की आकृतियाँ मारकृत की अपेक्षा कम चपटी, अधिक तजीव और गतिमान् प्रतीत होती हैं। इनमें अधिक व्यवस्था और एक दूसरे के साथ धनिष्ठ संबंध पाया जाता है।

साबी का स्तृष—हस पुण के स्तृपों में से इस समय यही सबसे अधिक सुरिक्तद द्वारा में हैं। मारहृत, असरावती, नागांजृंगिकोस्या आदि स्तृपों के पूर्ण क्य से विकास हो आने के कारण हनकी काला का दर्गा पहालयों में ही किया जा करता है, किन्तु सांची का स्तृप अपने मूल स्थान पर काफी बढ़े अंदा में झुरिकत है। दर्चक यहाँ आति के सिक्त प्रीमित के सिक्त पर है। सीविद्या प्राचीन काल में मयुरा से दिवाण गारत में प्रतिकास की जो जाने वाले प्राचीन व्यापारिक महाप्य पर या तवा पूर्वी मालवा की राजधानी थीं। अतः इस स्थान को स्तृपों के लिए उपयुक्त सम्बाध मया। महाबंध के अनुवार अशोक जब उज्जीवनी के सासक नियुक्त हुए, उस समय कुछ समय के लिए वे विदिद्या लूरे में। मही एक यही व्यापारी की पुत्री से उनका विवाह हुआ था। इस रानी से श्रीलंका में बीढ सर्म का प्रयार करते बाले महन्त आप पा स्वापारी को पुत्री से उनका विवाह हुआ था। इस रानी से श्रीलंका में बीढ सर्म का प्रयार करते बाले महन्त आप साम प्राचीन के यहाँ एक बहुत बड़ा स्तृप बननाया था। इसके बाद १२०० वर्षों तक यहाँ निर्माण-कार्य कलता रहा।

साथी में और उसके आसपास लगमग ६१ लूप पाये गये थे। इनमें सबसे अधिक महत्व राक्ष्मे वाले तीन त्यूप संख्या १,२ और ३ हैं। त्यूप संख्या १ में बुढ के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और भीट्यात्यायन के करावेष सुरक्षित हैं। संख्या एक का स्तृप अपनी विशालता के कारण प्राचीन काल में महाचैत्य कहलाता था। इसी-लिए साची के टीले को महाचैत्यमिरि कहा जाता था। इसके चारो तोरण-द्वार वहीं बच्छा वहां में हैं और मारत के वर्तमान बौढ अवयेषों में सर्वअंध्य स्थान रखते हैं। इस सहात्युप को सर्वअंध्य स्थान तरि हैं। इस सहात्युप को सर्वअंध्य सहात्र स्थान वर्तन साचा था। आरम्भ में यह होते वत्याय पा, जिन्तु इसका वर्तमान विशामय क्या प्राक्तिन है। यह कार्य पहले खतात्वी ई० पूप में हुजा। इस वात की सूचना हमें विलय द्वार को एक बड़ेरी ( Architrave ) पर अकित लेख से मिलती है। इसमें यह कहा गया है कि इसे आप्त्रश्वीय राजा सात्रकर्णों के मूख्य स्थाति आनन्द ने दान में दिया था। विश्ली इसे को क्या में हम्ही सह स्थान हमें हिस हमें सह कहा गया विश्ली इस के लेख में यह कहा गया है कि इसका निर्माण विरिद्या में हाथीवांत का काम करने बालों ने किया (विदेसकेहिं इन्तकारीहें इस्पक्त मत्य) हु इस्से यह स्थान स्थान करने वालों ने किया (विदेसकेहिं इन्तकारीहें इस्पक्त मत्य) हु इस्से यह स्थान स्थान करने वालों ने किया (विदेसकेहिं इन्तकारीहिं इस्पक्त मत्य) हु इस्से यह स्थान स्थान करने वालों ने किया (विदेसकेहिं इन्तकारीहिं इस्पक्त मत्य) हु इस्से यह स्थान इसि करने वालों ने किया (विदेसकेहिं इन्तकारीहें इस्पक्त मत्य) हु इस्से यह स्थान इसि करने वालों ने किया (विदेसकेहिं इन्तकारीहिं इस्पक्त मत्या) हु इस्से यह स्थान इस्से यह स्थान स्थान करने वालों ने किया (विदेसकेहिं इन्तकारीहिं इस्पकारीहिं इस्पकारीहिं इस्पक्त स्वाप हम्में हम्से इस्से यह स्थान हम्से इस्से स्थान स्यान हम्से हम्में स्थान हम्से हमें हम्से स्थान हम्से हम्से हम्से इस स्थान हम्से हम्स

यहीं शिक्षाओं में मूर्तियां सुदवाने का कार्यदत्तकारों द्वारा करवाया गया था। हामीदान्त पर काम करते हुए इन कलाकारों का हाथ इतना सच गया था कि उन्होंने पाषाण पर मूर्तियाँ उत्कीण करते हुए पूर्ण सफलता प्राप्त की।

स्तूप-निर्माण को विभिन्न प्रवस्थाएँ—सांची के महास्तूप ने कई शताब्दियां के मुदीर्घ विकास के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। पर्सीकाउन के मतानुसार इसके विकास की अवस्थायें निम्नालिक्तित हैं।

पहली धवस्था---२५० ई० पू० के लगभग मौर्य युग मे अशोक ने सर्वप्रथम ईटो का एक स्तूप बनवाया।

हूसरी सबस्था—सी वर्ष बाद १५० ई० पू० में इस स्तूप को विद्याल बनाते हुए इसको पत्थर की खिलाओं से बका गया, इस पर बडे इक और पाषाचमिट और हीं मका का निर्माण किया गया। मूमतल की महावेदिका (जैंगला) बनाई गई। इस नये स्तूप का आनार एवंड से हुगता हो गया, इसका व्यास १२६ फूट तथा क्रेंबाई ५४ फीट हो गई है, इसके निवले भाग को जुड़ाई के मसाले के बिना पत्थर की खिलाओं से आच्छादित किया गया। चूने के बिना चिनाई का यह मारत में बहुला नमूना है। स्तूप पर शिलाओं का चोला चढ़ा कर ४ इव मोटी कचीट का खोल चढ़ाया गया।

तीसरी अवस्था — १०० ई० पू० में इसके मध्य भाग में चारों ओर वेदिका या मिंघ (Berm) बनाई गई तथा यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढियों का निर्माण किया गया।

चीची सबस्था— ५३ ई० पू॰ में महास्तृप के चार द्वार (तीरण) बनाओं सब द्वार एक साथ नहीं बने। सबस महले दक्षिण का, इसके बाद कमश उत्तर, पूर्व और परिचम दिसा के तीरण द्वार बने। साची के स्तृप की सबसे बढ़ी विद्यार में हो तीरण है। ये सब आकार में एक जैसे ३५ भीट ऊने है। प्रत्येक द्वार पर दो मारी स्तन्म है। इन स्तन्म गेर नीन कोडी कमानीदार आडी खपले या बच्छेरियां (Architraves) है। ये स्तन्म और बच्छेरियां उत्पर से नीचे तक विमिन्न मूर्तियों से अलकृत है। ये स्तन्म और बच्छेरियां उत्पर से नीचे तक विमिन्न मूर्तियों से अलकृत है। सन्त उत्पर की बटेरी पर घर्मचक, उसके दोनों और वामरणाही यह और जिरत्य के चिन्ह है। स्तन्मों के निवकं हिल्लों में द्वार स्त्रक यक्ष बने है। वस्त्र उत्पर्ण के विन्त है। स्तन्मों के स्त्र की और हाथीं और बीने

१ पर्सी बाउन—इण्डियन आकिटेक्टर सण्ड १ प० १८।

कला ४६५

बने हैं और बाहर की ओर वृक्षवासिनी यिक्तिणयों या वृक्ष देवता बड़ी मनोरम माव-मंगी में दिलाई गई हैं। सांची का महार्चेत्य अर्थचन्द्रकार है। इसमें मूमितक पर स्तूप के चारों ओर पत्थर के फर्स पर ११ कुट ऊंची वेदिका थी। यह मारद्वृत की वेदिका की भांति चित्रों से अलंक्ष्यत न होकर बिलकुळ सादी थी। इस स्तूप पर इक मुमितल की वेदिका के अतिरिक्त दो अन्य वेदिकायें स्तूप के सध्य माग में तथा विरोमाय में हमिका के चारो और थीं। इसका स्पटीकरण इसके अवशेषों से हो सकता है।

तौरण---सांची स्तूप की प्रमुख विध्यक्ता इसकी चारो दिशाओं में बनाए समें इसके तौरण हैं। इसमें कालकम की दृष्टि से सबसे पहले दिशा कि तोरण बनाया गया था, १८८९ हैं। में इसका दुनस्कात किया गया था, १८८९ हैं। में इसका दुनस्कात किया गया था। इसके उत्तर की बहेंदियों में कमलकन में सबी हुई, दी हाथियों दारा चड़ों से अभिषक करतती हुई औा या लक्ष्मी बनी हुई है, बीच की बहेंदी पर छद्दा जातक की कथा है और निचली बेहेंदी पर मगवान बुढ़ के पवित्र अवशेषों (आतु) को लिए हुए पुढ़ का चित्रण है। इस युद्ध में कुसीनारा के मत्वों के दिश्द साल राजाओं ने माग लिया था। इसके मध्य में कुसीनारा के मत्वों के दिश्द साल राजाओं ने माग लिया था। इसके मध्य में कुसीनारा का चेरा दिखाया गया है। तथा दीई और वाई और विजयी राजा रथी में और हाथियों पर बैठ कर जा रहे हैं। इसमें एक स्तम्म पर अशोक को अपनी दो पिलयों के साथ बुढ़ गया में बीचिक्स के निकट दिखाया गया है। इस डार के कप्य स्तम्मों पर पीठ सटा कर दो सिह सामने और दो पीछे बने हुए है।

उत्तरी दिशा का द्वार-तोरण सबसे अधिक अच्छी दशा में है। इस पर अंकित मूर्तियों में वेस्सन्तर आतक का दृश्य बढ़े विस्तार से दूरे विवरण के साथ अकित किया गया है। इसमें राजकृषार वेस्सन्तर झारा अपने राजकोश हाणी का दान, उसका निकासन, अपने गाता पिता से विदा लेने का दृश्य दिलाया गया है। कला की वृष्टि से यह सांची के सर्वोत्तम दृश्यों में गिता जाता है। इसमे नगर के वास्तुवियास, वेशामूया, आमूरण, रथ आदि का बहुत ही स्पष्ट अकन है। इसकी तीनो बढ़ेंरियों पर चौकोर कितारे पर गज-लिश्मयों का अंकन है, इनके पार्यक्रमा में आम तथा अशोक वृक्ष की सालाओं को चारो हुए वृद्धका स्विया है, बाद में इनके अनुकरण पर शालप्रजिकम मूर्तियाँ बनाई जामें लगी। ऐसी मूर्तियाँ द्वार पर मी मिलती हैं। उसरों और बीच की दड़ेंदी के पृष्ट माग में छड़त्स जातक के दृश्य है। एक गजराज बोगिकुल की पूजा कर रहा है। बीच की बंडेंदी पर

सार की विजय का अंकत है। इसके बीचे स्ताम पर आवस्ती में आज बुका के नीचे बुद्ध हाय कुछ व्यस्कार विकाने का वर्णन है। एक विज्ञ में उनके सिर से जक की बाराएं और रीटों से जिन की ज्याकार निकल्ती दिसाई गई हैं। जेतन में बात का मास्तुत जैता दूरण और राजा प्रसेनिकत हारा बुद्ध के दर्शन के किये जाने का वृद्ध है। इस दार के अन्य दूर्ध है—नर नारी के निवृत्तों को पान गोफी, वीणा वावत, बुद्ध के दर्शक के किए इन्द्र का जागनन, हाथी वांत की बनी जुटियों पर सोने की मालाएं छटकाने की खुर्कायिच्यों, ज्यस्त्रिका देवों के स्वयं से बुद्ध के अवतरण का तथा महा अधिनिक्ष्मण का दूर्ध, मस्त्रों वारा बुद्ध की धातुओं पर स्त्रुप का निर्माण, बन्दरों द्वारा बुद्ध की धातुओं पर स्त्रुप का निर्माण, बन्दरों द्वारा बुद्ध की धातुओं पर स्त्रुप का निर्माण, बन्दरों द्वारा बुद्ध की धातुओं पर स्त्रुप का निर्माण, बन्दरों द्वारा बुद्ध की धातुओं पर स्त्रुप का निर्माण, बन्दरों द्वारा बुद्ध की भाषांत्र के स्त्रुप का निर्माण, बन्दरों द्वारा बुद्ध की स्वयात्र देवारा बुद्ध की स्वयात्र देवारा बुद्ध की स्वयात्र देवारा बुद्ध की स्वयात्र देवारा बुद्ध की स्वयात्र की स्वयात्र देवारा बुद्ध की स्वयात्र देवारा बुद्ध की स्वयात्र देवारा

पूर्वी दिशा का तोरण सर्वाप बहुत कुछ खण्डत हो गया है, किन्तु इसमें चित्रों को अधिक अच्छे उंग से उन्होंने किया गया है। इसकी बच्चेरपो पर निम्मलिखित इस्य अंकित है—वीषि बृक्य से मुचित होने वाले सात मानुषी बृद्ध, किपलबस्तु से बृद्ध को महामिनिष्क्रमण, अयोक का अपनी रागी के साथ बीधियुक्त का दर्शन, हाणियों हारा स्मूप पूजा, अयोक हारा निर्मित बृद्ध गया का वेदिका युक्त बोधियुह, बृद्ध हारा नदी के जल पर सलने का चमनकारणूर्ण कार्य (माहायें), बृद्ध के समिपा, अनि और आहृति उन्धी चमरकार, कारवण मृति के प्रमं परिवर्द के समिपा, अनि और आहृति उन्धी चमरकार, कारवण मृत्र के मागा, रागा, अन्य अस्त है। उन्धी चमरा वेदन की कथा, देवराओ हारा बीधियत्व से जन्म प्रहण करने की कथा, नाराराज मुचिलव्ह हारा बृद्ध की रक्षा करना, स्थाम जातक और महाक्षिण जातक की कथाए। उपर्युक्त विवरण से यह स्थप्ट है कि साची की मृतियों में निम्म प्रकार की घटनाओं का अकत है।

(१) बुद्ध के जीवन की चार बड़ी घटनाएं:—उनका जन्म, बुद्धल-प्राप्ति, वर्षक प्रवर्तन, सद्वापरिनर्वाण (२) पशु पिलयों की मृतियाँ प्राप्त जोड़ों के रूप में उन स्थानों पर बती हैं जो बच्छेरियों को एक हुसरे से अलग करते हैं। यहाँ के पशु कारतिक और वास्तिक दोनों प्रकार के हैं। इनमें भोर, हाथी, ऊँट, बैंछ उल्लेख-नीय हैं। कई बार इत पशुओं की पीठ पर सवार भी दिलायों गये हैं। यूर्वी हार के नीच की बहेरी पर सवार उदीच्य-वेश अर्थात भारी कोट और बड़े जुतों में दिलायों गये हैं, अतः ये शीत प्रधान देश से आर्यों हुए शक्त, तुलार प्रतीत होते हैं। (४) पूछ पत्तियों के अलकरण में साची के कर्जाणारी ने अपनी प्रतिमा का अद्युत्त परि-च्या विशा है। शहमें प्रभान स्थान कमल और कल्यलता का है। यहाँ झालाता का भी अंकन मिलता है। साची में प्राष्ट्रीतक दूस्यों का अंकन बहुत अधिक है।

इनमें हाथी, सिंह, मृग आदि जंगली जन्तु स्तुप या बोधियुझ के रूप में युद्ध की पूजा करते विकास गये हैं। ऐसा मालून होता है कि सोची में सारा पश्चगत् युद्ध की उपासना करने के लिए उसड़ पड़ा है।

सांची की मृतिकला की तुलना यदि मारहत की मृतिकला से की जाय तो दोनों में कुछ अन्तर प्रतीत होते हैं। पहला अन्तर जातकों के दश्यों का है। मारदत के शिल्पियों ने जातक कथाओं का अधिक संख्या में अंकन किया था। वहाँ २३ जातक कथायें चित्रित की गई थीं, किन्तु सांची में शिल्पियों ने इनमें महत्व-पूर्ण चार पाँच जातक छाट लिये हैं जैसे-वेस्सन्तर, छहन्त, स्थाम और महा-कपि जातक। दूसरा अन्तर बद्ध के जीवन संबंधी दश्यों में है। मारहत में बद्ध के गर्म में प्रवेश आदि के इने गिने दश्यों का ही चित्रण है, किन्त साची में न केवल बढ़ के जीवन की प्रधान घटनाओं---महाभिनिष्क्रमण बुद्धत्वप्राप्ति, धर्मचक्र-प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण के दश्य दिखाये गये हैं, अपित बद्ध के चमत्कारों पर भी बहत बल दिया गया है। इस समय बद्ध का अलौकिक रूप अधिक लोकप्रिय हो रहा था. अतः यहाँ के शिल्पियों ने उनके आकाश में उड़ने, पानी पर चलने, उनके विभिन्न अंगो से आग और पानी एक साथ निकलने के चमत्कारपूर्ण वित्रों का अधिक अंकन किया। **तीसरा** अन्तर बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले ऐतिहासिक चित्रो का चित्रण है, जैसे शुद्धोदन का बद्ध के स्वागत के लिए नगर से बाहर जाना, राजा अजात-शत्र और प्रसेनजित का बढ़ के दर्शन के लिए आना, अशोक का बोधिवक्ष के समीप जाना। चौथा कलात्मक अन्तर यह है कि सांची के कलाकारों ने मृतियों को मारहत की अपेक्षा अधिक गहराई में तराशा है। इस कारण यहाँ की मतियाँ पत्थरों में से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इनकी गहरी छाया के कारण इनमें बढी चारुता और सौदर्य आ गया है। बुद्ध की शरीर-घातु के लिये किये जाने वाले युद्ध के दृश्य में बड़ी सजीवता है, यहां की मियुन मृतियां और यक्षिणियां बड़ी मनोरम हैं। अत. सभी दिष्टियों से साची की कला भारहत की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। इसमें तत्कालीन लोक-जीवन के सभी पक्षों का बड़ा सन्दर चित्रण हुआ है। इसमें जहां एक ओर राजदरबार के वैमवपूर्ण जीवन का, नगरो के व्यस्त और विलासितापुणं जीवन का चित्रण है, वहाँ दूसरी ओर ग्रामों के शान्त जीवन का, विभिन्न पश-पक्षियो. पत्र-पण्यो और अलंकरणो कः सजीव अकन है। इसमें कहीं मी अस्वामाविकता, कृत्रिमता या नाटकीयता नहीं पाई जाती है। यद्यपि सांची एक पवित्र घामिक स्थान था. किन्त इसकी कला कोरी आध्यात्मिक नहीं है, अपित् बह सांसारिक जीवन के विभिन्न पक्षों का बड़ा सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करती है। इसीलिए यह स्तुप प्राचीन काल से अब तक आकर्षण का महान केन्द्र बना हुआ है।

पर्वतीय चैत्य और विहार:--जिस समय मध्य देश में मारहुत, सांची और बुद्ध गया में स्त्रुपों का निर्माण हो रहा था, लगभग उसी समय पश्चिमी और पूर्वी मारत में एक नवीन प्रकार की वास्तुकला शैली विकसित हो रही थी। महाराष्ट्र में बौद्धों ने तथा उड़ीसा में जैनो ने पर्वतो को काट कर अपने पूजा-स्थानों का निर्माण आरम्म कर दिया था। पहाडी शिलाओं की काटकर बनाये गये मवनों को पश्चिमी भारत के पूराने अभिलेखों में लेण (स॰ ल्यण) या सेलघर (शिलाओ से बना हुआ बौक्रमुह) कहा गया है। लेण का अर्थ है लीन होने या छिपने की जगह, मराठी में अब इसे लेणी कहते है। यहां की सब लेणियां बौद्ध चैत्य और विहार हैं। उड़ीसा मे इन्हें गम्फा कहा जाता है। ये सभी जैन मदिर हैं। महाराष्ट्र मे भाजा, कोण्डाने, चितलबो पितलखोरा, अजन्ता बंडसा, नासिक, कालें, जहार, कन्हेरी मे लेणो का तथा ज्हीसा के उदय गिरि में हाथी गुम्का, मन्चपुरी गुम्का, रानी गणेश, जयविजय और अल्कापुरी गुम्फाओं का तथा खडगरि में अनन्तगुम्फा का निर्माण हुआ। इन लेणों तथा गम्फाओ की कला को पहले गहा वास्तु ( Cave Architecture ) कहा जाता था। किन्तु यह नाम भ्रामक है। गुहा का तात्पर्यप्राय पहाडो मे **प्राकृतिक रूप से बने हुए** ऐसे स्थानों से होता है जिनमें जगली जानवर शरण लेते है। अतः पहाड़ी चट्टानो को काट कर भगीरथ परिश्रम से बनाई गई इन रचनाओ को गहा नहीं कहा जा सकता है। अत. आजकल गहा वास्तुकला के स्थान पर इसके लिए पहाडी चट्टानों से काटी गई पर्वतीय चैत्य वास्त कला ( Rock Cut Temple Architecture ) शब्द का प्रयोग किया जाता है।

मारत में इस विधिष्ट कला-वीली का सबसे बड़ा केन्द्र महाराष्ट्र मे था।
गासिक के बारों और के दो सी मीज के कोज मे अधिकाश पर्वतीय विद्यापित है।
से सब हीनवान सम्प्रदाय के बीड धमें से सबध रखते है। इनका निर्मोण हुसरी
धताब्दी ई० पु० से दूसरी खताब्दी ई० के ८०० वर्षों में हुआ। परिचमी मारत में
इस कला के विकसित होने का एक विशेष कारण यह था कि यहाँ परिचमी धाट
के पर्वत इस मकार की कला के लिए विशेष कारण से उपयुक्त थे। यहाँ एसी सीधी,
बहुत कड़ी और सीदी चट्टाने पहांहों में अपूर माना में उपलब्ध होंगी है बिनमें
विरक्ताल तक सुदृढ़ बनी खट्टा बाल गृहुमें या लेणे काटी जा सकती है। यहाँ

दस स्वानों में इस प्रकार के पर्वतीय चैत्य और विहारों के अनेक समूह मिलते हैं। इन सबकी सामान्य योजना लगमग एक जैसी है।

बैत्यगह की योजना'---पश्चिमी भारत की पर्वतीय वास्त के दो प्रधान अंग चैत्यगृह और विहार होते थे। चैत्यगृह बौद्धों का पूजास्थान था और विहार मिक्सुओं का निवास स्थान। पहले (पु० ४५०) यह बताया जा चका है कि स्तूप को चैत्य कहा जाता था। प्रत्येक चैत्यगह में पुजा के लिए स्तुप की स्थापना की जाती थी। चैत्यगह की आकृति घोडे की नाल जैसी आकृति की बनाई जाती थी। इसके आगे का माग आयताकार और पीछे का माग अर्धवत्ताकार ( Apse ) होता था। पिछले अर्घवत्ताकार मागमे ऊपरी छत के ठीक मध्य बिन्दु के नीचे चटटान में कटाव करके टोस, अण्डाकृति स्तप अथवा चैत्य की रचना की जाती थी, इसीलिए ऐसी लेगो को चैत्यगृह कहा जाता था। इसके आगे बीच के आयताकार लम्बे मण्डप में पूजा और समाओ आदि के लिए मिक्ष एकत्र होते थे। यह माग इसकी नामि ( Nave ) या मण्डप कहलाता था। इसके दोनों ओर स्तम्मो की दो पंक्तियाँ स्तप के पीछे तक चली जानी थीं। इन स्तम्म पक्तियों के बाद पहाड को खोद कर स्तुप के चारों ओर परिकास करने के लिए प्रदक्षिणापथ ( Aisle ) बनाया जाताथा। यह मण्डप के खरूमो और चैत्य गृह की पाषाण मित्ति के बीच का मार्गथा और स्तुप के पीछे ने घम जाता था। चैत्यगृह के मडप की छत देखने में बड़ी विशाल और मन्य जान पड़ती थी। यह महप के दोनों ओर के खम्मो पर डोलाकार ( Vaulted ) अथवा हाथी की पीठ (गजपष्ठाकृति) के रूप में टिकी रहती थी। इस प्रकार चटटान को काट कर बनाये गये भवन में यदापि खम्भो का कोई विशेष प्रयोजन नहीं था. फिर भी इन्हें लकड़ी के मवनो की परस्परा का अनुसरण करते हुए बनाया जाता था। इन मबनो की छत खम्मो पर टिकी होती थी, इसलिए शैलगहो में आवश्यकता न होने पर भी स्तम्भो को स्थान . दियागया था। काष्ठ परम्परा के अनसरण का एक अन्य प्रमाण यह है कि कई चैत्यगृहों में छत को टिकाने के लिए लकड़ी की बड़ी-बड़ी गोल घन्नियाँ लगाई जातीथी। इस प्रकार इनकी छत लकडी के मदनो की छत की मौति कडियों के एक दांचे पर टिकी होती है। इन चैत्यगहों को बनाने वाले कारीगरो (महाशैल कर्मान्तिक, महारूपकार) तथा खदाई करने वालों (शैलवर्द्धकी-सेलव-टडिकि) के आगे एक बडी समस्या पानी की थी। इसके समाधान के लिए पहाड के अपरी मार्गो पर कई छोटी नालियों का जाल बिछा कर पानी की एक छोटी मूल या नहर बना की जाती थी। इसके जल को गृका के पास चट्टानों में एक बड़ा हींच (ब्रोणी) काट कर एकत्र किया जाता था। अभिलेखों में इन नार्कियों को पानीय-क्वाड़ी और जल संग्रह करने बाली गहरी द्रीणियों को पानीयपोड़ी, पानी-या पानीयपत्र कहते थे। अजन्ता, कल्हेरी और एलीफेन्टा में ये द्रोणियों अब तक बनी हुई हैं।

इन चैत्यगहों के निर्माण की पद्धति निराली थी। सामान्य घरों का निर्माण नींव की खदाई और मराई से आरम्भ होता है, इसके बाद दीवारें और सबसे अन्त में छत बनाई जाती है, किन्तु चैत्य गहों का निर्माण शिल्पी छत से आरम्म करते थे. कमशः उपर से नीचे की ओर अपनी रचना को खोदते हुए चले जाते थे। सर्व-प्रथम कारीगर (महाशैल-कर्मान्तिक) चैत्यगह बनाने के लिए एक खडी मजबत चट्टान को चनता था। उसके झाड झंखाड की सफाई करके उसके अग्रमाग का चटान पर अंकन करता था। यह घोडे के नाल जैसी अथवा गौ की आँख जैसी अर्थवत्ता-कार होने के कारण गवाक्ष, अथवा चैत्य गवाक्ष (Chaitya Window) कहलाती थी। इसका एक अन्य नाम कीर्तिमल मी या क्योंकि चटान मे उत्कीण की गई रचना को कीर्ति भी कहा जाता था। अतः कीर्तिमख का अयं उल्कीण गफा का मुख या प्रवेशद्वार होता था। कीर्तिमुख से खुदाई आरम्म करके शिल्पी धीरे-घीरे जन्दर की ओर खोदते हुए चट्टान को खोखली करते थे। खदाई का मलबा इसी कीर्तिमख या गवाक्ष से बाहर फेंका जाता था। शैलगह के निर्माण के आरम्म में कीर्तिमल का बड़ा प्रयोजन मलवे को निकालना था, चैत्य बन जाने पर यह सारी गहा को सूर्य के प्रकाश से आलोकित करने वाली वडी खिडकी का काम करता था. अतः इसे सर्पद्वार मी कहा जाता था। चैत्यगृह का मुखमाग दो मागों में विमक्त होताथा। एक तो उपर का कीर्तिमुख या सूर्यद्वार, दूसरा ठोस चट्टानी मित्ति, जिसे काट कर मीतर जाने के लिए तीन प्रवेश-द्वार बनाये जाते थे। बीच के द्वार से नामिस्थान अथवा महामण्डप में और दो पार्व्वस्थित दारों से प्रदक्षिणा-पथ के दायें बाँये माग में प्रवेश किया जाता द्या।

बिहार:—पर्वतीय वास्तु का दूसरा प्रकार विहार था। इसमें मिलू रहा करते थे। इसकी सामान्य योजना इस प्रकार थी। मध्य में एक वहा वर्गाकार मध्य आपने में मिति होता था, इसमें तीन या चार और छोटी-छोटी कोठरियाँ (पर्वशासण, अपवरक) खोदी जाती थीं। सामने की दीवार में प्रवेश के लिए एक दरवाजा और उसके आगे स्तम्मों पर टिका हुआ वरामदा (मुक्क्सक्य) बनाया जाता था, जहीं जिल्लुओं का सथ बहुत बड़ी संख्या में निवास करता था। इस वह विहार को संवाराम कहते थे। युक्त में विहार खब्द का प्रयोग मिल्लुओं के निवास के लिए बनाई गई छोटी कोठिरमों (गर्मशालाओं) के लिए किया जाता था, वार में मिल्लुओं के बड़े आकार के निवास-स्थानों को मी बिहार कहा नाने लगा। आरान्मिक चैत्य गृहों की मति विहारों का स्वस्थ युक्त में बहुत सावा होता था। इस युग के विहारों की तीन वड़ी विशेषताएं थी। पहली विधेषता बीच में आंगन की तरह बड़ा वर्गाकार स्वत्महोंने मण्डय था। इसमें मिल, प्रायंना आदि सामृहिक काओं के लिए एकफ होते थे हुसरी विश्वेषता इस मण्डय के चारों और छोटी कोठिरमों की थी, इनके मीतर मिल्लुओं के सोने और बैठिन के लिए पत्यर में ही काट कर बनाई गई चीकियां होती थीं। तीसरी विशेषता यह थीं कि इनका प्रवेशवार बीच में न होकर एक सिरे पर रखा जाता था। इसका कारण यह था कि इन कोठिरमों का आकार बहुत छोटा (९'x ९') होता था। इनमें एक और नोने के लिए एक लब्जी चौली बनाई जाती थी, अत: प्रवेशवार को किनारे पर रखना ठीक समझा जाता था।

परिवमी मारत में नासिक के बारों और दो सौ मील के घेरे में लगमग नौ सौ चैंग्य गृह और विहार पायं जाते हैं। इस युग में बनाये गये चैंत्यगृहों और विहारों का कालकम पर्मी बाउन के प्रतानुसार निम्निलिखत है—माजा, कोण्यनि, पिताल्कारा, अजन्ता गृहा संख्या १०, बेडसा, अजन्ता गृहा सं० ९, नासिक, कार्जे। यहां इनमें से कुछ प्रमुख चैंग्य गृहो और विहारों का वर्णन किया जायगा।

भाजा:—यह पिरुमी घाट की पर्यंतमाला को पार करने बाले सुप्रसिद्ध दर मेर घाट में काल ते चार मील की दूरी पर है। यहाँ के चैत्यपृह और सुहर्षे सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इनका निर्माण दृष काल के आरस्म में लगमण दूसरी रातास्थी हैं पूर के पूर्वाई में साम्यदत: १७५ ई० में हुआ। यहाँ एक विहार, एक चैत्यपृह तथा चट्टानो में काटे हुए चौरह ठोस स्तुप मिले हैं। माजा के विहार में पहले एक बरामदा है, इसके पिछले माग की दीवार के दो द्वारों में होकर एक मध्यप है। इसके नारों ओर मिस्तुओं के लिए बनाई गई कोटरियों हैं। माजा की एक वहीं विशेषता इसके विहार की मूर्तियों है। इसने बरामदे के पूर्वी छोर के प्रवेशदार के बोनों और की मृतियों विशेष रूप स उल्लेखनीय हैं। बाई और की प्रवेशदार के बोनों और की मृतियों विशेष रूप स उल्लेखनीय हैं। बाई और की प्रवेशदार के प्रवेशदार के स्वेश हैं। वह की पर

छत्र और चंबर के राजिबन्ह लिए खड़ी हैं। रथ के पहिये मारी मरकम नंगे असुरों के शरीरों के ऊपर से गुजर रहे हैं। दाई और की मूर्ति में एक जंने हायी पर एक राजा और उसके पीछे ध्वज लिये हुए एक सेवक है। हाथी बाई और चल रहा है, उसने अपनी उठी हुई सुंड से एक पेड उलाड़ लिया है। इस पट्ट के शोष माग में जनलों से कुछ वृक्ष वित्रित किये गये हैं। एक वृक्ष से मिथुन मूर्तियाँ जन्म ले रही हैं। पेड के पीछे बैठेहुए नर नारी वाद्य एवं नत्य में आनन्द-मन्न है। अधिकांश परातत्वज्ञ पहले बाई ओर की मृति को रथारूढ़ सूर्य की मृति मानते थे। रोलैण्ड ने लिखा है कि इसमें सूर्य यूनानी देवता अपोलो की मौति अन्धकार के दानवों की शक्ति को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है दाई और की मित इन्द्र की है, बहु ऐरावत पर सवार है। कुमार स्वामी ने ऐसा ही माना था। किन्तु रोलैंग्ड को स्वय इस बान की शका थी कि इन्द्र और सूर्य दोनो वैदिक देवता है, उनका एक बौद्ध विहार में अंकन क्यों किया गया है? उन्होंने इसका समाधान यह किया है कि शाक्य मिन ने सूर्य और इन्ड की शक्तियों को आत्मसात् कर लिया था, अत. उन्हें यहां बढ़ के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु यह बड़ी क्लिप्ट कल्पना प्रतीत होती है। कुमारस्वामी ने यह शंका उठाई थी कि इन्द्र के साथ अन्य दश्यो का कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। डा० अग्रवाल ने यह सिद्ध किया है कि "इन दोनो दश्यों में सूर्य और इन्द्र की मर्तियाँ नहीं हैं. किन्त इनमें सम्राट मान्धाता के उत्तर करु देश में जाने का वर्णन है। वे चार घोडो के रथ पर छत्र और चंत्रर के राजचिन्हों के साथ अपने दिव्य रथ पर बैठ कर वहाँ जा रहे हैं। दिव्यावदान में यह कहा गया है कि सम्राट के आकाशगामी रथ के चक्र असरों के शरीरों को ौदते हुए उनके अपर से चले। दौई ओर के दृश्य में चक्रवर्ती मान्धाता को उत्तर कुरु जीतने के बाद, वहाँ के उद्यानों में स्वच्छन्द विहार करते हुए दिखाया है। यहाँ वृक्ष से मिथन मृतियो का जन्म उस उत्तर कुछ का प्रतीकात्मक अकन है जहाँ स्त्री-पुरुषों के मिथन चिर यौवन का और सब सुखों का उपभोग करते है और वहाँ के कल्पवृक्ष सब प्रकार की सुख-सामग्री का प्रसव करते हैं "ै।

माजा का चैत्यगृह ५५ फुट लम्बा और २६ फुट चौड़ा है। इसके दोनों ओर के प्रदक्षिणा-यथ का गॉल्यारा केवल २॥ फुट चौड़ा है। छत का ढोल मिम-

१. रोलैण्ड—मार्ट एण्ड मार्किटेक्चर आफ इंडिया प्० ५६।

२. अग्रवाल – भारतीय कला पृ० २३६ ।

तल से २९ फुट कंचा है, इसमें बड़ी मुक्ती हुई लकड़ी की घनियों का एक डांचा नीचे की ओर अभी तक जुड़ाहुआ है। यह स्पप्ट रूप से इस बात की पूचित करता है कि इसमें लकड़ी के मवनों की पुरानी परम्परा का अनुसरण किया गया था।

काँडाने—काल से १० मील दूर काँडाने में माजा के बाद चैत्यमूह बनाया गया। इसके प्रत्येक अंग ने काण्टिलिय नी अनुकृति मिलती है। इसके जैत्यमूह का मण्डय (६६ × २६) माजा से लग्नाचें में १० एठ अधिक बढ़ा है। पितलकोरा ( पीत गत्य ) औरंशाबाद से चालीसगीव जाने वाले मागे पर है। यह स्थान नाशिक और शूर्मोरफ के बन्दरगह से मातवाहन बंध की रावधानी प्रतिष्ठान की और आने बाले आधार्मिक महामार्ग पर स्थित था। यहां एक पहाडी नाले के दी और १३ गुफ्तेय सेवी गई थी। यहां का चैत्यमूह (३५/ ४८) कोण्डयां सेनी और है। सेमार्ग स्थान प्रति मात्र की और है। सेनी अधिक बड़ा है। हमार्ग सम्मों का बुक्त माजा की माति भीतर की और है।

अजनता — यहाँ २९ गृहाये वागुरा नदी के किनार खुदी हुई है। इनमें से केवल दो गृहाए सल्या १० और ९ गृग-मातवाहन युग में बनाई गई थी। गृहा सल्या १० और ९ गृग-मातवाहन युग में बनाई गई थी। गृहा सल्या १० और ९ गृग-मातवाहन युग में बनाई गई थी। गृहा सल्या १० के जैरलगृह का निर्माणकाल हुमगी आलाइटी ईन्बी है। यह ९६ एट ६ इव गहरा, ५१ फुट ३ इव जीडा है, मण्डप और प्रदक्षिणापथ के पीछे १९ लक्ष्मों की पित्त है। शिल्यों ने इसे नाना प्रकार के अलंकरणों से मुसार्जन किया है। गृहा तक्या ९ का जैरलगृह संस्था १० की गृहा से छोटा है। इसके मुसा मान में एक प्रवेशवार और दो गवाल है। इन नीनो के अपरी हिस्से में एक छज्जा मा निकला हुआ है। इसके अपर मातवाह है। इन नीनो के अपरी हिस्से में एक छज्जा मा निकला हुआ है। इसके अपर मातवाह है। इसके अपर पिछे की ओर १२ फुट उंचा की गृहायें कालें से १० मील दिलाण में है। यहां काष्टिशाल की एम्परा इस्ड इस मीतिया मान की सुरा में १० मील दिलाण में है। यहां काष्टिशाल की एम्परा इस्ड इस मी गई है। पापण शिल्य की और विवर्ष प्रमति दिलाई देती है।

नासिक की गुरुएं—गोवाबरी के तट पर नासिक प्राचीन काल से एक प्रसिद्ध बार्मिक तीर्थ और राजनीतिक केन्द्र था। यहां की १७ गृहाओं में एक चैर्य-गृह और १६ बिहार है। यहां का सबसे प्राचीन बिहार दूसरी शताब्दी ई० पू० का है। इसमें सातबाहनवंशी राजा कृष्ण का १७० ई० पू० का एक लेख ज्लीमं है। बन्य तीन बड़े विहार नह्यान, गीतमीपुत्र और यक्षणी सातकर्णी के विहार कहलाते हैं। इस तीनों का समय गहली बताव्यी हैं। पूर से हुसरी स्वातव्यी हैं। हम तीनों का समय गहली बताव्यी हैं। उनके मीतिगे वर्षाकार प्रकर्प ४०' ४४' के हैं। इनके तीनों जोर १६ कोठिरियों हैं। यक्षणी सात-कर्णी का महाविहार संख्या १२ छोटा होने पर मी विष्ठालेख के कारण महत्व-पूर्ण हैं। इसके अनुसार इस गुफा को इन्द्रामिन्दस नामक पवन ने बनवाया था। यह उत्तर में स्तापित निगी का रहने वाला था। अन्यव्य यह बताया गया है कि इस कुम में रीम के ताय कालीमिर्च का व्यापार होता था। पहले इसका बड़ा केन्द्र विगय नवी के मुहाने के बन्दरंगाह थे। किन्तु बाद में मानसून हवाओं का पता लगने पर वब वहाज समुद्र को शीचा पार करते हुए बन्धई के आस-पास के बन्दरताहों में काने लगे तो सिन्य के मुहाने के बन्दरराहों में वस कालीमर्च के बाद कालीमर्च के बन्दरराहों में वस कालीमर्च के बन्दरराहों में कालीमर्च के बन्दरराहों में वस कालीमर्च के बन्दरराहों में वस कालीमर्च के बन्दरराहों में काल व्यापारी था।

नासिक का जैत्यगृह पाण्डुलेण के नाम से प्रसिद्ध है। यह पहली शताब्दी है का है, इससे पुरानी परमाराओं को छोड़ दिया गया है। इसका अगला बरामदा (मुखमण्डप) दो मंजिलों में है। नीचे के मंजिल में प्रवेशकार और उन्पर जैत्य- गयाल या सुपंडार है। द्वार के पास एक महाकाय यक्षाकृति रक्षानुष्ठक बना हुजा है। मुखमण्डप के द्वार पर अधित एक लेख से यह कात होता है कि विम्मण गांव के लोगों ने इसे दान में दिया था। मीतरी मडप के दो सम्मों पर उल्कीण लेखों के अनुसार इस चैत्यगृह का निर्माण भट्याकका ने कराया था। यहाँ स्तम्मों की आकृति में बहुत परिवर्तन आ गया है। ये मारी-मरकम न होकर लम्बे और छन्दरे हो गये हैं। इनकी परेची में और उपर के तिरे पर पूर्णकृम्म के मागलिक अभिप्राय बनाये गये हैं।

पूना से ४८ मील उत्तर में जुलर नामक स्थान में १५० मुहाये होदी गई थी। इनमें १० जैल्यमृह और सेष विहार है। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ई० पून से पहली शताब्दी ई० में हुआ। यहाँ के बास्यु की एक बढ़ी विश्रोयता यह है कि यहाँ छः जैल्यमृह आयनाकार है। इनकी छने डीलाकार न होकर चप्टी है। मण्डप में कोई स्तम्म नहीं है। एक जैल्यमृह बिलकुल गोल है। मान-मोद नामक जैल्यमृह के नुस्तमण्डप में गज-लक्ष्मी की बढ़ी मज्य मृति उत्कीण की गई है। इसके दोनों ओर खिले कमल हैं। दायाँ हाथ अमय मुदा में और बीया कमर पर है, होनों में कमलों पर खड़े हाथी देवी हाथ

फलक-१४ माजा गुहा का कलाविदत द्वार मुख, पू० ४७१



फलक-१३ कार्ले का गुहा चैत्यस्तूप तथा अलंकृत स्तम्म, पृ० ४७५

अभिषेक कर रहे हैं; इंनके पार्य में अंजिलमुद्रा में दो दम्पती हैं। यज लक्ष्मी का यह अंकन बड़ी मध्य क्रांत है और किसी महान शिल्पी के दक हाणों से बनी है। यन के विता इस प्रकार की क्रांतियों का निर्माण नहीं हो सकता था, अतः बौढ़ वैत्यनुहों में लक्ष्मी की मूर्ति की प्रधानता स्वामाविक थी। इसके पास अंकित एक छोटे लेख में बन्द नामक यचन के दान का उल्लेख है। यह लेख विदेशी सबनो में बौढ़ धर्म की लोकप्रियदा को सूचित करता है।

कार्ले:-पश्चिमी मारत के चैत्यगृहों में सर्वश्रेष्ठ, विशाल और मव्य-तम रचना कार्लें मे मिलती है। यह महाराष्ट्र में पर्वतीय चैत्यो की वास्तु कला के सर्वोच्च विकास को सचित करती है। यहाँ एक लेख में यह कहा गया है कि यह जम्बदीप में सर्वोत्तम चैत्यगृह है ( जम्बुद्धिपं हि उत्तमम् ) । यह कोरी गर्वोक्ति नहीं हैं, वर्तमान पुरातत्वज्ञ इसे सर्वथा सत्य मानते हैं। कार्ले बम्बई से पना जाने वाले मार्ग पर बम्बई से ७८॥ मील दर मलावली स्टेशन से ३ मील दक्षिण की ओर है। प्राचीन काल में यह स्थान कोकण से पश्चिमी घाट पार करने वाले मोरघाट के सुप्रसिद्ध दर्रे और व्यापारिक मार्ग के निकट था। कार्लों में एक चैत्यगह और तीन सामान्य विहार मिले हैं। इसके चैत्यगह के सामने दो ऊँचे कीतिस्तम्म थे। अब इनमें से एक रह गया है। इन स्तम्मी के ऊपर सिहों की मितियाँ बनी हुई थी। पर्सीबाउन ने यह कहा है कि प्राचीनकाल में मेसीजोटामिया और जैहसलेस में मंदिरों के सामने स्तम्म बनाये जाते थे। मारत मे यह पद्धति इन देशों से ग्रहण की गई थी। किन्तु वैदिक साहित्य में यजीय मिम और इमशानों में यप एवं स्तम्म खडें करने का परिपाटी का उल्लेख मिलता है. अतः इसे विदेश से आई हुई पद्धति नहीं माना जा सकता है। कीति-स्तम्म ५० फट ऊंचा है। इसके ऊपर चार महाकाय सिंह चार दिशाओं में मुँह किये पीट सटाकर बैठे हए हैं। इस पर अशोक कालीन सारनाथ के स्तम्म का कुछ प्रमाव प्रतीत होता है। इस स्तम्म के बाद आगे बढ़ने पर हमें स्तम्मो पर आश्रित इसका दर्मजिल। बरामदा (मखमण्डप) मिलता है। यह १७ फट गहरा और ५२ फुट लम्बा है। इस बरामदे की पिछली दीवार में मिथुनो की महाकाय मुर्तियाँ हैं। दोनों पार्वभागो में हाथियो की विशाल मुर्तियाँ हैं। कुछ कलाममैंज्ञ कार्ले की शक्तिशाली मिथन मृतियों को ऐसी मृतियाँ में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बरामदे के बीच में चट्टान में कटी हुई चुलो से यह पता लगता है कि यहाँ पहले लकड़ी की बनाई हुई एक संगीतशाला थी। बरामदे की पिछली दीवार के

ऊपरी तत्ले में महान ,कीर्तिमुख या गवाध बना है। निचले हिस्से में तीन प्रवेच-द्वारजीय के महामण्डप में और दायें-बाये प्रदक्षिणा पयों में जाने-आने के लिए बने हैं।

इसका मुख्य मंडय (Nave) अथवा नाजियाग अव्यन्त प्रमाववाली है। इसके दोनों ओर सुन्दर स्तंमों की पहिल प्रदक्षिणा पय को मड़प से पृषक् कर्जी है। इस तदमों के वीध-माप कला की दृष्टि से अतीव मुदर है। मीतरी मड़प की विद्यालता और मब्बत देखते ही बननी है। इसकी जब्बाई १२५ पुट है, १० पुट चौड़े प्रदक्षिणा-पयों सहित इसकी चौड़ाई ४५॥ पुट है। इसके दोनों ओर के प्रदक्षिणा-पय अन्य सभी चैत्याहों से अधिक बोड़े और उत्तम है। सड़प के अन्त के अर्द्धवृत्ताकार माण में एक म्लूप बना हुआ है। सुन्द की चौकी दो माणों में है। इसके अपले अंत पर वेदिका अकलरण की गोट बनी है। चौकी के अर्थ स्तुप का सादा अड माम और इम पर चौकोर वेदिका से मिरी हींमका है। इसके बीच में यर्षट और छत्र के नीचे के अब पर कमल के फूल्ले एक्सी है।

इसके मडण में ३७ स्तम्मों की पिक्त है। इनमें ७ सम्भे स्तुप के पिछले हिस्से में और ३० समें थोनों और बने हैं। इनके निपले हिस्से पटते हुए पीठों की चौकियों पर बनाये गये पूर्ण कुम्मों में निविष्ट हैं। स्तम का मध्य माना आपड़िष्ण है, इनके ऊपनी हिम्मे पर भी औषा इका पूर्ण घट है। यह कमलों की कहराती पत्निष्टमां से बका है। इनके ऊपर शीर्थ माना में चीकी है। यह दपती-मृतियों से सुशोभिन है। मडप की ओर हाथी और प्रदक्षिणा-पय की ओर मोड़े बने हैं। कुछ समी पर दपती मृतियों के स्थानों पर केवल दो निप्यां अफित की वह है। ऐंगी सुनद मृतियां किसी अन्य कैया मडप में तह ति लाती है। सम्मों के ऊपर दोलाकार छत है। मृतियां के स्थानों पर केवल है। छत के नीचे चहान में चूले काट कर लकड़ी की बड़ी घोंक्रयों फ्याई मई थी, जो अभी तक विद्यमान है। यदिंप इत छत में उनका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी लकहीं से बनाये जाने वाले वैत्यमूत्रों की परम्परा का अनुकरण करने के लिए उन्हें यहां लगा दिया गया है। इसमें यह प्रयट होता है कि पहले काष्ट-निमित्त चैंदयाह भी महाकाय रूप में बनाये वाते थे।

इस मुहा के कई अभिलेखा में इसके निर्माण काल और निर्माताओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इनके अनुसार नहुरान और उसके जवाई उपवदात ने इसके लिए एक वामदान में दिया था। वेजवन्ती (बनवासी) के सेठ मूतपाल ने भी इसके निर्माण के लिये दान दिया था। इसके पास ही दो मंजिल और तीन मजिल बाली बिहार नृहाय है, पुका संख्या ४ का दान ईरान (पारसीक) देशवासी हरफान (वर्षक्कान) ने दिया था। यह सातवाहन सम्राट मौतमीपुन शालकर्षों के समय पहली शालान्यों ई ने विकासन था।

कर्नेरी (कृष्णिगिर):—यह बम्बई से १६ मील उत्तर में और बोगीबिले (बिहाराबली) स्टेशन से ५ मील की दूरी पर है। यहाँ द्वितीय सताब्दी ईम्बी के अंतिम माग में सातबाहन बसी राजाओं के समय में चैत्यों और जिहारों का निर्माण किया गया था। यहाँ का चैत्यगृह कार्ले के नमूने पर बनाया गया है, यह लगमग उतना ही बड़ा है, किन्तु कलारमक दृष्टि से उससे पटिया है। इसके बन-बाने का कार्य कसेन तथा अजीमन नामक रोग माइयों ने गौतमीपुत्र श्री यक्षश्री सातकर्णों के समय १८० ई० के लगमग किया।

जमस्तुर — पर्वतो में च्हानो को काटकर चैत्य, विहार और मिदर बनाने की कला का आप्नोजन प्राचीन मारत में लमसा एक हुआर वर्ष तक चलता रहा। यह अशोक के समय में तीसरी शताब्दी ई० पू० में मगय से आरम्म हीता है और ७ ची शताब्दी तक चलता रहता है। इस सहस्राव्यों को इस वास्तुक्तील की दृष्टि से हीनयान और महत्यान के दो यूगो में बौटा जाता है। हीनयान सम्प्रदाय की पूजी का ममय ३०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक है। इसका आरम्भ अलोक की प्रेरणा से हुआ। पूर्वी मारत में सारवेल ने इसे प्रोत्साहित किया और परिचमी मारत में सातवाहन बगी राजाओं के समय में इस काल का जब्द प्रवस्थ एव चरम विकास हुआ। उत्तर कालकम से विकास चैत्यपृहों का वर्णन किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यो-ज्यो समय बीतता गया त्यो-त्यो इस कल में निलार आता गया और अत में कालें लेण में इसका चरम उत्कर्ष दिखाई देता है।

उवसिगिर और लज्डिगिर की गृहायं :—जिल समय परिचमी मारत में बौढ़ सिल्पी लेणो का निर्माण कर रहे थे, लज्जमग उसी ममय कलिया (उड़ीसा) में जैन सिल्पी मिशुओं के निवास के लिए कुछ गुम्पाओं का खनन कर रहे थे। ये पृष्पायें मुबनेदवर से ५ मील-उत्तर पिकृत की और उदयिगिर और कार्डागिर नामक पहाहियों में बनाई गई थी। उदयिगिर में १९ और सण्डिगिर में १६ गुक्तार पहाहियों में बनाई गई थी। उदयिगिर में १९ और सण्डिगिर में १६ गुक्तार मिलती हैं। उदयनिरि की प्रमुख गुकायें ये हैं:—रानी गुम्का, जनकापुरी गुम्का, मंचपुरी, गणेश गुम्का और हाथी गुम्का। हाथी गुम्का में ही बारवेल का सुप्रसिद्ध अभिलेख पाया गया है। सखागिरि की १६ गुम्काओं में कुछ प्रमुख गुकाओं के नाम ये हैं— मवपूनि गुम्का, लाकाश गंगा, देव समा, अनंत गुम्का। इन गुंकाओं का परिवमी भारत की गुकाओं से एक वड़ा मेद यह है कि इनमें माजा माज की मौति कोई चैरागृह या प्रजान्यान नहीं है। यहाँ की कुछ प्रमुख गफाओं का पराजों का वर्णन निर्मालिखत है:—

रानी पुल्का:—यह काँलग की गुराजों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण काल संभवत: १५० ई० पूर्व में हुआ। यह दुमिजिली रचना है। इसके बीच में आंगण और तीन और कोटियों हैं। अगरी बरामदे की लम्बाई ६२ फीट और निचले की ४४ फीट है। उमर छत तक पहुँचने के लिए दोनों ओर सीड़ियां बनी है। इन दुमिजिली गुफाओं का एक वड़ा उद्देश नाट्य शालाओं का प्रकच्य करना था। इसके सामने के बरामदे की पिछली दीवार पर उन्होंग्ये दूरवों से यह कल्पना पुष्ट होती है, क्योंकि इनमें मारतीय साहित्य की कुछ प्रमुख नाट्य कथाओं—उदयन एवं बासवदाता की तथा दुष्पन और सकुनला की कथा को उन्होंगें किया गया है। रानी गुफ्का के उपरिल वरामदे में आठ हार है। हनके बीच के मिति-मागों पर सात चिश्व बनाये गये है। यहां के दूरयों में अवनित नरेस प्रचीत के सस हाथी नलिंगिर को उदयन द्वारा अपने मधुर संगीत से वस में लाने का पुरस बहुत सुन्दर है।

मधेम गुंका:—उदयगिरि की यह गुहा एकमजिली है। पीछे की ओर दो कोठिरयो बाली शालायें हैं, सामने स्तम्मो पर आश्रित बरामदा है, उसर चढ़ने के लिए सीड़ियो की पिक्त बनी हुई है। इसके दोनो ओर दो द्वारपाल हाची उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार के हाथी और कही नहीं मिलते है।

अनंतपुंका.—लण्डिपिर पहाड़ी पर बनी हुई गुफाओं में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके सामने का बरामदा २६'४११'फीट हैऔर मीतरी माग २४४७ फीट है। इसका महत्व इमकी मृतियों के और अलकरणों के कारण है। इस गुंका की सजावट मारहृत और सांची के स्तूपों की मीति बड़े प्रयस्त से की गई है और यहाँ विभिन्न प्रकार के सुन्दर अलंकरण बने हुए हैं, जैसे नागीमपुन, बाहिने हाच से दिव्य पूणवृष्टि करते हुए विद्यापर यूगल, चैला की दूजा करते हुए पर नारी, जोंच में कमल के फूल लेकर उड़ते हुए बारह हंसों की पंक्ति, विरत्न, स्वत्तिक, गज लक्ष्मी, चार घोड़ों के रम पर अपनी पंत्रियों सहित बैठी सूर्य की मुर्ति।

## धान्ध्र सातवाहन युग की कला-अमरावती धौर नागार्जुनीकोंडा

जिस समय उत्तर मारत में भारहत और सौंची के स्तूपों का निर्माण हुआ, लगमग उसी समय दक्षिण मारत में सातावहन सम्माटों (२०० ई०-२२५ ई० तक) और इक्लाक्स्वेशी (२३० ई०-२७५ई०) राजाओ के समय में वास्तु एव मृति कला का विलक्षण विकास हुआ। इसका कारण इनके शासन में दक्षिण भारत में व्यापारिक समृद्धि और शांति थी. इसने यहाँ कला के विकास को स्वर्ण अवसर प्रदान किया। अन्य श्र (अध्याय १०) यह बताया जा चुका है कि पहली शताब्दी ई० में दक्षिण मारत के पूर्वी और पश्चिमी तटो के बन्दरगाहो का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बढ गया था। ४५ ई० में मानसून हवाओं के पता लगने पर इस व्यापार में विलक्षण वृद्धि हुई। यह दक्षिण भारत में प्रचर मात्रा में मिली रोमन मुद्राओं की निधियों से स्पष्ट प्रकट होती है। पाण्डि-वेरी के निकट अरिकमैड की खदाई से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक सम्पर्क की पुष्टि हुई है। उस समय रोम के साथ सम्पर्क होने से भारतीय कला पर इसका प्रमाव पढ़ना स्वामाविक था। इसके साथ ही आन्ध्र प्रदेश की मौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि यहाँ से साहसी व्यापारी दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों ---वर्मा, मलाया, जावा, सुमाना में जाया करते थे। अतः अमरावती की कला का वृहत्तर मारत में भी प्रसार हुआ। इसका स्वरूप समझने के लिए पहले आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक पष्ठममि समझ लेनी चाहिए।

भौगोलिक पृष्ठभूभि — हुण्णा और गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती आन्ध्र अथवा वेशी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ने प्राचीन काल में इसे असाधारण महत्व प्रदान किया था। इस प्रदेश में भारत के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले पांच महा-मार्थ मिलते ये और बंगाल की बाड़ी पर स्थित इसके बन्दरगाहों से दक्षिण-पूर्वों एशिया को आने वाले व्यापारी रवाना हुवा करते थे। इस प्रकार यह उस समय स्वल एवं जल-मागों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र या। फ्रेच विद्वान् दुवे उद्देश में मशी मिल यह प्रदीवत किया है कि बानम प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण बीढ त्यूरा और अवकोध द्वन्ती सागों पर पाये जाते हैं। ये मागे निम्मिलिबत है— (१) किंव्य (इक्केसा) का मागे—हस पर परिवार्ष्य के स्वत्येष हैं। (२) इतिवृदे येश (महास) का मागं—इस पर पर्ष्यक्षात (क्ष्यक वीज) और महिद्यमाल के स्तूप है। (३) कर्णाटक जाने वाजा मागं—इस पर अमरावती, गोली और नागा-जूंनीकोष्या के स्तूप हैं (४) महाराष्ट्र जाने बाला मागं—हस पर अल्लूक और जागवरीट के स्तूप हैं (४) महाराष्ट्र जाने बाला मागं—हस पर अल्लूक और जागवरीट के स्तूप हैं (४) बाता के की स्वार्ण हमा मागे नहस पर अल्लूक और लागवरीट के स्तूप हैं (४) बाता के की दृष्टि से ये प्राचीनतम माने वाते हैं। यह मागे बागे चल्कस एक और साची और सच्दा तथा दूसरी और मागद्धत और शावदती की बोर चला जाता था। इन सब व्यापारिक महाचर्यो से होने वाले विदेशी क्यापार से यहाँ के निवासियों को जो प्रनूप वीगव प्राच्य हुता, उसका साम्प्रयोग उन्होने यहां बीद स्तूपों के निर्माण में का वा अब यहाँ कालकम की दृष्टि से सही के मिल अववेषों का परिचय दिया जाया।।

गण्टपल्ले का पर्वतीय चैत्यगह ---गोदावरी कृष्णा नदियो के मैदानी प्रदेश में महाराष्ट्र की मॉिंत पर्वत अधिक मात्रा में नही पाये जाते है, अत यहाँ स्तप प्रधान रूप से ईटो से तथा इस प्रदेश में पाये जाने वाले सगमरमर के पत्थरो से बनाए जाते थे। कुछ थोडे स्थानो पर जहाँ पर्वत थे, वहाँ सर्वप्रथम महाराष्ट् की भांति पर्वतीय शिलाओं को काट कर चैत्यगहो और विहारों का निर्माण किया गया। इस प्रकार के पर्वतीय चैत्य गुण्डपल्ले और संकाराम मे मिलते है। गण्डपल्ले में यह कार्य तीसरी शताब्दी ई० पु० के मध्य में और सकाराम में २०० ई०पू० के लगमग हुआ । गुण्टपल्ले मे एक चैत्यगृह, दो विहार और कई स्तूप एक ही पत्थर से बनाये गये मिलने है। यहां चैत्यगृह की एक बड़ी विशेषता इसका गोल आकार है। पित्रचमी मारत के चैत्य घोड़े की नाल के आकार के होते हैं किन्तु यहाँ के बृत्ताकार चैत्य गृह के बीच में गोल स्तूप और इसके चारो ओर सकरा प्रदक्षिणा पथ और इसके ऊपर गोल छन मिली है। यहाँ एक अन्य नालाकार चैत्यगह भी मिला है। किन्तु यह बहुत बाद का दूसरी शताब्दी ई० के मध्य का है। कलिंग जाने वाले मार्गपर विशाखापट्टनम् के निकट सकाराम नामकस्थान में भी चटानों में काट कर बनाए गये तीन नालाकार चैत्यगह, एक विशाल बौद्ध विहार और कुछ एकाश्मक स्तूप मिले हैं। ये दूसरी शताब्दी ई० पू० के आरम्स में बने थे।

कला ४८१

षोत्ती स्तूप:—नागार्जुनोकोडा से १८ मील नीचे गृष्ट्र जिले में कृष्णा नदी की एक साला कोलाह नदी पर गोशी में एक स्तूप भीर सामरसर जैसे देवेत पत्थर की बनी हुई कुछ शुन्दर मूर्तियां मिली है। वे ममरावती सोर नागार्जुनी कोण्या की मूर्तियों से मिलती हैं। यहाँ प्राय. एक स्तूपफट्ट पर सम्प्रवत: उत्त स्तूप की प्रतिकृति है, जो यहाँ दूसरी सताब्दी ईं० से बनाया गया था। यहाँ की मूर्तियों के विवय ये हैं—नुद्ध बोधिसरल. मारविजय, प्रथम धमोंपदेश, बुद्ध का यशोधराके समीध पुतः लीटना, नकियार हो सी सी पुतः लीटना, नकियार हो सी सी सामर्थ हो सामर्थ हो सी सामर्थ हमरी सी सरी सताब्दी ईं० समा श्री सी सामार पर इन मूर्तियों का समय दूसरी तीसरी शताब्दी ईं० समझ जाता है।

महिरोक् द्रविड देश की और जाने वाले मार्ग पर अवस्थित था। यहाँ तीसरी-दूसरी बताब्दी ईंट पूरु में इंटो से एक महान्तूप का निर्माण किया गया चार १२० कुट ऊवा था तथा इसका ब्यास १४८ कुट था। इसके उत्पर का अब्दमाग पन्टे के आकार जैंदा था।

पण्टसाल (कण्टकरील) का स्तूप मी मदास जाने वाले मार्ग पर था। यहाँ के स्तूप का ब्यास १२२ पूट और ऊँचाई १११ पूट थी। इस स्तूप की रचना इस प्रकार से की गई थी कि विशाल स्तूप बनाने पर भी ईटो का ब्यय को, बीच में १० पूट बोकोर स्तम्भ के चारो और बीच बीच में कुछ दीवार आही गैंटो से बनाई आती थी और इन दोजारों के बीच में मिद्धी और रोड़े मरे जाते थे। नापार्जुनीकोण्डा में भी इसी शैली से स्तूप बनाते हुए ग्रंटो की बचत की गई थी।

कागम्बयंद का स्तूष .—यह स्थान अमरावती से २० मील उत्तर-पश्चिम
में महाराष्ट्र जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है। यहाँ अनेक स्तुप और विहार मिले
हैं। ये हैंगे और सफेद पत्थर से बनायं गये थे। यहाँ के विशाल स्तूप का व्यास
हेश। पुट चौड़ा उसके चारों ओर १०॥ पुट चौड़ा प्रदिवाना-पत्र और इसे
घेरती हुई अमरावती जैंकी एक बड़ी वैदिका थी। इसमें भी इंटों की बचन करने
के लिए इनकी तहों के बीच में मिट्टी की तहें डाली गई, है और उप्पर से समुखे
स्तूप की हैंगे हैंगे के सील से मदि विशाल पहें। यह से स्तूप की हैंगे ही सानस्तूप की हैंगे हैंगे के सील से मदि विशाल हो। ये नहिंगी
स्तूप की हैंगे हैंगे के सील से मदि विशाल से मिलिसी हैं। मिलिस
स्तूपों पर बनाई गई नारी-मृतियाँ मारहत की मिलिसों से मिलती हैं। मही के

एक चित्र में सम्राट मान्धाता स्वर्ण-वृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उसके प्रजाबन सुख पूर्वक रह सर्वे।

अमरावती:—अमरेवस्र शिव के नाम से बतमान नाम चारण करन वाला यह स्वान गुण्टूर से १८ मील और वेजवाड़ा से भी इतनी ही हूरी पर कुण्णा नदी के दीमें किनारे पर बसा हुआ है। यह कुष्णा-सागर सनम से ६२ मील की हूरी पर है, इस्लिए प्राचीन काल में यह स्थान समुद्रो तुकारो तथा हज्जा के जातक से सुरिक्षत होते हुए भी उत्तम बन्दरगाह की विशेषता रखता था, क्या नदी से होने बाले ज्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र था। अमरावती से १ मील पश्चिम में घरणी-कोट अपया बान्य करक नामक सातशहन सामान्य की एक राजवानी थी।

असरावती की विषेष प्रसिद्धि यहाँ वने सफेर सगमरावर के महाराष्ट्रा कारण है। यह इस समय विलक्षण नाय हो चुका है। इसके विभिन्न विलायह इस समय महास और बिटिल म्यूजियम के समझाल्यों की सोमा बढ़ा रहे यह स्तुप १८वी तालावी के अन्त तक अपना १९वी शालावी के जारण तक अपने अलिक्षण एवं मण्य कर में विषयान था। इसके बाद यह एक स्थानीय जमीवार को लोलूप दृष्टि का विकार बना। उसने मकान बनाने के लिए सस्ता सामान पाने के उद्देश्य से इसका विष्यस किया, इसके शिलायहों को चुना बनाने के लिए मही में सोक दिया। ' किए भी इसके हुछ असा बचे रहे। १७९७ में कर्नल मैकिन्त्री ने इनका पता लाया। १८१६ से १८ तक उन्हांने यही इसके अवदेश और मुल्लिय का सुक्त अपयान किया और इसके अतीव उपम रेखाचित्र ने होते हो इस स्वाप्त किया। इसके बाद हिल्लाट, रावदिसन, सिविल, बसेंस के प्रयत्नों के ये रेखाचित्र न होते तो हमें इस स्वप्त का पूरा झान न हो पाता। इसके बाद हिल्लाट, पावदेसन, सिविल, बसेंस के प्रयत्नों से यहां अनेक महत्वपूर्ण अवशेव मध्ये कर्मण से हमें अनवत्वती के महत्वपूर्ण में में इस श्रिया। इस अवदोगों के अध्ययन से हमें अनवत्वती के महत्वपूर्ण से साने वी जानकारी निल्ली है।

असरावती के चिछापट्टो पर अनक दानिया के लेख मिलते है। इनसे मह बात होता है कि इस स्त्रुप का नाम महाबेनिय (महाबेप्प) था। बौद्धों के वैद्यक नामक सम्प्रदाय की प्रेरण्ण सं इमका निर्माण हुआ था। आजकल इसे असरावती का स्त्रुप कहा जांदा है, किन्तु प्राचीन काल में इस स्थान का नाम धान्यस्टक (धन कडक, धन्य धटक) था। इस कारण इस स्त्रुप को धन्यहाबेनिय

१ स्मिय-हिस्टरी झाफ फाइन झार्ट इन इण्डिया 10 ४४।

तथा कट महाचेतिय कहते थे। इस स्तप का निर्माण प्रधान रूप से जनता के सह-योग से हुआ था। इसके निर्माण में सिक्रय भाग धान्यकटक के एक व्यापारी मण्डल (निगम) ने लिया था। इस निगम के अध्यक्ष (श्रेष्टिप्रमुख) ने स्तुप के निर्माण में बहुत सहायता दी थी। दान का पण्य प्राप्त करने की अभिलाघा से इस स्तूप के शिलापट्टों पर तथा निर्माण-कार्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए जनता के विभिन्न वर्गों ने दान दिये थे। इन दानियों में इस प्रकार के लोग थे-सरकारी कर्मचारी, राजलेखक, पाणियधारिक (पानीधर के अधिकारी), सोने चाँदी या सर्राफे का काम करने वाले महाजन (हेरणिक, हैरण्यिक), पाटलियुत्र राजगृह, तामिल देश, घण्टसाल, विजयपुर के घनी व्यापारी (गृहपति)। इससे यह स्पष्ट है कि इस स्तूप का निर्माण करने में न कैवल दक्षिण मारत के अपितु उत्तर मास्त के व्यापारियों ने मी सहयोग दिया। इस स्तूप के प्राचीनतम लेख २०० ई० पू० की मौर्य शुग कालीन लिपि में मिले हैं, अतः इसके निर्माण का आरम्म २०० ई० पू० में माना जाता है। यहाँ सातवाहन वंशी अनेक राजाओं के तथा इक्ष्वाक राजाओं के लेख मिलते है। इनके समय मे इस स्तूप का विस्तार और विकास तीसरी शताब्दी ई० तक होता रहा। यहाँ के अंतिम लेख ११८२ और १२३४ ई० के हैं। इनसे यह जात होता है कि यह महास्तुप १३वी शताब्दी तक बडी सुरक्षित दशा में था।

कला

स्तुत का स्वक्यः — जयपि अमरावती का ल्यूप पूर्ण रूप से विश्वस्त हो चुका है, किन्तु सौमायवता इत ल्यूप पर लगाये गये कुछ ऐसे विशायह अब तक सुर्राकात रूप में वानामा है जिनते इतके मूल रूप का प्रामाणिक परिवास मिलता है, इन के अतिरिक्त इतके वे हुए अवसीय, मैकेजी और वर्षेत्र के रेखानिक मी इतके प्रामीन कर पर कुछ प्रकाश डालते हैं। इस सामग्री से यह प्रतीत होता है कि मूमितल पर इस स्तुप के अध्य का व्यास लगमग्र १६० फीट था। इसकी सारी ओर ११ फीट कंची एक महावेदिका या पत्थर का जंगला था। यह प्रारद्धत से लगमग्र दुगना है। वेदिका का निर्माण स्तमग्री, मूचियो और उज्जीपपट्टी से किया गया था। वेदिका की प्रत्येक दिया। में २४ फी० चोड़ा डार तोरण था। वेदिका मे १२६ सम्में और ३४८ मूचियों, ८०० लम्बे उण्जीय थे। इनके मूल और पूण माग मागामारी देशे, वोजवृक्ष, सूप, धर्मवक आदि अभिग्नामों से, युढ़ के जीवन की घटनाओं की आराजवित तुप का भवेष्टा (वोरण) साची के तोरण से बड़ा में है। वेदिका की मूचियों पर कमल बने हुए हैं।

रखता है। यहाँ तोरण का निर्माण करन वाले दो वढ स्तम्मो के ऊपर कमानीदार आडी बण्डरियाँ ( Architrave ) नही है। द्वार के वेदिक्का माग पर चार सिहो की मूर्तियाँ हैं। मीतर के दो सिंह आमन सामन मुह किय हैं और बाहरी स्तम्मो के दो सिहो का मुह सामन की ओर है। वेदिका के बाहरी मार्ग से मोतर का प्रदक्षिणा-पद्य ५ फु ऊचा था। यहाँ पहुचन के लिए सीडियाँ थी। इनके अन्त में पद्माकित च द्रशिला ( Moonstone ) थी। प्रत्यक द्वार-तोरण के पृष्ठ भाग में स्तूप का निकलता हुआ एक ऊचा मच बना हुआ था और इससे पाँच स्तम्म सीघ ऊपर की ओर निकले हुए थ। य स्तम्म अमरावती एव आध्न के स्तूपा की एसी विशयता है जो उत्तर भारत म कही नहीं पाई जाती है। इन स्तम्मी की लेखो म आयक (सस्कृत आयक) कहा जाता है इसका शब्दाथ पूजनीय है। इस शब्द की तुलना मथुरा के आयागपट्ट स की जाती है। य**ह आयक** मब ३२ फुट लम्बा ६ फट चौडा और स्तूप वीक़ सींसे २० फुट वीऊ चाई पर बनाया जाता था। प्रत्यक आयक मच म एक शिलापट्ट लगाया जाता था। इस पर बुद्ध या नागराज की मीत होती थो। इस मच पर लगाय गय पाँच खम्मो की ऊचाई १० से १५ फुट होती थी। कुछ विद्वान इनका सबध पाँच घ्यानी बद्धों से जोड़ते हैं। प्रायव आयक मच के पास्व मागो म दो सीढिया उत्पर -प्रदक्षिणा पथ तक जान केलिए बनी हाती थी स्तूप के मध्य माग म भी एक वेदिना बना होती थी। यह भी चित्रित शिरापट्टा द्वारा अल्बुत की जाती थी। इसी प्रकार स्तूप के अण्ड माग के उत्परल हिस्से पर मी कई शामापट्टियाँ ( Priezes ) होती थी। इस स्तूप क शिरोमाग पर २४ फट की वर्गाकार महाहर्मिका थी। इसके टीक बीच म मोटी यॉप्ट स्तूप के अण्ड भाग म गहराई तक गई gई थी और उसके उत्पर छत्र जगा हुआ था। हर्मिका के चारा आर वेदिका की बष्टनी थी। इस स्तूप के एक गिलापट्ट पर बन चित्र से यह प्रतीत होता है कि यह नीचे से उपर तक विभिन्न प्रकार के अभिप्रायों से पूरी तरह अल्ब्रुत था।

अमरावती के स्तूप से मृतिया प्रभुर सख्या म उपज्रव्य हुई है। य इस स्तूप के विकास पर सुन्दर प्रकाश डालती है। इनवी शारी और रुख्तो वी लिपि के आघार पर अमरावती के स्तूप के विवास को चार काला म बाँटा गया है।

(१) आरम्भिकसुग (दूसरी शताब्दी ईस्वी पूव से पहली शताब्दी ई०) — इस काल भ इस स्तूप की स्थापना हुई थी। दस समय की मूर्तियो



फलक ७ – अमरावती के स्तूप का एक दृश्य, पृ० ४४८



की बीली और वेश-मूग मारहृत से तथा अजन्ता की दसवी और नवीं गृहाओं के विश्वों से मिलती हैं। इन मृतियों में चराटापत है, इनके मस्तक पर मारी पगड़ी और कानों में बड़े इन्छल तथा गले में कह हार पड़े हुए हैं। इस काल में बढ़े कहे कहे कि तहीं मिलती है, किन्तु सर्वज उनका विश्वाच प्रति ती की की से मिलती है, किन्तु सर्वज उनका विश्वाच प्रति ती की की से किया गया है। बेदिका के उपरले माग पर भारहृत की मीति माला को कन्मों पर वहन करती हुई छोटी यक मृतियों हैं। इस युग में कुछ काल्यनिक पश्चों (इहामुगों) की भो गृतियों मिलती हैं, जैसे गहड़ के मस्तक के साथ सिंह का स्थार रहने वाले प्रिणिन (Griffin) जी भी मूर्त मकर के कराल मुख से बल खाकर निकल्ली हुए पश्च-जवाओं (Sroll) के भी कई नमृत्र मिलते हैं।

- (२) मध्य काल (पहली शताब्दी ई०):—इस समय यहां की बीली मधुरा की आर्टिमक नुषाण कला से मिलती है। इसमें अब बुढ़ के प्रतीक के माय-साथ दो-एक बार बुढ़ की प्रतीक के माय-साथ दो-एक बार बुढ़ की मृति भी दिलाई देती है। इस गुग में बुढ़ के जीवन से सर्वध एको बार की निम्तिलिकत चित्रों का अकन किया गया है—महामिलिक-मण, धमें चक प्रवर्तन, बुढ़ का धमींपदेश, माया देवी का स्वप्न। नागो और पूर्ण घटों के अरुकरणा भी इस गुग में बड़े-बड़े जिलापट्टो पर चित्रित कियों गये है। इस गुग की स्वियों ना वेश मणुरा के समान श्रीना है। वे यदापि बस्व पहने हैं, फिर मी नम्ल प्रतीत होती है।
- (३) बरमोत्कर्ष की अवस्था यह १५० से २०० ई० तक बनी रही। इस समय सातवाहन साम्राज्य स्वर्भी सातक्ष्मी के समय अपने उत्कर्ष के शिष्ठर पर पहुँचा हुआ था। इसके साथ ही अमरावती की कला भी अपनी पराकाष्ट्रा पर पहुँचा है। शिलियों ने अपनी कला का सर्वोत्तम रूप प्रदीवत किया। सम्मवतः इसी समय अमरावती को महास्त्रुप का रूप दिया गया। इसके अधिकांत्र वेदिका स्तम्भो, आयक गंचों, आयक स्तम्भो और शिलापट्टी पर बुढ के जीवन की घटनाओं के अनेक इस्य अक्तित किये गये। कला की इष्टि से इस समय के कुछ वृद्य उत्करित नियं गये। कला की इष्टि से इस समय के कुछ वृद्य उत्करित नियं परे। कला की इष्टि से इस समय के कुछ वृद्य उत्करित नियं करनत हम्यों पर नलियान नियं है—देवस ने बुढ को भरवाने के लिय राजगृह के राजगामं पर नलियान नियं के उत्तर उत्तर हम्यों के वृद्ध द्वारा वय में किये जाने का मुदर (चनण है) इसमे एक और उत्तरत हमी से नयमीत होकर समने वालों की समपूर्ण गृहाओं का मुक्ट चित्रण हुआ है। इहासी के न केवल सकुक पर चलने बालों में समदक मंत्री है, असिंदु सकुक पर बले हुए

मवनों की ऊंची खिडकियों से देखने वाले नर-नारी भी इससे मयभीत हैं। दूसरी अगेर बुद्ध क्षारा इसके दमन किये जाने का चित्रण है। यह हाथी बड़े शान्त माव से बुद के चरणों पर प्रणत हो रहा है। एक अन्य चित्र में चार स्त्रियों द्वारा बुद्ध के सम्मुख मक्तिमाब से प्रणत होने का बडा मनोरम चित्रण किया गया है। इसमें चारों स्त्रियों के विभिन्न अंगों की वकाकार रेखाओं की मगिमा का चित्रण देखते ही बनता है। इस युग के कुछ प्रधान दृश्य ये हैं—बुद्ध का महािमनिष्क्रमण, श्वेत हाथी के रूप में अवतरण, मार द्वारा प्रलोमन, मान्धाता का अवदान, अंगुली-माल डाक की कथा, राहुल का जन्म, बुद्ध का गृह-त्याग, प्रथम धर्मोपदेश, यशोषरा, बुद्ध की शरीर-धातुओं का बंटवारा, शिवि जातक। इस युग में अमरा-बती स्त्रूप की १३ फट ऊनेंगे महावेदिका का निर्माण हुआ। यह कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा महान आचार्य नागार्जुन ने दी थी। इस काल में क्ट के प्रतीकों में सबसे अधिक उनके चरण-चिन्ह या पादका पट्ट है। कुछ स्थानों में बुद्ध को अग्निस्तम्म केरूप में भी चित्रित किया गया है। इस युग के चित्रों की एक विशेषता यह है कि इस समय कलाकारी ने अपने चित्रों में बहुत अधिक आकृतियो का सम्पञ्जन किया है. जैसे राजगह की सडक पर नलगिरि के दमन के दृश्य में अखबा सम्राट उदयन का अपने मयमीत अन्त पर के ऊपर वाण-विष्टिकेदश्यमें।

(४) बोषा तथा अनितम युग तीसरी यताब्दी ई०का है। इसमें शनै. याने हिनीय श्वाताब्दी की उल्लेष्ट कला का हाम होने लगा। इस समय स्तृप के उमरी लोल के शिलाष्ट्रों की छील कर उन पर नये दृश्य उन्नेरे गये अथवा उनके पूळ्यामा की सामने करके उन पूर नये चित्र अंकित किये गये। इनमें पहले जैसी गतिशीचता नहीं है। शिलायों की कल्पना और नये विचारों को अग्निथ्यक्त करने की शक्ति कुंटित होने लगती है। इस काल की मूर्तियों कुछ जन्मी और छाइती हो। गई हैं और उन पर मोतियों के हारों का बाहुल्य है। हमें इसी नमब से यहाँ यहाँपत्रीत के रूप में मीतियों की का बहु बलकरण दिलाई देता है जो गुन्तकाल में अधिक लोकप्रिय हुआ। इसी तरह दो मकर मुखों को सटा कर उनके मुखों ने मोतियों के सुग्ये निकल्ते हुए दिखाने बाजों सीमंत मकरिया नामक शिरोमूयण का अकन मी यहाँ यहाँ यहाँ का मी चित्रण किया जाने लगा। इस प्रकार अस्परावती की कला के चौष चरण के प्रमुख अलंकरण ये है—मुक्ताफल, यज्ञोपबीत, तीमत मकरिका, प्रौकते हुए स्त्री-पुक्ष सहित गवाक्ष वातापन तथा पत्र-लता। ये अगले युग की कला मे भी बहुत गाये जाते है तथा उत्तरे इस कला के सबध को तथा इसके व्यापक प्रमाव की स्त्रित करते हैं। इस युग में बुद्ध के जीवन विषयक दृश्यों में मार की विजय, माया का स्त्रपन, राहुल का उत्तराधिकार, नंद की वर्मदीवा तथा बेस्सत्तर जातक उल्लेखनीय हैं।

अमरावती की कला-बीली के सबंघ में कलाममंत्रों ने बड़े मुन्दर विचार प्रकट किये हैं। फर्नुसन के कपनान्सार अमरावती की मृत्तिवाँ मारत की मृति-कला के सर्वोच्च विकास को सूचित करती हैं। हैक्ल का विचार है कि इन-मृतियों में मानवीय आकृति के विमिन्न प्रकार और कटिन गतियाँ (Movrments) का चित्रण बड़ी कुशलता से हुआ है। स्मिन्न की सम्मति में अमरा-वती के गिलापटु विचय के अब तक कात इतिहास में कलाचियमक कुशलता के मध्यतम प्रदर्शन है।' कुमारस्वामी के शब्दों में यहाँ की मृतियाँ मारतीय मृति-शिवर का सङ्कमारताम युष्य है।'

नागार्जुनीकोंडा:---सातवाहनों के बाद आध्र प्रदेश में इस्वाकु राजाओं का उल्लयं दुवा। ये हिन्दु समें के उपासक से, किन्दु इनकी रानियों बीद धर्म पर आस्या रखती थी। इनके प्रवल्त प्रोत्साहन एवं उदार दान से नागार्जुनीकोंडा के स्तुप का निर्माण हुआ। यह स्थान पुटूर जिल्हे में माचाला स्टेशन से १९ मीफ की दूरी पर कुळ्या नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। इसके तीन ओर पहाड़ों की सुदृढ़ रक्षा-पनित है और बीची ओर कुळ्या नदी है, वक्ष इस्वाकुवंधी राजाओं ने इसे अपनी राजधानी के लिए चुना था और आजकर के इजीनियरों ने इसी कारण यहाँ एक दिवाल बाय बनाया है और इसके बीच मे खुवाई से प्राप्त बस्तुवां का समझल्य बनाया गया है, इसका पुराना नाम विजयपुरी था। यहाँ कुज्या नदी की घाटी मे एक वड़े न्यूप, दिवाल नगरी और राजनहरू के खब्दहर मिले हैं। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य और दिवलग-पूर्वी एथिया के साथ होने बाला वैदीवक व्यापार स्तुप विजयपुरी की समृद्धि का एक प्रधान कारण था। इसके परिणासस्वरूप यहाँ महान स्तुप वने।

स्मिय—-हिस्टरी आफ फाइन आटं इन इंडिया प्० ४६।

२. कुमार स्वामी--हिस्टरी झाफ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन आर्ट पू० ७१ ।

यह स्थान घने जंगल में होने के कारण असरावती की माँति लूटपाट और विजयंत का सिकार होने से बचा रहा। इसका पता १९२६ में लगा। ग्रही पुरात-त्वीय खुवाई के परिणायस्वरूप अनेक नालकार नैत्यावृह, मुद्रायें, अन् मृतियां और ४०० से अधिक सुदर उल्लेख कुंगले हैं। यह सब सामधी अब यही नाणार्जन सामर बांध बनजाने के कारण एक पहाड़ी पर नया सग्रहालय बनाकर उसमें रख दी गई है, त्यूप को भी ज्यों का त्यों यहाँ लाकर स्थापित किया गया है। यहाँ के अध्यक्त स्थापित किया गया है। यहाँ के आवाक त्यों पर प्राप्त १७ लेखों से यह बात होता है कि इन प्रासादों और त्यूपों का निर्माण इस्बाबुवंदी राजाओं के समय में हुआ था। इस बंध के प्रतापी राजा शातमूल के यह शातिश्री का नाम ९ स्तमों में आया है। उसने शातमूल के पुत्र चीर पुरवदन के छटे राज्य-वर्ष में बहुत सा धन व्यय करते इस महास्तूप का निर्माण करवाया था। बीर पुरवदन की बुवा शातिश्री के अति-तिवर राजपार्थ की अब महिलाओं ने मी उस समय विभिन्न धार्मिक स्थान वर्षान में माण लिया। उपासिका बीधिसारी ने एक चैत्यगृह का निर्माण करवाया था।

नागार्जुनीकोडा का महास्तूप उत्तर भारत के स्तूपों से कुछ मिन्न है। उत्तर भारत के स्तुपो के मीतर ठोम इंटो की चिनाई होती थी, किन्तु दक्षिण भारत में यह परिपाटी नहीं थी। यहाँ उँटो का व्यय बचाने के लिए बीच में मिट्री. गिद्री और रोड़े मरे जाते थे। यह बात यहां की गई खुदाई से स्पष्ट हो चकी है। इससे यह स्पष्ट है कि इसकी रचना एक चक्र की मॉर्ति थी। इसके बीच में नामि के चारो ओर की नेमि और अरे तथा कछ अन्य निश्चित मागो पर टोस ईंटो की दीवारे खड़ी की जाती थी, इनके बीच के स्थान को मिट्री, रोड़ो से भर कर इस पर इंटों का खोल चढाया गया था। इस महास्तूप का व्यास १०६ फीट और कंचाई ७० फीट से ८० फीट तक थी। मिम-तल पर १३ फीट चौड़ा प्रदक्षिणा-पथ लकडी की कारीगरी वाले एक जगले से घरा हुआ था। इसका आयक मच २२ फीट लबा और ५ फीट चौडा था। इसी के समतल स्तुप के बीच में ७ फीट चौड़ा वेदिका से घिरा हुआ प्रदक्षिणा-पथ बना हुआ था। इसके अड के मस्तक पर हर्मिका थी और इसके बीच में एक भारी शिला-यष्टि पर तीन छत्र बनाये गयेथे। ये तीनो लोकों पर शासन करने वाले बुढ़ के प्रतीक थे। यहाँ खुदाई में एक घातु-मजुषा भी प्राप्त हुई है। यहाँ के लेखो मे यह कहा गया है कि इस स्तूप का निर्माण बुद्ध की पूजा के लिए किया गया है।

इस स्तूप के अतिरिक्त यहाँ एक राजप्रासार और असाड़ा (मल्ल्याला)
मिला है। ऐसा असाड़ा (Stadium ) किसी दूसरे स्थान पर अब तक नहीं
मिला है। यह ३०९ फीट लम्बा, २५९ फीट बौड़ा और १५ फीट गहरा था।
इसमें उतरने के लिए बानो तरफ सीदियाँ थीं। इनमें २ फूट चौड़ी बैटने की
जगह बनी हुई थी। इसके पिड़मी कनार पर बने मंडर में बैठ कर राजा, रानी
और राज परिवार के अन्य व्यक्ति पहलवानों की कुस्ती और व्यायाम देखा करते
थे। पुरा अलाड़ा पक्की इंटो से चिना गया है।

नागार्जुनीकोंडा की कला सर्वोत्तम रूप में इसके म्लूप में उल्कीण शिलापुट्टो पर पाई जाती है। इसमें बृढ के जीवन से संबद निम्मणिलित पृथ्य हैं—-देवो तारा तुषित स्वयंक्षेक में बीधिसत्त से पृथ्वी पर जन्म केने से प्राप्त, त्वता हाणी के रूप में बृढ का गम्म में प्रयोग, स्वर्ग के फल का करवा, पुष्पित साल बुक्त के नीचे बृढ का जम्म, अमिनल्कमण, सार विजय, सर्वार्ग, प्रथम धर्मों- पदेश। धार्मिक दृश्यों के अतिरिक्त वहीं प्रेमियों की प्रणय-लीला वाली मिणून मूर्तियों का बड़ा मनोर्स्स अंकन हुआ है। एक मृति में एक यूवती अपने प्रेमी के साथ बैटी हुई अपने कर्णकुष्टल की पद्मार्म मणि को तोचे को चोच में दे रही है ताकि बहु देस अनात के वाने के धोले में नाम लगे तथा उत्तके रहन्य का उद्धारत न करे। यह मृति अमरककातक (१३) के उन ब्लोक का स्मरण कराती है जिसमें एक युक्त स्मरती द्वारा रात को किये गये प्रेमालाप को जब अगले दिन प्रातःकाल गृक्कानों के आगे दोहरान कणना है तो लज्जा में गदी पत्नी निरुपाय होकर अपने कर्णकुल में ज्यों लाल मणि शुक के सामने रुक्त देती है ताकि वह उसे पका दाहिम समझ कर उसमें उल्ला जाया।

डा॰ अप्रवाल के राज्यों में "नागार्जुनीकोडा के उत्कीणं पिरालपट्टों पर कला के सौर्यं का ऐसा विशिष्ट रूप है जो अत्यान दुर्जम है। इनसे आधील्य की पूर्णाद्वृति देखी जाती है। तत्वण की ऐसी स्वच्छता, सफाई और बारीकी, सपुनन की ऐसी नितुणता, वन्त्रालंकारों का ऐसा संवत और मनोहर रूप, स्त्री-पुन्धों के स्वस्य मासल शरीर और स्कूर्ति-युक्त अग-विन्यास, विषयों की नवीनता और बहुलता,

वस्पत्योनिसि जल्यतोगृहगुकेनाकाँस्यतं यद्वयः । तत्प्रातगृष सन्निषौ निगवतत्त्वस्योपहारं वष् : ॥ कर्णालम्बित पव्मरागशकलं वित्यस्य चञ्चपुटे । श्रीवार्त्ता प्रवरोति वाडिमफलस्याजेन वास्त्रस्यम् ॥

इन सब कामन पर विलक्षण प्रमाव होता है, जैसे हम कुछ काल के लिए सौंदर्य के स्वयं में पहुँच गये हों अथवा देवों का सुलावती स्वयं-लोक ही पृथ्वी पर उतार आया हो।"

अमरावती और नागार्जनीकोंडा की कुछ मृतियों पर विदेशी प्रभाव है, क्योंकि ब्यापार के कारण आन्ध्रप्रदेश का विदेशों के साथ सबंघ था। अमरावती में कुछ मुर्तियों की वेशमुखा युनानी है। नागार्जनीकोडा में एक बुढ़े शक ( Scythian ) सैनिक की मृति मिली है। इसने शीतप्रधान देश का उदीच्य वेष-- सईदार लम्बी बाहों वाला कोट, सलवार तथा रोमन ढंग का शिरस्त्राण ( Helmet ) पहना हुआ है, इसके हाथ में भाला है। इक्ष्ताक राजाओं के उज्जयिनी के शक क्षत्रपों के साथ वैवाहिक सबच थे (अध्याय ७ )। अतः यह कल्पना की गई है कि यह शक योद्धा उज्जीयनी से इन कत्याओं के साथ आया होगा और अन्तपर मे कंचिक का काम करता होगा। यहाँ एक पान-गोध्ठी के दश्य (Bacchalian scene ) में कटि प्रदेश तक नग्न एक व्यक्ति के बाँगे हाथ में सीग का बना शराब पीने का प्याला (Rhyton) है। इसे मध्यान के यनानी देवता डियोनिसस ( Dionosus ) की मही प्रतिकृति समझा जाता है। इसी प्रकार यहाँ विभिन्न प्राणियों की पिक्तयों से उकेरी हुई चन्द्रशिलाओं ( Moonstones ) का अल-करण श्रीलका से म्रहण किया हुआ प्रतीत होता है। डा॰ दुवेउद्दल को बद्ध के दो शीर्ष तथा एक ऐसी शीर्ष रहित बद्ध मति मिली थी. जिसने रोमन शैली का टोगा (Toga) घारण किया हुआ था। यह बांग्रे हाथ को छोड कर सारे शरीर को ढापने वाला एक लबादा होता था। कुछ मूर्तियों में बुद्ध के चेहरे को रोमन नाक-नक्श वाला बताया जाता है। इसे असरावती शैली पर रोमन प्रभाव का सूचक माना जाता है। किन्तु सातवाहन कला पर विदेशी प्रभाव की मात्रा इनी-गिनी मर्तियो तक ही सीमित है।

अमरावती ने विदेशों से जितना प्रमाव ग्रहण किया है, उससे अधिक बड़ी मात्रा में विदेशों में अपनी कला का प्रमाव डाला है। यहाँ से व्यापार के लिए

१. वासुदेवशरण अग्रवाल-भारतीय कला पृ० ३७३ ।

२. इस विषय में एक दूसरी करपना यह भी है कि मध्य एतिया में करपाना और बैक्टिया से भरेगों से आप्ता में पोड़े संपाय आते थे और इनके साथ शक साईस आया करते थे। इन्हों का विकाश आग्ना की कला में पाया जाता है। देखिये हैसिके—सी गायार स्टाइस सन्दन १६६८, प० १६४।

सुवर्णमूमि लंका और दक्षिण-पूर्वी एशिया जाने वाले भारतीय अपने साथ यहाँ की कला-बीली को विदेश ले गये। श्रीलंका सुमात्रा, मलापा, बोर्नियो, वियतनाम (अकाम) में अमरावती बौली की मूर्तियों पाई गई हैं। म मथरा की कला

देखी सन् की पहली तीन धताब्दियों में मधुरा कृषाण युव की मारतीय मूर्तिकला का महान केन्द्र था। इसे कई कारणों से यह स्थित प्राप्त हुई। प्राचीन काल से बनुता के तट पर बसी यह नगरी एक महान तीर्थ था। यहाँ अनेक ब्या-पारिक पथ मिलते थे। इनसे इसे विलक्षण समृद्धि प्राप्त हुई। बिहार से बैकिट्या तक कैन्ठे कुणण साम्राज्य की राजसता का भी मारत में यह एक बद्धा केन्द्र था। इसके निकट रूपवास और सीकरी के पर्वतों ने मूर्तिया बनाने के लिए यहाँ के कलाकारों को सफेद चित्ती बाले लाल पत्थर का अक्षय कोश प्रदान किया था। कुषणण समाटों का राजनसरक्षण और प्रोत्साहन पाकर कलाकारों ने बहुत बड़ी सल्या में हर प्रकार की मूर्तियाँ तैयार करनी शुरू की। वर्तनान समय में जयपुर की मौति जन ममय ये मूर्तियाँ दूर-दूर सेजी जाने लगीं। पारतीय कला के इतिहास में मथुरा की अपेक्षा अधिक महत्व रखने बाले इनेगिने ही स्थान है।

हस्युग में मध्युरा की कला की कहें विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। पहली विधेषता हिन्दू, विद्य और जैन धर्मों के देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण था। मोर्पद्म के अल्त में मब्युरा के शिक्षी पारस्पम के यहा जैसी महाकाय प्रतिमाओं के निर्माण में फिडहल्स हों चुके थे। अब इसी परस्परा को आगे बड़ाते हुए बौद, जैन और हिन्दू घर्मों की मूर्तियों और स्त्रुप बनाए जाने लगे। बिच्चु, लक्ष्मी, दुर्गा स्वस्मातुका, कार्तिकेश आदि की प्राचीनतम मूर्तियों मध्युरा से ही उपलब्ध हुई हैं। जैन तीर्ष-करों की मूर्तियों और स्त्रुपों के निर्माण का श्रीगणवा इस युग में हुआ। हुस्सी विशेषता बुढ़ की मूर्तिय केशा कि मूर्तियों का निर्माण का। इससे पहले चुढ़ की सांची की मार्पित का में वीषिष्ठ केशा की सांची की मार्पित का में वीषिष्ठ केशा की सांची मार्पित का में वीषिष्ठ की मानव-कथ में प्रदिख्त कि क्या गया। बुढ़ की प्रतिमा मध्युरा की सबसे मीलिक देन थी। इससे मूर्ति कला के क्षेत्र में एक महान कार्ति हुई। तीसरी विशेषता उस समय प्रचलित विशेषता लेशा में प्रविधानी की मूर्तियों का निर्माण था। इसमें युल, यहिन्ती, नार्गा, नार्गा, श्री, लक्ष्मी, मार्ग, मीर्गा, विशेषता निर्माण था। इसमें युल, यहिन्ती, नार्गा, नार्गा, श्री, लक्ष्मी, मार्ग, मीर्गा, की निर्माण था। इसमें युल, यहिन्ती, नार्गा, नार्गा, श्री, लक्ष्मी, मार्ग,

सुब्रह्मच्यम—बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आंध्र पृ० २४।

हारीती आदि की मूर्तियाँ हैं। चौथी विशेषता लोक-जीवन के सभी पक्षीं का अमृत-पूर्व सौंदर्य और स्वच्छन्दता के साथ वेदिका-स्तम्मो पर चित्रण है। मयुरा में तत्कालीन आनन्दमय जीवन का वेदिका-स्तम्मों पर जीता जागता अंकन मिलता है। कहीं बनो में स्त्री-पुरुषो द्वारा पुष्प-संचय किया जा रहा है, कहीं जलाशयों में स्नान और कीड़ा के दृश्य हैं, कही सुन्दरियो द्वारा मञ्जरी, पुष्प और फलादि दिखा कर पक्षियों को लुमाने का, कही स्त्रियों के केशों में गुथे हुए मुक्ता-जालो के लोभी हंसों का कही अशोक, कदम्ब आदि वृक्षो की शाखाये यामें सुन्दरियों के ललित अंग-विन्यासों का चित्रण है। मथुरा जैसे सुन्दर वैदिका-स्तम्म तथा उद्यान-क्रीडाओ और जल-क्रीडाओ के दृष्य अन्यत्र कही नहीं मिलते हैं। **पौचवी** विशेषता मथुरा से मृतियो का प्रचुर मात्रा में निर्यात **या।** उन दिनों मयुरा के शिल्पियों की स्थाति दूर-दूर तक फैल गई थी। वे हर प्रकार की मॉत बनाने और प्रत्येक धर्म की आवश्यकता पूर्ण करने में समर्थ थे, अतः उनकी मुर्तियो की माँग सभी स्थानो से आने लगी और वे साँची, सारनाथ, कौशाम्बी भावस्ती जैसे दूरवर्ती स्थानो में अपनी मर्तियों को मेजने लगे। कुषाण सम्प्राट कनिष्क, हविष्क, और वास्देव का राज्य-काल इस कला का स्वर्ण-यूग था। मथरा में अब तक लगमग पाँच हजार प्राचीन अवशेष मिल चके है। इनमें अधिकाद्य कृषाण यग के हैं। इस यग में मृतियों के प्रमृख प्रकारों का विवरण निम्नलिखित है.---

स्तुप और बेंदिका-स्तम्भः — मधुरा के कलाकारों ने मारहुत और साची वी परम्परा को आगे बताते हुए जैन और बौढ स्त्रूपों का निर्माण किया, किन्तु दुर्माम्पवदा ये स्त्रूप नेष्ट हो चुके हैं। लेखों और मृतियों में यह बता होता है कि मधुरा मेंजैंनों के दो स्त्रूप थे। इनके अवशोध ककाली टीले से मिले हैं। स्त्री मुक्ता दौढ़ों के भी सम्मवतः दो स्त्रूप थे, एक हुविक्क का, मथुरा को वर्तमात कवहरी के पाम, और दूमरा मृते-दूबर पर बना हुआ था। इन दोनों के अवशोधों से विदित होता है कि मधुरा के स्त्रूपों के द्वार-सोरण और वेदिका स्तम्म मारहुत और सांची की अपेक्षा नाप में कम और छोटे होते थे। इन स्त्रूपों के स्वरूप का परिचय हमें कई शिलापट्टों पर अंकित जित्रों से मिलता है। इन स्त्रूपों के स्वरूप का परिचय हमें कई शिलापट्टों पर अंकित जित्रों से मिलता है। इन से सबसे पुराना स्त्रूप समत्र अर्घचटाकार होता था। यह अपर की और आकार में घटता चला जाता था। इस पर तीन वेदिकाये और हिम्मता पर चौपी छत्रपुक्त वेदिकाये वीर हिम्मत पर चौपी छत्रपुक्त वेदिका वनी होती थी। ऐसे स्त्रूपों का समय दूसरी काता-धी है० पूल समझा जाता है। इसके लगमय दो ती वर्ष वाद के स्त्रूप का स्वरूप लोग-

सोमिका के आयाण-पट्ट (पहली श० ६०) पर वने वित्र से स्पष्ट होता है। इसका गोलाकार जाव्यक्षमा बुलबुल जैसा लम्बोतरा प्रतीत होता है। यह स्तूप भूमि से कंपाई पर पत्के वसूतरे (तेषि) पर वनाया जाता था। इस पर पहुँचने के लिए सिढ़ियाँ बनी होती था। उपयुक्त आयाण पट्ट में भूमितल पर वेदिका और कंवा तीरण हार स्पष्ट कर से दिखाया गया है। इससे सांची की नाति हारस्तम्मों के कार तीन अर्थी वंदिया (Architrave), कोनो में शाल मंजिकाये और प्रदक्षिणापय बने हुए हैं। इससे मध्य भाग पर दो वेदिकाएं और शिरामाण पर हींग्यल, वेदिका और खत्र वने हुए हैं। इस दो जैन त्यूपों के अतिरिक्त एक तोरण पर बौढ स्तूप का भी वित्र मिलता है। इसको वादी विरोधता कई वेदिकाओं वाली अनेक मिलती (भूमिया) है, इसके दोनों और दो मक्त हाथ ओड़ खड़े हैं। इस प्रकार के कई मिलतो वाले स्तूपों का गन्यार में अधिक प्रचलन या। इन स्तूपों के वेदिका-तत्मों को नाना प्रकार के अल्कारों से मुसोमित किया जाता था। इन रनूपों के वेदिका-तत्मों को नाना प्रकार के अल्कारों से मुसोमित किया जाता था। इन रनूपों के वेदिका-तत्मों को नाना प्रकार के अल्कारों से मुसोमित किया जाता था। इन रनूपों के वेदिका-तत्मा मिला जाता था। इन रनूपों के वेदिका-तत्मा मिला जाता था। इन रनूपों के साथ जनेक काल्पनिक अस्तिमाय मी बनाए जाते से, जैसे--गज-मच्छ, तर-मच्छ, पखलां के दोर, हाथी, हिरण, नाना प्रकार की लताएं, किन्तु इन पर सबसे सुन्दर अल्करण विभिन्न माम मीगयो वाली स्त्रियों के है।

मन्दा के शिल्पियों ने वेदिका-स्तम्भों पर नये-नये दृश्य दिखाने के लिए नारियों के सीदयें का बडा सुमा और लिलत वित्रण नाता रूपों से किया है। इनमें इन्हें विनिन्न प्रकार की जल-कीड़ाओं और उद्यान-कोड़ाओं में सकन दिखाया गया है। जल कीड़ाओं के कुछ दृश्य इस प्रकार है—दो स्तम्भों पर पहाड़ी सरकों के नीचे स्तान करती हुई श्री, स्तान के बाद सूर्य की ऑर पीट करके अपने बालों से जल की बूंदों को निनोड़ने वाली स्त्री (केविनस्तोयकारिणी), इसमें पैरो के पास बना हुआ हस इत बूंदों को मोली समझ कर पी रहा है। स्नान के बाद प्रभार के लिए वर्षण में मुख देखती हुई दायें कान के कुख्क टीक करती हुई स्त्रियों के विन से में मिले हैं। उस समय घरों के उद्यानों में तोतों से मनोविनोंद किया जाता था। एक स्तम्भ में एक स्त्री अपने हाथ में पितरों लिए खड़ी है। उसके बायें कम्बे पर सुमा बैठा हुआ है। इसी प्रकार स्त्रियों के आमूषण पहनने और प्रसावन के भी अनेक दृश्य मिलते हैं। उद्यान-कीड़ाओं में अर्थात् वालजिका पूर्ण कर पास्त्री मालाओं को तोककर पहार करने) का खेल ठोकप्रिय था। अत मध्या में शालक्षिकाओं की अनेक मूसियां मिलती है। इस समय का एक अन्य लोकप्रिय मनोराजन अशोकदीहर अर्थात् आकोक कुख के नीचे एक यूसती एक अन्य लोकप्रिय मनोराजन अशोकदीहर अर्थात् अशोक कुख के नीचे एक यूसती एक अन्य लोकप्रिय मनोराजन अशोकदीहर अर्थात् अशोक कुख के नीचे एक यूसती एक अन्य लोकप्रिय मनोराजन अशोकदीहर अर्थात् अशोक कुख के नीचे एक यूसती एक अन्य लोकप्रयान के भी निर्माण का का लोकप्रयान करती है। इस समय का एक अन्य लोकप्रिय मनोराजन अशोकदीहर अर्थात् अशोक कुख के नीचे एक यूसती

द्वारा उसे पुलिस करने के लिए दायां हाय शाला पर झुका कर बायें पैर से पेड़ पर जायात यां स्पर्ध करना था। कन्दुक कीड़ा करती हुई और पुत्र को गोद में लिए हुए और अपडाई लेती हुई क्लियों की सुमग मुद्राएं यहाँ स्तम्मों पर पाई जाती हैं। इन मूर्तियों में तत्कालीन सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अंकन मिलता है।

जैन कला:--मथुरा जैन घर्मका एक प्राचीन केन्द्र था। यहाँ कंकाली टीले की खबाई से यह सचित होता है कि उस समय यहाँ दो स्तूप बने हुए थे। दुर्माग्य-वश ये नष्ट हो चके हैं। वर्तमान उपलब्ध अवशेषों में पहला स्थान आयागपटटों का है। आयाग शब्द संस्कृत के आयंक शब्द से निकला है, आयागपद्र एक प्रकार की पूजा करने की शिला होती थी। इस पर जैन धर्म के अनेक प्रतीक स्वस्तिक, चित्र, मृतिंयाँ और तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ बनी होती थीं, इन्हें अनेक अलंकारों से सजाया जाता था, और इनमें प्रतिमा-पूजन की दोनों विधियो का सुन्दर समन्वय था। इस प्रकार की शिलाओं की परिपाटी पुरानी थी। जिल्लौड़ के पास मार्घ्यामका के एक पूराने लेख में नारायणवाटक मे सकर्षण और वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। आयागपट इसी प्रकार जैन धर्म की पूजा-शिलाए थीं। ये कला की दिष्ट से अत्यन्त सन्दर है। इनके कई प्रकार मिलते है। इनका पहला प्रकार चन्नपट का है। इसके मध्य में सोलह अरों वाला चक्र तीन मण्डलों से घिरा हुआ है। पहले मण्डल मे त्रिरत्न के चिन्ह है, दूसरे में आकाश-मार्ग से विचरण करती हुई तथा पृष्प-मालाए अर्पण करती हुई कुमारी कत्याए है और तीसरे मण्डल मे एक मारी माला है। दूसरे प्रकार के आयागपट्ट के केन्द्र मे एक बड़ा स्वस्तिक बना होता था। तीसरे प्रकार के आयागपद मेतीर्थकर की प्रतिमा बनी ठोती थी और इसके चारो ओर मागलिक त्रिरत्न बने होते थे। इस प्रकार के एक आयागपट्ट की स्थापना सिंहनादिक ने पूजा के लिए की थी। इसके मध्य में पदमासन में तीर्थकर की बैठी हुई मूर्ति है, इनके चारों ओर चार त्रिरत्न है। इस पट्ट के बाहरी चौखटे में आठ मागिलक चिन्हों का अकन है। ककाली टीले से तीर्यकरों की खड़ी हुई (कायोत्मर्ग) मद्रामें तथा पदमासन मुद्रामे बैठी हुई मृतियाँ मिली हैं। कूषाण कालीन तीर्थकर प्रतिमाओं में वे विशेष चिन्ह या लाञ्छन नहीं पाये जाते है जिनसे परवर्ती यंगो में विभिन्न तीर्थकरों की पहिचान की जाती थी। इस समय केवल ऋषमनाथ के केशों की लटे और पार्क्नाथ के मस्तक पर साँप के फनो का आटोप दिखाया गया है।

हिन्तू मृतियाँ:—कृष्ण की जन्ममूमि और मिस्त-प्रधान वैष्णव धर्म का केन्द्र होने से मधुरा में हिन्दू देवी-देवताओ की भी मृतियाँ बढ़ी संख्या मे बनाई

गईं। मोरा गाँव के कृप से प्राप्त एक अभिलेख में पाँच वृष्णिवीरों की मृत्तियों का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव घर्म की मृत्तियाँ बन जाने पर इसका प्रभाव जैनों और बौद्धों पर पड़ा। शूंग युग में हमें केवल बलराम की और पाँच बाज्यि बीरों की बैज्यव मृतियाँ मिलती हैं। इनके अतिरिक्त इस समय बुद्ध गया में चार बोड़ों के रथ पर बैठे सुर्य की और दक्षिण मारत में गुडि-मल्लम के लिंग के रूप में शिव की मृति मिलती है। गज-लक्ष्मी की मृत्तियाँ मार-हुत, सांची, बुद्ध गया, उदयगिरि, खण्डगिरि और पश्चिमी भारत की गुफाओं में पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाण काल से पहले शिव, सूर्य, गज, लक्ष्मी, बलराम और वृष्णि वीरो की ही मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। कुषाण-युग में इन मूर्तियो की संख्या में भारी वृद्धि हुई। शिव, कार्तिकेय, गणपति, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, इन्द्र, बलराम, कामदेव, कुबेर, हारीती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की नई मृर्तियों का निर्माण इस युग में हुआ। इस समय शिव की मृर्तियों के कई रूप मिलते हैं। पहुले प्रकार की मूर्तियाँ सादे शिवलिंग के रूप में हैं। दूसरा प्रकार एक-मुखी शिवलिंग का है, जिसमें एक ओर मुख बना होता है। तीसरा प्रकार पंच-मुखी शिवल्गि का है जिसमें चार मुख चार दिशाओं में और एक मुख सबके उत्पर बनाहोता है। चौथा प्रकार नन्दी के आश्रय से खड़े हुए शिव और नन्दि-केश्वर का है। पाँचवें प्रकार में पार्वती शिव के वामांग में है। छठा प्रकार अर्ध-नारीश्वर का है। इसमे दाई ओर शिव को जटा जट और वाघाम्बर में तथा बाई ओर पार्वती को अलकावली, कर्णकृण्डल, मेखला और साडी के साथ दिखाया जाता है।

सूर्य की मृति कुशाण काल से पहले बुद्ध गया मे पाई जाती है। इसमें वे चार मोड़ों के रख पर दोती और उत्तरीय पहते हैं, किन्तु कुवाण काल में एक मंबंधा मिन्न प्रकार की मृति पाई जाती है। यह उदीय बेदा में दी बोड़ों के रख पर पैर लटकाए (पर्यंकलिक्तासर), बाये हाच में अपकार का भेदन करने के लिखे तलबार और दाये हाच में मूर्तीय का प्रतीक कमल लिए है। सूर्य का यह उदीय-वेष उत्तर के शीतप्रधान देशों से आने बाले धकों के प्रमाव से प्रचलित हुआ। इसमें घोती और उत्तरीय के स्थान पर सूर्य ल्या कोट, सलबार और जूते पहले हुए है। ईरात में मिन्न या मिहिर के रूप में मूर्य की यह जुवाण राजाओं की मृतियों में इक्सा विक कुवाण अपने साथ मारत में लाये। हुवाण राजाओं की मृतियों में इक्सा विक कुवाण अपने साथ मारत में लाये। हुवाण राजाओं की मृतियों में इक्सा विक कुवाण अपने साथ मारत में लाये। हुवाण राजाओं की मृतियों में इक्सा विकल है। इत्याण युग की सूर्य-मृतियां इत सकादों की

मिति सिर पर पयदी, सरीर पर कोट, कमर में पटका, टीपों में सजबार और पैरों में भोटे जूते पहले रहती है। हिन्दू देवताओं में केवल सूर्य की मूर्तियों में हमें जूते पिलते हैं। इस युग की आर्रिनक मूर्तियों में सूर्य थो कोड़ों के रिट में बैठे हैं, बाद में दनकी संख्या चार और सात हो जाती है। गुप्त युग में में मूर्त में के दें हैं, बाद में दनकी संख्या चार और सात हो जाती है। गुप्त युग में मूर्त में से दें हैं, हमकी चार मुजाओं से साथ एंट मुझ्त में साथ हो। इस पान काल में दिष्णू की मूर्तियों सिर पर मृङ्कर, शरीर पर आमूषण और तीचे शोती पहने हैं, इनकी चार मुजाओं में दायों हाय अमय मुद्रा में, बायों हाय अमृत-घट लिए किट पर रखा हुआ है तथा। दो असिरिस्त हायों में स्वान और वार्य हाय और बायों में एंट पर पारी पाड़ी, कानों में गुरूबल, कन्यों पर उत्तरीय और नीचे अमोदल है। इनका विशेष चिन्द्र तिर पर तर्य की प्रभो का आटोध और बार्य हाय में पाला है। एक शुक्ताकालीन मूर्ति के बाये हाय में मूलल और बाये हाथ में हुल है। यब लक्ष्मी की मूर्ति श्रुग काल से हो सिल्लने लपती है। इस पुग में मी कमल के आसल पर कमले के वन में लड़े दो हाथियो हारा अपनी सूड़ो से अभिषेक कराई जाती हुई लक्ष्मी की मूर्ति अध्यत लिकाय जाता था।

सक्ष मूर्तिपां.—अल्पन (अप्याय १२मे) यह बताया जा चुका है कि इस समय जनता में नागों की और यक्षों की पूजा वहीं लोकप्रिय थी। मणुरा मत्ये युग से ही यक्ष मूर्तियों का केट सा पारस्कम, बड़ीदा आदि गांवों से मिली यक्ष मूर्तियों यह सूर्वित करती है कि यहां दक्की मीनकाय मृतियों का निर्माण होता था। यक्षों की पूजा ने आगे चल कर कुबेर की युजा का रूप प्रहुल किया और इससे सबघ रसने बाले मदयान की गोंपिटयों के दृश्यों का मी चित्रण किया जाने लगा। कुबेर मारतीय परम्परा में यक्षों के राजा और धनाधिपति माने जाते हैं। मणुरा में कुबेर को एक मोट देव बाले तेठ के रूप में विजय किया गया है। यहां कुबेर को मूर्ति पांच लटकायं हुए, जुल से वैटी हुई, एक हाव में झराब का प्याला और दूसरे में वैठी लिए हुए चिन्ता राहित मूरा में दिखाई जाती हैं। इसका मण्यान के साथ सबय होने के कारण मणुरा में मदयान गोरिटयों के कई दृश्य ( Bacchanalam scenes ) दिखाले गये हैं। इन पर समयता हुन्की विदेशी छाण है। गूनान और रोम में बेकस ( Bacchus ) और इंधीनंतस ( Dionysus ) मयपान के देवता थे। इसकी पूजा में किये जाने वाले समारोहों में सायब के दौर चलते थे। इस समय मयपान के बाद बड़ा हुक्श्म मच्या के बाद बड़ा हुक्श्म मच्या के बाद बड़ा हुक्श्म मच्या लेकी साथ स्थान के बीर चलते थे। इस समय मयपान के बाद बड़ा हुक्श्म मच्या है। स्थान के बीर चलते थे। इस समय मयपान के बाद बड़ा हुक्श्म मच्या होता साथ स्थान के बीर चलते थे।





फलक~ ६ महाराजघिराज कनिष्क की बीघंहीन नामावित प्रतिमा, पहली का० ई० पू∘, मथुरा सप्रहालय, पृ०, ४९७

करता था। इस प्रकार की पानगोध्यिमों में मध्यपन करती हुई हमी पुत्यों की कई उस्लेखनीय मृतियों मधुरा के निकट महोली, पालीखेड़ा और नरोली के बौबों से मिली हैं। यह सम्मबद: कुबेर की पूजा का केन्द्र था। डा० अववाल के मतानुसार महोली का पुराना नाम मधुमल्ली था। जबते यह स्थान मधु एवं बन के देवता कुबेर की पूजा का केन्द्र था। कुबेर के साय है नाची की अधिस्थानी देवी हाथिती की भी पूजा होती थी। इसे कुबेर की पत्नी मान लिया गया था। मधुरा में कुबेर तथा हारिती की कई मृतियां मिलती हैं।

नाथ मूर्तियो: —-इन्हों परम्परा मारतृत और सीची से चली जा रही थी। प्रमुदा में नायराजों की अनेक मुर्तियों मिलती हैं। इनमें युक्तांचेत अपने सक्क स्टब्स्ती हुई माला और कमों का विशाल मण्डल दिखाया जाता है, जैते क्षणोंचेत प्राप्त महाकाय नाममृति में, इसके दोनों पास्त्रों के कानों में कुण्यल और कटि प्रदेश में पतली करपनी है। इसी प्रकार की एक छोटो मुर्ति दिषकणे नाम की निकी है।

सम्राटों की मुतियां:--मथुरा की कला की एक विशेषता व्यक्तियों की विशाल मतियों का निर्माण था। कला की दृष्टि से ये मृतियाँ बहुत ही मन्य हैं। सथरा . के पास ९ मील उत्तर में माट नामक गाँव में समवतः कृषाण राजाओं की मृतियां रखने का एक बड़ा भवन था, इसे उस समय देवकुल कहते थे। यहाँ से . कनिष्क, विम तथा चष्टन की मृतियाँ मिली है। कुषाण-सम्राटो का इसी प्रकार का एक अन्य देवकूल मध्य एशिया में किरगिज तान तोपरक्काला नामक गांव में मी मिला है। इससे यह जान पड़ता है कि कुषाण सम्राटो ने अपने साम्राज्य के दोनो सिरो पर सम्राटो की मूर्तियाँ रखने वाले देवकुलो की स्थापना की थी। कृषाण सञ्चाटो की मृतियों में सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा कनिष्क की है। यह मस्तकहीन खड़ी हुई मूर्ति (५ फीट ७॥ इच) १९११ में माट ग्राम से मिली थी। इस पर यह लेख अंकित है--महाराज राजातिराजा देवपुत्रो कानिष्को। राजा पूटनो से नीचे तक का लम्बा कोट पहने है, पैरो मे मारी गहीदार जुते है, ये दक्षनो पर बद्धियों से कसे हैं राजा के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तीन फट पॉच इच लम्बी गदा या राजदण्ड है। तलवार की मठ पर इंस की आकृति बनी है और स्थान पर तीन पदक याटिकरे है। गदा पर पाँच कड़े हैं और निचले कड़े पर मकरमुखी अलंकरण है। इस मूर्ति ने शीतप्रधान देशों के मारी जतो वाली ऐसी पोशार पहन रक्शी है जो मधुरा की गर्मी में सबंधा

१. अग्रवाल---भारतीय कला पृ० ३०२।

अनुपयुक्त प्रतीत होती है। अत: रोलैण्ड (प० ९३) ने यह कल्पना की है कि यह विशेष राजकीय समागेहों पर पहनी जान वाली शाही पोशाक है। इसे कुषाण आकाता शीतप्रधान देशों से अपने साथ यहां लाये थे। इसका उपयोग विशेष अवसरों पर ही किया जाता था, यह उनका राजकीय वेश था। रोलैण्ड के कथना-नुसार असीरिया के अथवा रोम के किसी भी सम्राट को कोई मृति मध्य एशिया से आए इस विजेता की प्रतिमा की अपेक्षा अधिक प्रवल रूप में, सत्ता और शक्ति की गरिमाको प्रकट नहीं करती है। इसी प्रकार एक दूसरी बैठी मूर्ति विम कवफिसस की कही जाती है। यह एक सिहासन पर आसीन है। इसने कामदानी के वस्त्र का सुन्दर कढ़ाई बाला चोगा पहन रखा है। इसके नीचे एक छोटा कोट है। टांगों पर सलबार और पैरों में कनिष्क की मूर्ति की मौति मारी गढ़ीदार जुते हैं, जो आजकल भी गिलगित में पहने जाते हैं। इस प्रतिमा में भी सम्राट का गौरव मलीमाँति झलक रहा है। रोलैण्ड के विचार में यह मूर्ति हर्जफेल्ड द्वारा प्रकाशित पार्थियन युग के ईरानी सम्राटो की प्रतिमा से मिलती है। प्राचीन भारत में इस प्रकार सम्राटो की प्रतिकृति-प्रतिमाओ का एकमात्र उदा-हरण यही मृतियाँ हैं। अतः यह कहा जाता है कि कृषाणी ने समवतः ऐसी मितियाँ बनवाने की परिपाटी भी रोम के अथवा ईरान के पार्थियन सम्राटो से ग्रहण की होगी। रोलैण्ड के मतानुसार विम के सिहासन पर विछे कपड़े के किनारे का अलंकरण पिक्नमी एशिया के सूप्रसिद्ध नगर पलमायरा ( Palmyra ) मे बने जाने वाले रेशमी वस्त्रों के अभिप्रायों की हुबहू नकल है और यह इस अंश में पश्चिम के विदेशी प्रभाव को सचित करता है। एक अन्य विद्वान ने इन मितियो को किसी शक कलाकार की कृति माना है। <sup>9</sup>

बुद की मूर्ति का साविभाव — नुषाण युग मे बुद की प्रतिमाओं के निर्माण से मारतीय मूर्तिकला में एक महान कार्ति का मूत्रपात हुआ। कुषाण युग से पहले बुंग युग तक बुद की कोई मूर्ति नहीं मिलती है, केवल स्तुर, बोषिष्ठ, धर्मचक आदि के प्रतीकों से उनका चित्रण किया गया है। इस साम तक बुद की मूर्ति न वनने का पह कारण था कि बुद में स्वयंवेद अपनी मूर्ति बनाने का निदंध किया था। महापरिनिर्वाण से पहले बुद की अपने शिष्य आनद से कहा था कि मैंने जिस बमं और विनय का तुम्हें उपदेश दिया है, वही मेरे बाद तुम्हारा

रोलैंग्ड--आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर आक इंडिया पृ० ६२-६३।

२. मजूनबार---एज आफ इम्पीरियल यूनिटी पृ० ५२३।

धारता होगा । समुस्तिनकाय के अनुसार एक बार वनकां तो मुद्ध स्वयमें उसकी हरू हा पर जब मणवान के दर्वनी की इक्जा व्यस्त की तो मुद्ध स्वयमें उसकी हरू व्यक्त की तो मुद्ध स्वयमें उसकी हरू व्यक्त है तो मुद्ध स्वयमें उसकी हरू व्यक्त है तो हुए स्वयमें वा प्रकार की देवता की है तो हिस्से हरे हिस हो हो पा प्रकार की देवता है तो हर की प्रवास है इस मुझे देवता है और जो मुझे देवता है वह मुझे देवता है और जो मुझे देवता है वह मुझे देवता है और जो मुझे देवता है वह मुझे देवता है की तो हो की देवता है। मुद्ध देवता है। हो नियान ने बुद्ध की विश्वालों पर बक्त देव ही एउनके निर्वाण के बाद उसे न तो देवता की राम हो मुद्ध हो सा हो की है की हिस्सों मुद्ध की विश्वालों पर बक्त देव हुए उनके निर्वाण के बाद ज्यान प्रवास पर बाद की स्वालों में बाद ज्यान प्रवास की स्वालों मुद्ध की वहलों मुद्ध की हिस्सों मुद्ध की हिस्सों मुद्ध हो जाता है। इसका क्या कारण या?

बुद्ध की प्रतिमा के विकास का प्रश्न मारतीय मूर्तिकला के जटिलतम प्रश्नो में से है। इस विषय में दो बाते विचारणीय हैं। पहली तो यह कि बुद्ध की प्रथम मिंत का आविर्माव किस प्रदेश में हुआ और दूसरी यह कि बुद्ध की मूर्ति पर विदेशी प्रमाव कहाँ तक पड़ा है। पहली बात के सबघ में दो मत प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार यह मृति सर्वप्रथम गधार प्रदेश के शिल्पियो ने तैयार की और दैसरा मत इसके आविर्माव का श्रेय मथुरा के शिल्पियों को प्रदान करता है। पहुले मल की स्थापना फोच विवान फुशे ने की थी। टार्न ने भी युनानी कलाकारो को बद्ध की पहली मित बनाने का श्रेय देते हुए मीअ और अय के सिक्को पर बनी बद्ध की मृतियो से इसकी पृष्टि की। किन्तु टार्न की यह कल्पना निराधार सिद्ध हुई है. क्यों कि इन सिक्का की सुक्ष्म जाच से यह पता लगा है कि इन पर बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं है। मारतीय कला के ममज डा० आनदकुमार स्वामी ने यह मत प्रगट किया है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वप्रथम मथुरा के शिल्पियो ने किया था। रोलैंग्ड (आ० आ० पृ०९३) ने यह लिखा है कि निसन्देह मथुरा के शिल्पियो की इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बुद्ध की विशुद्ध भारतीय ढग की सबसे पहली मृतिया का निर्माण किया। इस समय यह माना जाता है कि मथरा और गधार में बुद्ध की मूर्तिया का विकास समवत स्वतन्त्र रूप से हुआ।

१. टार्न-वि ग्रीक्स इन बेक्ट्रिया एड इंडिया पृष्ठ ३६६।

२ अग्रवाल--भारतीय कला पृष्ठ २८६-८७।

३ जर्नल घाफ धमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी, लण्ड, ४६, १९२६, पृष्ठ

कृषाण युग में मथुरा में बुद्ध की मूर्ति बनने का मुख्य कारण यह या कि उस समय मक्ति आंदोलन अपने चरम उत्कवंपर पहुँच गया या। ईसा से पहुले की दो शताब्दियों में मागवत वर्म मथरा में देग से फैल रहा था। अन्यन्न में यह बताया जा चका है कि इस समय यहां वासदेव और संकर्षण की पूजा हो रही भी। मोरा गाँव के कूप-लेख में पाँच वृष्णि वीरो की उपासना का उल्लेख है। सबुरा में शुग काल की बलराम की मृति मिली है। बैज्यव धर्म के मक्तिवाद का और मर्तियो के निर्माण का प्रभाव बौद्ध धर्म पर पडना स्वामाविक था। इस समय ·बौद्ध धर्म में भी मक्ति प्रधान महायान सप्रदाय का आंदोलन प्रबल हो रहा था। इसमें भक्त उपासन। के लिए बुद्ध की मूर्ति चाहते थे। किन्तु इसमें मर्ति-निषेष की हीनयान की पुरानी परपरा बाघक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कनिष्क के समय में एक विशेष स्थित उत्पन्न हुई। बद्ध की मित की माँग अद्धाल जनता ने इतने प्रवल रूप में की कि बुद्ध की प्रतिमा बनाने का पूराना निषेष समाप्त हो गया। इस समय बौद्ध सघ में बल जैसे महात्रिपिटकाचार्य बुद्ध की मीति बनाने का आंदोलन कर रहे थे। इन्होने अपने पक्ष को प्रवल और निविवाद बनाने का यह उपाय सोचा कि बुद्ध की जो मृतियाँ बनाई जायं, उन्हें बोधिसत्व की मृति कहा जाय ताकि किसी को इन पर धार्मिक दिष्ट से आपत्ति उठाने का मौका न मिले। मचरा में कटरा से जो मृति प्राप्त हुई है वह बुद्ध की है, किन्तु उसकी चौकी पर अंकित लेख में उसे बोधिसत्व कहा गया है। इस समय श्रद्धालु बौद्धो की माँग परी करने के लिए प्राचीन भारतीय परम्परा के अनसार बद्ध की मृतियो का निर्माण शरू हुआ।

बृद्ध की मूर्तियों दो प्रकार की है, एक लड़ी दुई, दूसरी बैटी हुई। लड़ी
भूतियों में प्राचीन यक परंपरा का अनुसरण किया गया है और बैटी मूर्तियाँ योगीमृतियाँ की मृता के आघार पर बनाई गई। प्राचीन परपरा में योगी और चक्रवर्ती
महापुरवों के कुछ विशेष लक्षण माने जाते थे। हनमें योगी के प्रमुख लक्षण नासाध
मुद्धि, पद्मासन और घ्यान मृता ये। चक्रवर्ती के लक्षण चामरशाही पास्वेचर और
छत्र थे। इन विभिन्नलक्षणों को मिलाकर बृद्ध की मृतियाँ बनाई जाने लगी। यह
बात मधुरा में मिली बृद्ध की प्राचीनतम मृतियों से मली मांति स्पष्ट होती है।

बुद्ध की खड़ी मूर्तियों में समबतः एक प्राचीनतम मूर्ति इस समय सारनाथ में पायी जाती हैं, किन्तु यह मधुग में बनाई गई थी। इसके नीचे की चौकी पर अंकित लेख में यह कहा गया है कि मिक्ष बल ने इसे कॉनक्क के तीसरे वर्ष (संमवत: ८१ ई० में) बान किया था। इस मूर्ति में शाक्यमूनि सीचा बहु हुए हैं। उनका दायो हाथ अमय पूडा में उठा है, बायो हाथ कमय पर है और उसने थोती को संमाल रूका है। यह मूर्ति कमर तक नान है और भोती पहने है। इस मूर्ति का महाकाय प्रमाण हमे इसी प्रकार के मीमकाय यकों में प्रतिमाओं का स्मरण कराता है। इन दोनों की तुल्ला करने से यह प्रतीत होणा कि बुढ़ की यह मूर्ति यलों की बल्लाली मासल मूर्तिमों का अनुसरण करते हुए बनाई यह पीं दोनों मृतियां सादे वेदा में अमय मुद्रा में और एक जैसा वेदा चारण किये हुए हैं अतः इस्तार स्वामी का मत है कि मयुरा की बढ़ी बोधिसल्य मृतियों का विकास पारलाम के यक जैसी महाआण मृतियों से हुआ।

बुद्ध की बैठी मूर्तियो में कटरा बोचिसत्व की मूर्ति प्राचीनतम प्रतीत होती है। इसमे बुद्ध पर्मासन की मुद्रा में बोधिवृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनका दौया हाथ अमय मुद्रा में उठा हुआ है। हथेली और तल्ओ पर धर्मचक और त्रिरल के चिन्ह बने हैं। उच्णीय केशों से दका हुआ है, इस कारण यह कपर्द कहलाता है। बीद अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के समय अपने केश काटते दृए देवताओं के अनुरोध से एक लट शेष रहने दी थी। उसी का चित्रण इस कपर्द में है। मधरा की मित में इसके अतिरिक्त सारा सिर मुडा हुआ। है। बीच में केवल उष्णीष पर कुछ लटें छुटी है। गांधार मूर्तिकला में बुढ़ का सिर इस प्रकार मैंडा हुआ नही होता है, किन्तू वह छोटे घृषराले बालों से ढका होता है। सिर के पीछे प्रमानंडल (Halo) बना हुआ है। कटरा की मृति में यक्ष मितियों की मौति घोती का परिधान है. उपरला हिस्सा संघाटी से ढका है. दायाँ कघा खुला है, बाये क्चे और मुजा पर सघाटी की कुछ सलवटें दिखाई गई हैं। बुद्ध के दोनो ओर चंबर लिये दो सेवक तथा दोनो कोनो में आकाश में विचरण करने वाले दो देवता हैं, जो बुद्ध के ऊपर पूष्प-वृष्टि कर रहे हैं। इस मृति की प्रमामण्डल की विशेषता को छोड कर बाकी सभी विशेषताये भारतीय परंपरा में पहले से ही विद्यमान थी और उनके आधार पर इस मृति का निर्माण हुआ। इस प्रमामण्डल की विशेषता सभवत ईरान से ली गई थी। यहाँ घार्मिक देवताओं के मस्तक के चारों ओर उनके दिव्य तेज को सूचित करने वाला प्रमामण्डल या तेजचक (Halo) बनाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बद-मित के शिल्पी उन व्यक्तियों के घतिष्ठ संपर्क मे थे जो कनिष्क की मद्राओं पर ईरानी

१. कुमार स्वामी—हिस्टरी आफ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन आर्ट पृ० ५६।

देवताओं का चित्रण कर रहेथे। कुषागयुग से पहले की कला में यह प्रभासण्वक नहीं पाया जाता है। धर्म-धर्म इसे अधिकाधिक मारतीय रूप दिया जाने लगा। पहले इसमें बगड़ी के कटाव की गोट होती थी बाद में इसे पद्मपत्र से तथा फूल-पित्यों से अलकृत किया जाने लगा। इस युग की बुढ़ की मूर्तियों में भारी-प्रभ, बल और धर्मित का प्रमाव अधिक है, इनमें वह आध्यासिकता और अलीकिकता नहीं है जो गुप्त युग की मूर्तियों में गाई जाती है।

मध्राकी बृद्ध मर्तिकी विशेषतार्थे---इस समय मधरा मे बृद्ध की जिस प्रतिमा का विकास हुआ उसकी कुछ विशेषताए उल्लेखनीय हैं--(१) डा॰ कुमार स्वामी के मतानुसार इसकी पहली विशेषता सीकरी या रूपवास नामक स्थानो से प्राप्त होने वाले सफेंद चित्तियो वाले ठाल बलुए पत्थर से इनका बनाया जाना है। (२) इन मृतियो को चारो ओर से कोर कर बनाया गया है। इस प्रकार से ये मूर्तियाँ चतुर्दिक् दर्शन वाली ( Round Relief ) है। ऐसान होने पर इनको बहुत अधिक गहराई में ( High Relief ) कोरा गया है। (३) इनका सिर मुडा हुआ होता है। (४) इनके सिर पर किसी प्रकार के बुँधराले ( Curly ) बाल नहीं होते हैं इनका उच्णीप सर्पिल ( Spiral ) अथवा क्रमश उत्पर की ओर उठते हुए चक्र जैसे होता है। (५) इनमें कोई उर्णा ( मस्तव पर बिन्दी ) तथा चेहरे पर कोई मछ नहीं होती है। (६) इनका दायाँ हाथ अभय मुद्रा म ऊपर उठा रहता है तथा बाँगे हाथ की मुट्ठी प्राय बधी होती है। बैठी हुई मृत्तियो म यह हाथ जाध पर पडा रहता है और खड़ी मृतियों में यह हाथ वस्त्रों की सलवटा को सम्माल हुए दिखाया जाता है। (७) कोहनी सदैव शरीर से कुछ दूरी पर होती है। (८) वक्ष स्थल बहुत उन्नत होता है किन्तु ऐसा हाने पर भी यह पूण रूप से पुरुष मृति के रूप में दिखाया जाता है (९) वस्त्र प्राय शरीर से बिलकुल सटे हुए, चुस्त और भीतर के मामल शरीर के अग प्रत्यंग को प्रदर्शित करने वाले होते है। कलाममज इस प्रकार को आई वस्त्र (Wet Drapey) कहते है क्योंकि बारीक वस्त्र भीग जाने पर शरीर के अगो से सट जाते है तथा भीतर के मासल देह को प्रदर्शित करते है। इस प्रकार के आई वस्त्रों की विशेषता न केवल बुद्ध की मुतियों में अपित मथुरा की श्रन्य मृतियों में भी दिखाई देती है। वस्त्रों की सलबटों को एक विशेष ढग में व्यवस्थित ( Schematic fold ) किया जाता है। (१०) बद्ध को कभी भी कमल पर बैठे

१ डा० कुमार स्वामी-हिस्टरी आफ इंडियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट पृ०५७।

हुए नहीं विश्वाया जाता है, उन्हें सबैव सिहासन पर बैठे हुए प्रद्यिश्वत किया जाता है, इसमें चौकी के नीचे सिंद बने होते है। जहाे मूर्तियों में प्रायः पैरों के बीच में बैठा हुआ एक सिंह विश्वाया जाता है। जिस प्रकार पत्थों में सिंद का रूपान सबेकेंग्रेट होता है, उसी प्रकार बुढ़ का स्थान सर्वोपिर है। इसकी प्रतीकारक अपन्यना सिंद की मूर्ति से की जाती है। (११) बुढ़ की प्रतिसा के नाक-नक्या और हावमाव निर्वाण की शांति और मायुर्थ के स्थान पर असाधारण शक्ति के माव को प्रकट करते है। (१२) इन मूर्तियों का प्रमामण्डल बिलक्ल सावा और अनल्डत होता है अथवा किनारे पर बहुत कम गहराई में अर्थबृताकार आह-तिकार त्रिकत आधी चूढियां होती है। आगे (पृ० ५१२) यह बताया जाया। कि गण्यार में इसी समय बनायी जाने वाली बुढ़ की मूर्ति में ये विशेषताए बहुत ही कम मात्रा में मिलती है।

मथुरा की कना पर विदेशी प्रभाव---मथुरा के कलाकारों ने यद्यपि पुरानी भारतीय परपरा का अनुसरण करते हुए बुद्ध की मृति का निर्माण किया, फिर मी उन्होने गधार प्रदेश से कई बानो को ग्रहण करने मे कोई संकोच नही किया। मयुरा भे गधार की कला के प्रमाव के कारण निम्नलिखित युनानी अभिप्राय प्रहण किये गये---अगुर की बेल ( Vine ), मालाधारी देवो का अलं-करण जिसमें छोटे यक्ष ( Erotes ) मोटी माला को कथो पर उठाये हुए है। नीमिया के सिंह से कुश्ती करता हुआ हिराक्लीज, मद्यपान के युनानी देवता बैकस की मद्यपान गोष्ठियों के दश्य ( Bacchilian scene ), स्तम्मों के ऊपर यनान की कोरिन्य शैली का शीर्षक जिसमें भटकटैया ( Acanthus ) की पत्तियों का अलकरण बना होता है, यूनानी ज्यूस ( Zous ) या बृहस्पति के गरुड़ द्वारा गैनीमीडी ( Ganymede ) के अपहरण का द्य युनान की एक पौराणिक गाथा के अनसार ट्राय का रहने बाला तरुण गैनीमीड इतना मुन्दर था कि ज्यूस ने अपने गरुड़ द्वारा उसका अपहरण करके उसे स्वर्गलोक में मगवा लिया और अपना प्याला उठाने वाला सेवक बनाया। मयुरा की कुछ बुद्ध मुतियों में गंघार शैली की मुतियों की कुछ विशेषतामें पाई जाती है, जैसे कुछ मुर्तियों के चेहरे पर मर्छे है। भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्ध के चेहरे पर कभी मुंछे नही दिखाई जाती हैं। कुछ मूर्तियों के पांबों में युनानी ढंग की चप्पलें और छाती पर यज्ञोपबीत की तरह रक्षा-सूत्र या ताबीजी मालाये हैं। किन्तु युनानी दश्यों को अकित करने वाली मितियाँ मथुरा मे बहुत ही कम सख्या मे पाई जाती हैं।

गन्बार कला-जिस समय मयुरा में ईसा की आरम्मिक शताब्दियों में बद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ, उसी समय गन्धार प्रदेश में एक विभिन्न प्रकार की मृतिकला का विकास हुआ। प्राचीन काल में सिन्ध नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पेशावर की घाटी, स्वात, बनेर और वाजीर के प्रदेशों को गन्धार कहा जाता था। सिन्ध नदी के पूर्व में पूर्वी गन्धार की राजधानी तक्षशिला थी और पश्चिमी गन्धार की राजधानी पृष्कलावती (चारसट्टा)। यह प्रदेश मारत और पश्चिमी जगत के बीच में बसा हुआ था। इस मौगोलिक स्थिति के कारण यह विभिन्न जातियों के आक्रमण का शिकार और विभिन्न देशों के व्यापारिक मार्गी का केन्द्र बना तथा यहाँ विविध जातियों की संस्कृतियों का सगम हआ। यह प्रदेश सर्वप्रथम छठी और पाँचवी शताब्दी ई० पु० में ईहलामनी ( Achaemenid ) साम्राज्य का अंग बना। चौथी शताब्दी ई० प० में कुछ समय तक यह सिकन्दर की सेनाओं के अधिकार में रहा। उसके बाद यहाँ चन्द्रगुप्त ने अपना प्रमुख स्थापित किया, किन्तु एक शताब्दी के मौर्य शासन के बाद दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰ में यहाँ युनानियों का शासन पुन स्थापित हुआ । पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में शकों ने इन्हें जीत लिया, किन्तु लगभग एक शताब्दी बाद पहलवो और कुशाणो ने शकों को हराया। तीसरी शताब्दी ई० में इस प्रदेश पर पुनः ईरान के सासानी सम्बाटो ने तथा चौथी शताब्दी में किदार कुषाणो ने अपना शासन स्थापित किया। ४६५ ई० में खेत हणों ने यहाँ प्रबल विष्वम और विनाश की ताण्डव-लीला करते हुए इस प्रदेश के प्राचीन स्मारको को गहरा धक्का पर्हेंचाया। इस सक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गन्धार प्रदेश पर ईरानी. **युनानी, मारतीय, शक, पहलव और कुषाण जातियों के हमले होते रहे तथा इसने** इन सब जातियों के प्रमानों को ग्रहण किया। इसके साथ ही प्राचीन काल में मारत और चीन से पश्चिमी जगत को जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलीय व्यापारिक मार्ग इसी प्रदेश से होकर गुजरते थे, अत यह प्रदेश उस समय व्यापारिक दिन्ट से महत्त्वपुर्ण होने के साथ-साथ विभिन्न देशों की कलाओं के प्रमाव को ग्रहण कर रहा था। इन सबके समन्वय से जो कला यहाँ ईसाकी पहली चार शताब्दियो में विकसित हुई उसे गन्धारकला कहा जाता है। यह प्रधान रूप से यूनानी और मारतीय कला के सम्मिश्रण से बनी थी, इस पर ईरान और रोम का भी प्रमाव पडा था।

श्वी शताब्वी के उत्तरार्ध में लगमग १०० वर्ष पहले १८७० ६०में अपनी सम्मता और संस्कृति का मूल लोत यूनान को समझत वाले परिवय लगन् को इस कला का परिवय लोटनर ( Leitner ) के लेखों से मिला तो परिवयी विद्याना से हम कला को अव्यक्षिक सहत्व दिना, मारतीय कला पर दस्का गृहरा प्रभाव माना, इसको यूनानी बौद्ध कला ( Graeco—Buddhist ) का नाम दिया। किन्तु इस विवय में हमें पह बात व्यान में रखनी चाहिए कि इस कला का जलकों उस समय हुआ जब मारत में यूनानी चाहित होकर कला का जलकों उस समय हुआ जब मारत में यूनानी चाहित होकर करीत की बल्दु बन चुका था। इस कला के प्रधान पोषक और सरक्का यूनानी नहीं, अपितु मध्य एशिया से आने वाले शक और कुशाण थे, अतः इसे यूनानी बौद्ध कला का नाम देना टीक नहीं प्रतीत होता है। इसके आविस्रांव और विकास के प्रधान केन के आधार पर इसे गाधार कला का नाम देना समीचीन प्रतीत होता है।

से सैनिस्पर्ध:—रस क्ला को दो वही सैलियों मे बौटा जाता है। पहली कलानीली या सम्प्रदाय (Earlyg school) का विकास पहली-दूसरी खाताहरी है॰ में हुआ। इस कला का माध्यम एक विशेष प्रकार का मूरे काले रंग का परतादार पत्थर (schist) था। इस बौली की सभी मूनियों हमी पत्थर की बती होती है। दूसरी परवर्ती बौली (Later school) का समय' पांचबी खाताब्दी ई॰ माना जाता है। इस समय इस कला का माध्यम परवादार पत्थर (schist) न होकर मिट्टी, चूना, पत्थतरा, साला या गचकारी (Stucco) था। इन दोनो कलानीलियों के हवारों उदाहरण प्राचीन गन्धारप्रदेश और अफ-गानिस्सान से मिले हैं। इससे यह प्रतीद होता है कि इस कला के साल बढ़े केन्द्र ये—तक्षित्रला, पुक्कावती, नगरहार, खाता नदी की धाटी (उद्यान या उद्योगन), कापियी (किएव देश को राज्यसानी, आचृत्रिक बेयान), बार्मियां बास्टीक स्थानी, अपन्ति का स्थानी से प्राप्त महत्वपूर्ण अवदोशों का विवस्पर्ण निम्निलीलत है।

गम्बार कला के प्रमुख केन्द्र:—इस कला का पहला केन्द्र तक्षणिला परिचमी पाकिस्तान के रावलिपण्डी जिले में पूर्वी गम्बार की रावणानी एवं व्यापार और कला का वडा केन्द्र था। सर जान मार्थल ने इस स्थान की खुराई से यहाँ गम्बार-कला के कई महत्वपूर्ण जवशेष उपलब्ध किये थे। इनमें सबसे बहा अवशेष सर्वपित्रका या चीर स्तुप है। इसको यह नाम इस स्तुप के शिगोमान पर पढ़ी एक दरार (चीर) के कारण दिया गया है। यह गोल आइति में ऊंचे चबुतर पर बनाया गया था, इसका बाहरी खोल पत्थर की शिलाओ से डका हुआ था। इनमें अनेक प्रकार के अलकरण और बोधिसत्वों की पूजा के लिए आले बने हुए थे। इसके पास ही एक बड़ा चौकोर विहार मिला है। तक्षशिला के आस पास का पूरा पहाडी डलाका इस प्रकार के अवशेषा से मरा हुआ है। दूसरा केन्द्र पूछक-लावती पश्चिमी गन्धार की राजधानी थी। इसे हश्तनगर मी कहते हैं। यहाँ हारिति का एक बढ़ा मदिर मिला है। इसके पास बालाहिसार में कुणाल का स्तुप है जहाँ अशोक के पुत्र कृष्णल ने अपनी सन्दर आँखो का दान किया था। इसके निकट पत्टढेरी से दीपकर जातक की, महाभिनिष्क्रमशा की एव बद्ध और बाग्निसत्व की अनेन मर्तियां मिली है। दीपकर जातन की कथा इस प्रदेश में बहुत लोकप्रिय थी। इसमें समेच नामक यवक ने बढ़ के पैरा को मिन होने से बचाने के लिए कीचड पर अपने बाला को बिछाया था। उस समय बद्ध का नाम दीपवर था। पूष्कलावती के उत्तर म सकारा ढरी में हारिति का स्तूप मिला है और इससे कुछ पूत्र में सहरीबहलोज के स्तूप म कारिस्थ दौठी के छोटे स्तम्भा के चौलटो में बनी हुई बृद्ध एवं बोधिसत्व की मितियाँ और बृद्ध के जीवन के अनेक दृश्य पाय गये है जैसे जन्म धमजकप्रवतन दीपकर जातक तलगिरि हाथी पर विजय। सहरी बहलोल के उत्तर में तब्ते वाही के स्तुपा और विहारों में बद्ध एवं बाधिमत्व की विशालकाय मनिया उनके जीवन के दृश्य तथा वबर एवं हारिति के भी शिलाफ ठक पायें गये है।

पशाबर ने निकट साह जी नी हरी नामक स्थान पर कनिल्य द्वारा मिर्मित महान स्त्रूप क अवयध मिर्फ है। जीनी आध्रिया न स्वतः विस्तृत वणन किया है। इनके अनसार स्वकः जाधार पाच सक्ये (१, पी) म था। इसके उपर क्यार्डी का स्त्रूप तेरह मिर्जिशे (१०० फीट) म बना था। इस पर (वजणी आदि मे रक्षा के छिण एक लोह ना सम्मा था इस पर १, से २५ तक सोने का पानी चढ़े ताम्य के छक (// फीट) थे। इस प्रमार इस स्त्रूप की कुछ ऊचाई ६३८ पी० थी। इमाररवामी (हि० 5० आ० पू. ५२) ने इसे भाग्य के सामान्य स्त्रूप तथा बर्मा एव चीन के प्याप्ता वा मध्यवर्मों क्य समान्य स्त्रूप तथा बर्मा एव चीन के प्याप्ता वा मध्यवर्मों क्या माना है। बहु प्राचीन नाल का सर्वातम स्त्रूप था। फाहियान न लिला है कि यात्रा मे अनेक स्त्रूप और मिर्टर दर्से किन्तु एमा मगीहर मध्य कोई द्वारा हुए को दिखाई दिया। सेसा कहा जाता है कि यह अम्बुदीय से सर्वी स्त्रूप हो। इस सम्य केवल इसका आधार ही मिला है। इसका व्यास २८६ पीट है। यह स्रचित क न,



फलक-११ बोधिसत्व की खड़ी मूर्ति, गंघार शैली, पृ५०६



फलक-१२ गंबार शैली की बुद्ध की पश्चासनस्थ मृति, तसने बाही, पृ० ५०६





फलक-९ कनिष्क की शातुमजूषा, ब्रह्मा और शुक्र के साथ प्रमामङलयुक्त बुद्ध, पेशावर, पहली গ০ ई०, पृ० ४०७

है कि यह उस समय का सबसे बढा स्तूप था। इसके समकालीन माणिकयाला के स्तूप का आधार १६० ची० से मी कम है। किनल के स्तूप के मीगर सोने का पानी बढ़ाई हुई एक ताझ मंजूया प्राप्त हुई है। इसकी ऊंबाई ७२ इंच है। इसकी ऊंबाई ७२ इंच है। इसकी उंबाई ७२ इंच है। इसकी उंबाई ७२ इंच हो। इसकी उंबाई ७२ इंच की प्रमामण्डल्यका मूर्ति है। इकका का उसरी माग एक बड़े कमल की सिली हुई पंचड़ियों से मरा हुआ है। बुढ़ के दोनों कन्यों पर संपाटी हैं, डकका के लड़े कगार पर उड़ते हुए हुंचों की पीलत है, मन्तूषा के कमार पर मालाजारी देव या कन्यों पर माला उठायें छोटे पर्धीय हों। इसके स्वाप्त कर्यों पर माला उठायें छोटे पर्धीय हों। इसके हिंदी की उच्च हों। ही से में देठे हुए बुढ़ का एक हाथ अभय मुद्रा में है। उत्तर्भ शाहित ही, इसकी मंत्रुपा पर एक लेल हैं। वसमें किनलक और अगिशाल का की मूर्ति है। इसकी मंत्रुपा पर एक लेल हैं। जिसमें किनलक और अगिशाल नामक शिली। तावकाशिक। वा उल्लेख है।

पेशावर में वैक्ट्रिया (बलक) जाने वाले मार्ग पर नगरहार (जलालाबार) नामक एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ वीमागन नामक स्थान पर सेल्लडी के पात्र में रेली हुई शोने की मजूपा मिली हैं। इसके निकट ही हड्डा नामक स्थान से गण्यार कला जीनी की पत्यर की तथा गवकारी ( stucco ) की यूनानी बीली की अनेक मृतियाँ और एक स्तूप मिला है।

काषियों:—अस्मानिस्तान में गन्धार कला का एक महत्वपूर्ण केन्द्र कुषण समाटो वी गॉमयों की राजधानी काषियों थी। फूँच पुरातत्वाजों को इसके तर्ममान स्थान बेग्राम पर हाथीदात्त के बहुत से फलक मिले हैं थो किसी समय प्रशाप-रेटियों या रत-मंजूबाओं पर जबे हुए थे। इनमें हुमें एक और विश्व सारतीय प्रमान और दूसरी और कुछ वस्तुओं पर गेमन कला का प्रमाव दिवाई देता है। मारतीय कला के उदाहरण प्राय: मध्या की कला से वहुत साव्य रखते हैं। इनमें आजांक वृत्व पर वामपाद से प्रहार करती हुई दिवायों है। इनके बालों के जुंदे को कई चेरो में एक दूसरे के उत्तर उठा कर निकलती हुई कट के साथ दिवाया गया है। इसे प्राचीन माहित्य में शुक्कांकुक अट्टाल कहा जाता था। इस केय-मूणा का विश्वण मध्या में में पाया जाता है। हाथोदांत पर अंकित अन्य दृश्यों में पूंगार का सामान ले जाने बाली प्रसाविका, उड़ते हुए हुंस, पूर्ण चट, हंस क्रीड़ा, प्रसावन और नृत्य करने वाली रिजयांत्वा, वहते हुए हुंस, पूर्ण चट, हंस क्रीड़ा, प्रसावन और नृत्य करने वाली रिजयां तथा बंधी बजाती हुई और लम्बे केशो से पानी निषोड़ती हुई

(केश निस्तोय कारिणी) स्त्रियाँ हैं। इन स्त्रियों के मांसल शरीगें की कामुक अनुमृति वैसी है जैसी मथुरा के वेदिका-स्तम्मों की नारियों में पायी जाती है। कापिन्नी में पश्चिमी कला का प्रमाव सचित करने वाले अनेक रगीन प्याले मिले हैं। यह स्थान उन दिनों पूर्व और पश्चिम के ब्यापार का महान केन्द्र था और इन पात्रों को सम्मवत व्यापारी रोम से लाये है। इन पात्रों पर अनेक यनानी दश्य अंकित हैं, जैसे एकली और हेरा के द्वन्द्व का दश्य। एक तिकोने प्याले पर ज्यस (Zeus) के गुरुड दारा गेनीसेही के अपहरण (ऊपर प० ५०३) के और एक वषम दारा यरोप के अपहरण के दश्य अकित हैं। मसाले के बने गोल टिकरों पर रोम देश के सन्दर स्त्री पुरुषों के और पान गोष्टियों के दृश्यों अंकित हैं। इन कलावशेषों से यह सुचित होता है कि कापिशी के व्यापारिक और राजनीतिक केन्द्र को एक ओर मथरा की तथा इसरी ओर रोम की कला ने बहुत प्रमावित किया था। कलाशास्त्री ग्लोब्य ( Globeau ) ने दृढतापूर्वक यह स्थापना की है कि कापिशी के हायीदान्त के फलक अधिकाश रूप में मयुरा की कला की देन हैं। काबल से १२ भील उत्तर खैरखानामें १९३६ में एक पुराने मंदिर से सर्य की मृति मिली थी। इसमें मूर्य दोनो पैर लटकाये हुए ललितासन में अपने सेवक--दण्ड और पिगल के मध्य में दो घोड़ों के रथ पर बैठे हुए हैं। सूर्य चौथी शताब्दी के सासानी राजाओं का वेश धारण किये हुए है।

अफगानिस्तान से बल्ला जाने वाले मार्ग पर बामियों का दर्श बड़ा महत्व रखता है। इस दर्रे के निकट अनेक गृष्टाये हैं। इनमें जबन्ता जैसे मिक्ति-चित्र हैं। इन चित्रों पर सामानी युग के ईरान की छाप है और मध्य एशिया की चित्रकला का प्रभाव है। उन दिनो बामियां चीन तथा मध्य एशिया से मगरत जाने वालो का प्रवेश-द्वार या। यहां श्रद्धालु, वर्मिप्पासु बीढ चीन और मध्य एशिया से तथा व्यापारी इंरान और गोम से आते थे। श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों को मारत के दिश्य रूप का दर्शन कराने के लिए न केवल यहां मिसिचित्रों का निर्माण किया गया, अपितु बुढ की अनीव गीमकाय मूर्तियाँ बनाई गई थी। इस समय ऐसी दो मूर्तियाँ मिलती है, जिनमे से एक ११४ फीन ऊर्जेश और इस समय ऐसी दो मूर्तियाँ मिलती है, जिनमे से एक ११४ फीन ऊर्जेश और इस सुपर ऐसी दो मूर्तियाँ मिलती है। विद्या तो उत्तर की और बढ़ते हुए बैक्टियां के सुप्रसिद्ध यूनानी राज्य की राजवानी बैक्टा (बल्क) आती थी। यह उन दिनों न केवल व्यापार का, अपितु कला और संस्कृति का बहुत बड़ा केट था। यहां नव- विहार नामक एक विहार के अवशेष मिले हैं। आमू ( oxus ) नदी के उत्तरी तट पर तिरिम्ब इस कला का एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ पहले शताब्दी ई॰ के एक स्पूप में बोधियत्व की प्रतिमाएं निली हैं। सोषियत संघ में स्वारिक्त के कारा काल्याक ( Kara Kalpak ) गणराज्य के तोपरक्काला नामक स्थान में एक राज-प्राख्यत के अवशोषों में नयुरा के साट प्राम खेसी सम्राटों की मूर्तियों को सुरक्षित रखने का एक विशेष स्थान (देवकुल) पाया गया है। यह मधुरा के देवकुल से बहुत बढ़ा था। यहाँ प्राचीन राजांशों की अध्यक्ती मिट्टी की मूर्तियाँ, विजयालदेवी (Nike) की तथा आयुष्ठ लिये हुए बीरों की मूर्तियाँ मिली हैं। यहां की एक सीर्मेशन मूर्ति मधुरा की इस प्रकार की कनिष्क की गृति से गहरा साबुश्य रखती है।

गन्धार कला के विकास की अवस्थायें तथा तिथिकम :---गन्धार कला का विकास और तिथिकम अत्यन्त विवादग्रस्त है। इसपर प्रकाश डालने वाली मूर्तिया कम हैं। केवल कुछ मृतियो पर ही वर्ष अकित हैं, जैसे हुस्तनगर की ३८४ वर्ष की मृति तथा लौरियाँ तंगई की ३१८ वर्ष की मृति है। किन्तु अभी तक यह नहीं शात हो सका है कि ये वर्ष किस सबत् के अनुसार है। अतः गन्धार कला का तिथि-निर्घारण मृतियो की विकास - शैली के आधार पर किया गया है। किन्तु इस विषय में विद्वानों में विभिन्न मत है। सर्वप्रथम कनियम ने गन्यार की मूर्ति-कला का स्वर्णयुग कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियो का समय माना या, किन्तू दुर्भाग्यवश कनिष्क की तिथि के सबघ में उग्र मतमेद है (देखिये चौथा अध्याय) । फर्गसन ने इसका समय पहली शताब्दी ई० प० से ५वी शताब्दी ई० मानते हुए इसका स्वर्ण युग ४०० ई० के आसपास माना (हि० इ० आ० पु॰ १८१-१८२)। विन्सेन्ट स्मिथ ने (हि॰ फा॰ पु॰ २३) इस पर रोमन प्रमाव मानते ुए इसके चरम उत्कर्ष का समय ५० से १५० अथवा २०० ई० निश्चित किया था। ग्रुहन वेडल और फुशे इसका आरम्भ पहली शताब्दी ई० पू० में मानते है। किन्तु इसके चरम विकास का काल पहले विद्वान के मतानुसार चौथी शताब्दी ई० का उत्तराद्धं है और दूसरे के मतानुसार पहली शताब्दी ई० पू० है। यह पहली शताब्दी में ही इसका ह्वास मानता है। बोगल फुशे से सहमत है, किन्तु रोलैंग्ड ने (पु० ७५) रोम और गन्धार की कलाओ की तुलना करते हुए

१, आ ० स० रि० सण्ड ३, पृ० ३६।

यह मत प्रकट किया है कि गन्धार कला का आधिर्माव पहली शताब्दी ई० के उत्तरादं में हुआ और इसके चरम उत्कर्ष का समय पहली सताबदी ई० के अन्त से चौथी शताब्दी ई० के आरम्भ तक था (प० ७५)। विश्रीमान ( Ghirshman ) ने इसका आरम्म पहली शताब्दी ई० में. उत्कर्ष इसरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में और इसका ह्रास तीसरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में माना है। इस विषय में दो नवीनतम मत हेरोल्ड इन्घोल्ट ( Harold Ingholt ) तथा मार्शल (Marshal) ने प्रकट किये है। इत्बोल्ट के मतानसार शैली के आधार पर गन्धार की मृतियों को ४ वर्गों में बाँटा जा सकता है। पहले वर्ग की मृतियो का समय १४४ ई० से २४० ई० है। उनके मतानसार इसका आरम्म कनिष्क के राज्यारोहण से तथा समाप्ति ईरान के सासानी सम्राट शापूर प्रथम की विजय के साथ होती है। दूसरे वर्गका समय बहुत ही कम २४० से ३०० ई० तक का है। तीसरे वर्ग का समय ३०० से ४०० ई० का है। चौथे वर्ग की मांतयों का समय ४०० से ७६० ई० तक का है, जब क्वेत हणों ने इस प्रदेश को जीत कर यहाँ बौद्ध विहारो और स्तूपो को गहरी क्षति पहुँचाई। इस प्रकार गन्धार कला का विकास चार अवस्थाओं या युरों में हुआ। पहले युग में इस कला पर युनानी प्रमाव के अतिरिक्त ईरान का प्रमाव भी पड़ने लगा था। दूसरे युग में . ईरान के सासानी प्रमाव में वृद्धि हुई। तीसरे यग मे मथरा की कला का गहरा प्रमाव पड़ा और चौथे यम में इस कला पर ईरान का सासानी प्रमान प्रबल होने लगा। मर-जान मार्शल ने जीवन-पर्यन्त गन्धार कला का अध्ययन करने के बाद इसके क्रिक विकास के सबंध में यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका आधिर्मीव शक शासन के समय में पहली शताब्दी ई० पू० में हुआ। र पहलव सासको में पहली शताब्दी ई० में इसे प्रोत्साहन मिला। २५ से ६० ई० तक इसका शैशव-काल है। इसके बाद क्षाण सम्राटो के प्रोत्साहन से यह कला दूसरी शताब्दी ईसवी में किशोरावस्था और यौवन दशा को प्राप्त हुई। इसके बाद तीसरी शताब्दी ई० के पुर्वार्द्ध मे सासानी आक्रमण से इसकी समाप्ति हो गई। कुषाण अपने मूल स्थान बैक्ट्रिया में चले गये। यहां सम्मवतः वौधी शताब्दी ई० के उत्तराई में इस कला-शैली के दूसरे अथवा पिछले सम्प्रदाय का जन्म हुआ। यह बौली ४६० ई० में स्वेत हणों के आक्रमण तक बनी रही। इस प्रकार अधिकांश विशानों ने ६स बात पर

१. इंघोल्ट--गम्धार आर्ट इन पाकिस्तान न्ययार्क १६५७ ।

२. मार्शल-बृद्धिस्ट भार्टभाफ गन्धार पृष्ठ १७।

सहमति प्रकट की है कि कनिष्क के समय में गन्धार कला को प्रवल प्रोत्साहन मिला। कनिष्क की तिथि विवादसस्त होने के कारण (पू० १३६) गन्धार कला के तिथिकम में भी पर्याप्त मतमेद है।

बुद्ध की मूर्ति का विकास:--- मयुरा के कलाकारो की मौति गन्धार के शिल्पियों ने भी बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया था, किन्तु यह मूर्ति शैली की दृष्टि से मणुरा की मूर्ति से मिन्न है। मथुरा में यक्षी और योगियों की पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए तथागत की मूर्ति का निर्माण किया गया था, किन्तु गन्धार के शिल्पियो ने इस विषय में यूनानी कला का अनुसरण किया। प्रायः यह कहा जाता है कि यूनानियो ने अपने सूर्य देवता अपोलो (Apollo) की प्रतिकृति का अनुसरण करते हुए बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया है। किन्तु इस विषय मे आनन्द-कुमार स्वामी का यह मत अधिक समीचीन जान पडता है कि गन्धार की मूर्ति-कला में अपोलों को बुद्ध नहीं बनाया गया, किन्तु बुद्ध को अपोलो बनाया गया है। इसका यह अभिप्राय है कि गन्धार के कलाकारो का उद्देश्य तो मारतीय आधार पर बुद्ध की मूर्ति को बनाना था, किन्तु उनका हाथ यूनानी कला में सन्ना हुआ था, इसलिए उन्होने बुद्ध को यूनानी आदशों के अनुसार गढ़ा। गन्वार की बुद्ध-मूर्ति में निम्नलिखित विशेषताए है--(१) बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो के अनुसार विशुद्ध अण्डाकार ( Oval ) और सीम्य मात्र रखने वाला बनाया गया है। (२) रोम में अपोलो और एकोडाइट (Aphrobite) की यूनानी मूर्तियों के सिर में जुड़ा (Clugnyon) बनाया जाता था। इसमें बाल सिर के कपर एक या दो जुड़ों (Buns ) के रूप में बचे हुए होते थे। यूनानी सूर्य देवता के सिर पर बनायें गये ऐसे उमार की श्रांबीलीज (Krobylos) कहते थे। गन्वार के कलाकारों ने इसका अनुसरण करते हुए बुद्ध के सिर पर उष्णीष बनाया। (३) बुद्ध का वेश भी तत्कालीन रोम में प्रचलित वेश के अनुसार है। उस समय रोम में टोगा का वेश प्रचलित था। टोगा नागरिको दारा घारण किया जाने वाला तथा सारे शरीर को ढकने वाला चोगा या एक बड़ी चादर होता था। गन्धार कला में बुद्ध को ऐसा चोगा पहने दिखाया गया है। रोर्लण्ड के मतानुसार आगस्टस के युग मे रोम की मूर्तियो की मौति बुद्ध के वस्त्रों की सलवटों को गहरी लकीरों (Deepridged ) के रूप में उकेरा गया है। इस प्रकार बुद्ध की प्रतिमा पर पहली

हैलेडे—-गन्धार स्टाइल, पृथ्ठ ६०।

२. रोलैण्ड आर्ट एण्ड धार्किटेक्बर धाफ इण्डिया पू॰ ८०।

सताब्दी ई० की रोमन कला का स्पष्ट प्रमान है। किन्तु इसके साथ ही गन्यार के कलाकारों ने बुढ को बनाते हुए अपने प्रधान उद्देश्य को विस्मृत नहीं किया और इसे बौढ बमें के सिडान्तों के आधार पर बनाया। इन मृतियों के अर्थानमी- कित नेत्र मौतिक जनत् से अनावित्त की मानना को प्रकट करते हैं। इसके मुक- मण्डल पर मामुयं प्राणिमात्र के प्रति कराण की कानना को मुक्त करता है। इन मृतियों के कान लम्ब हैं। ये समयतः बुढ दारा सिडायें के रूप में बढ़े क्याल धारण करने के कारण ऐसे हो गये हैं। कुछ मृतियों में कुथाण-प्रमान के कारण मृष्टें भी दिखाई गई हैं। वस्तार का प्रदेश धीतप्रधान था, जतः यहाँ बुढ के दोनों कन्छे डके हुए दिखाये गये हैं और बुढ के दोनों कन्छे डके हुए दिखायें गये हैं और बुढ के प्राण्या भाग है। उपरक्षेत्र वस्ता के मृतियां के मृतियां के मृतियां के मृतियां के सुवा के सुवा के मृत्या की मृतियों की मार्गित निवन्त नहारी विसाई देते हैं। बुढ की कुछ बैठी मृतियों में एक दीया कल्या नया दिखाई यहां है। कुछ बैठी मृतियों में एक दीया कल्या नया दिखाई की तुलना:—।न्यार की मृद-मृति

भेद स्विवाह देते हैं— (१) पहला मेद मूर्ति के माध्यम या पत्थर का है। सन्वार की मूर्तियों मूर्रे रंग के पत्तवार पत्थर ( Grey shist ) में या मसाले से बनी ( Stucco ) हुई है। मधुरा की मूर्तियों सकेद विसिधों वाले लाल पत्थर ( Red sandstone ) से बनाई गई हैं। (२) गन्वार की मूर्तियों का सिर चुंचराले बालों से बका है, मधुरा में बुढ़ का तिर मुखा हुआ है। (३) गन्वार में सिर पर उल्लीव और मस्तक पर उर्ली नामक विश्वी पाई जाती है, किन्तु मधुरा की मूर्ति में उर्ली मिलती है। (४) गन्वार के बुढ़ मधुरा को मर्तित सकावट ( Clean shaved ) नहीं होते, अधितु उनके चेहरों पर कृवाण समाटों की मूर्तियों में मार्ति मुझे पाई जाती है। (५) गन्वार को खड़ी मूर्तियों में बुढ़ के दोनों कन्चे कहे दिखाये गये है, मधुरा में दीया कन्या नगा होता है।

की तलना यदि हम मयरा की बढ़ मृति से करे तो हमे दोनों में निम्निलिखत

बरूल नही दिलाई देते। किन्तु मयुरा में इन पारदर्शन वस्त्रों में भीतर के अंग और वस्त्र स्पष्ट दिलाई देते है। बुद की बहुत सुन्दर लड़ी मूर्तियाँ सहरी बहुलील तथा तस्त्रेताही से मिली हैं। सहरी बहुलील की एक बड़ी मूर्ति (८ फीट ८ ईच) इस कला का वहिया नमूना है। यह अपने विकाल प्रमाण, सीम्य दर्शन और कल्लामायी दृष्टि स्वर्शकों पर पहुंग प्रमाव इशली है। इसमें अपर बताई मां सभी विवोधताए उल्लीस, छन्व काल, मूर्छ, दोनों कन्यों का डका होना, अस्य मुद्रा में दायें हाथ का उठा होना दिलाई देता है। इसके माथे पर उल्ली के स्थान मुद्रा में दायें हाथ का उठा होना दिलाई देता है। इसके माथे पर उल्ली के स्थान

(६) गन्धार के वस्त्र क्षीने और पारवर्शक नहीं होते, उनके मीतर से अन्दर के

पर छोटेगड़े में चमकीला नग जड़ा हुआ था। इसके हाथों में उँगलियों की मिलाने बाली त्वचा (बालागूर्तिल) स्पष्ट दिखाई देती है। प्राचीन काल में यह महापुत्यों का लक्षण माना वाता था। इसके मस्तक के पीछे एक बड़ा और सादा प्रमा-मण्डल बना हुआ है।

यन्यार के विल्याणें ने तपस्या में संलल बृढ की मूर्ति को बड़े सुन्दर रूप में उकेरा है। इसमें उस तपस्या के परिणामसक्तर बृढ के अस्ति पंजर को बड़े प्रमावशाली रूप में अंकित किया गया है। बृढ के जीवन से संबद घटनाओं का इस कला में बहुत अधिक अंकन हुआ है—वैसे मायादेवी का स्वप्त, बृढ का जन्म, पाठशाला में हित्त को लिए जाना, विवाह सस्कार, महामितिन्त्रमण, मारविक्य, पाठशाला में शिक्षा के लिए जाना, विवाह सस्कार, महामितिन्त्रमण, मारविक्य, बृढ के विभिन्न चमस्कार, नन्द और सुन्दरी का कथानक, अगुलीमाल का स्वमाव-परिवर्तन, आक्रमाली द्वारा बृढ को आध्रवन देता, महापरित्वर्गण, बृढ के औवन संबद्ध दतने अधिक दृश्यों वा अकर दे सासम की किसी भी अप्य कलानीली में नहीं मिलता है। इन विजों में मानवीय साबों को अतीव सबेद कर में दिक्षाण गया है। उदाहरणायें, कन्यक को विदा करने वाले दृश्यों में इसको बृढ से अवज होते हुए अति विचारपूर्ण शोक-विक्कल मुद्रा में प्रणाम करते हुए दिक्षाया गया है।

विदेशी प्रभाव:—गन्यार की मूर्तिकला में अनेक विदेशी तत्व पाये जाते हैं। इनमें कुछ तत्व मूर्गानी कला से और कुछ मारतीय कला से यहण किये गये हैं। यूर्गानी कला के तत्वों में निम्निलिखत हैं कुछ मारतीय कला से यहण किये गये हैं। यूर्गानी कला के तत्वों में निम्निलिखत हैं कुछ मारताहक गृह्यपक या किकर (Allas), किछर, मालाधारी वामन (Erotes), तमुद्री देवता (Trinon), एविचा (Albera) यो रामावंदी (Roma)। लाहीर संग्रहालय में रीमा की एक मध्य मूर्ति पुर्राखत है। यह गन्यार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में पिनी जाती है। यूनानी-रोमन कला के निम्निलिखत अमिन्नाय (Mouls) भी यहाँ पाये जाते है-जैसे कोरिययन, आयोनियन और डोरिक रीली के स्तम्भ कामुज के यल (ब्यूपेइस), मालओं के स्टेट्ट मुख्यक, यक (एटलाटिस), जलदेवता समृद्धि प्रग्न लिये हुए देवी वीमित्रा, हार्गाती, हार्पाष्टित, किछर, नेष्टार, सिलेनल, सैटर)। गन्यार कला पर ईरानी प्रमाव को सुचित करने वाला जडियल का अन्ति-मंदिर है। इसके अतिरिक्त हिंगुलाज की देवी मानी और जनाहिता देवी की मिट्टी को बहुत मूर्तियों मिली है। विना पक्षों के थी टो से पीट सार्थ बेलो और हार्यियों वाले स्तम्म धीषे तत्या काल्यनिक नर मस्तक वाले पशु मी ईरानी कला को देन वे। मारति वाषा काल्यानिक नर मस्तक वाले पशु मी ईरानी कला को देन वे। मारति का कुदेर यहाँ पिकिक के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी और हारीवों की मूर्तियां का कुदेर वहां पिकिक के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी और हारीवों की मूर्तियां का कुदेर वहां पिकिक के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी और हारीवों की मूर्तियां

यहाँ बहुत पायी जाती हैं। ये उस समय गृहस्यों की सब कामनाओं की पूरा करने वाले देवता माने जाते थे। यहाँ से मध्य एशिया में भी इस पूजा का प्रसार हुआ।

उपसंहार—गन्यार कला यूनान और मारत की सर्वया विभिन्न आदर्श रखने वाली कलाओं के समन्यन का एक प्रयास था। यूनानियों के लिए मनुष्य और मनुष्य की मुंदि सभी हुछ थी, उन्होंने देवताओं को भी मानव क्या प्रवान किया, वे भारतीय देवताओं में श्रद्धा रखते थी। उन्होंने इन देवताओं को भी मानव बना दिया। यही कारण है कि यूनानी कला वास्तववादी ( Realist ) है, भारतीय कला आदर्यवादी ( Idealist ) है। यहली मीतिक है और दूवरी बाध्यानिक। यन्यार कला में दन दोनों का सम्मिश्रण किया गया। गन्यार कला को अत्या मारतीय थी, किन्तु बाह्य करीर यूनानी था। यह कला अपने व्यापक प्रवाब के कारण वार्ताव थी, किन्तु बाह्य करीर यूनानी था। यह कला अपने व्यापक प्रवाब के कारण वार्ताव थी, किन्तु बाह्य करीर यूनानी था। यह कला अपने व्यापक प्रवाब के कारण वारा पर स्वाव है को स्वाय हो सहस्य स्वाय है अपने के साथ इस कला का प्रवाद हुआ और चीन नी सहस्य बुद्ध नुहाओं की मूर्तियों और विकार सस्यक्त स्वय्य प्रयान दिलाई देता है इसने दिलावत, मध्य एतिया। और प्रमानिस्तान की कला पर मी प्रमाव डाला। मूर्तियों के प्रवूर परिमाण और प्रमाव की ख्यापकता की वृध्य है इस कला वा विजय महत्व है।

## पन्द्रहवाँ अध्याय

## स्राधिक दशा

समृद्धि का युग ---शुग सातवाहन युग आधिक दृष्टि से असाधारण महत्व रखता है। ईसा से पहले की और बाद की दो शताब्दियों में विदेशों के साथ मास्त के समुद्री व्यापार में अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ। इसके परिणामस्वरूप विदेशो में भारतीय माल की माग बढी। इसे पूरा वरने के लिए विभिन्न उद्योग बघो की विल-क्षण उन्नति हुई। वारीगरो और व्यापारियो के श्रेणी, निगम आदि विभिन्न सगठनो का विकास हुआ। उन दिनो रोमन साम्राज्य में मारत के सुगधित द्रव्यो, बहुमूल्य रत्ना मलमल और मसालो की माग बढ जाने से मारत दूसरे देशो को अधिक माल भेजता था और बाहर से कम माल मगाता था। अत यहा से निर्यात की जाने वाली वस्तुआ का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुआ संअधिक होता था। इस अधिक मूल्य को चुकाने के लिए रोमन साम्राज्य का तथा अन्य देशो को बहुत बडी मात्रा मे सोना तथा स्वण मुद्रायें भारत भेजनी पडती थी। यह तथ्य इस बात से पुष्ट होता है कि दक्षिण मारत के विभिन्न स्थाना से रोमन सम्राटो की स्वर्ण मुद्राए बहुत बढ़ी सस्या में उपलब्ध हुई है। दूसरे देशा का सोना भारत के अनुकुल व्यापार-सन्तुलन ( Favourable Balan e of Trade ) के कारण भारत की ओर बहा चला आ रहाथा। इसस मारत सोने की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध होन लगा। समवत इसकी प्रचुरता और विदेशी व्यापार की आवश्यकताओ के कारण इस युग में सबप्रथम कुषाण सम्राटा ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन आरम्म त्रिया। इससे पहले भारत में चाँदी और ताँबे के सिक्को का ही अधिक प्रचलन था। परवर्ती युगा मे विदेशा में मारत ना साने का चिडिया वहलाने का जो गौरव प्राप्त हुआ, उसका श्रीगणेश शुग-मातवाहन युग की व्यापारिक उन्नति से आरम्म होता है। इसने इस युग को अतीव समृद्धि का स्वर्णयुग बनाया।

मूलकोत -इस युग की आधिक दशा पर प्रकाश डालने वाले मूलकोत तीन प्रकार के हैं --- (क) साहित्यक प्रथ --- इस समय अपना वर्तमान स्वरूप घारण करने बाले सुप्रिश्च महाकाव्य वाल्मीिक रामावण और महामारत, बौढ पालियंव मिलिक्यण्ड्रो, महानिदेस तथा संस्कृत भाषा में लिले बौढ पंच दिव्यावयान, महा- वस्तु, जातकमाला, अवदानशतक तथा लिलत विस्तर हैं। जैन साहित्य के सुभों, माध्यों और चूर्णियों का निरिच्त समय निर्मारत करना बहुत किटन है। फिर मी इक्ता बहुत का छें हैं। चैर मी इक्ता बहुत का छें हैं। चैर मी इक्ता वहा माण छठी धती हैं। के बाद का नहीं हो सकता। इसमें कुछ साहित्य कुषण पुग का है। वुस्तावामी का वृद्धत्कपाक्लोकमग्रह यदापि ईसा की पांचवीं, छठी धताब्यी का ग्रंथ हैं, किन्तु उसकी बहुत भी सामग्री का आधार ईसा की पांचवीं, छठी धताब्यी के कि बहुत की सामग्री का आधार ईसा की पांचवीं, छठी धताब्यी के कि बहुत की सामग्री का आधार ईसा की पांचवीं, छठी धताब्यी के कि बहुत की सामग्री का आधार ईसा की पांचवीं स्वति हैं। जैन संबंधों में आधिक दशा पर प्रकाश डालने वाले हुछ निर्देश वृद्धत्कर पूत्र, आचारांग सुत्र, आवश्यक चूर्णि, जाताव्यमं कथा, अन्तयद्वनाओं में मिलते हैं। इस समय का एक अन्य महत्वपूर्ण कोत तामिल साहित्य हैं। सगम युग की सुप्र- रचनायें सित्र विष्णप्रविकारम् और मणिनेलले तत्कालीन आधिक दशा पर मुन्तर प्रकाश बाली हैं।

(क्षं) विदेशी विवरणः — इत समय रोम के साथ मारत का व्यापार अधिक होने के कारण अनेक लेकको ने मारत के साथ होने वाले व्यापार पर प्रकाश हाने हैं कारण अनेक लेकको ने मारत के साथ होने वाले व्यापार पर प्रकाश हाना है और व्यापारिक बस्तुओं के विवरण लिखे हैं। इनसे सबसे प्रिपाद का sea ) है '। इसका शार्किक अयं हैं हिन्द नहासागर की पथपदक्ष पुस्तक। लेटिन में ययिष एरिया ( Erythra ) का अयं लाल होता है, किन्तु प्राचीन काल में रस्त-सागर का प्रयोग व्यापक अयं में होता था, इसमें इसके अतिरस्त अया समुद्र सिम्मिलित थे। ईरान की लाही सहित समुद्र सहसागर के लियं युवानों और रोमन स्मोजिकता एरियायन की शब्द का प्रयोग करते थे। उन दिनों रोमन और युवानी समुद्रसानी नाविको के मार्ग-प्रदर्शन के लिये थे। उन दिनों रोमन

इन सबके ब्राधार पर इस युग को व्यापारिक दशा का सुन्दर ग्रीर प्रामािस्क विश्वेचन डा० मोतीचन्द्र ने सार्थवाह (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना १६४३) प० १२०-१७३ में किया है।

२. इसका सर्वोत्तम सरकरण फिलाडेंक्स्यि के व्यापारिक संबहालय के सचिव विकास एक काफ द्वारा सम्पादित दी वेरिप्तल प्राफ्, एरिपिज्ययन सी (लांगमैस धीन एण्ड कं, ज्यूपार्क १९९२) है। द्वारी इसका निवंत वेरिप्तल (वेरि०) के नाम से होगा।

यों जनका सामान्य नाम 'वेरिप्जस' हुआ करता था । ऐसे अनेक पेरिप्जस विशिष्ठ केला हो । ता सामान्य साम प्रेस केला केला को हारा लिख पये। इस समय हमें वो पेरिप्जस मिजता है, उसके लेला का नाम हमें कात नहीं है और इसकी तिबि के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत प्रवालत है। पहले नत के अनुसार इसकी तिब के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत प्रवालत है। पहले नत के अनुसार इसकी रचना पहले शताब्बी इसकी के मच्य में हुई थी और इसने पिजनी के बुढ़ समय पहले शताब्बी ईक के उत्तरार्थ में ७५ ईक से हैं ९५ ईक के श्रीच समवता ८० ईक में हुई थी। एक फेच विद्यान पिरोसे ने यह सिद्ध किया है कि पेरिप्लम में सामानी सम्राट अवंशीर की विजयों से उत्तरम परिम्थित हों के वार्य कर्मा कर के सारम में २२५ से २३० ईक तर इसका रचना काल तीसरी शढ़ है के आरम में २२५ से २३० ईक तर हों। किन्तु अधिकाश विदाल इसे पहली शढ़ है के उत्तरम में २२५ से २३० ईक तर हों। किन्तु अधिकाश विदाल इसे पहली शढ़ है के उत्तरम में ने २५० है की तर सारम मानते हैं। दूसरा लेलाक लिजनी है। इसने वपनी पुलक नेचुल्ल हिन्दरी में भारत से रोम आने बालो व्यापारिक बस्तुओं का विस्ता वर्णन किया है। नीमरे लेलाक रालमी ने १०० ईक में लिला अपने मुगाल विपाल पर्ण मारत का परिचय देते हुए इसके विभिन्न बनराताहों का वर्णन किया है। साम लाव का परिचय देते हुए इसके विभिन्न बनराताहों का वर्णन किया है। साम लाव का परिचय देते हुए इसके विभिन्न बनरताहों का वर्णन किया है। साम लाव का परिचय देते हुए इसके विभिन्न बनरताहों का वर्णन किया है। इस युग का एक अन्य लेलाक रहेवी (४५-४४ ईक १०) मी है।

(ग) पुरातत्वीय सामग्री:—इस समय के अनिलेखो, मुद्राओं तथा ुरातत्वीय उत्वनन से प्राप्त सामग्री भी तत्कालीन आर्थिक जीवन पर बहुत प्रकाश डालती है। यहाँ इन सबके आधार पर इस युग की आर्थिक दशा का मीक्षान्त परिचय दिया जायगा।

कृषि — अत्यन्त प्राचीन काल से अब तक मारतवर्ष कृषि-प्रचान देश रहा है। गातवाहन युग में भी ऐसी स्थिति थी। मिलिन्द्रभन (पू० ३६०) में विभिन्न कृषि-कार्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि से मुख्य कर से मूमि संवीटों अपने जोत जमली वास को हटाना, मूमि को जीतना, जीना, सीचना भीती के चारों ओर मंडबनी करना, पश्चियों तथा पदाओं से फ्सल्य की रक्षा करना तथा इनकी कटाई तथा गहाई है। इस समय प्रयों में खेतों में बीचे जाने वाले अनेह प्रकार के अताओं—पान, जी, सरसो, तिल, मेंहूँ आदि का उल्लेख मिलता है (महामारन १३१११९७१)। इस समय के आयुर्वेद के ग्रंपों में विभिन्न अकार के प्राप्यों, फमलों तथा सिज्यों का विन्तृत वर्गीकरण मिलता है (चरिन्न सुव स्थान १९१११९० मुख्य सूव स्थान १९१११९० मुख्य स्थान स्थान) त्राप्यों, मारत की इल्लेख १९०० से स्थान जी, सरसों का उल्लेख

बुद्ध प्रकाश—इंडिया एण्ड दी वर्स्ड पू० २३७ ।

किया है और उन पैदा करने वाले पेड़ों तथा कौम अर्थात् अलगी के पौधों का तथा गो का भी वर्णन किया है। उन दिनों पान या चावल की कई किस्से होती भी उन में बासभी चावल के कुछ बढ़िया प्रकार राजाओं के ही उपमोग की बला समसे जाते थे (सिलिन्द प्रकार ०२५२, २९२)।

क क्षेत्रकाय बस्तुओं में सुगन्यित द्रब्यों, मसालों और ऐसे पौधों को उपाने की ओर अधिक प्यान दिया जाता था जिनकी विदेशों में बड़ी भीग थी और जिनकी लीती से बहुत लाम होना था। मिलिन्द प्रस्त (पुट ३८२) में इस प्रकार के पदायों में कपूर, तथर, चदन और केसर की गणना की गई है। मीमें युग में कोटिट्य ने अपने प्रंय में चन्दन के अनेक मेदो के उल्लेख किया है। रामायण (२१११४) और महामारत (२१४२)३३) में चन्दन का प्रधान उल्लेख-स्थान मरुप्य पर्वत (काबेरों नदी के दक्षिण में पिहचारी घाट) माने गये है। मिलिन्द प्रस्त मन्य पर्वत (काबेरों नदी के दक्षिण में पिहचारी घाट) माने गये है। मिलिन्द प्रस्त मन्य सक्त केचन का भी उल्लेख किया गया है। महामदत्त में चन्दन का एक उत्पत्ति स्थान कामस्य को माना गया है और उत्तर-पूर्वी हिमाल्य में कालेखक नामक एक सुर्गियत काट का वर्णन किया गया है। दिध्यावदान (एट ३०–३१) मे दी गई पूर्ण की क्या में यह कहा गया है कि उन दिनों गोशोर्य नामक चन्दन पश्चिमों मारत में विदेशों से मगाया जाता था, और उन्दर की चिक्तिसा में इमें अस्वन्त उपयोगी माना जाता था। इसी कारण यह बहुत सहरे दाने पर विकास था।

पेरिष्णस और ष्टिमी ने भारत की ऐमी अनेक बहुम्त्य बस्तुओं का उल्लेख किया है जिनकी रोम में अत्यधिक मांग व्यो इस कारण मांग्य में इनकी बेनी बड़े पैमान पर की जाती थी। ऐमी बन्नुओं में निम्न पदार्थ उल्लेखनीय थे— इंट (Costus), दाकहरिंद्धा (Lycium), जटामानी या बाल्प्ट (Spikenard)। में तीनी बन्नुएं हिमाल्य पदंत के ऊंचे मांगों में पैस होती थी। इनका परिच्य आर्गे दिया बायेगा। उत्तर परिचमी भारत के मैदानों में बन्यतुण (Naid)

<sup>9.</sup> यह एक प्रकार की सुपन्थित पास होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिम्बोयोगीन (Cymbopogon) नामक जाति की है और इसके प्रनेक प्रकार (Species) मिलते हैं। इसका एक सुप्रसिद्ध प्रकार न्यव्युण (Cymbopogon cabaus) है। इसके पत्रों को मसलने से नींडू जैसी पत्र्य प्राती है। इसका सुस्तरा प्रकार बुजार, जुकाम, जांसी में उपयोगी होने के कारए। ज्यदेश कह-लाता है। इसका बुजानिक नाम इसी प्रायाय पर Cymbopogon Jwarancusa कहलाता है। इसका जड़ में सुपान्थित तैल का प्रंग्न प्रायक होता है। संभवत इसी-

तथा गुम्मुल (Bdellium) पाये जाते थे। काली मिर्च कोट्टीनारा (कोट्टनाष्ट्र) अर्थाल् केरल के निकलीन तथा कोट्टायम के समीपवर्ती प्रवेश में पैदा की जाती थी। दालचीनी ( Cinnamon ) की लेती मलावार तट के बन्दरगाहो के पृष्टकर्ती प्रदेशों में होती थी। पेरिल्लम के मनानुसार काटियाबाइ और उनके समीपवर्ती प्रदेश ( Ariaca ) में गेहूँ, चावल, ईख और सरसो को लेती की जाती थी। इलायब्स मलावार के प्रदेश में बोई जाती थी। हिमाल्य पर्वत के निचले डालों में और दिल्लगी मारत की पहार्थियों पर संस्थत टुटजं ( Macur ) के पेड़ उगाये जाते थे। जिल्लानी (२२) ने मी मारत के बहुमूल्य पीघो में काली मिर्च, कुठ इलायबी, गूम्मुल, दाहहरिटा तथा कृटल का उल्लेख मिल्या है।

कृषि में सिचाई का बहुत महत्व था। मिलिन्द प्रक्त (पू० ११४) के अनु-सार उन दिनो मारत में तीन बार नियमित रूप से वर्षा होती थी, किन्तु यह वर्षा पर्यान्त नहीं थी। अत सिचाई की विद्योप व्यवस्था आवस्यक समझी जाती

लिये इसका भारत से निर्वात होता था। इसके अन्य प्रकार C. schoenanthus तथा C. nardus हैं। सुत्रसिद्ध ग्रेंग्री कोश सेन्युरी डिक्शनरी के मतानुसार ग्रेंग्री शभ्य नर्ष (Nard) का मूल संस्कृत का नलय शब्य है।

प रिस्तरी (१२१११) के प्रत्यार मेंकिर (Macr) नामक लाल हाल रीम में भारत से मगायी जाती थी। इसका काड़ा शहद के साथ मिला कर रस्ता-तिसार में विया जाता था। लेसिन के मतानुसार यह मेकर मलाबार में उपने बाले पंड़ की जड़ की खाल थी। किन्तु उसने इस पंड़ में का कोई पहिचान नहीं वी है। शाक ने दर्ज हुटल (Holarthena antidysentica) माना है। बार ने यह बताया है कि यह पंड़ समूचे उत्तर भारत में तथा हिमालय में ३५०० फीट की ऊँचाई तक मिलता है और बॉलयी भारत में भी इसी ऊँचाई तक मिलता है। इसको खाल और बीज प्रायुवेंड की महत्वपूर्ण घोषांघ है। युलंगालियों ने भी इसे स्कातिसार में अतीव उपयोगी पाया। वेंद्र में सावाद की जड़ी (Hethamalabanca) कहते थे। (शाक-विरायस ००-६९)। पेरिप्सस (देग रू) ने इसका उल्लेल मल्लब (सुमाली लेण्ड के बर्बरा नामक बन्दरगाह में भारत से प्राने वाले एक प्रन्य पदार्थ सफेड डामर (Indian copal) के साथ किया है। यह वेदेरिया इंडिका (Vateria Indica) नामक पंड़ की गाँव हैं। बाट के कचना-नुसार यह कनारा से केरल तक पंडिचमी घाटों में पहाईपर ४००० फीट की थी। महामारत (२१५१७६-७८) में राजा का प्रधान कर्लब्ब यह बताया गया है कि उसे अपने राज्य में थोडी-थोडी दूर पर तालाबों और जलाजाों का निर्माण करना वाहिए, ताकि सिचाई का कार्य मुम्मतापूर्वक वित्या जा सके। पहले यह बताया जा चुका है कि हदासा ने मेंये सम्राट चन्द्रमुप्त क्षेत्र मिरानार के निकट बनाये गए मुदर्शन नामक जलाउच का लीणोंडार किया था। इस जलाउच के बीच में प्रचंद वर्षों और तूकान के कारण दराने पह गई, उनसे सारा पानी बह गया, जब इससे सिचाई की कोई आधा न रही तो प्रचा में हाहाकार मच गया। अत टेकेन्ट कन्म की दृष्टि से हददामा ने मंत्रियों के विरोण की परवाह न करते हुए अपनी ओर से भारी प्रयाव करके इस बीच की मस्मन तरहाई। इस युग के अभिलेखों में कुएं, तालाब आदि बनवाने का उल्लेख पाया जाता है। याता तथा प्रचा प्रेस कारों का करवाना वडा पुष्प प्रदान करने वाला समझने थे। राजा का यह कर्तव्या वा कि वह प्रचा की साओं सिचाई की ध्यवस्या समुचित रूप से करी की स्थाव का स्थाव साम करने वर हो उसे केनी की उपका का छठा भाग लेने का अपि

कार द्या।

उस समय सूमि को साफ करके कृषि-योग्य बनाने वाले किसान का उस पर स्वामित्व समझा जाना या (मृत् ८1३९)। यद्यि मृत्मुमृति ने यह कहा है कि राजा सूमि का अधिपति है, किन्तु इनका अभिप्राय न्वामीन होकर उसका सालक करने वाला ही है, क्योंक राजा, चोर इक्तू आदि आन्तरिक उपष्टवो से और विदेशी शक्कों से सूमि की रूशा करना था। इन पर स्वामित्व कृषक का ही होना था। इन दिनो जमीदारो जैसी कोई श्रेणी संभवत नहीं थी। याअवन्यय (२११५८) ने ठेके पर खेती कराने का शंकित किया है। शायद यह जमीदारी प्रया का श्रीपणश था। गर्वी के बारों ओर वहां के करन के लिए सामृहिक चरामाह या परी-हार छोड़ने की प्रया थी (मृत ८१६३०)। सूमि के वितिमय के लिये याने सरका के अभिलेखो में दिये जाने वाले दानों की र्रावर्डी करवाई जाती थी। गौतमीकुत सालकांण ने वैजयनते से भेजी हुई १८ वे वर्ष की अपनी एक आजा में किसी लेत के किय दानो के लिय हान है १८ वे वर्ष की अपनी एक आजा में किसी लेत के किय दान के लिय हान करने से यह कहा गया है कि इसवी नियमपूर्वक रहिन्ही करवाई जाती थी। गौतमीकुत सहक अने में यह कहा गया है कि इसवी नियमपूर्वक रहिन्ही करवाई जाती थी। गौतमीकुत एक है कर देन १९०० १९,०३)।

पशुपालन:—कृषि की भौति यह कार्य उम समय बैश्य समाज का परम्परा-गत बंधा समझा जाताथा। पेरिप्लस (पैरा०१४,४१) के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि पहली शनाब्दी ६० पूर्व के उत्तरार्घ में कांडियाबाइ (ऐरियाका) के आत्थास के प्रदेशों में रागुपालन बहुत बड़े पैमाने पर किण जाता था, इसमें प्राप्त होने बाले पदार्थों का निर्यात प्रवूद मात्रा में पूर्वी अफीका के प्रदेशों में किया जाता था। इस भमय यूढ़ों में बोडे अत्यत उपयोगी थे। उत्तम नस्ल के बोड़ों को वयापि विदेशों से मनाया जाता था, किन्नु पूर्वी मारत में घोड़ों की मुख्य कर्णा अपने कि स्वाप्त प्रवाद में घोड़ों की मुख्य कर्णा करते होती थीं। महामारत (३१९११८,३४) में यह बताया यया है कि प्राप् ज्योतिय के राजा ने तथा पूर्वी मारत के अन्य राजाओं ने राजमूय पत्र में युणिष्टर को विभिन्न प्रकार की बढ़िया तस्लों के घोड़े उपहार में प्रदान किये थे।

शिल्प तथा उद्योग-वंबे--(क) श्रेशियां--इस युग में मौर्यकाल की मौति विभिन्न प्रकार के घन्छे और व्यवसाय करने वाले शिल्पियों की श्रेणियाँ विद्यमान थीं और उनका संगठन पहले की अपेक्षा अधिक पृष्ट एवं परिपक्त हुआ। क्यापार की आवश्यकताओं के कारण इस समय कुछ उद्योगों में बडी उन्नति हुई जातक-साहित्य में हमें १८ शिल्पों और श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। यह संख्या इस यग में भी इस प्रकार बनी रही, यद्यपि महावस्तु (खण्ड ३) में इनका स्वरूप जातको में वर्णित श्रेणियों से कछ प्रिन्न है। कछ श्रेणियों का उल्लेख इस समय के अभिलेखों में भी पाया जाता है। महावस्त (प० ११३, ४४२-३) में कपिलवस्त की निम्नलिखित श्रेणियों का उल्लेख है--सौवर्णिक या हैरिध्यक (मुनार), प्रावारिक (चादर बेचने वाले), शांविक (शल का काम करने वाले), दन्तकार (हाथी-दांत के शिल्पी), मणिकार, (मनियारे), प्रास्तरिक (पत्थर का काम करने वाले), गन्धी, वोशाविक (रेशमी तथा ऊनी कपडे वाले), धतकण्डिक (घी बेचने बाले), गड विकेता (गौडिक), वारिक (पानी बेचने वाले) कार्पासिक (कपास बेचने वाले), दिध्यक (दही विकेता), पुषिक (पुए बेचने वाले), खण्डकार (खाड बेचने वाले), मोदकारक (लडट बेचने वाले), कण्डक (हलवाई), समित कारक (आस बनाने वाले), सत्तकारक (सत बनाने वाले), फलवणिज (फलविकेता), चर्णक्टतैलिक (सुगन्धित चर्ण और तेल बेचने वाले), गृहपाचक (गृह बनाने वाले), सोठ बेचने वाले. शर्करवणिज (शक्कर बेचने वाले) मलवणिज (कन्द-मल बेचने वाले). सीधकारक (शराब बेचने वाले )। इन श्रेणियों के अतिरिक्त विभिन्न उरोग घन्धे करने वाले कुछ वर्गों को उन समय शिल्पायतन कहा जाता था। इनमें ल्हार, ताँबा भीटने वाले. ठठेरे, भीतल बनाने वाले. राँगे के कारीगर, शीशे का काम करने वाले तथा खराद चढाने वाले मध्य थे। अन्य शिल्पी कुम्हार, चर्मकार, मालाकार, गहियों को मरने वाले (पुरिसकार), रंगरेख, सुईकार, तांती, विचकार, सीने चौरी के गहने बनाने वाले, समूरों के कारीगर, पुताई करने वाले, नाई, स्व्यति, सुक्यार, करें, होदने वाले, लकड़ी बास आदि का व्यापार करने वाले, नाविक, सर्वपथिक (निर्यों की बाल, धोकर उसमें से सीना निकालने वाले या सीना साफ करने वाले) थे।

उन दिनों नगरों में कुश्चल शिलियों का विशेष महत्व एवं स्थान था। जो सबसे अच्छे कारीमारहोते थे, उन्हें महत्त्व कहा जाता था। (महाबन्दु २)४६६— ७७)। सुबर्णकार—महत्त्वर सोने के गहने बनता था। वह गहनों की गहने बनवाई पालिय आदि के कामों में वहा प्रवीण होता था। मंगकार—नहत्त्वर मोनी वैद्रा, या, मृगा, यश्च इत्यादि का पात्ली होता था। संक-अन्यकारमहत्त्वर हाथीदोत की मृदियां, अंजनशलाका, पेटियां, निमारदान, कड़े चृष्टियां बनाता था। सन्वकार—महत्त्वर त्याद पर चड़ाकार तरह-तरह के खिल्लोने, चले, हुर्मियां, मृतियां बनाता था। वार्षक महत्त्वर विभिन्न प्रकार नी इतियां, मन, पीट तथा अन्य फर्नीवर बनाने में चतुर होता था।

महाबस्तु में बर्णित उर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अभिनेखों में बर्णित कुछ अन्य श्रीणयों में हैं—जुनाहें (क्रोणिकनिकाय), कुम्हार (कुलीम्क), पानी उठाने के यम्त्र बनाने वाले (श्रीरयनिक), अनाज के ख्यापारी (बहिन्नक), बांत का काम करने वाले ( बसाकर ), कैसेरे ( कमकार )। इन श्रीणयों का मृश्यिया श्रीरिंठ कहलाता था, इसके अधिकारों के तंबय में हमें बोई जानकारों नहीं है। किन्तु इसमें कोई सेई सहें हमें कि राजदरबार में इनका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होना था। महामारत (३१२५०१६६) में गन्धवाँ से हारने पर दुर्योगन ने कहा था कि अब मैं श्रीध-मृद्यों को कैसे मूंह दिख्याक्रेया। विनयपिटक (४१२६६) में यह प्रनीत होना है कि एक ही पेंगे (श्रीणी) के विमिन्न नदस्यों में होने बोले झगड़ों में पच का कार्योश्रीर विचाकता था।

कै पास विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए म्पये जमा करवाने का वर्णन मिलता है। नासिक की गहा सं० १० में उत्कीण एक लेख के अनसार उपवदात ने यहाँ रहने वाले भिक्तओं के वस्त्रादि के ध्यय (चीवरक) तथा भोजन व्यय (कशाणमल) के लिये तीन हजार कार्षापण की स्थायी निधि (अक्षयनीति के रूप में गोवर्धन में रहने वाली श्रेणियों के पास जमा किये. २००० कार्यापण की राशि जलाहों (कौलिक निकाय) की एक श्रेणी के पास १२ प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर तथा १००० कार्यापण ९ प्रतिशत अ्थाज की दर पर जमा किये। ये स्वप्रतिदातस्य चित्र-क्षोरक के अर्थात इन्हें कभी वापिस नहीं लिया जाता था. इनका व्यान ही लिया जाताथा। दो हजार कार्षापण के वार्षिक व्याज से २० भिक्तओ में से प्रत्येक को बारह वस्त्र (चीवर) दिये जाते थे और १००० के व्याज से खाने-पीने की छोटी-मोटी वस्तुओ का व्यय। उपवदात के इस दान को निगम सभा में सुनाया गया तथा लेखा रखने के दक्तर में तत्कालीन परम्परा और नियम (चरित्र) के अनसार रजिस्टरी (निबद्ध) कराया गया। इस लेख से यह भी पता लगता है कि उस समय कार्पापण और सुवर्ण अर्थात तांबे और सोने के मल्य का अनपात ३५: १ था। यह लेख पहली कार्ज ईर्ज का है। इस गहा में तीसरी कार्ज ईर्ज के आमीर राजा ईश्वरसेन के राज्यकाल के एक अभिलेख में शक-उपासिका विष्ण-दत्ता क्षारा मिक्ष संघ को दवा-दारू (गिलानमेषज) के लिए कुम्हारों (कुलरिक) की श्रेणी के पास एक हजार कार्षापण की तथा पानी उटाने के यन्त्र बनाने वाली श्रेणी (ओदयन्त्रिक) के पास टी हजार कार्णपण जमा करवाने का वर्णन है। नम्नर के तीन छोटे अभिलेखों में बाँस का काम करने वालो (बसकर---बश-

प्र इंठ लंज द, प्र द; से० इं० प्र १६४-६६, संस्कृत छायावस्ता लाननात्र्यनीयि. कार्वारास सहलाणि त्रीरिय ३००० संवाय वातृरिवाय, या प्रस्मिन् लयने वसता (मिश्रृणा) भविष्यति खंबिरकं ( जीवरमूल्यं ) कुसाराम्मं ( क्रामन्य-च्यान्यस्त)। कुसाराम्मलं क झर्यं के सम्बन्ध मे डा० वेवब्त रामकृष्ण भंडारकर का मत यह या कि यहां कुसारा ग्रव्य का समित्राय कुसारा सखाटों के सिक्कों के ब्रावशं पर बनवाई गई नहपान को रजत मुद्राधों से है। किन्तु औ विनेश चन्त्र सरकार ने उथवदात के एक प्रत्य प्रमिन्तेल (ते० इ० प्० १६६) के झाथार पर इसका अयं मुख्याहार से मिन्न नाश्ते प्रावि प्रत्याहार का तथा अप्य छोटा-मोटा थ्या किया है। १००० कार्याएण के सुव से निस्तृओं का यह थ्या प्रित्य जाना था।

कार), कसेरों (कांसकार) तथा अनाज के व्यापारियों (घष्टिजस्यक) की श्रीणियों के पास धन जमा करने का वर्णन है।

जपर्युक्त अभिन्देखों से यह स्पष्ट है कि श्रीणयों का कार्यक्षेत्र सातवाहत युग में एहळे से बहुत अधिक वह गया था। वे अपना घन्या करने के अदिस्ति दंगान वैके की मौति लोगों का हपया जमा करनी थी और हम पर सू अदिस्ति वें लोगों का हपया जमा करनी थी और हम पर सू वें ती थी। श्रीणयों की स्थापना अपने वाल की सात आप के जमा की जानी थी, यहाँ तक कि राजा लोग मी अपने दान की ऐसी निष्या उनके पास जमा करवाते थे। उस समय की निगम समार्थे अर्थान् नार्यों की संख्या उनकी साल मानती थी, जिम घरोहों की वे उनस्कृत करनी थी। अपने पार्यों के जमा की जा सकती थीं। अप मुम्ले अंगियों का प्रधान कार्य यद्यपि अपना खबनाय करना होता था, किन्तु उनकी माल और स्थियता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि ये बैको का काम भी करने लगी थी। अधियों में यह कार्य इससे पहले किमी युग में जनुतुई समृद्धि और व्यापारिक उनको इस कार्य का विकास मानवाहन युग में अमृतपूर्व समृद्धि और व्यापारिक उनको इस कार्य का विकास मानवाहन युग में अमृतपूर्व समृद्धि और व्यापारिक उनको इस कार्य का विकास मानवाहन युग में अमृतपूर्व समृद्धि और व्यापारिक उनको का पिरणाम था।

त्तकालीन स्मृतियों में और महामारत ने यह जात होता है कि इन श्रेणियों के अपने नियम हुआ करने थे। ये नियम श्रेरिंग-धर्म कहलाते थे (मन्० ८/४१)। एक वेणी के सदस्यों में निवाद उत्पन्न होते पर लगाय एवं निर्णय वा कार्य श्रेणियां ही करती थी। मन्म्मृति ( ८/१२१८-२२१) में उन लोगों के लिए दण्ड-विधान किया गया है, जो श्रेणी आदि माम्हिक मन्याओं द्वारा किये गये ममझीने का उलक्ष्म पत्त (समय-मेद या संविद् व्यतिक्रम) करते थे। याजवत्यन म्मृति में इम प्रकार संविद् का उल्लंधन करने वाले के लिए उनकी मारी जागदाद की जब्दी और देश निकाल के उम्र दंड का विधान किया गया है (२११८७-९१)। अब इन श्रेणियों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख उद्योगों में से कुछ महत्वपूर्ण व्यवनायों का यहां संक्षित्त परिचय

सन्त्रोधोगः...चह मारन का एक पुराना और अतीव प्रमिद्ध उद्योग था। मौर्थ पुग में ही इस उद्योग में बढ़ी उप्तित हो चुकी थी। इस युग में पिछले युगों की माति हुई, लक्पमें, इन और रेशम के बस्व बनाये जाते थे। मूली बनतों में इस समय बहुत बारीक मनमल और बहिया कराई बनते थे। दिव्यावदान (पू० २७६) की एक कवा में कराईं के एक जोड़े का दाम एक हुलार कार्यापण बताया गया है। उन दिनों कुछ विशेष स्थानों पर वस्त्रोद्योग का अधिक विकास हुआ था । महामारत (२।३०।२८), मिलिन्द प्रश्न (प० २, २२२), दिव्यावदान (प० ३१६) से यह ज्ञात होता है कि उन दिनों विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रों के लिए बंगाल, काशी, अपरान्त और पाण्डय, तथा चोल राज्य प्रसिद्ध थे। पेरिप्लस ने सुती कपड़ो के कई प्रसिद्ध केन्द्रों का उल्लेख दिया है। उसके मतानुसार सबसे बढ़िया मलमल गांगेय ( Gangetic ) कहलाती थी, क्योंकि यह गंगा की निचली घाटी में विशेषत: बगाल प्रान्त में तैयार की जाती थी। इससे यह स्पष्ट है कि मध्य यग में ढाका की मलमल को मिलने वाली ख्याति का श्रीगणेश इस युग में हो चका था। पेरिप्लस का वर्णन कौटिल्य के वर्णन से और परवर्ती इतिहास के वर्णनो से मेल खाता है। कौटिल्य ने लिखा है कि बंग (पूर्वी बंगाल) अपने सुती तथा अलसी के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और पूण्ड (उत्तरी बगाल) की प्रसिद्धि दुकुल और पत्रोणों के लिए थी। मध्य युग में पूर्वी बंगाल का ढाका अपनी मलमल के लिए विश्व-विख्यात था। यहा अच्छी मलमल की कसौटी यह थी कि एक पूरे थान को अगुठी में से गजारा जाय । यह मलमल इतनी बारीक, बढिया और हल्की होती थी कि इसे आबेरवा (बहता पानी) बाफ्तहवा (बनी हुई हवा), ओस आदि के काव्यमय नाम दिये जाते थे। सातवाहन यग में रोमन लोगों में भी भारतीय मलमल बहत लोकाप्रिय हुई और वे इसे बुनी हवा का जाला (Ventrus textilis nebula) कहते थे, रोमन सुन्दरियाँ इन वस्त्रों को घारण करने में गौरव अनुमव करती थी। बंगाल की मलमल के अतिरिक्त पेरिप्लस ने मलमल के कुछ अन्य प्रकारों और केन्द्रों का उल्लेख किया है। दक्षिण भारत में चोल राज्य अपनी मलमल के लिए प्रसिद्ध था। उन दिनो त्रिचनापल्ली (उरैयुर) और तजौर वस्त्र व्यवसाय के सुप्रसिद्ध केन्द्र थे। शौफ (पु० २४२) के मतानुसार इसमें कोई सन्देह नहीं था कि रोमन जगत् में जो बढ़िया मलमल और वस्त्र पहुचते थे, उनका एक बड़ा केन्द्र चोल राज्य था। इसकी राजधानी उरैयूर को पेरिप्लस ने अरगुरु के नाम से लिखा है, इसीलिए यहाँ की मलमल अरगरिटिस ( Arganitus ) कहलाती थी। मलमल का तीसरा बढ़ा केन्द्र आध्र प्रदेश था। यहा मसलिया (मछलीपट्टम्) का सुप्रसिद्ध बन्दरगाह था और इससे बहुत वही मात्रा में मलमल का निर्यात हुआ करता था। भगकच्छ या भड़ोच से रगीन कपड़ा (मैलोकल।थ) भी विदेशों में मेजा जाता था। काठियावाड के आस-पास के प्रदेश एरियाका ( Ariaca ) में कपास की घटिया किस्म से बहुत बढी मात्रा में सादा सूती कपड़ा बनाया जाता था।

हाची बांत का उद्योग—इसकी उप्रति महाभारत (२।५१।१६) और पेरिष्ठस (पै० ४७, ३२) के वर्णनों से सूचित होती है। राजमूव यक्त के समय प्राज्योतिय के राजा ने पृष्ठिकर को हाचीदांत के मुठवाछी सुन्दर तळवारे मेट की थी। इस उद्योग का एक जन्य वहा केन्द्र माठवाथा था। सांची के महत्य का एक तिला विविद्या के दत्तकारों का वान था (ए०ई०२।२७८)। इस प्रदेश में बनी हाधीदांत की बस्तुजों का बेरिपाजा (मड़ोच) के बन्दराह से निर्णत होता था। उन दिनों हाथी दात से तळवारों की मुठ, कंषियों, वालों के काटे, आदि विचिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। तलविष्ण तथा रैड़ की खुनाई में हाथी वांत के पासे और जूड़ के काटे मिले हैं। इनसे समयतः दर्षणों को पकड़ने के लिए हत्यं या मुटे भी बनाई जाती थी। उनका निर्मात रोम को होता था। ऐसा एक हत्या १९३८ में पाम्पेई की खुदाई में मिला था।

भारतीय उद्योग:—मीर्य युग के भारत के भारतीय उद्योगों का विस्तृत ज्ञान हमें कीटिलीय अपंकास्त्र से मिलता है, किन्तु सातवाहन युग के उद्योगों तथा सिनल समर्ति पर प्रकाश टालने वाली सामग्री बहुत कम है। विरिक्त ने भारत के लीह उद्योग की प्रशास की है। उसके मनानुसार भारत में लोहे और फील्व की बन्तुए बड़ी अच्छी और उत्कृष्ट कोटि को होनी पी और इतनी प्रण्र मात्रा में बनाई जाती थी कि इनका निर्मात काटियाबाइ के प्रदेश या एरियाका ( Ariaca ) में पूर्वी अफीका के देवों को किया जाता था। इससे यह स्मष्ट है कि उस समय यहाँ लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता था और लोह उद्योग विकसित दक्षा में था। किन्तु लोहे के अतिरिक्त कथ्य धातुओं का भारत में अमाव था। किनी ने यह लिखा है (२४। १७) कि मात्रत में न तो कामा होता है और न ही सीसा। मारत इयाओं को अपनी बहुमच्य मणियों और मीतियों के बरले विनिमय में विदेशों से प्राप्त करता है।

स्रोता — उस समय भारत में ताबे रांगे, और सीसे के अतिरिक्त सोने की मी बड़ी कमी थी। उस युग में सोने की प्राप्ति के दो प्रधान लोत थे— (क) पिपीलिका स्वर्ण ( Ant gold ), (ख) पूर्वी भारत का सोना। पिपीलिका स्वर्ण का बड़ा मनीरक विदरण महात्तत के समा पूर्व (५२१२१८) में दिया गया है। इसके बारे में यह गप्प प्रसिद्ध थी कि इस सोने को चीटिया खानों से निकालती है। राजवृत्य यज्ञ के समय पुर्थिप्टर को मेर और मन्दार पृथ्वों के बीच में बहुते है। राजवृत्य यज्ञ के समय पुर्थिप्टर को मेर और मन्दार पृथ्वों के बीच में बहुते वर्षी सीचें से साम प्रस्तुत की से से अर्थ प्रस्तुत प्रज के समय पुर्थिप्टर को मेर और मन्दार पृथ्वों के बीच में बहुते वर्षी सीचोदा नदीं के तट पर रहने वाली खस जाति ने तथा अन्य जातियों ने उपहार के रूप में पिपीलिका स्वर्ण मेंट किया था। मेगस्थनीज के विवरण के आधार पर

स्ट्रेबों ने इस प्रकार के सीने को दरद ( Dardai ) जाति के लोगों से पाने का वर्णन किया है। टार्न ने इस विषय में प्रचालत विशिन्न स्तकवाओं पर विचार करने के बाद यह मत प्रकट किया है कि पिपीलिका-किया आर्थन प्रधाय चीटियों के समान छोटे-छोटे क्यों में निदयों की बालू में मिलने वाला सीना था और महासादत में वर्णन यह सोना एशिया की कई जातियों द्वारा साइबेरिया की निदयों से लाया जाता था। इसे लाने बाले सीने प्रधाय की कर उत्ति में सीने का अपना स्रोत अन्य व्यापारियों से लिया कर रखना चाहते थे। अतः उन्होंने इस विषय में अनेक विचित्र प्रकार के कथानक यह लिये थे।

सोने का दूसरा स्रोत पूर्वी भारत के कुछ प्रदेश थे। महाभारत के सभा-पर्व (२।३०।२७) में बगाल के म्लेच्छ राजाओं द्वारा यधिष्ठिर को सोने की मेट देने का वर्णन है। पेरिप्लस (पैरा ६३) ने गगा नदी के निचले माग में सोने की खानो का उल्लेख किया है। आसाम और उत्तरी बर्मा कुछ नदियो की बाल में सोना पाया जाता था। यनानी लोग पटना के निकट गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी को एरेन्नोबंअस ( Erannoboas ) कहते थे। इसकी व्यत्पत्ति हिरण्यवह अर्थात सोने को लाने वाली नदी के रूप में की जाती है. समवत: इसके किनार की बाल में पाये जाने वाले स्वर्ण कर्णों के कारण से इसे यह नाम दिया गया था। इसी कारण शाफ ने पेरिप्लस द्वारा वर्णित सोने की खानो का स्थान छोटा नागपर के पठार में गगा नदी के महाने के पश्चिम में ७५ से १५० मील के बीच में माना है। जिनी के कथनानुसार मलाबार के समद्र तट पर भी सोना मिलता था। यह समबत मैसर में कोलार की खानों से आने वाला सोना था. किन्त इस विषय में वाट ने यह सत्य ही लिखा है कि भारत में सोने की उत्पत्ति बहत कम होती थी और यह सदैव विदेशों से आने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ रहा है (शाफ पु॰ २५८-९)। इस युग मे पेरिप्लस के (पँरा ३६) मतानसार यह ईरान की खाड़ी से पश्चिमी मारत मे मगाया जाता धाः

सोने व चांटी आदि विभिन्न धातुओं से बनाये जाने वाली यस्तुओं का इस युग के साहित्य में पर्याप्त वर्णन मिलता है। चरक (सूत्रस्थान ५।७१) तथा सुश्रुत (सूत्रस्थान ८।२९) में सोने, चौदी, ताबे और कासे के अनेक उपकरण बनाने का उल्लेख है। इस समय के नगरों के वर्णनों में प्राय सोने, चादी का काम करने

१. टार्न: ग्रोक्स इन इण्डिया एण्ड बैक्ट्रिया, पुष्ठ १०६-८।

बाकें स्वर्णकारों का उल्लेख मिलता है (रामा० २।८३।१२, मिक्लि, पृ० ३३१) मीटा, रेंद्र तथा तथिशिला की खुदाइयों से इस पुत्र के विनिम्न स्वर्ण मूचण एवं चांची के यहने मिले हैं। तक्षायाला में सिरकार से सोने की बनी कानों की बालियां और बुन्दे, चृढ़ियां, चांदी के पायनें लड़ेने और प्यार्ज मिले हैं। भीर के टीले से प्राप्त स्वर्णामुण्यों की कारीगरी बहुत बढ़िया दर्ज की हैं।

सुस्ता एवं रत्नोबोन:—ईसा की पहली शताब्वियों में रोमन साम्राज्य के वैमन-सम्पन्न नागरिकों में मोतियों और प्रणियों के आमूषण चारण करते का कैशन बहुत वह गया था। इसके परिणामस्वरूप वहा मारत से आने वाले मोतियों और रतों की माग निरन्तर वह रहीं थी, अतः आरत में इनके उत्पादन और नियांत पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। पेरिप्लस के वर्णनानुसार (पैरा ४५, ४६) पहली बताब्वी हैं में मारत में मोतियों के उत्पादन के बार वहें अधिवह केश्र भी। एहलां करण पाण्य राज्य में ताम्रपणीं नदी के निकट कोरकें (Colchi) तथा दूसरा पण्य राज्य में ताम्रपणीं नदी के निकट कोरकें (Colchi) तथा दूसरा कर समार की बाही और तीमरा पाक जळवमकण्य में था। इन क्षेत्रों पर राज्य का एकार्यियत्य था। मनार की बाही के मोती अपराधियों द्वारा निकल-वाये बाते थे और इन स्वानों की बारी उपज राज्यांनी में लाई जाती थी। चीर्य केश्व वायों में मीती निकार्य जाते थे। मुक्ता-उत्पादन का एक अन्य केश की परिनृत नामक स्थान वाता है। इसकी पहचान परिचमी समुक्त-ट एर वन्यई के निकट आधूनिक चोल-नामक स्थान से वार्य है। इसका पुराना नाम सीमल्या था।

सातवाहन गुग में मारत अपने बहुन्त्य रत्नो और मणियों के लिए प्रसिद्ध या। जिनती (२७।०६) ने ऐसे रत्नों की लम्बी मूची देते हुए यह लिखा है कि मारत अतीव मुलवान रत्नों की महान जनमुम्म है। उसका यह कथन हमें मारत के संवध में सलीका उनर को कही गई एक अरब व्यापारी की इस उचिन समरण कराता है कि मारत की निर्दयों मोती है, पर्वत लाल है और वृक्ष इस है। जिन्ती ने मारतमूमि को रत्नाथात्री मानते हुए यहा के अनेक रत्नों का वर्णन किया है, इनमें ये उल्लेखनीय है. पन्ना ( Beryl ), उत्पाल ( Opal ), गोमेद ( Agate ), ओनिक्स ( On, x ), सार्वों निक्स ( Sardoyx ), कार्वेकल ( Carbunde ), कार्ने लियन ( Carnelian ), एमिर्बस्ट ( Amethyst ), हिआसिस्य ( Нуасіпіл )। इनसे से कुछ के स्वस्थ के सबस में बड़ा मतमें है। यहाँ कुछ महत्व-पूर्ण एव प्रधान रत्नों का ही वर्णन किया जाया।

पार्शल-गाइड टू डेक्सिला, तृतीय संस्करण, पू० ५०, ६३-४, ६७,१४६ ।

टालमी के कथनानसार उन दिनो हीरों का प्रधान उत्पत्ति-स्थान कोस नामक नगर, सबराई का प्रदेश और एडमास नदी का महाना था। इनकी पहचान क्रमश वर्धा नदी बाले बरार के प्रदेश, सबलपुर के प्रदेश और बैतरणी नदी की सांक नामक शास्त्रा से की गई है। मध्य यग में हीरों की उत्पत्ति का प्रधान स्थान मध्य भारत की खाने थी। किन्तु रोमन साहित्य में इसका कोई बड़ा उल्लेख नहीं मिलता। उस समय रोम में मारतीय पन्ने की माग अधिक थी। टालमी ने पोन्नाटा नामक स्थान को इसका प्रधान उत्पत्ति-केन्द्र माना है। इसकी पहिचान कोयम्बटर जिले के एक स्थान से की जाती है। वस्तुत उन दिनों इस जिले के पन्ने की मांग रोम में बहुत अधिक थी और मलाबार के बन्दरगाहो से इसका निर्मात हुआ करता था। प्लिनी (३७/-२०) ने लिखा है कि पन्ना भारत के अतिरिक्त अन्य स्थानों में बहुत कम मिलता है। मणिकार इसे पटकोण के रूप में इस प्रकार काटते है कि विभिन्न कोणो से इसकी चमक बहुत बढ़ जाती है। यदि इन्हें किसी अन्य ढंग से काटा जाय ती इनमें कोई भी जमक नहीं रह जाती है। सबसे अधिक मृत्यवान वे पन्ने समझे जाते है जिनका रंग समद्र के विश्व हरे रंग से मिलता है। भारत में लोगों को लम्बाकार पन्ने बारण करने का शौक है और उनके मतानमार केवल यही ऐसे रत्न है जिन्हें सोने के बिना भी घारण किया जा सकता है। पैरिष्ठस ने गोमेद (Agate) और कार्नेलियन (Cunchan) के बारे में यह लिखा है कि ये दक्षिण में पाये जाते हैं और वहा से पश्चिमी देशों को भेजे जाते हैं। टालमी के मनान-सार भारत में साडॉनिक्स नामक पर्वत में इसी नाम के रत्न पाये जाते है। इस पर्वत को पहिचान सत्युड़ा पहाड़ से की जाती है।

मारत में पायं जाने वालं रत्नों के बैविष्य और विदेशों में इनकी भारी मान होंने के कारण यहां रत्नोशोंन का अच्छा विकास हुआ या। उन दिनों मारत में मुर्शियांत एव सुसस्हत अर्थनि के लिए यह आवस्यक समझा जाता था कि वह विभिन्न प्रकार के रत्नों की परीक्षा करने में कुशल हो। दिव्यावदान (पू०२६,१००) से यह बात होना है कि उन दिनों व्यापारियों के पुत्रों को इस कला की नियमित एवं से विकार दी जाती थी। वाल्यायन (१।३१६) ने अपनी चौबठ कनाओं (अर्गावदा) में रूप रत्नपरीक्षा को भी सम्मिलन विद्या है। इस समय के जीहरियों की कुशलदा का प्रमाण हमें कुशब काल का साचीन स्वानों की सुवाई से मिल दिनिम्न प्रकार की पणियों के नमूनों से मिलता है। तक्षाताला की खुवाई से मिल प्रमार कर पणियों के नमूनों से मिलता है। तक्षाताला की खुवाई से निम्न प्रकार की पणियों के नमूनों से मिलता है। तक्षाताला की खुवाई से निम्न प्रकार की पणियों के नमूनों से मिलता है। तथारीयार शोष्टर

( Banded agate ), याकृत ( Garnet ), एमिपिस्ट ( Amethist ), एक्सामेरीन ( Aquamarine ), पीला स्कृटिक ( onyx )। ये सब तक्षशिका के समर्राजिका स्तूप की खुदाई से मिले है। वगम युग के तिमिल साहित्य से मी यह मुचित होता है कि उस समय रत्नो एवं मणियों का उद्योग बढ़े उत्कर्ष पर था।

आन्तरिक ब्यापार--व्यापारियों के वो वर्ग-(क) बरिगक-उद्योग-धन्थों की उन्नति के कारण इस समय देश के आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला । तत्कालीन साहित्य में अनेक प्रकार के व्यवसायियों और व्यापारियों के वर्णन मिलते हैं। उस समय के क्यापारियों के दो बड़े वर्ग उल्लेखनीय हैं। पहले वर्ग के क्यापारी विणिक कहलाते थे। ये एक स्थान या दकान पर बैठ कर अपना माल बेचा करते थे। महामाध्यकार ने लिखा है कि वणिक का तराज के साथ गहरा संबंध था । उन दिनो ब्राह्मण लोग विणक व्यवसाय में बहुत कम प्रवत्त होते थे। प्रतजिल ने लिखा है कि उडद के समान काले रगवाले आदमी को दकान में दैठा देखकर कोई यह नहीं समझेगा कि वह ब्राह्मण है। विशिक्त लोग नाना प्रकार की वस्तुओं के कय-विकय से अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। उस समय विशेषीकरण की प्रवत्ति प्रबल थी। विशिष्ट वस्तओं का भ्यापार करने के आधार पर इन व्यापारियों के नाम पड जाते थे, जैसे घोड़ो का व्यापारी अश्ववाशिज, गौओ का व्यापारी गोवाणिज, बांस का व्यापारी बंशकठिनिक । ये व्यापारी मद्र, कश-मीर आदि दरवर्ती प्रदेशों से अपना माल मगाने के कारण मद्रवाणिज, कदमीर-वाणिज (काशिका ६।२।१३ ) कहलाते थे। खनिज द्रव्यो और पत्थरो का व्यापार करने वाला व्यवसायी प्रास्तारिक (का० ४।४।७२ ) कहलाता था। कपडा बेचने वाले उन दिनो वर्तमान समय की भाति बनारस का विदया माल (काशिकावस्त्र) रस्ता करते थे।<sup>3</sup>

(स) सार्थ ---व्यापारियो का दूसरा प्रधान वर्ग-सार्थ कहलाता था। उन दिनो

<sup>9.</sup> माशंल-गाइड ट्र तक्षशिला । तृतीय संस्करण पूँ० ४३ । भारतीय साहित्य में विभिन्न रत्नों की सुबी के लिए देलिये-मिलिय प्रश्न यू० १९६, २६७, कल्य-सूत्र लाइन्स ब्राफ जिनास यू० ४५, ६०; ब्राचारांत सूत्र २।१५।१०; उत्तराध्ययन सुत्र ३६।७५।

२ महाभाष्य २।२।६---न ह्ययं कालं मापराशिवर्शम् श्रापशे आसीनमध्यवस्य-स्ययं बाह्यसः इति ।

३ ललितविस्तर ग्रध्याय १५।

एक स्थान से इसरे स्थान तक व्यापारिक माल ले जाने में चोर-डाक्झो, तथा जंगली जानवरों के कई प्रकार के खतरे होते थे. अतः व्यापारी अकेले यात्रा करना निरापद नहीं समझते थे। वे अपनी सरक्षा के लिए बड़े-बड़े समहो या काफिलों में यात्रा किया करते थे। इन समृहों को उससमय सार्थ कहा जाता था। सार्थ बना कर चलने वाले व्यापारी साथिक या सार्थवाह कहलाते थे। अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी (३।९।७८) ने इस सशब्द की सन्दर ध्याख्या करते हुए लिखा है कि जो पजी द्वारा व्यापार करने वाले यात्रियों (पान्थो) का अगआ हो वह सार्यवाह है। (सार्यान् सबनान पान्यान बहति इति सार्थवाहः)। वस्ततः सार्थं का अभिप्राय है समान अर्थ (पूजी) लगा कर चलने वाले व्यापारी। जो व्यक्ति बाहर मिडयो के साथ व्यापार करने के लिए अपनी पत्री लगाकर एक साथ टाडा लाद कर चलते थे, वे सार्थ कहलाते थे। हिन्दी का माथ शब्द संस्कृत के इसी साथ से निकला है। उस समय जब कोई उत्साही और साहमी व्यापारी व्यापार के लिए सकल्प करता था तो उसके साथ अन्य अनेक व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाते थे। ये सब मिल कर व्यापारियो के एक बड़े काफिले या सार्थ का निर्माण करते थे। ये सार्थ अपने एक बड़े नेता या अध्यक्ष (सार्थवाहजेटक या प्रमुख) के नेतृत्व में मरुमुमियों और जगलों की लम्बी दरियों को पार किया करते थे। उन दिनों यदि कोई व्यापारी कभी अकेला भी चल पहला था तो घना जगल या कान्तार आने पर रुक जाता था और किसी सार्थकी प्रतीक्षा करता था। किसी सार्थ के वहा आने पर उसमें सम्मिलित हो। जाता था और उस कान्तार से निकल जाने पर वह फिर उस सार्थ को छोड कर स्वतन्त्र रूप से चलने लगना था। उन दिनो चोर और बटमार इन जंगलों में मार्गों के किनारे छिपकर बैठ जाने थे और अकेले दुकेले निकलने वाले विणिजो को लुट लेते थे। इस प्रकार के चोर को पारिपन्थिक या बटमार कहा जाताथा (महामाण्य ४।४। ३६)। घने जगलो या कान्तारों में होने वाली लटपाट से बचने के लिए व्यापारी सार्थों में बडे समृह बनाकर चला करते थे। निरन्तर एव सततरूप से इस प्रकार के साथ-साथ चलने वाले विणिजों को अ**परस्पर सार्थ** कहते थे (महाभाष्य ६। १।४८)। सार्थ का नेता वडा उत्तम मार्ग - प्रदर्शक ( Carvan leader ) होता था और उसके सबस्य में यह समझा जाता था कि उसे जगलों के विभिन्न

१ महाभाष्य १।१।७४, कडिचत्कान्तारे समुपस्थिते सार्थमुपादले । स यदा निष्कान्तारोभतो भवति तदा सार्थे जहाति ।

रास्तों का पूरा ज्ञाता, मेघावी और निपुण व्यक्ति होना चाहिये। <sup>१</sup>

मिलिन्द प्रक्रन (प॰ १९५ ) में साथों के कछ नियम दिये गये हैं। इनसे ज्ञात होता है कि इनमें व्यापारी अपनी ही जिम्मेवारी पर सम्मिलित हुआ करते थे और रास्ते में बासों के पल आने पर अपना माल उतारने से पहले वे इन पूलों की मजबती की परीक्षा कर लिया करते थे। इन साथों में यात्रियों का सामान लाद कर चलने वाली बैलगाडियों की सख्या बहुत अधिक हुआ करती थी। (मिलिन्द प्रदन (प० १७) में पाटलियत्र जाने वाले एक व्यापारी के साथ पाच सौ बैलगाडियों के काफिले का उल्लेख है। इन दिनों व्यापारी लोग साथों में देश के एक छोर से इसरे छोर तक लम्बी यात्राएं किया करते थे। इनके तक्षशिला से वाराणमी तक आने का वर्णन मिलता है। <sup>२</sup> अवदानशतक में कहा गया है कि ये व्यापारी उत्तर से दक्षिण तक जाया करते थे। <sup>8</sup> डा० वास्टेव घरण अग्रवाल नेइस समय के व्यापारियो और सार्थवाहों का वर्णन करते हुए लिखा है--"भारतीय ध्यापारिक जगत मे जो सोने की खेती हुई उसके फल, पष्प चनने वाले व्यक्ति सार्थवाह थे। बढि के घनी सत्य में निष्ठावान, साहस के भण्डार व्यावहारिक सुझवझ मे पर्ग, हए, उदार, दानी धर्म और संस्कृति में रुचि रखने वाले, नई स्थिति का स्वागत भरने वाले, देश विदेश की जानकारी के कोष, यवन, शक, पहलव, रोमक, ऋषिक, हण आदि बिटें जियों के साथ करवा रगड़ने वाले. उनकी भाषा, गीत नीति के पारखी भारतीय सार्थवाह महोदिध (बगाल की खाडी) के तट पर स्थित ताम्रालिध्त से लेकर सीरिया की अन्तास्त्री नगरी ( Antioches ) नक, यबदीप और कटाह दीप (जावा और केंडा) से चोल मंडल के सामद्रिक पत्तनों तक और पश्चिम में यवन एवं बर्बर देशों सक के विज्ञाल जल-शल पर का गये थे।

इनके अतिरिक्त तीसरे प्रकार के व्यापारी समुद्री व्यापार किया करने थे। इनका परिचय हमें बौढ एव जैन माहिल्य में वीणन कोटिल्यों, पूर्ण, जातावमं, सानुदास आदि व्यापारियों की कवाओं से होता है। ममुद्र-यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राय: एक व्यापारी नार में परटावजाकर यह थे।पणा करवाता पा कि वह विदेश-यात्रा के लिए रवाना होने वाला है, अन्य को व्यापारी उसके साथ जाना चाहते

१. सीन्दरनन्द १८।५०।

२ महाबस्तु २, पृ० ६६।

३. ब्रवदानशतक ८७ पु० १०३ मध्यदेशादवाणिजो वक्षिणापश्चे गताः ।

४. मोतीचन्द-सार्थवाह पु० २।

हो वे भी उसके साथ चल सकते है। इस प्रकार प्रयास करने वाले भारतीय व्यापारी स्वदेश और विदेश के बन्दरगाहों में बहुत दूर-दूर तक के स्थानों की यात्रा किया करते थे। मिलिन्द प्रश्न (पृ० ३५९) में इम प्रकार के एक व्यापारी द्वारा समुद्रो में अपना जहाज चलाने हुए वश, तक्कोल, चीन, सौबीर, सुरठ, अलसन्द, कोलपट्टन, सुवर्ण मृति तथा अन्य बन्दरगाहो का भ्रमण करने का उल्लेख है। महानिद्देस में यह कहा गया है कि एक व्यापारी अनेक कच्टो को सहते हुए गुम्ब, तक्कोल, तक्किसिला, कालमुख, मरणपार, वेनुग वेरापथ, जव, तमली, बग, एलबद्धन, सुवण्णकूट, तम्बपण्णि, भरकच्छ, गगण, परमगगण, योन, परमयोन, अलसन्द, महकन्तार, जवण्हपथ, अजपथ, मेण्डपय, सकुपय, मिकपथ और वेलाधार में घुमा, पर उमें कही शांति नहीं मिली। महानिद्देस के इन बन्दरगाहो का पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो सका है, फिर भी यह प्रतीत होता है जि ये सुदूररपूर्व से आरम्भ होकर पश्चिम में समाप्त हाते थे। इनमे जब (जावा), मुपार (मुपारा), मरुकच्छ (मडोच) सुरठ (सौराष्ट् का कोई बन्दरगाह), यान (यूनानी जगत का बन्दरगाह), अलसन्द (सिकन्दरिया) उल्लेखनीय है। वसुदेवहिण्डी में चारुदत्त नामक एक ऐसे व्यापारी की कहानी है जिसने अपनी यात्रा पहले ता प्रियगपट्टन (बगाल के एक बन्दरगाह ) से चीन तक की, वहा से वह लौटते हुए जावा, सिहल और सिध के प्रसिद्ध बन्दरगाह बर्बर (बर्बरिकम्) पहचा। यहा सिन्ध-मागर सगम से उसने सिन्ध नदी के साथ-साथ ऊपर की ओर चलते हण वैनादय (नाजकरगान), विजया नदी (सीर), इषवेगा (बक्ष) नदियो के प्रदेशो की यात्रा की । सानुदास की कथा भी सुवर्णदीप और मध्य एशिया के विभिन्न व्यापारिक स्थानो ना वर्णन करनी है। आर्थशर की जातकमाला के सुपारग जातक में मुपारग अर्थात् जहाजरानी की क्ला में और समुद्र पार करने की यात्राओ में कुशल व्यापारी नी एव बड़ी माहसिव और चमत्कारपूर्ण कथा का वर्णन है। इसमें भीषण समुद्री तुफानो का सामना करते हुए यात्रियो द्वारा खुरमाल, दिखमाल, कुलमान, नजमाल आदि समुद्रो को पार करने के बाद सोने चादी और विशिष्ठ रत्नों को लाने का वर्णन है। इन समद्रों की पहिचान फारस की खाडी, लाल सागर और समध्यमागर के विभिन्न प्रदेशों से की गई है। दिव्यावदान में कोटिकर्ण नामक न्यापारी की कथा में समद्र यात्रा में आने वाले सकटो का सुन्दर वर्णन किया गया है।

१ सिल्ब्यां लेबीने इन बन्दरगाहो की विस्तृत मीमांसा एतद ओसियातीक के भाग २ मे पृ० ४.५ तक की है।

२ डा० मोतीचन्द-सायंबाह, पृ० १४८।

समझी यात्रा के लिए जब जहाज पर बहुत अधिक भीड एकत्र हो गई तब पूर्ण मे लोगों से कहा कि "समद्र में अनेक अनजाने भय हैं, वहा निमि और तिमिगल नाम के बड़े समुद्री जन्तु रहते हैं, बड़े-बड़े कछए दिखलाई देने है ऊंबी-ऊंबी लहरे उठती हैं। जहाज कभी कभी पानी के नीचे छिपी चटानों से टकराकर चर-चर हो जाते हैं। यहां तुफानों (कालिकाबात) का भी मय रहता है। समद्री डाक नीले कपडे पहन कर जहाओं को लटते रहते हैं।" जैन माहित्य में भी बौद्ध सहित्य की मौति मारत के समदी यात्रियों के अनेक सजीव वर्णन मिलते हैं। आवश्यक चरिंग से यह ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत के भदरा नामक बन्दरगाह से सराष्ट्र (काठियावाड) तक जहाज चला करते थे। ज्ञातावर्म की एक कथा में भारतीय व्यापारियो द्वारा सुवर्णद्वीप और कालियदीप (समवत: जंजीबार) की यात्राओं का वर्णन मिलता है। समद-यात्रा के क्शलतापूर्वक सम्पन्न होने का प्रधान कारण अनकल वाय होती थी। समझी यात्रा (संयात्रा) करने वाले जहाजों के अध्यक्षो (नियामको) के लिए १६ प्रकार की समद्री हवाओं का जान आवज्यक समझा जाता था। ै जैन साहित्य में समद्री यात्रा की विभिन्न परिभाषाओं और विभिन्न प्रकार के बन्दरगाहों का भी उल्लेख किया गया है। उदाहरणार्थं बहत्करूपमुत्र भाष्य के अनमार **जलपट्टन** ऐसे समद्री बन्दरगाह होते थे जहाँ विदेशी माल उतारा जाता था और देशी माल का चालान होता था। स्थलपद्रम ऐसे स्थानों को कहते थे जहां बैलगाडियों से माल उतरता था। द्रोणमन्त्र **ऐसे स्थान थे. जहां जल और स्थल दोनों से** माल आता था. जैसे ताम्नलिप्ति और मरुकच्चर । जिलाम व्यापारियों की ऐसी बस्ती को कहते थे जहा लेत-देन और व्याज-बढ़े का काम होता था। साथों की बस्तियो और पड़ाबों को निवेश कहा जाता था। जिन स्थानों में बड़ी मात्रा में थोक माल बड़ी बड़ी गाठो मे आता था और उसे छोटे व्यापारियों को बेचने के लिए माल की गाउँ तोड़ी जाती थी उन स्थानों को पटभेदन (एम्पोरियम, Emporium ) कहा जाता था । शाकल का सप्रसिद्ध नगर इसी प्रकार का पुटमेदन था । महावस्त्र के अनुसार जिस स्थान में सुवर्ण द्वीप आदि जानेवाले जहाज गहरे समद्री में प्रविष्ट होते थे उसे समद्रपटन कहते थे।

बग्बरगाह—इस समय विदेशों के साथ व्यापार से वृद्धि होने पर सारत के परिवसी और पूर्वी समृद्र तटों पर अनेक वन्दरगाहों का विकास हुआ था। इनका परिचय हमें पेरिष्ठस और टालमी के विवरणों से मिलता है। पेरिष्ठम ने पहली काताब्दी ई० में सिन्धु नदी के मुहाने से गंगा के डेल्टे तक २२ वन्दरगाहों का उल्लेख किया

डा० मोतीचन्द-सार्थवाह, पृ० १७२।

है. टालमी ने इसरी शर् ई० में ४० पत्तनों का वर्णन किया है। यह तथ्य एक ही शताब्दी में तत्कालीन व्यापार के उत्कर्ष पर सन्दर प्रकाश डालता है। पेरिप्लस के लेखक ने स्वयमेव भारत के पश्चिमी तट के बन्दरगाहो की यात्रा की थी। उसके विवरण से तत्कालीन क्यापारिक दशा पर सुन्दर प्रकाश पडता है। पश्चिमी तट से पुर्वी तट की ओर यात्रा करते हुए उस समय के प्रधान बन्दरगाह निस्नलिखित थे---पहला बन्दरगाह सिन्ध नदी के महाने के मध्य में बाईरिकोन था। इसका भार-तीय नाम संमवत. बर्बरकथा, क्योंकि यहांसे बर्बर या अफीका के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा के लिए व्यापारी रवाना होते थे। बार्बरिकोन सिन्ध देश का प्रधान बन्दरगाह था। विदेशों से आने वाला माल यहां जहाजों से उतार कर किश्तियों में लादा जाता था और सिन्ध की राजधानी मीननगर (पातल) ले जाया जाता था। पेरिपलस के समय यहां पहलव (Indo - Parthian) राजाओं का शासन या। इस बन्दरगाह से काश्मीर से आने वाला कठ ( Costus ) और चीन से आने वाले रेशम, नील, विभिन्न प्रकार के रतनो, खालों का नियान होता था । यहा से बाहर जाने वाले अन्य पदार्थ गरगल, दारुहरिद्रा ( Lycium ), गन्धनुण ( Nard ) तथा फिरोजा ( Turquoise ) और लाजवर ( Lapis lazuli ) थे। आयात की जाने वाली वस्तुओं में ममध्यमागर का मगा, अरब का लोबान ( Frankincense ), एक प्रकार का सगन्धित नियसि स्टोरेक्स ( Storax ), शीभों के वर्तन, शराब, मोने-चादी की प्लेटे तथा पूखराज ( Topaz ) थे।

इसके बाद दूसरा बडा बन्दरणाह बेरीगाजा था। यह समेदा नदी के सागर में मिजने वाले स्थान पर वर्तमान मडोच है। उन दिनो यहा नस्वेनस (Nambanus) नामक राजा का शामन था। इस राजा के लिए विदेशों से चादी, बहुमूच्य पात्र, गाने वाले लडके, अला पुर के लिए सुन्दर स्त्रिया, बारीक कपड़े और बढिया शरावें मेट के लिए लाई जानी थी। विदेशी अरावों में इटली की, अराव की और सीरिया के लाओंडिनिया (Laudicea) नामक स्थान की शराब बहुत पसन्द की जाती थी। इनके अतिरंबन यहां मोने और चादी की मुद्राए, नांबा, रांगा, सीसा, मूगा,

<sup>9.</sup> यह नगर सीरिया के समुत्रो तट पर एण्टियोक से ६० मी० बिलाए में आधुनित लेटकिया (India) जामक नगर है। स्ट्रेंबो (१६१२६) ने इसके बन्दरगाह की और सराब को प्रसंसा करने हुए लिखा है कि इसके पीछे का समूचा पहाड़ अंतूर की लताओं से पूरी तरह डॅका हुआ है, प्रथिकांस सराब सिक-नरिया भेजी जाती है।

कमरबन्द या रगीन पेटियां, मन्सल ( Realgar ), संखिया, स्वीट क्लोवर (Sweet clover), चकमक के चर्ण से बनाया जाने वाला विशद चमकीला शीशा ( Flint glass ) थे । यहाँ से निर्यात की प्रधान वस्तुए बालछड या जटा-मांसी ( Spikenard ) , गरगल, कुठ, हाथीदांत, गोमेंद ( Agate ) कार्नेलियन और दाव्हरिद्रा ( Lycium ), सब प्रकार का सती कपडा, मलमल, रेशम, सत और बड़ी पिप्पली था। इस बन्दरगाह में जहाजों को उथले पानी (Shoals) के कारण बड़ी दिक्कत रहा करती थी। बेरीगाजा तक पहुंचने वाली जलप्रणाली बहुत पतली थी. नमेंदा के महाने पर पानी में छिपा लम्बा, पतला और पथरीला कगार था। पानी उपला होने से समदी धाराओं के प्रवाह में सहमा परिवर्तन आ जाने से यहां नौवालन बड़ा कठिन कार्य था (पेरि०४३) । इन सब कठिनाइयों से जलपीतों की रक्षा करने के लिए आप्पम और कोटिम्बा नामक बड़ी-बड़ी नाबों में नाविक राज्य को ओर में नदी के महाने पर तैनात रहा करने थे। ये नाविक समद्र में उत्तर की ओर चलकर काठियावाड तक पहेंच जाने थे। यहां से ये बेरीगाजा आने वाले जहाजों का पथ-प्रदर्शक बनते थे. इन्हें खाड़ी के महाने में पानी में छिपे कगार से बचाकर बन्दरगाह की गोदियों में सरक्षित रूप में पहुंचा दिया करने थे। उन दिनों राजाओं को इस बन्दरगाह के समझी व्यापार से बड़ी आमदनी होती थी। अत: वे यहाँ तक जहाजों के पथ-प्रदर्शन के लिए विशेष नाविक भेजा करते थे। वेरीगाजा के बाद अगले बडे बन्दरगाह मोपारा, कल्याण (Cilliana) और समित्ला (चील) थे। ये सब दक्षिणाच्य के बन्दरगाह कहलाते थे। यहा पेरिपलम ने अन्य अनेक छोटे बन्दरगाहों और टापुओं का वर्णन किया है। ये सब उस समय के सात-बाहन साम्राज्य में सम्मिलित थे और इनका पहले उल्लेख किया जा चका है।

इसके परवान् तामिल देश ( Damma ) शुरू हो जाता था । इसका मवसे वडा बन्दरामु मृजिरिस ( Mizuis ) था । इसकी पहिंचान आधुनिक कावनोद से की जानी है । महाभागत (२१२७४९) में इंगे मृजिप्पट्टन कहा गया है । यह कालीमिंक के कापार का एक प्रचान के द्वारा पानीन तामिल कियमें ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि यहा यवनों के सुन्दर और बडे जहाज केरल की सीमा के मीतर फैनिल पेरियार नदी का पानी काटने हुए मोना लाने हैं और यहा से अपने जहातों पर मिर्च लावकर ले जाने हैं। एक ट्रमरें कवि के शब्दों में मृजिपी में बात और मछली की अदला-बदली होती है। यहा घरों से बाजाों में मिर्च के बीरे लावें जाते हैं। इसके बचले में सोना जहातों से बीयों पर लाव कर

लाया जाता है, यहां लहरों का संगीत कभी बन्द नहीं होता । मुजिरिस केरल राज्य का सबसे बड़ा बन्दरगाह था। यहा रोमन सञ्चाट आगस्टस की स्मृति में एक मदिर विद्यमान था।

इसके बाद पाण्डय राज्य के प्रमिद्ध बन्दरगाह पश्चिमी तट पर नीलकण्ठ (नेल-किण्डा) और बकरे (अलेप्पी के निकट पोरकड़) थे। पिलनी के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि कालीमिर्च के व्यापार पर अधिकार पाने के लिए केरल एव पाण्डय राज्यों में बडी तीत्र प्रतिस्पर्धा थी । मजिरिस में समदी डाकओं का आतक बढने के कारण व्यापारी नेलकिण्डा (सम्भवत कोट्रायम के निकट नीलकण्ट) आता अधिक पमन्द करते थे। पहली शताब्दी ई० के मध्य में ४५ ई० के लगमग मानसन हवाओ की सहायता में अरब के समद-तट से जहाज ८१ दिन में सीघा मजिरिस और नैलिकिण्डा के बन्दरगाहों पर आने लगे थे। इससे यहा के व्यापार में बडी उन्नति हुई। इन बन्दरगाहों से निर्यात होने वाले पदार्थ ये थे--कोटोनारा (उत्तरी मलाबार) की मिर्च. अच्छी किम्म के मोनी, हाथी दान, रेशमी कपड़े, गगा के प्रदेश का जटामासी तथा नमालपत्र (Malabatharum ) अर्थात दालचीनी के पत्ते या तेजपात. हीरे, नीलम तथा विभिन्न प्रकार के पारदर्शी रत्न, मुवर्णद्वीप ( Chryse ) से आने वाली तथा निकटवर्नी टापओं में उपलब्ध होने वाली कछए की खोपडियाँ ( Tortoise shells )) पूर्वी तट पर पाण्डयों का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह ता अपर्णी नदी के महाने पर कोरक या कोलकोई ( Colchoi ) अथवा कोरके था। यह मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ मनार की खाडी से मोती निकाले जाते शे ।

पूर्वी तट पर चोल राज्य की राजधानी अरगम (विचनापल्ली के निकट उर्देष्ट) अपने मीतियों और मल्याल के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ का मबने बड़ा कदर-गाह कावेरी नदी की उत्तरी शासा के मुहाने पर कावेरीपट्टनम् या पुहार (टालमी का करा करा हो। अपनी नामिल काव्य शिल्प्यक्तिरम् में इसकी समृद्धि के पीत गाते हुए बहा गया है कि यहाँ के व्यापारियों के पान इतना धन था कि उसके लिए बड़े प्रताप्ताली राजा लल्लाया करने थे। मार्च जल और स्थल मार्गों में बड़ी इतने प्रकार के माल लांदी के चित्र में तीन होता था कि नामों यहाँ सारी होना माल इत्तरहा हो। यहाँ को लांदी में प्रस्ता मीते आदें अक्षय सम्पत्ति वाले यहाँ (विदेशी व्यापारियों) के मकार्नों पर पड़ती थी। यहाँ को गिल्यों में

रेशमी कपड़े, मंगे, चन्दन, बहमल्य गहनों, मोतियो और सोने की दुकानें थीं।

बोल राज्य के अस्य बन्दरसाह पोडुके (पाण्डिक्दी) तथा सोपारमा थे। पाण्डिक्दी के पास अरिक्सेय है की खुदाई से यह पता लगा है कि ईसा की पहली सक ई के यह एक समृद्धिशाली बन्दरसाह था और रोमन साम्राज्य के साथ खापार का एक प्रपान केन्द्र था। सोपारमा की विज्ञानक तामिल माहित्य के सोपट्टिम से और वर्तमान समय मे महाम और पांडिक्पी के सध्यवर्ती मरकणम् नामक स्थान से की जानी है वे चोल राज्य के उनर मे पेरिज्य में कोंध्र प्रदेश के मसिल्या (Masalia) और कॉल्गा के रोसरेने (Dosarene) तथा गंगा के मुहाने पर विद्यामान गंगें (Ganges) नामक बन्दरसाहों का उल्लेख किया है। मसिल्या में मलकल का, दोसरेने से हाथीवर्तिक ता तथा गंगा के मुहाने से तमालव्य, जटामांनी, मोतियों तथा बढिया प्रकार की मलनल का निर्वति होता था। टाज्यों ने कृष्णा पोदा-वरी के प्रदेश में कोच्छ करिसला (चट्टाल), पितिन्द्र (पियुष्ठ) तथा कलिंग में पत्नीर और गंगा के मुहाने में विद्यान गंगे (Cange) तथा तमालित (ताफ़-लिन्द) के बन्दरसाहों का उल्लेख किया है।

प्राचीन अमपोत:—पुराने सिक्को में नया पेरिष्ठस के विवरण से इन बन्दरगाहों में आने वाले जलपोतों के स्वरूप पर भी प्रकाश पडता है। " सानवाहन क्या के राजा यक्त श्री सातकार्ण के कुछ निक्कों पर दो मन्द्रल वाले जहाज का विश्व बना हुआ है। " इनके नीचे गाल और मछली मनुद के प्रतीक है। इनकी तुल्ला महास में आज तक चलने वाली मनुला (Mesula) नामक नावों से की जानी है। इनको पेदी नारियल की जटा में मिले, तस्तो से बनी तथा अलकनरे से पुती और चपटी होनी है। यह आकार में अपने में बड़े जहाजों की अपका लहुरों के आधान अच्छी नन्ह में सह मकता है। बोरोबुद्दर में भी इस प्रकार के दो मन्द्रल वाले जहाजों का विश्वण किया गया है। ममबन ऐसे जलपोतों पर बैठ कर ही मारनीय नमझी व्यापारी मुख्यं हीप के विमन्न प्रदेशों में जाया करते थे और वहाँ में बहुमन्य मानग्री ल्याय करते थे। आस्त्र

१ शिलप्यविकारम्, बी० आर० रामचन्द्र बीलित द्वारा धन्**वित, धाक्स-**फोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित ए० ६२, ११०-१, ११४।

२ नीलकण्ठ शास्त्री—दी चोलाज, खण्ड १ पृ० ३०।

३ जर्नल आफ न्यूमिस्मैटिक सोसायटी ब्राफ इन्डिया, खं०३ ए० ४२-४।

४. रैप्सन के कैटे॰ इं० का का॰ झान्झ वेस्टर्न क्षत्रप्स पू॰ ८१-८२।

प्रदेश में ऐसे व्यापार से समृद्ध होने वाले व्यापारियों के दानों से ही अमरावती, जगय्या पेट और नागार्जनी कोंडा के मध्य स्तुपों का निर्माण हुआ था। दूसरे प्रकार के जलपोत संगर ( Sangar ) थे। ये तटीय व्यापार के लिए प्रयुक्त होते थे। इन्हें खोखले लटठों से बनी दो नावों को जोड़ कर बनाते थे। ये दोनो नावे एक ऐसे चवतरे ( Deck Platform ) से जडी होती थीं जिस पर एक केबिन बना होता था। इनकी एक बड़ी विशेषना यह थी कि इनके अगले और पिछले हिस्से एक जैसे बने होते थे। आवश्यकतानसार पाल इनके अगले और पिछले किसी भी हिस्से के साथ बांधा जा सकता था. अत हवा का रुख बदलने के लिए इन्हें घमाने या मोडने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये बहत तग जल-प्रणालियों में भी चल सकते थे। प्लिनी (६।२४) ने मानमून हवाओं के आवि-ष्कार के बाद मलाबार और लंका में चलने वाले ४४ टन वाले ऐसे पोतो के बनने का वर्णन किया है। डा० टेलर के मतानसार मलाबार के तट पर चलने वाली ऐसी नौकाओं को अब तक जगार कहते है। बेनफी ने इसकी व्यरपत्ति व्यापार वाची संस्कृत शब्द सगर मे की है। तीसरे प्रकार के जहाज कोलन्दिया ( Colandia ) होते थे (पेरि॰ ४६)। ये पूर्वी समद्र से दक्षिण-पूर्वी एशिया अथवा सुवर्णमिम के विभिन्न प्रदेशों को जाया करते थे। इन पर वर्गाकार पाल होते थे तथा विभिन्न ब्यापारियों का सामान रखने के लिए अलग-अलग कमरे वन होते थे। कोलन्दिया सभवत. मलाया की भाषा का शब्द है, किन्तू श्री राजेन्द्र लाल मित्र ने इसका मूल एक मस्कृत शब्द कोलान्तर पीत अर्थात् विदेशों को जाने वाला पोत माना है। इनके अतिरिक्त पेरिप्लस (४४) ने कोटिस्बा ( Cotymba ) तथा अप्या ( Trappaga ) नामक ऐसे पोतों का भी वर्णन किया है जो नर्मदा में आने वाले विदेशी जहाजो का पश्चप्रदर्शन करने के लिए मुराष्ट्र तक जाया करते थे। ये मछलियाँ पकडने वाले छोटे जहाज होते थे। अगविज्जा नामक जैन ग्रन्थ में इन्हें कोद्रिब और तप्पक कहा गया है। ये मंझले आकार के जहाज होते थे। इजके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में सगर के लिए संघाई तथा कोलन्दिया के लिए कोल्ल शब्द का प्रयोग स्था है।<sup>3</sup>

१ शाफ-वेरिप्लस, पु० २४३, ऐसे पोतों के चित्र के लिए बेलिये वही पु० २१२।

२. राजेन्द्र लाल मित्र-एन्टोकिटीज आफ ओरिस्सा, सं० १ पृ० १९५ ।

३. मोतीचन्द्र-सार्थवाह, प्० १०।

## विदेशी वाणिज्य (क) पश्चिमी जगत्

सातवाहन युग में मारतवर्ष तत्कालीन सम्य संसार के केन्द्र में था। उसके पूर्व में चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया की मुत्रणें मूमि थी और पश्चिम में ईपान का पार्थव साम्राज्य और रोमन साम्राज्य। अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण वह तत्कालीन मंमार के ध्यापार एवं वाणिज्य का केन्द्र था। यहाँ पहले पश्चिम के साथ तथा बाद में मुवर्ण मूमि और चीन के माथ भारत के ध्यापार का वर्णन किया जावगा।

इस यग में पश्चिमी जगत के माथ व्यापारिक सबधो के विकास की दो बड़े यगो में बाँटा जा सकता है। पहला यग सिकन्दर की मत्य के बाद मिश्र में गासन करने वाले टालमी राजाओ का गासनकाल है, इनकी राजधानी सिकन्दिग्या थी। इन राजाओं ने ३२१ ई० पु० से ३० ई० पु० तक शासन किया। इनके समय में मारत के माथ समदी व्यापार का श्रीगणेश हुआ, किन्तु इस समय भारत के साथ पश्चिमी जगत का सीचा संबन्ध बहुत कम था। पहली शताब्दी ई० पु० के अन्तिम भाग में मिश्र रोमन साम्राज्य का अगबना। इस समय भारत का .. पश्चिमी जगत से सीवा व्यापारिक सबय स्थापित हुआ। रोमन साम्राज्य के वैसव एव विलासितापूर्ण जीवन के कारण वहां भारत के मसालो, सुगन्धित द्रव्यों, बहमत्य रत्नो, मणियो, सूती व रेशमी बस्त्रो की माँग बढने में तथा ४५ ई० के लगभग हिप्पलास हारा मानसन हवाओं की सहायता से अरब के प्रायद्वीप में मन्त्राबार के समद्री तट तक मीधी समद्र-यात्रा करने की पद्धति के आविष्कार से इस व्यापार में युगान्तर और अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ। २९ ई० पु० में सम्राट आगस्टम के राज्यारोहण के बाद एक शताब्दी तक यह व्यापार . अपने चरम शिखर पर बना रहा, इसके बाद अगली शतियों में इसमें क्षीणता आने लगी। इस समय समदी मार्ग के अतिरिक्त स्थलीय-मार्ग से भी पार्थिया (ईरान) के राज्य में से होंकर पश्चिम एजिया के साथ भारत का वाणिज्य होता रहा। सिकन्दर की मत्य के पश्चात पश्चिमी एशिया के बड़े भाग पर उसके सेनापनि सेल्यकम ने तथा उसके बगजों ने ( Sclenkie's ) ने ३१२ ई० पुर मे १५० ई० पु० तक शासन किया। इनकी राजवानी पूर्वी समध्य सागर के तट पर नीरिया में अन्तियोक (Antioch ) थी। महाभारत में इसे अन्ताखी कहा गया है। मौर्य राजाओं के इनके साथ मैत्रीपूर्ण दौत्य सबंध थे। चन्द्रगृप्त के

पुत्र बिन्दुसार ने सेल्यूकस से यूनानी शराब, किश्वमिश ( Raisins ) तथा एक यूनानी दार्शनिक मंगाया था।

से स्वकृत्त बती राजाओं के समय दक्षण नदी के पश्चिमी तट पर बणवाद से २० भी। दक्षिण पूर्व में बसा मिल्यूदिया (Scleucia) नगर मारत से अलि-ओंक तक परिचमी एधिया जाने वाले वाणिष्य मार्गी पर एक महत्वपूर्ण केन्द्र या। ईन्बी सन् के आरम्भ में केरेस निवासी इसीडोर (Isidore of Charax) ने अन्तिओंक से मारत की पश्चिमी सीमा हेलमन्द नदी तक के व्यापारिक मार्गी का परिवय पाषिया के प्याप (Parthian Stations) नामक अपनी पुस्तक में दिया है और यह बताया कि इंदान की पार्चियन सरकार ने इन मार्गी पर बढ़े काणिलों में चलने वाले व्यापारियों के लिए किन सुविधाओं की व्यवस्था की यी। हेलमन्द नदी की घाटी के स्थल मार्ग से सीवा अन्तिओंक जाने वाले एक मार्ग के अतिरिक्त, दूमरा मार्ग करमारिया और परिस्त होता हुआ ईरान की खाड़ी पर पहुंचता था। यहीं से माल को जहांजों में लावा जाता था। से जलरीत अस्व मार्योंक के अतिरिक्त, दूमरा मार्ग करमारिया और परिस्त होता हुआ ईरान की खाड़ी पर पहुंचता था। यहीं से माल को जहांजों में लावा जाता था। से जलरीत अस्व मार्योंक का वचनर काटते हुए रक्त सानर के मार्ग से पूर्वी मुम्प्यक्षामर में सिकन्द-

रक्तसावर के समुप्ती मार्ग का विकास :— सिकन्दरिया में शासन करने वाल मिश्र के टाल्मी राजाओं ने रस्त सावर वाले मार्ग के विकास में बढ़ा महत्वपूर्ण मार्ग किया। ईसा सं पहले की दो शताब्दियों में इस मार्ग के विकासित और लोकश्रिय होने के बढ़े कारण मीरिया को आताल राजनीतिक स्थिति और पार्थिया का विरांधी माञ्चाञ्च तथा वैक्ट्रिया पर शकों के आक्रमण थे। इस कारणों से पश्चिमी एशिया से मारत जाने वाले स्थलीय मार्ग सक्ट्रपूर्ण समझे जाने लगे और सिकन्दरिया ने रक्त सावर होकर मारत जाने वाले मार्ग को अधातता मिलने लगी। इस मार्ग के विकास में एक बाधा स्वेज का स्थल-उमस्प्य था। आजकल इसे स्वेज की नहर से पार किया जाग है, इसका निर्माण १८५९-६९ ईं में इस्कीतियर फडिनेण्ड लैसेस्स ने कथा था। किन्तु इसका विवास (८५९-६९ ईं में इस्कीतियर फडिनेण्ड लैसेस्स ने कथा था। किन्तु इसका विवास (८५९-६९ ईं में इस्कीतियर फडिनेण्ड लैसेस्स ने कथा था। किन्तु इसका विवास हिंदी इस्का मार्ग है। इस्म सार्ग के सार्म करेंसे नेकी (Netho) ने तथा ईसनी सम्राट डेरियस महान् (५२९-६८५ ईं पूर) में इस प्रकास प्रताल किये। किन्तु वे सफल नहीं हुए। अन्त में टालमो राजा फिल्डोडल्स (२८५-

रालिन्सन-इन्टरकोसं बिटबीन इंडिया एण्ड दी वैस्टर्न बर्ल्ड, पू० ३६।

२४६ ई० पू०) ने अशोक के समय में इस विचार को पूनरुज्जीवित किया। टालमी ने पहले तो वर्तमान स्थेज के स्थान पर अपनी पत्नी के नाम पर आसिनो नामक बड़ा बन्दरगाह बनवाया, वह यहाँ से रक्त सागर का समुद्री मार्ग विकसित करना चाहता था। किन्त इसमें बड़ी कठिनाई यह थी कि इस बन्दरगाह के पास की खाडी बड़ी उपली एवं बाल से मरी इई थी। यहाँ की समद्री घाराये और हवाएँ बोखा देने वाली थीं। अब उसे स्वेज के मार्ग को विकसित करने की योजना छोडनी पडी। अब उसने मिश्र के प्रमत्व में विद्यमान रक्त सागर के पश्चिमी समद्र-तट पर एक अन्य बन्दरगाह बनाने तथा उसे नील नदी के साथ एक मरु-स्थलपथ से जोडने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए रक्त सागर के तट पर एक प्राकृतिक बन्दरगाह को चुना गया। इसका नाम टालमी की मता के नाम पर बेरेनिके ( Berenike ) रखा गया। यह स्थान नील नदी के सप्रसिद्ध मोड की निकटवर्ती व्यापारिक मण्डी कोप्टोस (koptos) या कोफत से २५८ मील था। सिकर्न्दरिया से यहाँ तक माल नदी के मार्ग से लाया जाता या तथा कोफत से बैरेनिके तक ऊटो पर लाद कर रक्त सागर पर पहुँचाया जाता था। इस मार्ग को व्यापारियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए आठ पढाव बनाये गये तथा इन पर पानी का प्रबन्ध किया गया, ताकि महस्यल वाले मार्ग को सुग-मतापर्वक पार किया जा सके। इस यात्रा में सिकन्दरिया से बेरेनिके पहुँचने में ११-१२ दिन लगते थे। २७४ ई० मे इस यात्रा को छोटा. अधिक सविधापण और स्रक्षित बनाने के लिए टालभी फ्लाइंक्फ्स ने मिओस हारमोस (Myos Hormos) नामक दसरा बन्दरगाह (२७° १२'उ०'३३ ५५'प०) बनवाया। यह बेरेनिके से १८० मी० उत्तर मे था। इससे मरुस्थल की यात्रा मे पाँच दिन की बचत हो गई। हारमोस बेरेनिके की अपेक्षा अधिक गहरा बन्दरगाह था और समद्री तुफानो से अधिक सुरक्षित था। अत. उत्तम बन्दरगाह होने से यह शीद्य ही मारत एव पूर्व के ब्यापार का महान केन्द्र बन गया। यहाँ से जहाज जुलाई में चलते थे, सितम्बर तक वे रक्त सागर होते हुए अवन पहुँच जाते थे। रक्त सागर के एक सिरे पर उन दिनो एक बड़ा महत्वपूर्ण बन्दरगाह एड्लिस (वर्तमान मसावा) था। यहाँ से व्यापारी अफीका की बंधमल्य उपज-हाथीदाँत और सगधित द्रव्य खरीदा करते थे। इस समय तक मिश्र के युनानी व्यापारियों का भारत से सीधा सबघनहीया। वे अपना माल रक्त सागर के प्रवेश टार पर बाबल मन्दब जलडमक्ष्मच्य पार करके अदन और मजा के बन्दरगाहो में अरब व्यापारियो

को सींप देते ये और इनसे मारतीय माल खरीद लेते थे। अरब ध्यापारी इनका माल मारत ले जाते थे।

आरम्म में मिश्र में मारत की अजीबोपनीय बस्तुओं को तथा मसाओं की मीप अधिक थी। एवंनियस ( Athenacus ) ने टालमी फिलाडेक्स्स (२८५-२४६ ई० दू०) की शोमायात्राओं में भी मारत के शिकारों कुतो, गौओ तथा क्रियों का उल्लेख किया है। टालमी फिलायेटर (२११-२०४ ई० दू०) के संबंध में इसी लेक्स ने यह सुचना दी है कि उसकी नौका मारत के ध्यापार को अधिक महत्ता दी जाने लगी। अगयदविवेस ( Agalbarchudes) ने अपने शिष्य टालमी शोटर द्वितीय (११७-८८ ई० दू०) के ममय मिश्री राजाओं द्वारा अधापार के मोरासाहन का तथा रक्त सामर के बनदरमाहों में बृद्धि का उल्लेख किया है। इस समय तक मिश्री नातिक रक्त सामर से निकल कर हिन्द महातागर में आगे बड़ने का साहस करने लगे। उन्होंने सोकोतरा के टापू की लोज की। किन्तु टालमी राजाओं के समय में उससे आगे जाने बाले पूनानी नाविक बहुत कम थे। स्ट्रेबी (२।४।१२) ने लिखा है कि टालमी राजाओं के समय में बहुत के कम था। स्ट्रेबी (२।४।१२) ने लिखा है कि टालमी राजाओं के समय में बहुत के कम था। पानों ने समय में बहुत के कम थापारी मारत वी ममृती यात्रा करते थे और बहु। से माल लगा करते थे।

किन्तु इस भूग में कह बार मारतीय ध्यापारी सिकन्दरिया पहुंचते थे और कुछ यूनानी मारत आने का साहस करने थे। रि्बेश (श्राश) ने एक ऐसे साहती पूनानो नातिक यूडाध्यस (Eudaxus) का बिकार परिचय दिया है। यह टर्की में मारापारों सागर के तटकर्ने सिकिक्स (Cyzicus) नामक नगर का रहते बाला या। इसने जब मूगोलनेका तथा जातिसाहर विचारद (Echnologisi) के इप में कुछ प्रसिद्धि भारत की तो इसके नगरसासियों ने इसे बील्ज नदी की कोज करने का काम सीमा। जब यह सा कार्य के लिए मिश्र पहुँचता है इसका ध्यान उस समय वी एक सस्ततीविज यहना की ओर अक्ट्रण्ट हुआ। उन दिनो सिकन्दरिया में एक मारतीय लाया गया, इसे मिश्री राजाओं की घोर से राल सागर के समुद्रतट की रथा करने वाले पहुँदरारों ने पकड़ा या, यह भून तथा प्यास में अन्तमरी, भूष्टित दशा में एक नाव में बहुआ पाया गया था। हुछ समय बाद जब यह स्वस्य हुआ तो इसने बताया के से पह नात से से एक जहाज में एवाना हुआ पाया गरा, रास्ते में तुकान से साता पर कार्या, उसके सब साथी भूख से मारते चले गये, बढ़ मी मर्फ से साता पर कार्या, उसके सब साथी भूख से मरते चले गये, बढ़ मी मर्फ से साता पर कार्या, उसके सब साथी भूख से मरते चले गये, बढ़ मी मर्फ

ही बाला था कि रक्त सागर के प्रवेश-द्वार पर उसे मिश्री राजा के पहरेदारों ने पकड़ लिया और मौत के मृह से बचा लिया। उसने मिश्री सरकार के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसे एक जहाज दे तो वह उन्हें भारत का रास्ता बताने को तैयार है। मिश्र का राजा युएरगेटीस ( Euergetes ,१४६-११७ ई० ५०) इसके लिए तैयार हो गया और उसने युडाक्सस को उसके साथ एक जहाज देकर मारत मेजा। यह जहाज यथासमय उस भारतीय के पथ-प्रदर्शन में यहाँ आया तथा बहमून्य मणियां और मसाले लेकर सिकन्दरिया वापिस लौटा। किन्तु यएरगेटीस ने इसे इनाम देने के बदले लोलपतावश उसका सारा माल जब्द कर लिया। ११७ ई० पू० में इस राजा की मृत्यु हो गई। नये राजा टालमी सोटर द्वितीय (११७-८० ई० पू०) के सिहासनारूढ़ होने पर साहसी नाविक युडाक्सस ने राजा से पनः भारत के साथ व्यापार के लिए एक जहाज ले जाने की अनुमति प्राप्त की। भारत से बापिस लौटते हुए रक्त सागर के प्रवेश-द्वार पर उसका जहाज एक तुफान में फस कर गरदफई अन्तरीप के नीच अफीका के समद्र-तट पर जा लगा। यहाँ उसने स्थानीय निवासियों को विभिन्न वस्तओं के उपहार देकर प्रसन्न किया, उनसे पानी और पथ प्रदर्शक नाविक प्राप्त किये, इनकी सहायता से स्वदेश लौटा। अफ़ीका में उसके लिये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि उसे एक जहाज का अक्ष्याकार अग्रमाग या माथा (prow) मिला। वह इसे अपने साथ सिकन्दरिया ले आया। दुर्माग्यवश नये राजा सोटर ने भी युडावसस के साथ पिछले राजा जैसा दर्व्यवहार करते हए उसका सारा माल इस आधार पर छीन लिया कि उसने जहाज के माल का गवन किया था। निमन्दरिया के कुछ नाविको ने उसे यह बताया कि वह अपने साथ जो अश्वाकार माथा या गुलही ( prov. ) लाया है, वह भूमध्यसागर के पश्चिमी छोर से अफ्रीका के दक्षिण की ओर जाने बाले एक जहाज की है। इससे यूडाक्सस के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिस प्रकार इस जहाज ने अफीका के महाद्वीप की परिक्रमा की थी उसी प्रकार वह भी इसका चक्कर काट कर भारत पहुंच सकता है। उसने इस मार्ग से भारत पहुँचने का निश्चय किया। अपनी सारी सम्पत्ति बेच कर उसने एक जहाज खरीदा, उसे इटली, मार्मलीज और केडिज ले गया। इन स्थानी से उसने अपने इस महान कार्य के लिए काफी धन संग्रह किया। इससे समृद्र-तट की खोज करने वालंदो छोटे तथा एक बडा जहाज खरीदा। इन पर खाने-भीने का आवश्यक सामान रखा, डाक्टर रखे और स्पेन की नतंकियां मार्ग में मिलने वाले राजाओ को मेंट करने के लिए अपने साथ लेकर जिबाल्टर से मारत की यात्रा कं लिए रिवान हुआ। बहु अफीका के तट के साथ-साथ दिला को ओर चलता गया, किन्तु हुआ । बहु अफीका के तट के साथ-साथ दिला को ओर चलता गया, किन्तु हुआ । अब उसने निकस्य किया कि बहु अपने साथ जहांज पर अनाजों के बीज और खेती के औजार भी ले जायगा और जहां लाख सामधी की कभी होगी बही बहु लगर डाल्कर उपनाक प्रदेश के पास सक्तर अनाज बोयेगा और उसकी कस्तर काटकर पुतः आगे बहुंगा। किन्तु इस सहसी व्यापारी का दूसरी बार अभीका के मार्ग से मारत आते हुए किस प्रकार अन्त हो गया, इस विषय मे इतिहास सबंधा मीन है। संमत्त अते हुए किस प्रकार अनते प्रमान के नष्ट हो गया। किर मी यूध-स्तर इस बात के लिए इतिहास में अमर है कि उसने सबं प्रथम सिकन्दरिया से दो बार रस्तरीसार के मार्ग से मारत की यात्रा की जोर अफीका का चस्कर काटकर प्रारत पहुंचनं का दो बार विकल प्रयास विचा। वह वास्कोडिंगामा से १८०० वसं पहले हो उसकी योजना को पूरी करना बहुता था। वह वास्कोडिंगामा से १८०० वसं पहले हो उसकी योजना को पूरी करना बहुता था। वह वास्कोडिंगामा से

टाजमी राजाओं के समय भारत और मिश्र के व्यापारिक सम्पर्क के प्रमाण बहुत ही कम है। प्राचीन बन्दरसाह बेरीनके और एडकु नामक स्थान के बीच में एक पुरा में हिन्द के बन्दावयोगे में एक विलक्षण अभिलेख पाया गया है। 'इसमें सोफोन ( Sophon ) जानक मारतीय के वहां जाने का वर्णन है। इसे सम्हत्क के प्रोमन का यूनानी स्थानद समझा जाता है और कहा जाता है कि कमी-कमी शामन जी से व्यापारी रक्ता सागर के मार्ग से सिकन्दरिया पहुंचा करते थे। हुन्दा को वस्तिर के बाजार में मिश्र के राजा टालमी सोटर का एक चांदी का विस्ता सिला था। 'यह भी मारन और मिश्र के थोड़ बहुत अापारिक सम्मर्क को स्थान करता है।

(ख) रोमन साम्राज्य के साथ भारत का ब्यापार:—-ईसा की आर्रान्मक शताब्दियों में जब उत्तर पित्वमी मारत में कुषाण साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उसी समय पित्रम में रोम सिकन्तर के द्वारा जीते गये विमिन्न प्रदेशों की विजय करके अपने सुप्रसिद्ध साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। ३० ई० पू० में मिथ रोमन साम्राज्य का अग बना। इसमे पूर्व सीरिया का पतन हो चुका था। आगस्टस का समय (२९ ई० पु० से १९ ई०) रोमन साम्राज्य का स्वर्ण-

१ रालिन्सन—इन्टरकोर्स विटबीन ६ थ्डिया एण्ड विवस्टर्न वल्डं, पृ० ६६ । २. ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ १६०४ प० ४०३।

युग माना जाता है। एशिया, अफ़ीका और योरोप के विभिन्न प्रदेशों को जीतने से रोमन लोगों को अपार सम्पत्ति और अनन्त वैमद प्राप्त हुआ था। इसके परिणामस्त्ररूप रोमन राजा, जमीन्दार और कुलीन व्यक्ति बड़े ठाठ-बाठ से रहने लगे; बैमव एवं विलासिता को प्रदर्शित करने वाले बहुमूल्य रत्नों, मणियों, सुगन्धित द्रव्यों, मसालों तथा बढिया वस्त्रों का प्रयोग करने लगे। इसलिए रोम में चोन के रेशम, भारत की मलमल, पन्ना ( Bervl ) और मोतियों की तथा काली मिर्च जैसे मसालों की मांग बहुत बढ़ गई। इस मांग को पूरा करने के लिए मारत के साथ रोम के व्यापार एवं वाणिज्य में विलक्षण विद्धि हुई। इसके प्रमाण हमें पेरिप्लस, प्लिनी एवं स्टैबो के विवरणों से मिलते हैं। संगम युग के तामिल साहित्य में यबन व्यापारियों के अनेक उल्लेख पाये जाते हैं। पाण्डिचेरी के निकट अरिकमेड की खबाई से यह ज्ञात हुआ है कि वहाँ रोमन लोगों का एक बड़ा व्यापारिक अड़ड़ा था। पहली शताब्दी ई० में मारत औररोम में व्यापार की वृद्धि इस बात से भी सूचित होती है कि पश्चिमी मारत में पहले पाँच रोमन सम्राटो की मुद्राएं अधिक सख्या में मिली हैं। नीरो (५४ से ६८ ई०) के विलासितापूर्ण यग में भारतीय वस्तुओं का व्यापार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। पहले पाच रोमन सम्राटो की ६१२ स्वर्ण एव ११८७ रजत मद्राए मिली हैं। इनमें अधिकाश मद्राए आगस्टस (२९ ई० प्र० से १४ई०) तथा टाइबेरियस (१४-३७ ई०) की है। इस समय रोम को भारत, चीन आदि पुर्वी देशों से रेशम, मलमल, मसाले आदि बहमल्य वस्तए प्राप्त करने के लिए बहत बडी धनराशि इन देशों को भेजनी पडती थी। ७७ ई० में प्लिनी ने इस स्थिति पर ऑस बहाते हुए रोमन स्त्रियों की फैशन-प्रियता की बड़ी कड़ी निन्दा की थी।

हिप्पलास का आविष्कार तथा समुत्री मार्ग के विकास की बार दसायें .—
रोग के ताब मारत के समुद्री व्यापार पर प्रमाव डाफ्ने वाली एक वही घटना
मानमून हवाओं की सहायता से हिन्द महासागर को सीधा पार करते हुए अरब
के समुद्र-तट से प्रारत के पविचयी तट पर पहुँचना था। इससे रोम और प्रारत
के मध्य सीधा व्यापारिक सबय स्थापित हो गया। इससे पहले मुनानी और रोमन
व्यापारि रक्त सागर के प्रवेश-मार्ग —अदन तक ही जाते थे, यहाँ से अरब
व्यापारियों से मारतीय माज सरीद कर स्ववेश कीट जाते थे। अरब व्यापारी
पविचानी जगत् का माज रोमन तथा मुनानी व्यापारियों से सरीद कर मारत

पहुँचाते ये और यहाँ का माल परिचमी देशों को ले जाते थे। इस प्रकार यह व्यापार अरखों के माध्यम से होता था, इस पर अरखों का एकामिकार था। रोम में भारत के माल की मांग बढ़ जाने से रोमन व्यापारी मारत से सीया व्यापार करने तथा कम समय में मारत पहुचने वाले छोटे और सुरक्षित माने बुँदने लगे। दिष्पलास ( Hipplaus ) नामक नाविक को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सर्वप्रथम समबतः रोमन सम्राट क्लाब्यस (४१-५४ ई०) के

9. भी टार्न ने (प० ३७१-३) इस अवस्था के आरम्भ होने का समय पहली श० ई० पू० में ७० से ५० ई० पू० माना है। इसका आबार बस्बई के पष्ठ भाग---नासिक, जन्नर और कालें गहाओं में नौ यवनों द्वारा बौद्ध वर्म के लिए बिये गये विभिन्न बानों को सुचित करने वाले लेख हैं (टार्न पु० २५५) । ये सभी धनी ब्यापारी थे । इनमें से इन्द्राग्नियल नामक यवन का लेख बडा महत्वपूर्ण है। इससे यह सुचित होता है कि वह उत्तर में डेमिट्यास (Demetrias) नामक नगर से यहाँ भाषा था। प्लिनी ने लिखा है कि रोम के साथ पूर्वी देशों के व्यापार के विकास की तीसरी दशा में समद्र-यात्रा अरब के तट से सीचा बेरीगाजा के विक्षण में सिगेरस (Sigerus) तक होने लगी थी। इस स्थान की पहिचान निश्चित नहीं है। वार्मिगटन ने इसे जयगढ़ माना है। सभी विद्वान यह मानते हैं कि यह स्थान बम्बर्ड के आस-पास होना चाहिए । कार्ली गहा के पाँच युनानी तथा कुछ भारतीयों के दान-लेखों में घेनकाक नामक बन्दरगाह का दर्शन किया गया है। यह भी बम्बर्ड के आस-पास का कोई स्थान है। ४० ई० पु० के लगभग इन सब यनानी व्यापारियों का बम्बई के आसपास ग्रामा ग्रीर होना यह सचित करता है कि यनानी व्यापारी ध्रदन से सिन्च नदी के महाने पर आने के स्थान पर सीधा बम्बई के घासपास के बन्दरगाहों में आने लगे थे। इस मार्ग-परिवर्तन के कारण सिन्ध नदी के डेल्टे के पास बसे काली मिर्च के ब्यापारियों के ब्यापार पर भीवरा संकट का गया, क्योंकि क्रब विदेशी व्यापारी अपना माल लेने के लिये सिन्ध के महाने पर पहुँचने की जगह बम्बई के निकटवर्ती बन्दरगाहों में पहुँचने लगे थे। झत: इन्द्राग्निवल और उसके साथी यवनों को सिन्ध के डेमिट्यास नगर को छोड कर कार्ले धीर जन्मर के आसपास के बस्बई तट के बन्दरगाहों में धाना पड़ा. ताकि व नवीन समुद्री मार्ग का पूरा लाभ उठा सकें। संभवतः कालीमियं तथा ग्रन्थ वस्तुओं के व्यापार से वे धनकुबेर बने और उन्होंने कालें आदि की गृहाकों में बौद्ध-संघ को धनेक दान विधे।

शासन-काल में ४५ ई० में मानसून अथवा मौसमी हवाओं की सहायता से मारत पहुँचने के छोटे मार्ग का पता लगाया। अरब एवं हिन्द महासागर से वर्षा लाने वाली हवाएं गीमयो में दक्षिण-पश्चिम दिशा से उत्तर-पश्चिम की ओर तथा सर्दियों में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर नियमित रूप से चलती हैं। इन हवाओं को मानसून या मौसमी हवाये कहा जाता है। इनमें प्रचण्ड वेग होता है। इनकी सहायता से पाल वाले जहाज अपनी अभीष्ट अनुकूल दिशा में पतवार की सहायता से बड़ी तेजी से चलाये जा सकते है। इस प्रकार अनुकूल हवाओं का लाम उठाते हुए जलपोत बड़ी जल्दी मारत पहुँचने लगे। रक्त-सागर के प्रवेश-द्वार के निकटवर्ती एक बन्दरगाह से मलाबार तट परमुजिरिस का बन्दरगाह २००० मील की दूरी पर था। मानसून हवाओं की सहायता से युनानी जहाज इसे ५० मी० प्रतिदिन की चाल से ४० दिन में पूरा कर लेते थे। कई बार मानसून हवा की गति अधिक तेज होने से जहाज की चाल ८० मी० तक हो जाने पर यह दूरी और भी कम समय में पूरी की जा सकती थी। इस कारण अब सिकन्दरिया से मलाबार तक पहुँचने में दो महीने का समय लगने लगा, जब कि पहले यूनानी यात्री स्काईलेकस ( Skylax ) को स्वेज से सिन्ध नदी तक पहुचने में ३० महोने का समय लगा था। रोमन व्यापारी गर्मियों में मान-सून आरम्म होने पर जुन-जुलाई के महीनों में मारत आने लगे और दिसम्बर में उत्तर-पूर्वी मानसून चलने पर स्वदेश वापिस लौटने लगे। हिप्पलाम का आविष्कार इस युग की एक महान क्रान्तिकारी घटनाथी। इसे इस यग का कोल-म्बस कहा जा सकता है।

िलनी (२६-७९ ई०) के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि मारत के साथ समुद्री मार्ग का विकास चार दवाओं में में होकर गुजरा और हिप्पलास का आविकार दीवेंकालीन समुद्री व्यापार के किंगक विकास का परिणाम था। (१) पहली दशा समुद्रनट के साथ-माथ यात्रा करने की थी, इस समय जल-पोत अन्य प्रावधीय से ईरान की लाड़ी और विलोचिनतान के समुद्रनट का पूरा चक्कर काटकर मारल पहुँचा करते थे। इसके बाद मानमून हवाओं का लाम उठाते हुए वे लूले ममूद्र में बार्ग आर्ग अवंत करों। (२) दूसरी दशा में वे अप्य प्रावधीय के किंग्स पर प्रावधीय के किंग्स पर प्रावधीय के अन्य प्रावधीय के निकास पर प्रावधीय के स्वर्णन समुद्रनट को छोड़कर सिन्धुनी के मुहाने पर पानल लामक वसरगाह तक आने लगे। यह १३६५ मील की दूरी थी। सने मानसून हवा सार रास्त में

अहाज के पार्कों को बिलकुल पीछे घकेलती थी। इस दशा का श्रीगणेश टार्ग के मतानुसार १०० से ८० ई० पू० के बीच हुआ। (३) तीसरी दशा (८० ई० पू० से ४० ई०) में गाविक उप्तत तरे से नहीं के आम-पास सोपारा जैसे बन्दर रहि। से अपने लगे। (४) चौथी दशा में वे सीधा मलावार के मुकिरिस आदि पीताच्यों में पहुँचने लगे। यह दशा ४०-५० ई० में आरम्म हुई। इसका लेगे दिप्पलास को है। इस दशा में दिशा का यह परिवर्तन पतवार की सहायता में किया जाता था। परिष्का के कथनानुसार पतवार मोसमी हवा के रुक्त से कुछ हर कर चलाई जाती थी जिसमें महाज सीधा न चल कर दिला को ओर मुड जाय। पीन-स्थालन की यह त्रिया जाता थी। पतवार के सुमाव-फिराब से और कुछ पाल के हटाने-बवाने से साथ को जाती थी।

हिप्पलाम द्वारा भारत के साथ व्यापार करने के उपर्यवत लघ मार्ग के आविष्कार के बड़े ऋान्तिकारी प्रभाव पड़े। रोमन जगत के साथ भारत का सीधा भ्यापार ईसा की पहली शनाब्दियों में अपने चरम शिखर पर पहुँच गया। भारत में आने वाले यवन, रोमन, समद्री व्यापारियों की सल्या बढ़ने लगी। उन्होंने भारतीय व्यापार पर अरबो के एकाधिकार को समाप्त किया। दक्षिणी भारत में उनकी कई बस्तियाँ बसने लगी। प्लिनी ने लिखा है कि यवन व्यापारी बडी सच्या में सिकन्दरिया और मिश्र से दो महीने में भारत के दक्षिणी तट पर पहुंचने लगे। पेरिप्लस के वर्णन से यह जात होता है कि इस समय मारतीय व्यापारी भी इसमें भाग ले रहे थे और पश्चिमी भारत के बेरियाजा (भडीच) के बन्दरगाह से भारतीय जलपोत नियमित रूप से अरब प्रायदीप के दक्षिणी तट तक और अफ़ीका एवं रक्त सागर के समद्री तट तक जाया करते थे। किन्तू अरब अ्यापारी अपनी स्वार्थपुणं नीति के कारण इस व्यापार पर एकाधिकार बनाये रखने की दर्ष्टि में भारतीयों को रक्त सागर के प्रवेश-मार्गपर स्थित ओकेलिस ( Ocelis ) के बन्दरगाह से आगे नहीं बढ़ने देते थे। पेरिप्लस हमें यह बताता है कि कुछ व्यापारी डायोम्कोडिया ( Dioscordia ) अथवा वर्तमान सोकोन्ना के टापू पर बसे हुए थे, वे बेरिगाजा तथा मलाबार के बन्दरगाहो से यहाँ आते थे और यहां में पूर्वी अफ़ीका के प्रदेशों में जाया करते थे। समवत यहाँ से कुछ जहाज मिकन्दरिया की ओर भी जाते थे। इसरी शताबदी ई० के **बौ**द्ध ग्रन्थ महानिद्देस में योन और परमयोन के साथ अलसन्दा (सिकन्दरिया) और मस्-कान्तार नामक स्थानो मे भारतीय ब्यापारियो के जाने का वर्णन है। मिलिन्द प्रश्न भी बग, तक्कोल और चीन से अलसन्य तक के बन्दरगाहों का उल्लेख करता है। महामारत में मारतीय राजदूती के अन्ताखी, रोम और यबनपुर (सम्मदरः सिकन्दरिया) जाने का उल्लेख है। वसुवैब-हिष्णी और सानुदास की कथाओं से यह स्पट है कि मारतीय व्यापीय इस समय मध्य एधिया के विमान स्वामी पर जाया करते थे। ११० ई० में हमें आर्मीनिया के प्रदेश में एक मारतीय उप-निवेश का परिचय मिलता है जो सम्मदरः व्यापारियों द्वारा ही बसाया गया होगा। २०० ई० में इस प्रदेश के मारतीयों को बल्द्र्यक ईसाई बनाया गया था।

## रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रधान पण्य

इन दिनों रोम एव पश्चिमी जगन् के साथ वाणिज्य में जो बस्कुएँ मारत से बाहर भेजी जाती थी और जिन बस्तुओं को विदेशों से मंगाया जाता या, इनकी बिस्तृत दूषियाँ हमें पेरिष्ठस के विवरण में उपछ्ठक होती है। इसके छेखक ने प्रत्येक बस्दरणह के आयात और निर्यात पदार्थों का वर्णन किया है। इसमें दी गई सूचियों के आयार पर मारत से निर्यात होने वाले पच्चों में प्रधान रूप से निम्निजिस्त बस्तृए यी:—

(क) मसाले धौर मुलचित इवर — महली शताब्दी ई० मे रोमन जगत् में इनकी मौग बहुत अधिक बढ गई थी, अन कालीमिर्च, दालचीनी, टलायची, कुठ, जटामांसी, गुग्गुल, दाव्हिट्डा और नील का बडी मात्रा में नियांत होता था। इनसे प्रथान च्यान कालीमिर्च का था। टार्न ने यह बताबा है कि रोम के माय काली-मिर्च का व्यापार १२० से ८८ ई० पू० के बीच में आरम्म हुआ था। रेरोमन और यूनानी कालीमिर्च को बहुत अधिक पसन्द करने थे। मारानीय साहित्य में इसीलिए इनका एक नाम यबनप्रिय अर्थान् यूनानियों को प्रिय लगने वाली बन्तु मी बताया गया है। परिचमी जगन् में इनकी कोचियताइन सबत ले मूचिन होती है कि जर्मन आकाता एनरिक (Alaric) ने ४१० ई० में रोम का घेरा उठाने की हातों

महाभारत २।२८।४६—अन्तार्खी चैव रोमाञ्च यवनानां पुरं तदा । दुतैरैवं वसे चक्रें करं चैनानदापयत् ।।

२. मोतीचन्त्र-सार्थवाह, पु० १३२-३३, १३६ ।

३. टार्न-प्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इंडिया पृ० ३७९।

में जिन वस्तओं की तरन्त माँग की थी. उसमें ५००० पौण्ड सोने. ३०००० पौण्ड वांदी और ४००० रेशमी पोशाकों के साथ-साथ ३००० पौण्ड कालीमिर्च भी थी। रोमन जगत में खाद्य पदार्थों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने के लिए इसे इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि प्लिनी के कथनानसार उन दिनो १ पौण्ड कालीमिर्च का दाम १५ दीनार अथवा ढाई डालर हुआ करता था। प्लिमी ने इस बात पर आरचर्य प्रकट किया है कि कालीमिर्च में न तो कोई मिठास है और न ही कोई अन्य अच्छा गुण है, इसकी सबसे बडी विशेषता चरपरापन है और इसी के लिए हम इसे भारत से मगाते हैं (१२।१४)। रोमन साम्राज्य में कालीमिर्च के व्यापा-रियों को बहत अधिक मुनाफा हुआ करता था । मारत और रोम के मध्य में ब्यापार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पण्य यही था। शॉफ के कथनानसार रोमन जगत को जाने बाले माल का तीन चौथाई माग कालीमिर्च ही होता था (पेरिप्लस पु० २१४)। पहले यह बताया जा चका है कि सगम यग के तामिल ग्रन्थों के अनसार उन दिनो यवन व्यापारी सोना देकर कालीमिर्च अपने बोरों में भरा करते थे। काली मिर्च का निर्यात प्रधान रूप से मलाबार के बन्दरगाहों से हुआ करता था। इसके निर्यात के बड़े केन्द्र मुजिरिस, नेलिकण्डा और टिण्डिस के बन्दरगाह थे। कालीमिर्च के साथ-साथ पिप्पली ( Long pepper ) का भी निर्यात बेरीगाजा के बन्दरगाह से होता था (पेरिप्लस ४९)।

अन्य मसालो में डलायची और दालचीनी उल्लेखनीय है। गेम में इलायची (Cardanom) का प्रयोग दबाई के तथा सुगिवत इच्य के रूप में किया जाता था। पेरिप्लम ने इसका उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्य लेखक इसका पर्यान वर्णन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका समृद्री मार्ग की अपेका स्थलीय मार्ग के करूम में करते थे। यह रोम में बहुत हो महर्गी, १५०० वीमार प्रति पोण्ड के हिसाब से बिक्ती थे। इसके पत्ती और तन की छाल का विमिन्न प्रति तो की हमार्ग किया बाता था। इसके पत्ती को यूनारी लेण मैंलाबायम (Malabathrum) कहते थे। इसे तमाल्यक का अपभन्न समझा जाता है। इसका निर्मात प्रयान रूप से दक्षिण मारत के बन्दरगाहों से (पेरि० पे० ५६) और गया नदी के बेटने के प्रदेश से हुआ करता था। बनाए ने बाहर जाने वाले तमालन्यक का मूल्क लोत हिमाल्य की पर्यंतमाल्य से सुरा क्रीत हिमाल्य की पर्यंतमाल्य में, यहां अब भी यह पाया जाता है। इसका इसरा स्नीत हिमाल्य की पर्यंतमाल थी, यहां अब भी यह पाया जाता है। इसका इसरा स्नीत हिमाल्य की पर्यंतमाल थी, यहां अब भी यह पाया जाता है।

१. निवन--डिक्लाइन एण्ड फाल ग्राफ रोमन एम्पायर, लण्ड ३, पु० २७२।

जाती थी और यहाँ की दालचीनी ( Cinnamom zevlanicum ) हिमालय की दालचीनी ( Cinnamomum tamala ) से कछ मिन्न थी। किन्त ईसा की आरम्भिक शतादियों में यह लंका के स्थान पर मलावार से ही बाहर जाया करती थी। इसके संबंध में एक मनोरंजक तथ्य यह है कि इसका निर्यात प्रधान रूप से भारत से होता था. लेकिन रोम में इसके बहुत महुगा बिकने के कारण व्यापारी यह कहा करते थे कि वे इसे पूर्वी अफीका के समालीलैण्ड तथा अरब प्रायद्वीप से लाते हैं। पेरिप्लस और स्टेबो ने इसके सुमालीलैंग्ड में उत्पन्न होने का उल्लेख किया है। प्लिनी के मतानसार यह ईथियोपिया में होती थी। किन्तू नवीन अन्वेषणों से यह पता लगा है कि इन प्रदेशों में दालचीनी का कोई पेड नहीं होता है। यहाँ की जलवाय और भिम में ऐसे पेड का उगना सम्भवनही है। इस विषय मे वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि दालचीनी भारत और सुदूर पूर्व के देशों से सुमालीलैण्ड के समुद्री तट पर लायी जाती थी। यहाँ इसमें कुछ मिलौनी करके ु इसे अरब और मिश्र मेजा जाता था। इसके सृदुरपूर्व से आने का एक बड़ाप्रमाण यह है कि दालचीनी वस्तुत फारमी माषा का शब्द है, इसका अर्थ है चीनी अर्थात चीन में होने वाले पेड की छाल या लकडी (दार, दार) है। तीसरी से छठी शताब्दी ई० में चीनी जहाजो में इसे चीन से ईरान तक बडी मात्रा में लाया जाता था। सम्मवत इससे पहली शताब्दियों में भी यह सुगन्धित द्वव्य चीन से मलाबार होते हुए रोम पहचता था। वहाँ इसका प्रयोग दो रूपों में होता था। उस समय दालचीनी ( Cinamom ) का आगय इस पेड के फलो और कोमल अशों (Shoots ) से होता था। इसका प्रयोग केवल सम्राट और धनी व्यक्ति ही किया करते थे। इसका वितरण अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसरो पर होता था और यह १५०० दीनार अथवा ३२५ डालर प्रति पौण्ड के हिमाब में बिका करनी थी । इसका दूसरा रूप कैस्मिया ( Cassia ) कहलाता था। इसमें इस पेड की छाल, जड, और लकडी ( Split wood ) मस्मिलित होती थी। यह साधारण जनता के प्रयोग में आनी थी और ५० दीनार प्रति पौण्ड के हिसाब से बिका करती ै थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इसका मूल स्रोत भारत और पूर्वी देश थे, कित्त इसको महरा। बेचने के लिए व्यापारी इसके मल स्रोत को छिपाये रखना चाहते थे और वेहमें पर्वी अफीका से रोम में ले जाया करते थे।

कुट ( Costus ) भी रोम में बहुत लोकप्रिय द्रव्य था। इसका प्रयोग

१. शॉफ--वेरिव्लस ए० ६२, ६४ तथा २१६---२१६ ।

सुप्रिन्थत पदार्थ बनाने में और स्वादिष्ट व्यंवन पकाने में किया जाता था। यह मारत में हिमाल्य की पर्वतमाला में बाट हजार से तेरह हजार फीट की ऊँचाई तक उपने बाली एक वनस्पति (Saussurcalappa) है। इसकी खेती आजकल भी कासमीर में बहुत की जानी है और इसके क्यापर पर राज्य का एकासिकार है। कासमीर में बाल के व्यापारी इसका प्रयोग अपने गालों को कीडा लगने से बचाने के लिए करते हैं। उन दिनों इस वनस्पति की जब को खोद कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर जहाजों में मर कर बेरीगाजा और वर्बरिकोन बन्दरगाहों से रोम मेंजा जाता था। भेम में इसकी जड़ का प्रयोग होने में इसे मूल अथवा रेडिकस (Racis) कहा जाता था।

जटामांसी ( Nardastach) jatamansi ) या बाल्छ्ड मी कुठ की मौति हिमाल्य की पर्यतमाला में १७ हवार फीट की ऊँचाई तक उत्पक्ष होने वाली एक वनस्वति है। रोमल लोल इसके तन और पत्तो का उपयोग विव्या करते थं और इससे एक लेपन इस्य ( Ointment ) बनाते थे। यह उन दिनों सर्वोत्तम लेपन माना जाता था। जिल्ली के कथनानुमार इमकी विभिन्न किस्में उन दिनों ४० दोनार में ७५ दोनार प्रति पौष्ड तक बिकती थी। इन मबमें एक मनोमोहक कुतन्य होती थी। यह मुगन्य ताजे पत्तो में अधिक पायी जाती थी। इससे बनाये गए लेपन इस्म की एक घोषी ( Albaster box ) उन दिनों ३०० दोनार के मूख्य की होती थी। उनकार निर्यात बेरीगाजा, बंगाल और मलावार के ममुस्तद से किया जाता था। बरेरीगाजा में यह वार प्रदेशों-नास्मीर ( Caspapyra ), हिन्दुकुण पर्वत ( Patopamisus ), कावूल ( Cabolic country ) तथा सीयिया ( Scythia ) में आया कस्ती थी।

१ मध्य युग में १७२० ई० में हैमिन्टन ने सूरत से इसके नियांत का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह बहुत बड़ी मात्रा में भीन को मेजा जाता है और यहां इसकी बहुत प्रकाधी कीमत मिलती है, क्योंकि यहां सभी मूर्ति- पूजक खपनी मूर्तियों के झागे इसका घुण जलाना पसन्द करते है। अत. इसकी जड़ कुट कर इसका बहुत सुध्म जूर्ण बना लिया जाता है। विधासलाई की एक तीसी दिखाने से यह बहुत देरतक जलता रहता है और इसके जलने से झतीब सुणियत धुंआ निकलता है। यू एकाउन्ट, (New Account ) खण्ड १ पू० १२२।

पेरिप्लस ने यह भी लिखा है कि यह पोक्लेस ( Poclais ) होते हुए बेरीमाजा पहुंचती थी। र

रोमन लोगों में गत्यन्ण (Nard) नामक बनस्पति मी बड़ी लोकप्रिय थी। कई बार प्रमुख्य इसे जटामांती से जमिलन समझा जाता है। वस्तुतः यह उससे सबेबा निम्न बनस्पति है। जटामांती हिमाल्य के ऊँचे वहाडों में होती है और गत्यत्वण परिचर्गी पंजाब, मारत, बिलोचिस्तान और इंग्लान के स्वारों में पायी जाती है। शाफ ने इसका वैज्ञानिक नाम जिल्जर बास (Cymbopogon schoenanthus) दिवा है। यह एक प्रकार की सुगनिवत थास है। इस भास की जब से एक तेल निकाला जाता है। रहाका प्रयोग चिकस्सा में ब्राष्ट्री (Astringent) के रूप में लिया जाता था। एरियन ने यह लिखा है कि सिकन्यर की सेता जब बिलोचिस्तान के प्रवेश से युना की जोर वारिस औट रही थी तो उनके रास्ते में पढ़ने वाले मल्यल में यह यास इतनी अविक सामा में उगी हुई थी कि दीनिकों हारा इसके कुचले जाने पर चारों ओर इस्टूर तक का प्रदेश इमकी मुगन्य से महक उठा। (वाफ पेरिल्लस ए० २००)। यह थास मारत में कह स्थानों पर होती थी।

गुग्गुल ( Bdellium ) उत्तर पश्चिमी मारत, बिकोचिस्तान, अरब और पूर्वी अफीका में उपने बाली एक बनम्पनि ( balsamodendron mukul ) का एक सुगन्यित निर्यास या गोंट थी। ज्ञिनी (१२,१९) ने लिखा है कि उत्कृष्ट प्रकार का गुग्गुल बैक्ट्रिया से आता था और घटिया दर्जे का मारत और अरब

<sup>9.</sup> पेरिप्लस यु० ४२, ४४, ४७, ११८-६। जटामांसी की यह विशेषता उल्लेखनीय है कि इसका तना जड़ की भाँति भूमि के धन्यर फैला रहता है और उससे नई-मई शालायें फूटती रहती हैं। इस तने की मोटाई उपली के बराबर होती हैं और यह हतने कि लात भूरे रेजों या जटाओं का लमृह होने के कारण हो जटामांसी कहलाता है। इसमें बड़ी मृगिन्य होती है और तियंक्णान से इसका तक किताला जाता है। आयुर्वेद में पहले इसका उपयोग बालों को काला बनाने और फड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, खब इसे शामक भौषिय के कप में तथा रिकाय के लिए उपयोगी माना जाने लगा है। आयोग काल में इसका स्थय- हार विदेशों में गुगम्बत इष्ट धीर तेल बनाने के लिए ही होता था। गार्थिया के राजामों के लिए बनाये जाने वाले राजकीय सुगम्ब इष्य (Regal ointment) का एक महत्वपूर्ण तत्व जटामांसी वा (पेरिस्सत प्रव्य (Regal ointment) का एक महत्वपूर्ण तत्व जटामांसी वा (पेरिस्सत प्रव्य (Regal ointment) का एक महत्वपूर्ण तत्व जटामांसी वा (पेरिस्सत प्रव्य (Regal ointment))

से। उसके मतानुसार यह नियसि पारदर्शक, मोम के रंग का, सुगन्यित और स्वाद में कड़वा होता था। धार्मिक कार्यों में इमका प्रयोग इसे शराब में मिलाकर किया जाता था, इससे यह सुगन्यित हो जाती थी। रोम में इसका दाम ३ दीनार प्रति पीष्ड था। इसका निर्यात बर्बेरिकोन और बेरीगाजा के बन्दरगाहों से किया जाता था।

उपर्युक्त सुगन्धित द्रव्यों के अतिरिक्त रोमन जगत में चिकित्सा एवं रंग बनाने के उद्देश्य से भी भारत से कुछ वानस्पतिक द्रव्यों का निर्यात किया जाता था। इनमें एक सप्रसिद्ध पदार्थ दास्हरिद्धा ( Berberis Lycium ) थी। यह हिमालय में ६ हजार से १० हजार फीट की ऊँचाई तक उगने वाली कुछ वनस्पतियों से प्राप्त की जाती थी। इसकी जड़ो और तनो से पीला रंग बनाया जाता था और इसकी छाल. फल और तने से एक दवाई तैयार की जाती थी। प्लिनी (२४-७७) ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि इसकी शाखाये और जड़ें अत्यन्त कड़बी होती हैं। इन्हें कट कर तीन दिन तक ताँबे के बर्तन में उदाला जाता है। इसके बाद लकड़ी के हिस्सों को पथक करके इसका बाढ़ा शहद की तरह गाड़ा बनाया जाता है। इस काढ़े की झाग को आँख की विभिन्न बीमारियों के लिए प्रयक्त किया जाता है। इसमें अन्य औषधियों को मिलाकर इससे कई दवाइयाँ बनायी जाती हैं। इसे गले और मसड़े की बीमारियों, खासी तथा बहने वाले फोड़ों के लिए बड़ा उपयोगी समझा जाना था। पोप्पियग्राई के ध्वसावशेषों में ऐसे बहत से वर्तन मिले हैं जिनमें दारुहरिद्रा की दवाई तैयार की जाती है। आजकल भी आय-र्वेंद्र में रसीत के रूप में नेत्र-रोगों में इसका व्यवहार किया जाता है। हिमालय से यह लकड़ी सिन्ध नदी के महाने पर बर्बरिकम में लायी जाती थी और यहाँ में इसका निर्यात रोम को किया जाता था । इसी बन्दरगाह से नील तथा डामर या इन्डियन कोपल ( Indian copal ) नामक निर्यास ( Resin ) पश्चिमी जगत को मेजा जाता था। रोमन लोग इस निर्यास का उपयोग प्रधान रूप से वानिश बनाने के लिए करते थे। अतिसार के लिए रोमन लोग मारत से मंगायी जाने वाली मेकिर ( Macir ) नामक औषधि का प्रयोग करते थे। यह कृटज ( Holarihena antidysentija ) नामक पेड की जड की छाल होती थी। यह पेड मारत और बर्मा में तथा हिमालय की पर्वतमाला में सादे तीन हजार फीट की ऊचाई पर एवं दक्षिण मारत में भी इसी ऊंचाई तक की पहाडियों में मिलता है। रोमन लोग इसकी खाल के काढे को शहद के साथ मिलाकर अतिसार रोकने के लिए दिया करते थे। डामर और कुटज दोनों वर्वेस्कम से पहले अफीका के तट पर सुमालीलैंग्ड की मण्डियों में मेजे जाते थे और यहाँ से इनका निर्यात रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों को किया जाता था।

इस समय रोमन जगत में भारतीय गन्धमुक्टों की भी बडी माँग थी। यहाँ विभिन्न कीडाओं मे विजय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पूष्पमालाएं और सिर पर विभिन्न प्रकार के मकुट बाँघने का रिवाज प्रचलित था। इस प्रकार के मकटों को वहाँ विजयमकट ( Chaplets ) कहा जाता था। फिल्मी (२१।१-१०) ने इनके सबध में अनेक रोचक तथ्यों का उल्लेख किया है। इनका उपयोग केवल सम्मानित विजेता ही कर सकते थे, अन्य व्यक्तियो के लिए ऐसे मकटों का धारण करना कानन द्वारा दण्डनीय अपराध था। इस प्रकार के मकट देवताओं और पितरों की समाधियों पर भी चढाये जाते थे। पहले ये मकुट ( Laurels ) विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की पत्तियों व फलों से तैयार किये जाते थे। बाद में इन्हें सोने चांदी आदि की बारीक पत्तियों से और विभिन्न प्रकार की कढाई वाले वस्त्रों के टुकडो और रेशम से तैयार किया जाने लगा। बाद में स्त्रियों ने अलकरण के रूप में इनका विकास किया। रेशम आदि के बह-मूल्य वस्त्रों पर फूल काट कर और उन्हें युक्तिपूर्वक इत्रों में सुवासित करके इनसे शेखरक या गन्धमकट बनाये जाते थे. जिससे ये. दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सके। रोम और यनान की स्त्रियाँ इन्हें बहुत पसन्द करती थी। -महाबस्तु (पृ०४६३) में इस तरह के शेखरको को गन्धमुकुट का नाम दिया गया है। प्लिनी ने मारत से इनके आयात का वर्णन करते हुए कहा है कि "ये कई रगो के रेशम के टकडो को सुवासित द्रव्यों में भिगो कर बनाये जाते थे। हमारी स्त्रियो की विठासिना अब इस हद नक पहुँच गई है।"

मारत के मूली बन्न भी रोम में बहुत लोकप्रिय थे। पहले यह बताया जा चुका है कि उन दिनों बगाल, आप्त, चोल राज्यों में बढ़िया मलमल तैयार होती थी और विदेशों में मेंनी जाती थी। सगम माहित्य में दक्षिण मारत में तैयार होने वाली बारीक मलमल की उपमा मार्ग की केंचुलों में दी पाई, क्योंकि वह इमके समान हल्की, चमकीली तथा पारदर्शक थी। रोमन लेखक पेट्रानियम ने इसे बुनी हर्या का जाला ( Ventus Textalis ) कहा था। बढ़िया कपढ़े के कार्तिपत्त मोटे सुती कपढ़े ( Sagmagtogene ) तथा मोलोकाइन ( Molochine ) गामक कपढ़े की कई किस्मी की मी विदेशों में बड़ी मीग थी।

बेरीगाजा के बन्दरगाह से ये कपड़ अरब, पूर्वी अफीका और मिश्र मेजे जाते थे। देशा की भी पश्चिमी जनत में बड़ी भीग थी। पहले रोमन कोग रेशा के तारों को अल्ली के रेशों तथा उनके तारों के साथ ओड़कर बन्न बनाया करते थे। किन्तु बार में विशुद्ध रेशामी बन्दों का प्रयोग वह गया। जिल्ली (३०।६७) में रेशाम की गणता रोम की अतीब बहुमूच्य बन्तुओं में की है। सम्राट औरिजयन (२७०- ई०) की घोषणा के अनुसार इसका मूच्य तोज में सोने के बराबर होता था, यह सोने के साथ तुजकर बिकता था। उन दिनों रेशाम की उत्पीत का सबसे बड़ा स्रोत चीन था और चीन बाले रेशाम बनाने के रहस्य को गुन्त रखते थे। मध्य एशिया के मार्ग में यह रेशाम बनाने के रहस्य को गुन्त रखते थे। मध्य एशिया के मार्ग में यह रेशाम चीन से परिचयी देशों के मार्ग का सुर्वा को से परिचयी रोसों अथवा की की प्य प्य ( Silk routes ) कहा जाता था। अफगानिस्तान और बैंक्ट्रिया से यह रेशाम मारत आ जाता था। मारतीय व्यापारी इसे रोम तक पहुँचाने में विचीलिए ( Intermediaries ) का काम करते ये और सिन्धुन्यती के सुहोन नया आस्मात की लाड़ी के बन्दरगाही से इस माल की पश्चिमी जनत में सेवा करते थे।

मोती.--रोम में मोतियो का प्रयोग प्लिनी के कथनानसार सम्राट आग-स्टस द्वारा सिकन्दरिया जीतने के बाद आरम्म हुआ और शीध ही इनके आमाणा रोमन स्त्रियों में अत्यन्त लोकप्रिय हो गये। इनका उपयोग न केवल कर्णामरणों और मुद्रिकाओं में ही किया जाता था, अपित जतियों को भी इनसे सजाया जाता था। प्लिनी (९।५४–८) ने मोती धारण करने वाली रोमन स्त्रियो के फैशन का वर्णन करते हुए कहा है कि "हमारी महिलाए इस बात में गौरव का अनमब करती है कि वे मोतियों को अपनी उगलियों तथा कानों में घारण करे। वे परस्पर मिनते समय अपने मोतियों के आभपणों के टकराने से उत्पन्न हुई मधर ध्वनि म आनन्दित होती है। इस ममय यह स्थिति है कि निर्धन वर्गों की स्त्रियों भी मोतियों के आमध्यों को सार्वजनिक रूप में घारण करने में अभिमान अनमव करती है और इसे अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला समझती है। उन्हें शरीर पर मोती धारण करने से ही सतीष नहीं है, वे उन्हें पैरों पर भी बारण करती है, न केवल उनके जलों के तस्में ही, अपितृ सारी जितयाँ ही मोतियों से जड़ी होती है। उनके लिए मोतियों का धारण करना ही पर्याप्त नहीं, वे मोतियों के साथ और उनके ऊपर चलना पसन्द करती है। मैंने एक बार सम्राट कैलिंगला (३७-४१ ई०) की रानी लोल्लियापालीना (Lollia Paulina) के दर्शन किये थे। यह कोई सार्वजनिक महोत्सव अववा महत्वपूर्ण वामिक संस्कार का अवसर नहीं या, किन्तु सवाई का सामान्य अवसर या। इस समय उसका सिर, केवापा, कर्म, कफ्त, बाजू, कलाई और उपलियां पक्षों और मोतियों की चमकीलों लड़ियों से पूर्णतया आवृत से । इर सबका मूख्य बार करोड़ सैस्टर्स वा, जिन्हें वह स्सीदे दिखाकर प्रमाणित भी कर सकती थी।" रोमन रित्रयों के मुस्ताप्रेम के कारण रोम में मोतियों की मौन बहुत अधिक वह गई थी और यह मौग पाष्ट्रय और चोल राज्यों के समुद्रतदों से तिकलने वाले मोतियों से पूरी की जाती थी। यूनानी आपायी इन मोतियों को मलावार के बनरणाहों से ले जाया करते थे। मोती यद्यि ईरान की खाड़ी से मी निकाले जाते थे। कतः रोम में मारतीय मोतियों की सुलना में ये मोती षटिया समझे जाते थे। अतः रोम में मारतीय मोतियों की सुलना में ये मोती षटिया समझे जाते थे। अतः रोम में मारतीय मोतियों की सौन अधिक थी। दक्षण मारत उन दिनों मोतियों के प्यापार से बड़ा समूछ हो रहा था।

मोतियों के अतिरिक्त निम्निलिखित रत्न और माणिक्य भी परिवमी जनत् को भेजे जाते थे—(क) पन्ना ( Beryl )। रे िक्जी (३०-२०) के मतानुसार पन्ने का करसित-स्थान केवल भारत ही था। पहले यह बताया जा चुका है कि दिक्षणी मारत के तीन स्थानों में इसकी खाने थी—(१) कोतम्बद्दर नगर से चालीस मील पूर्व-दिक्षण में पिड्यूर या पिट्ट्याली, (२) मेसूर के दिक्षण-मूर्व में कावेरी की एक सहायक नदी कब्बानी पर किट्टर के निकट पुत्राटा, (३) मलेम जिले के उत्तर-पूर्वी कोने में वानियम बाढ़ी। यह स्थान कोलार के स्थणे क्षेत्र के तिकट है। इन जिलों में रोम की स्थण-मूजाए बहुत वही सक्या में पायी गई है। में इस बात को सुचित करती है कि यहां से निकाल जाने वाले पन्ने मलावार के बन्दरणाहों से परिवर्गी जगत् को में जे जाते थे। इसी प्रदेश में नीलम ( Sa-

<sup>9.</sup> श्री कृतकर्षा (तसरन्तसमुख्य पृ० ७७) के मतानुसार (Beryl) को हिन्दी में पन्ना, यनुष्पा या साजा और संस्कृत में तास्त्र्य मरकत, हरिन्मिन, गहरोब्गार, गस्त्रमन् और संप्रेणी में Emerald कहते है। इसे यह नाम तमी विया जाता है जब क्रीमिक ओक्साईड के कारण इसका रंग हरा होता है। कुछ मणियों का रंग समृत्र के जल जीसा हरायन लिए नीला होता है। इसे Aquamarine कहा जाता है, रालिन्सन (पृ० १०१) ने Beryl शब्द को व्यूप्ति संस्कृत के बंदूपे सब्द में मानी है, क्योंकि यह दिल्पण में पदियूर नामक स्थान की जातों से निकासा जाता था। कुलकर्षों ने बंदूपे को लहुबुनिया (Cai's oye) बताया है।

ppire) होता था। फिली ने इसका उल्लेख हियासिन्यस ( Hyacinthus ) के नाम से किया है। यह खेत, हरा, पीला, आसमानी और नीले रंग का होता था। फ्लिनी (३७।१५) ने मारतीय हीरे की बड़ी प्रशंसा की है। उसके मतानसार न केवल बहमल्य रत्नों और मणियों में इसका स्थान सर्वोच्च था. अपित मानव के अधिकार में विद्यमान सभी वस्तुओं में इसका मल्य सबसे अधिक था। भारत में हीरों की प्राप्त के प्रधान स्रोत उत्तरी मारत में पन्ना के निकट विरुध्य पर्वत-माला की खानें, महानदी की घाटी, सम्बलपुर और चाँदा के जिले तथा दक्षिणी मारत में कडप्पा, बेलारी, कुरनल, कृष्णा, गोदावरी के जिले हैं। उस समय हीरो का निर्यात पेरिप्लस के वर्णनानसार चेर और पाण्डय राज्यों के बन्दरगाहो--- मज-रिस. नेलिकण्डा और बकरे से हुआ करता था। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रकार के मणि-माणिक्य भी विदेश मेजे जाते थे। पेरिप्लस ने इनका सामान्य उल्लेख करते हुए कहा है कि यहाँ से हीरे और नीलम तथा बढ़िया मोतियों के अतिरिक्त सब प्रकार के पारदर्शक मणि-माणिक्य विदेश मेजे जाते थे। उसने इनका स्वरूप स्पष्ट नही किया। किन्तु वेरीगाजा के निर्यात पदार्थों मे गोमेद ( Agate ) और सुलेमानी ( Onyx ) थे। प्राचीन काल में गुजरात इसके व्यापार का बड़ा केन्द्र था। इसका विशेष उपयोग प्याले बनाने में तथा चाक, तलवार आदि की मठ और विभिन्न आमपण बनाने में किया जाता था। रोमन जगत में इसके प्यालो की काफी मांग थी। गजरात के बन्दरगाह इसके निर्यात के प्रधान केन्द्र थे।

हाथी-दीत: —यह रोम में बड़ा लोकप्रिय था। रोमन जगत् के सम्रान्त बनी परिवार हाथी-दीत के पढ़ण तथा विशिष्ठ मनार के अन्य पदार्थ बनावाया करते थे। पेरिल्ल्स के समय में हाथी दीन का निर्मात बेरीगाजा, मुजरिस और नेल-क्लिंग के बन्दरपाहों से होना था। हाथी दीत से बने पढ़णों को कहुओं की लापहियों ( Tortoise shell ) से सजाया जाता था। अतः इन लगडियों का भी मारत से निर्मात हुआ करता था। पेरिल्ल्स के जयंगनानुधार उन दिनो सर्वोध्यम कार की लगड़ी मुवर्ण मूमि ( Chryse ) अथवा मलाया के प्रावदीय में होती थी। इसे बहाँ से और लजा से मलावार के बन्दरपाहों में लाकर परिचमी जगत् को मेजा जाता था। मारल की बन्य एव पमु सम्पदा की अनंक बस्तुए बाहर जाया करती थी। बेरीगाजा से चन्दन, सार्गोन, शीधम और आवनुस की लक्क्षी निर्मास क्या से इंदान की लाड़ी के बन्दरपाहों को मेजी जाती थी। इन दिनो मारतीय पशुपिध्यों का भी आकर्षण रोमन लोगों के लिए प्रवल् था। विस समय सम्राट आरस्ट आर गद्दी पर बैठा उस समय कई भारतीय राज्यों के दूत उसे बधाई देने पहुँचे । इस समय "मारत में छ: सौ राजाओं के अधिपति" एक मारतीय सम्राट के इत २५ ई० पु० में महकच्छ से रवाना होकर चार वर्ष में आगस्टस के पास रीम पहुँचे। उनकी यात्रा में इतना अधिक समय लगने का कारण यह था कि वे अपने साथ सम्राटको जो उपहार मेट देने के लिए ले गये थे उनको सरक्षित रूप से ले जाने के लिए उन्हें बड़े लम्बे स्थल मार्गसे जाना पड़ा। उपहार की वस्तओं में बाध. भारी-भारी कछए, बाज के बराबर का एक कबतर और पैर से तीर चलाने वाला एक लला लड़काथा। भारतीय परा-पक्षियों का निर्यात लेम्पोस्कस से मिली एक चोदी की थाली से भी होता है। प्रो॰ रोस्तोबोजेफ के मतानुसार यह दूसरी या तीसरी शताब्दी ई० की है। इसमें भारतमाता हाथीदाँत के पाँवी वाली एक मारतीय कुर्सी पर बैठी है। उसका दायाँ हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और बाएं हाथ में एक धनष है। वह एक महीन मलमल की साडी पहने हुए है और उसके ज़ड़े से ईख़ के दो ट्कड़े बाहर निकले हुए है। उसके चारो ओर तत्कालीन रोमन जगत में लोकप्रिय भारतीय पशुपक्षी-एक सुग्गा, एक मुनाल (Guinea fowl ) दो कुत्ते ( रोस्तोबोजे क के अनुसार बन्दर ) हैं, उसके पैर के नीचे दो मारतीय पश एक पालतू शेर और एक चीता पड़े हुए है। इस थाली से यह स्यब्ट है कि रोमन लोगों को भारतीय पशु-पक्षियों से बड़ा प्रेम था। रोम में शायद मारतीय शिकारी कृते भी मेजे जाते थे। हिराडोटस ने लिखा है कि एक ईरानी राजा ने अपने भारतीय कुत्तों के लिए चार गाँवों की उपज निश्चित कर दी थी। तीसरी शताब्दी ई० प० के एक पेपिरस से ज्ञात होता है कि जेनन नाम के एक बनानी ने अपने उस भारतीय कृत्ते की मृत्य पर दो कविताए लिखी थीं जिसने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा एक जगली सुअर से की थी।<sup>२</sup>

निषांत:—कुछ कृषि-जन्म और खनिज उत्पादनों का भी निर्यात किया जाता था। चावल, मेहूं, ची, तिल का नेल (Sesame ol) और साण्ड, गुजरात, काळियाबाइ (Artaca) से भारतीय जन्मोतों में पूर्वी अक्षीका की माण्डियों में भेजी जाती थी। बेरीयाजा और माजबार से व्यापारी अपने साथ चावल और पहुँ को सोक्षीजा के टापू में बेचने के लिए लेजाया करते थे। धनिज पदार्थों में मारतीय

१ दो इकोनोनिक हिस्टरी ग्राफ दि रोमन एम्पायर, ग्रोक्सफोई १९२६ प्लेट १७।

२. मोतीचन्द-सार्थवाह, ए० १२६ ।

लोहें और फीलाद की बस्तुओं का नियांत गुजरात और काठियाबाड़ से सुमाली-कैंग्ड के प्रदेश को फिया जाता था, यहाँ से इन्हें मिश्र मेंत्रा जाता था। उन विनो सिकन्दरिया के बन्दराह में जिन बन्दरों पर चुनी क्याती थी, उनकी सूची में मारत से जाने वाला फीलाद भी साम्मिलन था।

**धा**यात:--(क) सोना-वांदी:---भारत में आने वाली वस्तओ में सर्वोच्च स्थान बहमल्य घातओं और सिक्कों का था। निर्यात-पदार्थों की तलना में भारत पश्चिमी जगत से बहुत कम माल मगाता था. अतः रोम को अपने माल का मत्य चकाने के लिए सोने, चाँदी के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में मारत भेजने पहले थे। २२ ई० में सम्राट टाइबेरियस ने रोम की सीनेट को लिखित रूप में इस बात की शिकायत की थी कि रोमन साम्राज्य विदेशों से दिखावटी और चटकीली वस्तुएँ मगाने के लिए अपना कोष रीता कर रहा है। पेरिप्लस ने यह बताया है कि उन दिनो बरीगाजा तथा मलाबार के बन्दरगाहों में भारतीय वस्तओं का मल्य चुकाने के लिए सोने और चांदी के रोमन सिक्के बड़ी मात्रा में यहाँ आया करते थे। िन्नी (४१२५) ने इस बात का रोना रोया है कि मारतीय बस्तर्ए रोम में अपनी असली कीमत से सौ गुना अधिक मुख्य पर बिकती है, रोम भारत को बहुत कम माल बेचता है और उससे खरीदे जाने वाले माल के कारण उसे प्रति वर्षं बहत बडी धनराशि भारत भेजनी पडती है। यह धनराशि यहाँ रोम की स्वर्ण मद्राओं के रूप में आती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण मारत में रोमन निक्कों का मदाओं की मॉनि प्रयोग होता था। किन्त उत्तर भारत में पश्चिम से आने बाली मद्राओं को गलाकर कुषाण राजाओं ने अपनी स्वर्ण मद्राए प्रचलित की । माने-वादी के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय आयात पदार्थों में सन्दरियाँ. मणियां, शराब, सुगन्धित द्रव्य, कई प्रकार के खनिज एव धातुए थी।

(ख) बासियाँ — जैन माहित्य से हमें यह जात होता है कि इस देश में बंदेशी दास-दामियों की चूल त्यान थी। अपवतीपूत्र (शह) से यह पता लगता है कि मुसलीलैंडर, बिंह्दुया, पूनान, सिहल, अरब, फर्गाना, मारत आदि देशों से भारत में दासियां मगई जानी थी।। ये अपने देग की बेद-चूपा में रहा करती थी। और इस देश की भाषा न जानने के कारण इशारों से ही बाते किया करती थी। वेरिल्यत (४३) के मतानुसार उस समय ईरान की खाड़ी से बेरीगाजा में मुन्दर कत्वाओं का आपात रखेंल ( Concubine ) बनाने के लिए हुआ करता था। मारत में विदेशी लड़कियों की लेगेकप्रियता इससे भी दृष्टियां लांक करता था। मारत में विदेशी लड़कियों की लेगेकप्रियता इससे भी दृष्टियां लांक की लेगे हुआ करता था। मारत में विदेशी लड़कियों की लेगेकप्रियता इससे भी दृष्टियां लांक करता था। मारत में विदेशी लड़कियों की लेगेकप्रियता इससे भी दृष्टियां लांक करता था। मारत में विदेशी लड़कियों की लेगेकप्रियता इससे भी दृष्टियां लड़कियां की लेगेकप्रियता इससे भी दृष्टियां लड़कियां लांक करता था।

होती है कि युडाक्सस ने जब अफीका की परिक्रमा करते हुए भारत जाने वाले अपने जहाज के लिए माल भरा तो इसमें गाने वाली लडकियां और नर्तकियां भी सम्मिलित थी। टार्नका यह कहना है कि उन दिनों भारतीय राजाओं के अन्तः पूरों के लिए विदेशी कन्याओं की बड़ी माँग थी, क्योंकि पेरिप्लस ने बेरी-गाजा का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ राजाओं को उपहार में दी जाने बाली वस्तओं में न केवल चांदी के बहमल्य बर्तन, बढिया शराब, बढिया वस्त्र थे, अपित उनके अन्तःपूर के लिए सुन्दर कन्याए और गाने वाले लड़के भी हुआ करते थे। मास के तथा उसके बाद के संस्कृत कवियों के नाटकों में राजाओं की यवन सेविकाओं के उल्लेख से भी विदेशी दासियों के आयात की बात पष्ट होती है। इस सबाध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि भारत में यवन दासियो की माँग थी तो टालमी (२८५-२४६ ई० पू०) द्वितीय के समय मिश्र में मारतीय कत्तों और पशओं के साथ भारतीय लडकियो का भी आयात होता था। पहली शताब्दी ई० में मिश्र में पूर्वी देशों से समुद्री मार्गद्वारा वेश्यावृत्ति के लिए मगायी जाने वाली लड़कियों पर बहुत अधिक चुगी ली जाती थी और यह इस थ्यापार की लोकप्रियता का सूचक है। टार्न के मतानुसार ईसा पू० की आरम्भिक शताब्दियों में भमध्यमागर में विद्यमान डेलोस के टापु में दासों के ब्यापार में बद्धि होने के साथ, सभवत यनानी कन्याओं के भारत मेजने के वाणिज्य का विकास हआ था।

(ग) भूँगा—परिचमी जगत् से मारत आने वाली वस्तुओं में प्रवाळ या मूगे का महत्वपूर्ण स्थान था। इसकी उत्पत्ति छिछले समुद्रों में जल-जन्तुओं के द्वारा होती हैं। ये अपनी जीवन-यात्रा ललाने के लिए समुद्र के जल को पीते हैं। इससे उनके सारीर में चूने की मात्रा बद ने लगती है। इसके निश्चन मात्रा से अधिक बढ़ने पर ये जन्तु मर जाते है। इनके मृत शरीर ही प्रचाल होते है। । प्रवाल सफेद, मदमेले, काले और लाल रंग के होते है। काले रंग का प्रवाल ईरात की साथी में और लाल रंग का प्रवाल मुमल्यतागर में मिलता है। बारल में लेला रंग के प्रवाल की ही गणना रत्नों में की जाती है। प्रचिन काल से इस बहुत पविच माना जाता है, इसकी मालाए बनावन जाप करने में बहुत प्रवाल समझा जाता है। मूलाव-जल में इसकी मालाए बनावन जाप करने में बहुत प्रवाल की ही सकी साथाएं कर बनाई हुई पिटिट तथा इसके

१. टार्न-वी ग्रीवस इन बैक्ट्या एण्ड इण्डिया, पुरु ३७४।

२. टार्न---पृ० ३७४-५।

पुटपाक से बनायी गई मस्य आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषिष्ठ है। लाल रंग का मृगा पिछले दो हजार वर्ष से भारत में भूमध्यसागर के समीपक्सी प्रदेशों से मेंगाया जाता रहा है। फिज्मी (३१७, ३२१२) के मतानुसार प्रदाल को भारत में असायारण महत्व दिया जाता था। जिस प्रकार रोमन दिख्या भारतीय मातियों के अलंकरण पहनने में गर्ब का अनुमव करती थी, वैसे ही मारतीय पुरुष मूंगे का वारण करना महत्वपूर्ण समझते थे। रहली धाताब्दी ई० में बर्वेरिकम और बेरीयाजा के बन्दरगाहों से मुणे का आयात विद्या जाता था।

घटिया दर्जे के माती ईरान की खाडी से मगाये जाते थे। यहाँ से बैगनी रग भी भारत आता था। खाद्य पदार्थों में वर्तमान समय की मांति खजरे ईरान को लाड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में मगायी जाती थी। विदेशी शराब भारत में बहुत लोकप्रिय थी। इसके तीन प्रधान स्रोत इटली, लाओदिके ( Laodicae ) तथा अरब थे। ये शराबे बेरीगाजा और मलाबार के बन्दरगाहो मे आया करती थी। इनमें इटली की शराब अधिक अच्छी समझी जाती थी। स्ट्रेबो (६,१३,१६, २, ९) हमें यह बताता है कि उन दिनों इटली में सबसे बढिया शराब कम्पानिय में बनायी जाती थी। सीरिया के समद्र-तट पर एन्टियोक के निकट लाओदिके में बनायी जाने वाली शराब (Laodican) सिकन्दरिया और मिश्र की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। अरब देशों की शराब चमन के अंगुरो तथा ईरान की खाड़ी की खज़रों से तैयार की जाती थी। विदेशों से मंगाये जाने वाले सगन्धित एव आयर्वेदीय पदार्था--लोबान (Frankincense) और स्टोरेक्स ( Storax )--का आयात वर्बिंग्कम में तथा स्वीट क्लोवर ( Sweet clover ) का आयात बेरीगाजा में होता था। यह कम्पनिया, क्रीट और युनान से कई मध्यवर्ती व्यापारियो द्वारा मगाया जाता था। जैन कल्पसूत्र (प॰ ३२) में काली पृतकृमारी के एक तुर्क प्रकार का उल्लेख है और कुछ जातकों में तूक्ष्ण्क और पवन मुगन्धियों का उल्लेख है। ये सम्मवतः विदेशो स आनं वाले मुगन्धित द्रव्य थे।

खनिज इन्धों में, आयात किये जाने वाले पराधों में हहताल ( Orpiment ) और मनीसल ( Nealgar ) उल्लेखनीय है। ये दोनों सालया के समास है। हहताल पीलें रंग का होता है। डेसे दवाई के और रंग बनाने के कास में लाया जाता है और मनीसल का रंग लाल होता है। ये दोनों ईरान की खाड़ी

जातक, लण्ड १, प्० २६४, कण्ड ३, प्० २६१; लण्ड ५, प्० ७६।

से मलाबार के बन्दराहों और बेरीगाजा में मंगाये जाते थे। किनी ने (६, २६) ने लिखा है कि करमानिया में संखिया की खाने हैं। युरमा संगवतः पूर्वी अरब और करमानिया से वेरीगाजा आया करता था। हृदताल और ननसिल का उपयोग प्रधान कप से सानिय एव रागाई के कम्म में होता था। युरसे का प्रयोग अवन बनाने के लिए होता था। तांवा, सीसा और रांगा मी बेरीगाजा और मलाबार के बदराहों में बाहर से मंगाये जाते थे। तांवे का मूल झोत संगवतः करमानिया था और रांगा स्थेन से मिश्र होता हुआ यहाँ साजा था। वर्षोत्म में सीने, चौदी के पतरे ( Plates ) मंगायं जाते थे और बेरीगाजा में ईरान की खाड़ी से संगवतः पूर्वी अरब की खानो से सोना आया करता था। वहमूच्य मणियो में युष्पराज अथवा पुलराज (Topaz) का आयात रक्त सागर के होगों से वर्षोत्म में हुआ करता था। अर्था से सुक्ति के वर्षोत्म के पतरे ( श्री अरब की खानो से सोना आया करता था। वहमूच्य मणियों में युष्पराज अथवा पुलराज ( Topaz) का आयात रक्त सागर के होगों से वर्षोत्म मा स्थाप का करता था। इसके अतिरिक्त सारत में हुआ करता था और इसके दुक्ते प्रायः चतुल्कोण होते थे। इसके अतिरिक्त सारत में कई प्रकार का करवा और श्रीशा मगाया जाता था।

पश्चिमी जनत् के साथ ध्यापार मारत के लिए वड़ा लामदायक था। मारत इन देशों को बहुत अधिक मूच्य का माल बेचता था और इनसे कम मूच्य का माल करीदता था, अतः यह व्यापार उसके लिए मदेव अनुकूल रहता था, क्ष्मींकि रोम को मारत से मगाई गई वस्तुओं का अधिक मूच्य चुकाने के लिए अपनी स्वणं और रजत मुद्राए तथा अच्य देशों को संता प्रचुर माशा में भेजना पड़ता था। जिलती (६१२५) के कबनानुमार "काई मी वर्ष ऐसा नही बीतता था जब कि मारल हमारे देश में ५५ करोड़ सेस्टमं को धन राधि न लीख लेता हो। इसके बदले में वह हमें ऐसे माल भेजता है जो बहा मी गुने दाम रह विकरी हैं।"

पवपन करोड सैस्टर्स का मून्य शाफ के मतानुमार दो करोड़ बेस लाख डाकर है। बर्तमान विनिमय दर (१डा० साहे मान रुपये) के अनुमान यह गांश मारतीय मुद्दा में साडे सोल्टर करोड भयरे वैठती है। प्रतिवर्ष इननी आध्य बनताश्चिक अपने मोफ-विकास की बन्दुओं पर अध्य करना रोमन साम्राज्य के लिए बड़ा धातक सिद्ध हुआ। इनमें उसका स्वर्ण-कांग रीता होने लगा और रोमन मुझाओं में सोने-वांदी की माजा घटने लगी। रोम की समृद्धि का श्रीपणीय विनिम्न राज्यों को जोतन से प्राप्त लूट के माल से हुआ और उसकी क्षोणता का कारण इस सम्मित को उत्पादन में न लगा कर मोम-विन्तास की बस्सुक्यों पर मारी ब्याय करना था। २७२ ई० पू० में टारेन्टम की समृद्ध नगरी

की लटने के बाद रोम ने ताँवे के स्थान पर चाँदी के सिकके चलाग्रे। १४६ ई० पू० में कार्येज और कोरिन्थ जीतने के बाद रोम को बहुत बड़ी मात्रा में े. सोना मिलाऔर स्वर्णमद्राओं का प्रयोगशरू हुआ।जुल्यिस सीजर के युद्धों से रोमन साम्राज्य में मोना इतना अधिक हो गया कि सोने चौदी के मल्य का अनपात १ और ८९ हो गया। आगस्टस (२७ ई० प०-१४ ई०) के समय में यह अनपात १ और ९.३ हो गया। क्लाडियस (४१-५४ ई०) के समय में भारत के . साथ सीघा समद्री व्यापार आरम्म हुआ और नीरो (५४-६८ई०) के शासन-काल में रोम का आडम्बरपूर्ण अपन्यय अपनी पराकाष्टा पर पहेंच गया। इसके परिणाम स्वरूप मोने चाँदी की कमी होने लगी और सिक्कों में बीस प्रतिशत ताँबे का खोट मिलाया जाने लगा । टाजन (९८-११७ ई०) के समय में **चाँदी के** दीनार में स्वोट की मात्रा ३० प्रतिशत और सेफिटपियस सेवरस (२०९-२११ ई०) के समय ५० प्रतिशत हो गई। २१८ ई० में चौदी का दीनार पुर्ण रूप से ताँबे का सिक्का बन गया। सोने के सिक्के औरियस ( Aureus ) में भी डमी प्रकार मोने की मात्रा घटती चली गई। आगस्टस के समय **इसका भार** एक पौण्ड था, डायोबनेजियन (२८४-६) के समय १/६० और कार्क्टण्टाइन (३२४-२७ ई०) के समय यह १/७२ ही रह गया। रोम में सोने-वाँदी की इस मारी कमी के कारण ही माम्राज्य की राजधानी को रोम से हटाकर अन्यत्र ले जाना पडा wr i 1

विशय पूर्वी एशिया (मुबस्ं भूमि) के साथ व्यापार — देता की आरम्मिक गताब्दियों में मानत ने दिलाण पूर्वी एशिया के देशों के साथ मी व्यापार का सिकास मिया। उन दिलों मानतीय लोग वनी, मालामा प्रायद्वीप, जावा, मुमाशा आर्ति के टापुओं को गामान्य रूप से पूर्वण गूमि अववा सुवर्ण द्वीप कहा रुते हो। पहले यह बनाया जा चुका है कि आंध्र प्रदेश से दो मस्त्कों बाले बड़े श्यापारिक जलनीतों में दैठकर व्यापारी लोग स्वर्ण पूर्मि की यात्रा निया तन्ते थे। दूसने शानवार्ध देश के स्थय में इन प्रदेशों का मुमोल लिव्यन विश्व पर्वाचित होते थे हमने शानवार्ध है कि मुवर्ण मूमि जाने वाले जहात अलीसिज (Allowage) नामक स्थान के उत्तर में एकत्र होते थे और बही से सुवर्ण मूमि के लिए रवाना होते थे। इस स्थान की पहिचान आध्र प्रदेश में आधृतिक चिकालों के सोच बही है। आध्र प्रदेश के आधारियों के समब्बत

**१. शाफ---पेरि**प्लस प० २१६-२०।

विदेशी वाणिज्य से जो सम्पत्ति कमाई थी, उसके दान से अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा के स्तूपो का निर्माण हुआ । सूत्रणं मृमि के लिए प्रस्थान करने का दूसरा बड़ा केन्द्र बगाल में गगा के महाने पर अवस्थित ताम्रलिप्ति ( Tamalitess ) तथा गगेस ( Ganges ) नामक बन्दरगाह थे। पश्चिमी तट के महकच्छ (मडौच) के बन्दरगाह से सूवर्ण मूमि की यात्रा करने की कई कथाए जातक साहित्य में दूसरी शताब्दी ई० के अवदानशतक में तथा बृहत्कथामजरी बृहत्कबाइलोक सग्रह तथा कथासरित्सागर में मिलती है। चीनी लेखको ने मी भारतीय व्यापारियों के कस्बोडिया और मलाया प्रायद्वीप में तीसरी शताब्दी ई० में ब्यापार करने का वर्णन किया है। महावस्तु (२।८९–९०) में वारवालि नामक स्थान में रहने वाले बाह्मण गर की एक रोचक कहानी दी गई है। इनके ५०० शिष्य थे और श्री नामक एक सन्दरी कन्या थी। उन्होने अपने शिष्यो को बलाकर कहा कि वे यज्ञ कराने के जिए अपने एक शिष्य को समुद्रपट्टन भेजना चाहते है, जो शिष्य वहाँ जायगा उसके साथ वे अपनी कत्या का विवाह कर . देगे। इस पर श्री से प्रेम करने बालाएक यवा शिष्य समद्रपट्रन पहेँचा और उसन वहाँ यज्ञ कराके अपनी दक्षिणा प्राप्त की। डा० मोतीचन्द के मतानुसार वार वालि सम्भवत काठियावाड का वेरावल बन्दरगाह था और समद्रपट्टन सुमात्रा का टापु। महानिद्देस के लेखक ने दक्षिणपूर्वी एशिया के कई बदरमाहाँ और प्रदेशो—नक्कोल सुवर्णकट सुवर्णमीम जावा (जव) ताम्रिटिंग (तमली) बना<sup>व</sup> (बग) का उल्लेख किया है। सवणभीम में इसीयग में फनान और चम्पा म भारतीय उपनिवेश स्थापित हुए। इनसे भी समयत व्यापार को बहुत प्रोत्सा हन मिलाहोगा विन्तु इस समय व्यापार में बद्धि वाणक बडा वारण रोमन जगत में भारतीय मसालों और सुगन्धित द्रव्यों की बढ़ती हुई माँग थी।

सुवर्णमिन के साथ होने बाले व्यापार की वन्नुआ में सबप्रथम साने का उल्लेख करना उचित प्रतीत हाता है। बाल्मीनि रामायण और नहमेंस्मृत्यपन्यान मुत्र में यहाँ सुवर्ण रूपका द्वीप अर्थान साने और चादी के द्वीप का नया सुवण

१ मोतीचन्द--सार्थवाह।

२ सस्कृत से बगका जर्ष रोगाहोता है। प्राचीन काल में वका टापू रागे की लानों के लिये प्रसिद्ध या। बंका टापूमलाया और जाबा के बीच में है। यहीं से रोगानिकाला जाने के कारएन सभवत इस टापू के नाम पर सस्कृत में इस बातू को कगका नाम विद्यागया था।

कुढ्यक (सोने की दीवार) का वर्णन किया गया है। टालमी (७२,१७) ने गगा-पार के मारत के प्रदेश में सोने चाँदी की खानो वाले देशों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उसने जावा के टापू को भी सोना पैदा करने वाला बताया है और इसकी राजधानी को रजतनगरी (Argyre) कहा है। यूनानी लेखक मलाया के प्रायद्वीप को स्वर्ण मूमि ( Golden Chersonese ) कहते थे। इन सब सकेरो म यह प्रतीन होता है कि भारतीयों के इस प्रदेश में आने का प्रघान कारण यहा से सोना प्राप्त करना था। टाल्मी नेगगापार केमारत में खलकिटिस नामक ताब की खानो वाले एक देश का भी वर्णन किया है, किन्तु इस देश की सही पहिचान नहीं की जा सकी है। रॉगे अथवा वग का निर्यात इस प्रदेश के बकारापु से हाता था इसलिए इसे सस्कृत में बग कहा जाता है। नालीमिर्चका संस्कृत में एक नाम धमपत्तन भी है। डा० **वास्**देव शरण अग्रवाल के अनसार यह धभपत्तन स्थाम की खाडी में स्थित नखोन धर्मराट (धमराजनगर) नाम । बन्दरगाह था। इस बन्दरगाह से कालीमिर्च के मारत में आन क कारण ही इसे घमपत्तन भी कहा जाने उथा। उन दिनो कालीमिर्च मलाया प्राय द्वीप के पूर्वी तट पर धमपत्तन से जदकर भारत में ताम्रपर्णी नदी के महाने पर कालक के बन्दरगाह पर उतरती थी और फिर उसका चालान भारतीय व्यापारियो द्वारा अरबो के हाथा रामन माम्राज्य ने ठिए होता था। इसकी बहुत सुन्दर रुमृति काठी मिच केदा पर्याया--कोल और **धर्मपसन मे बच** गई है। मुबल द्वीप का एक अन्य महत्वपूर्ण पण्य कछए की खपडियाँथी। परिष्ठस के मतानसार यहा की खपडिया सर्वोत्तम होती थी। इनकी रोम मे बड़ी मॉग थी। अत भारतीय व्यापारी इन्हें यहां मे मठाबार ले जाते थे और बहां मे इसका निर्यात पश्चिमी जगत को किया जाताथा। कई प्रकारका चन्दन और अगर मुवणसमि के विभिन्न प्रदेशों से आता था। सबस अच्छा गोशीर्ष चन्दन मेकामर और तिमार टापू का समझा जाता था। दिव्यावदान में दी गई पूर्ण के माई की यात्रा के वर्णन से यह पता जगता है कि उसने माई की सलाह न मान वर रकत चन्दन की तराश में समद्र-यात्रा की। वह इसे पाने के लिए तिमोर टापूम पहुँचा। वहा पहुँचवर उसने चन्दन के बहुत मे पेड बाट डाले जिससे कद्र होकर वहा के यक्ष ने एक तुपान (वार्किकावान) खड़ा कर दिया। इसमे उसकी जान बड़ी मुश्क्लि से बची। बृद्ध का स्मरण करते ही तूफान रुक गया

१ मोतीचन्व-सार्थवाह प्०६, ग्रमर कोश-कोल धर्मपत्तनम्।

और वह अपने साथियो सहित सकुकाल घर वापिस लौट आया। उन दिनों मेकासिर अर्थात् सेलिबीज टापू में भी अच्छा चन्दन मिलता था। अगर चम्पा और अनाम से आता था।

चीन के साथ व्यापार

यह समक्त भीन के साथ आपार का प्राभीनाम मार्गथा। उन दिनो दिकिणी-भीन के प्रान्तो से चीनी मात्र पुत्रात और उत्तरी-वर्षा होन हुए आसाम के रास्ते गगा की घाटी में पहुँचता था और यहा म उनरी पहिचमी मात्रन और अफगानिस्तान होते हुए बैनिट्या के बाजारा में विकता था। पर्ने गता-दी दै० में चीन का रेशम और सुत इसी माग म पहले आगाम में गणा के टेल्ट म आता था। और यहाँ में विदेश मेजे जाने ने लिए मल्यान वे बन्दरगाहो का मजा जाता था। मुखाण साम्राज्य स्थापिन हो जाने के बाद मन्य एशिया के स्थित्रीय मार्गी का अधिक प्रयोग होने लगा।

(ल) समझी मार्ग — ईमा की आरम्भिक श्लालियों म स्थलीय मार्गों के साथ माथ समझी मार्ग का भी विकास हुआ | पिष्ण्यम के बणन से यह प्रतीत होता है कि उस मम्बा बीन के साथ भारत वा समझी आपार प्रवालित था। पहली बताव्यी ई० के एक चीनी ऐतिहासिक पान के सन्य में टोनिकन की बाड़ी से आगे के ह्वालवी आदि कुछ ऐसे द्वावतीं देशों वा वर्णन है जहां चीनी व्यापारी मोती और बहुमूल्य मणि-माणिक्य कारीदने के लिए विदेशी जहाजों में बैठ कर जाया करते थे। वे इन वस्तुजों को रेशम और सोना देकर प्राप्त करती थे। जीनी ऐतिहासिक के कथनानुसार ये सब देश मझाट वृ (१४०-८६ ई० दू०) के समय से चीन को अपना कर मेजा करते थे। केन विदान फेरॉन्ट (Ferrand) के मतानुसार यदि द्वाराणी को कांची मान लिया जाये तो यह स्थीकार करना पड़ेसा कि दक्षिण मारत के साथ जीन का ममुत्री व्यापार दुसरी सताब्दी देश के आरम्म हो नाया था। इस समय दिलाण-पूर्वी एशिया में मारतीय उपनिवेशों के व्यापना से इम व्यापार को प्रोत्साहन मिला।

चीन से भारत आने वाले प्रधान हुव्य:---ये रेशमी वस्त्र, रेशम का सत तथा कच्चा रेशम. बाँस तथा इसका बना हुआ सामान और समर थे। बीनी राजदूत चांग-किएन ने १२८ ई० पू. में वैक्टिया के बाजारों में मारत होकर आने वाले रेशमी वस्त्रों और बाँस के सामान को बिकता हुआ देखा था। यह भारत मे चीन के यन्नान और जैचआन ( Sze-Chuan ) के प्रान्तों में आया करता था। गगानदी की घाटी में यह सामान इतना अधिक आनाया कि वहाँ इन बस्तओ के ब्यापार को चलाने के लिए सम्भवत कैल्टिम ( Caltis ) नामक सोने के सिक्के प्रचलित किये गये थे। सम्कृत साहित्य में रेशम को चीन से आने के कारण चीनाशक अर्थात चीनी कपड़ा कहा जाता था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकन्तल (प्रथम अक क्लोक ३४) में इस शब्द का प्रयोग किया है। वस्ततः डम समय चीन का प्रधान निर्यात द्रव्य रेशम ही था। मध्य एशिया के स्थलीय मार्ग से इसका निर्यात होता था. यहाँ तकलामकान सरुप्तमि के उत्तर एवं दक्षिण से पदि-चमी जगत को जो मार्गजाते थे उनसे प्रधान रूप में रेशम का निर्यात होने के कारण इन्हें उत्तरी ( Northern ) और दक्षिणी ( Southern ) कौशेयपथ ( silktoutes ) कहा जाना था। इनका विस्तत वर्णन अन्तिम अध्याय में किया जायगा। रेशम के अतिरिक्त इस समय चीन से समुर अथवा जानवरी की रोए-दार खाले ( Seric skins ) भी विदेशों को भेजी जानी थी। ये बलख और अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आती थी और यहाँ से बर्बरिकम के बन्दर-गाह मे पश्चिमी जगत को भेजी जाती थी। रेशम भी इसी मार्ग से मारत पहुँ-चना था और बेरीगाजा से रोम मेजा जाना था। भारत के बन्दरगाहों से चीनी माल के विदेश भेजे जाने का कारण संभवत ईरान के पार्थियन एवं रोमन

१. शॉफ-पेरिप्लस पु॰ ४८।

साम्राज्यों का उम्र संपर्ध था। ब्यापारी इससे बचने के लिए अपना माल बलख से सीघा दक्षिण की ओर भारतीय बन्दरगाहो को मेज देते थे।

उपसंहार:—मौधोंत्तर युग मे यद्यपि मास्त पर अनेक विदेशी शक्तियों के आक्रमण हुए और मास्त की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई, फिर मी इसका अधिक दशा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। पहली घरताब्दी हैं० में मानसून हवाओं की सहस्यता से जल्द समय में ही हिन्द महासागर पार करने के हिण्णका के जाविकार से तथा रोमन जगत् में मास्तीय वन्तुओं की मौंग बढ़ जाने से इस समय न केवल परिक्सी जगत् के साथ मारत के ब्यापार में अमृत्यूषे उसति हुई, अपितु रोमन साम्राज्य की मौंग पूरी करने के लिए भारतीय अध्यापियों में दक्षिण-पूर्वी एविया तथा चीन के साथ मी अपने व्यापार को बढ़ाया। इस समय की व्यापारिक आवस्यकताओं को पूरा करने के लिए मारत में हृषि एवं विमान उद्योग-वन्त्रों के उत्पादन में विवक्षण वृद्धि हुई। इसका स्वामाविक परिणाम मारत का अनुकुल व्यापारिक मननुलन (Facurable Balance of Trade) था। इस कारण इसरे देखों के सोने का प्रवाह मारत की और बहुने लगा, इसमें मारत में अमृत्यूबं समृद्धि का श्रीगण्डा हुआं।

<sup>9.</sup> इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि गुंग सातवाहन युग से अनुकूल व्याचार द्वारा दूसरे देशों से सोने का जो प्रवाह भारत में प्राना गुरू हमा वह प्रवाह क्षाचार द्वारा दूसरे देशों से सोने का जो प्रवाह भारत में प्राना गुरू हमा वह प्रवाह प्रवाह का प्रवान कर का प्रवाह भारत के प्रमान के प्रवास के प्रवास रे विचार के प्रान्त कारण था। ध्रपने मस्प्रतां अत्यस्य अधिक प्रदेशित होने से दिलिएगे भारत में यह समृद्धि अधिक वहुत थी। विदेशों प्रेषक और ऐतिहासिक इससे आव्यर्थकित थे। यून (माकों पोको खं० २ पृ० १४८) ने इत विवास में छुत्त पुरा प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। एक शरबी प्रन्य समालक-स्थाव अधिक ते पुरा प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। एक शरबी प्रन्य समालक-स्थाव अधिक ते पुरा प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। एक शरबी प्रन्य समालक-स्थाव अध्यात के साताना के स्थाव के स्

समय मारत को व्यापार से बैसी ही समृद्धि प्राप्त हुई बैमी समृद्धि योरोपियन देशों को १६वी शताब्दी मे दूर्वी देशों के साथ व्यापार से प्राप्त हुई थी। इस समय की समृद्धि का वर्णन हमें तत्काशीन सम्ब्रुत, पाणि ब्रीर तामिल सिक्ट्स में मिलता है। इनने देश विदेश के पथ्यों से मरे हुए बाजारों का उल्लेख उपज्ञ्च होता है, हीरा,पन्ना, माणिक, नीलम, स्फटिक, पुखराज, मोमेट, मुक्ता, प्रवाल बेचने साल जोहिस्सों का और सुती, रेशामी, उन्ती क्ष्यकों से मरी हुई कुमानी का वर्णन मिलता है। इस युग के तशिक्षा आदि के पुरातत्वीय अवशोषी से इन वर्णनों की पुष्टि होती है।

के चील एवं पाण्डय राज्य) के अनेक राजाओं के बंगब का वर्शन करते हुए कहा कि ६६२ हिन्दी (१२६३ ई॰) में मतने वाले यहाँ के एक राजा के कोग से से उत्तराविकारी की विज्ञद सीना, वाँदी तथा बहुमूद्ध यातु, बहुन अधिक मात्रा में प्राप्त हुईं। यह धनराशि ७००० बेलों पर लादी गई। १३९० ई० में माबर के एक राजा कलेस देवर ने सहरमंडी (महुरा) के अपने राजाकोश में वाशीस वर्ष के गासन-काल में १२०० करोड़ स्वर्ध मुद्राएँ एकत्र की थीं (यूक-सार्वीधीलों २।३३३)। उसके पास १२ अरद दीनार थे। इन सिक्कों से भूमण्डल को चार बार दका जा सकता या (यूक २)३४८)।

<sup>9.</sup> शारूल (स्थातकोट) के बैशव का बर्गुल मिलिन्ब प्रस्त पृ० १, २ में है। बाल्मीकि रामायण में अयोध्या ( शहार, २=।२।=३।१२-१=), मदुरा (७॥=३। १०—१४), तकाशिला तवा पुकलावती (७।२४।२-१४), महासारत में मिषिवता का ऐसावर्ग्ग (३।२०६।६ $\sim$ १३)। दक्षिण में कावेरीयटुनम (पुहार) के वर्ग्ग के लिए वैक्षिए मीलकच्छ सास्त्री—ची चोलाज, तब्ब ९ पृ०६। मदुरा का वर्ग्ग सिलप्यिकारम् पृ०२०७—च में है। इस समय के प्राचीन अवशेषों का सर्वोत्तम उवाहरण, तकाशिला है। इसके लिए वैक्षिए, मार्गल-गाइड टू टेक्सिसा, हतीय संस्करण प्०४, ६, =०, १९३।

## सोलहवां अध्याय

## सामाजिक दशा

सामाजिक जीवन का महत्व और विशेवतार्थं --मौर्योत्तर युग का सामाजिक जीवन कई दृष्टियों से असाधारण महत्व रखता है। मौर्य सम्राटों के बाद से गुप्त युग तक का पाँच सौ वर्ष का समय भारत के सामाजिक इतिहास में एक महान कान्ति, विक्षोम एव सकट का यग था। इस समय यवन, क्रक, पहलव, कुषाण आदि विदेशी जातियो द्वारा मारत पर आक्रमणों के कारण तथा बढी सख्या मे यहाँवम जाने मे इनके सम्पर्क से प्राचीन परपरागत सामाजिक जीवन में बडी हलचल का पैदा होना स्वामाविक था। इससे तत्वालीन संस्कृति को एक वडा खतरा पैदाहो गयाथा। गार्गीसहिता । आदि कुछ ग्रंथो मे तथा पुराणो मे हमें इस नवीन स्थिति के कारण बड़ी निराशापूर्ण भविष्यवाणियाँ मिलती है। इनमे यह कहा गया है कि यवनो ने भारत के समाज में बड़ा क्रांतिकारी पश्चितन किया है, इसके परिणामस्वरूप आयं और अनार्य का तथा वर्णाश्रम वर्म का भेद लुप्त हो गया है, बीघ्र ही घोर कलियुग आने वाला है। विदेशी जातियों के सपर्क मे प्राचीन सामाजिक सस्थाओं के विघटन का इतना भीषण सय उपस्थित हो गया कि महाभारत के कर्ण पर्व में हिन्द-युनानी राजाओं के शासन मे रहने वाले मद्र और बाहीक देश की घोर निंदा करते हुये यह कहा गया है कि दुनिया भर की सब बुराइयाँ और नीचताये इस देश में हैं (८।४५।२३), यहाँ घोर अनाचार और अनैतिकता का साम्राज्य है, किसी भी आर्य को यहाँ दो दिन के लिये मी निवास नहीं करना चाहिये. (८।४५।४१)। फिर भी, अतीव भीषण प्रतीत होने बाले इस सामाजिक संकट के समय में ही हिन्दू धर्मका पुनरुत्थान हुआ, इसने विदेशी आक्रमणों के सम्पर्क से उत्पन्न समस्याओं के सुन्दर समाधान का सफल प्रयास किया। इसका परिचय हमे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और महा-भारत से मिलता है। इनमें विदेशी जातियों के सम्पर्क में प्रभावित होने वाली नवीन सामाजिक व्यवस्था के विस्तन नियमो का प्रतिपादन मिलता है। इसी-

१. अर्नल आफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी १६२८, पृष्ठ ४०२-१४ ।

लिये इनमें विदेशी एवं सकर जातियों का उल्लेख उपलब्ध होता है। इस समय के शास्त्रकारों ने और समाज के नेताओं ने विदेशी जातियों को जिस शीघला अपने समलता के साथ अपने समाज में पत्राकर आत्मसात् कर लिया एवं विदे-शियों को हिन्दू तथा बौद्ध यमें का उपासन्त्र का तथा, वह वास्तव में भारतीय इतिहास का एक अतीव आद्ययंत्रनक तथ्य है।

इस यग की इसरी विशेषता नागरिक जीवन का विकास था। व्यापार की वृद्धि के कारण इस समय नये नगरो का तथा बन्दरगाहों का विकास हुआ, व्यापारियो की एक नवीन समृद्ध श्रेणी का अभ्युदय हुआ। यह श्रेणी राजा-महाराजाओं की मांति बड़े ठाठ बाठ और शान से अपना जीवन बिलाती बी। इस समय के नागरिक जीवन का बढ़ा मनोरम चित्रण बात्स्यायन ने अपने कामसन्त में किया हैं। इस युग की तीसरी विशेषता सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण में उल्लास और आमोद-प्रमोद का प्राचुर्य है। मथुरा, मारहुत और सांची के प्रस्तर शिल्प में हमें साधारण जनता के मनोविनोदो-सगीत, नृत्य एव मधपान गोष्ठियों का इतना अधिक चित्रण मिलता है कि कई बार इस बात पर आइचर्य हाने लगता है कि जब बौद्ध धर्म दुखवाद पर बल दे रहा था, उस समय बौद्ध कला के ये स्मारक किस प्रकार उसमें सर्वथा अप्रमाणित रहते हुए तत्कालीन लोक जोवन के आमोदपूर्ण पहलू को बड़े सशक्त रूप से मूर्तिकला मे अभिव्यक्त कर रहे थे। यह समयत इस युग की समृद्धि का परिणाम था। इस युग के सामाजिक जीवन की चौथी विशेषता जीवन के प्रति समन्त्रयाबादी दिष्टिकोण था। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र (१।२।१-४) मे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारो पुरुषार्थी की प्राप्ति को आवश्यक बताया है, उसके शब्दों में १०० वर्ष की आयु बाले पुरुष को चाहिये कि वह बचपन में विद्या ग्रहण करे, यौवन में काम का सेवन करे, बढायें में घर्म और मोक्ष प्राप्त करे। उस समय ऐडिक जीवन के प्रतीक अर्थ और काम को एव पास्लीकिक जीवन के प्रतीक धर्म और मोल को समान रूप से महत्व दिया जाता था। परवर्ती यगो में आध्यात्मिक जीवन को जा प्राचान्य दिया गया, यह इस पुग मे नही पाया जाता है।

इस पुग के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाज्ने वास्त्री सामग्री दो बड़े बगों में बाटो जा 'क्त्री है। पहला वर्ग धर्मशाकों, महाभारत, मृतमूर्ति, प्रावत्क्क्स रमृति जैमें प्रन्थों का है। इनमें सामाजिक जीवन के आदशों पर अधिक बले दिया गया है। दूसरी ओर पत्र श्रीक का महासम्पद्ध, पार्कि एक सम्हत्त का बौद्ध साहित्य तथा जैन बाह्मय इस मुग के सामाजिक जीवन की वास्तविक स्थिति पर रोचक प्रकाश डाकता है। यहाँ इन दोनों प्रकार की सामग्री के आधार पर सामाजिक जीवन के प्रमुख अगों का निक्पण किया जायगा। मारतीय समाज को शास्त्रकारों ने वार प्रधान वणों में बाँटी है, अतः यहाँ सर्वप्रथम इनका वर्णन किया जायगा।

## वर्ण-व्यवस्था

बाह्मण के कार्य एवं सामाजिक स्थिति:--प्राचीन काल से हिन्दू समाज को बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्ध नामक चार वर्णों में बाँटा जाता था और इनके विशिष्ट कार्यों का प्रतिपादन किया जाता था। यह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की आधारशिला मानी जाती थी तथा देवी व्यवस्था के रूप में स्वीकार की जाती थी। श्रीकृष्ण ने गीता (४।१३) में कहा है कि गण और कर्म के आधार पर मैने चार वर्णों की सुष्टि की है। इस परंपरा का अनुसरण इस युग के प्रधान स्मृतिकारों ने किया है। मन् (१।९६, १०।३) तथा याज्ञवल्क्य (१।१९८-९९) बाह्मणो को न केवल अन्य वर्णों से उत्कृष्ट. अपित सष्टि की समस्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मणों के तीन प्रधान कार्य-बेदाध्ययन यज्ञ करना और दान देना अन्य दिजातियो---क्षत्रिय और वैश्यो---की मौति थे। किंतु इनके विशिष्ट कार्य अथवा वित्या वेदों का अध्यापन, यज्ञ कराना और दान स्वीकार करना था (मन १०।७५-७६,या० १।११८)। मनस्मति ( १०१७७-७८, ९५.९६ ) ब्राह्मणेतर जातियो को न केवल बेद के अध्यापन से, यज्ञ करने कराने और दान लेने से मना करती है, अपित् निम्न जातियों द्वारा इन कार्यों के किये जाने पर उनकी मारी सम्पत्ति छीनने की और उनको कारावास में बन्द करने की भी व्यवस्था करती है। ब्राह्मणो का सबसे बड़ा कार्य वेदो का गभीर अध्ययन करना था (मनु ४।१४७-४९)। याज्ञ-बल्क्य (१।१९८) ने यह घोषणा की है कि ब्राह्मणो के लिये भगवान का यह आ-देश है कि वे वेदों की रक्षा करे, देवो और पितरो को सतुष्ट रखें तथा धर्म का पालन करे। ब्राह्मण का यह कर्त्तब्य था कि वह दक्षिणा लिये बिना बेद का अध्यापन कराये (मनु १।१०३)। ब्राह्मण को वेद की शिक्षा ब्राह्मण से ही लेनी चाहिये। वह आपत्तिकाल में अब्राह्मण से भी वेद का अध्ययन कर सकता हैं, किन्तु उसे स्थायी रूप से ऐसे गरु के साथ अथवा वेद की ब्यास्या करने में असमर्थ ब्राह्मण के साथ नहीं रहना चाहिये (मनुरार४१-४२)।

आपत्तिकाल में ब्राह्मण किसी से मी दान ले सकता था, किन्तु निम्नजातियों से दान लेना अध्यापन और पोजन से मी अधिक निकृष्ट कार्य था। मनु ब्राह्मण के क्रिय यह आदर्श समझता है कि वह खेतों में दाने बीन कर (शिलोञ्च वृत्ति से) त्यानपूर्वक पहता हुंबा अपना निर्वाह करे, किन्तु कभी भी अध्यय वृत्तियों का अवलबन उदर्पात के लिये न करे। वस्तुतः राजा का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों और विशेषतः वेद का अध्ययन करने वाले ऑप्रिय विश्रों का पालन करे; जो ब्राह्मण अवामिक वृत्तियों से अथवा हीन राजाओं से दान प्राप्त करता है, उसे प्रायन्तिय करना चाहिये (मनु० ४८४-९१, वाज्ञ० १११४०-४१)।

मनु ने बाह्मण डारा तथा त्यापी तपस्वी जीवन बिताने और धन के लोम से मुक्त खुन के आदर्श पर बल दिया है। उसका यह कहना है कि बाह्मण को आपक धन नहीं देना चाहिये, क्योंकि इससे उसकी अलीविक दिव्य ज्योंकि समाप्त हो जाती है (४१८६)। घन के लोम से जो बाह्मण यक कराने के लिखे धृद्र से दक्षिणा लेता है, उसकी मनु (११।४२-४३) तथा याक्रवल्क्य (१।१२७) ने पोर निदा की है। ब्राह्मण सामाप्त रूप से अपनी जीविका के लिये ऐसे व्यवसाय ही कर सकता था, जिन से दूसरे प्राण्यों को कम से कम कच्छ हो। उसे खेलों में दाने कर (रिलोच्छ वृत्ति) से अथवा विना मांगे दिये घये द्रव्य के, कृषि से अथवा व्यवसाय से अपना पेट मरता चाहिये, किन्तु कुत्ते जैसी वृत्ति से अथवा व्यवसाय से अपना पेट मरता चाहिये, किन्तु कुत्ते जैसी वृत्ति सक्षेत्र आपकों के स्वय देवा वा अपना के बल उत्तर हो किन्तु के जैसे वृत्ति उत्तर हो किन्तु के के बल उत्तर हो किन्तु के कि विकास के क्षेत्र अपना को उसके तीन दिन अथवा जो उसके तीन दिन अथवा जो उसके तीन दिन अथवा पर दिन के मोजन के लिये पर्यांत्त हो (स० ८१९९, साठ १९१२८)।,

कितु ब्राह्मण इस उच्च आदर्श का सदा पालन करते हो और अध्ययन-अध्यापन, यबन-याजन के अतिरिक्त अन्य कार्य और पेशे न करते हो, ऐसी रिक्षांत नहीं थी। वस्तुत मनुस्मृति से यह सुचित होता है कि उस सहम ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के पेशे और कार्य किया करते थे। यह उसकी उन ब्राह्मणे की मूची से विदित होता है, जिनको उसने श्राद्ध मे बूलाने का निषेष किया है। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय मे इनका विस्तार से वर्णन है (३११५०-१७८)। वह इन निवंदत कार्य करने वाले ब्राह्मणों की अपाल्तेय अर्थात् विशुद्ध ब्राह्मणों की पश्चित में न बैठने थोम्य समझता है। इनमें न केवल चोर, परिता और नास्तिक वृत्ति के ब्यक्ति है, अपितु निम्नालिखत कार्य या पंछ करने वाले बीह की बह्मचारी की तरह जटा घारण करके भी न पढ़ने वाले. जआरी, चिकित्सक, मंदिरों में पूजा कराने वाले. मांस बेचने वाले. बरे वाणिज्य से जीविका कमाने वाले. राजा के नौकर (प्रेष्य), अस्तिहोत्र न करने वाले, सदखोर, नट, बायक या चारण, मति लेकर पढाने वाले, शृद्ध से पढ़ने या उसे पढाने वाले, शराबी, धनस्वाण बेचने वाले, ज्योतिष से जीविका कमाने वाले (नक्षत्र जीवी), घर बनाने वाले (गहसवेशक), खिलाडी, कृते या बाज पालने वाले. गणो के परोहित, भिखारी. कृषिजीबी, मेढो और भैस का रोजगार करने वाले। मनु इन सबको स्मामनेस काह्मरण मानता हुआ यह कहता है कि ये द्विज श्राद्ध में जो खाते हैं, वह राक्षसो का खाया हुआ समझना चाहिए। मनु के इस प्रकरण से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण उन दिनो पढ़ने पढ़ाने व यज्ञ कराने के अतिरिक्त चिकित्सा, ज्योतिष से लेकर कुत्ते और बाज पालने, मांस बेचने और मर्दा ढोने के सभी गहित व्यवसाय करते थे। मन ने ऐसे पतित बाह्मणों को शद्दों के समकक्ष माना है ( मन २।१६८, ८।१०२ )। उसके मतानुसार जब ब्राह्मण तपस्या और वेदाध्ययन नहीं करता और फिर भी दान दक्षिणा स्वीकार करता है तो वह न केवल स्वयमेव नरकगामी होता है, अपित दान देने वाले को मी अपने साथ तरक में ले जाता है। (मन०४।१९०, या० १।२०२)।

साहाणों की सहता और विशेष प्रावकार.—मनुस्मृति से ब्राह्मणों की सहसा का बहुत बखान किया गया है। ब्राह्मण मेले ही बेद न पढ़ा हुआ हो, फिर सी वह अग्नि की सांति एक पूर्ण्य देवता है। विन प्रकार रमयान की अग्नि पवित्र होंगी है उभी प्रकार निदित अवसायों को भी करने वाले ब्राह्मण का सम्मान किया जाना चाहित्ते (सन्देश १८०-१९)। ब्राह्मणों का मन् में कुछ विशेष अधिकार और उन्मृत्तियां या छूटे (Junualitics) भी प्रदान की है। ये मन् से पहले के वर्मधारकों में भी पाई जाती है। गीतम (८१६-११) ने लिला है कि राजा को चाहिये कि वह ब्राह्मणों को छ प्रकार के दण्डों से मृत्ता रथे। १—उन्हें सीया वा । १—उन्हें साम या देश से न निकाल जाय। ५—उन्हें सुमान या देश से न निकाल जाय। ५—उन्हें सीना या अवेदण्ड न दिया जात। १—उन्हें साम या देश से न निकाल जाय। ५—उन्हें सीना या ने आया।

<sup>9.</sup> हरदत्त गो० घ० मू०(८।१२-१३)-यत् गडमिः परिहायो राजाः वध्यक्ष्यः वस्यः वस्यः

इस व्यवस्था के जनुसार बाह्यण जवच्य, जवनच्य जदण्ड्य, जवहिरकार्ग, अपरि-वाब जौर अपरिवृत्यं माना जाता है। किन्तु ये छूट बाह्यणों के लिये ही थी (मितान यात्रन ११४)। हरदत्त ने यहाँ तक लिखा है कि केवल वही विद्वान बाह्यण दण्डों से छुटकारा पा सकते ये जो अन्तनाने में कोई अपराध करते थे। गौतम (२१४३) बाह्यण को कोई मी शारीरिक दण्ड न देने की व्यवस्था करता है (न शारीरो बाह्यणवस्थः)। किन्तु बौषायन (१११०१४८—१९) ने बाह्यण को सामान्य रूप से अवस्थ मानते हुए भी बहुब्हुत्या, व्यक्तियार अर्थात् मातृममन, स्वतृत्वमन, बुहितुम्बन, सुरापान, सोने की चौरी का महापातक करने वाले बाह्यणों के लिये कलाट पर जलते हुए लोहे के चिन्ह से दाग देने की तथा देशनिकाले को व्यवस्था की है।

मन् एवं याज्ञवल्क्य ने इस विषय में पूरानी व्यवस्थाओं का अनुसरण किया है। उनके मतानुसार ब्राह्मणों के विशेषाधिकार निम्नलिखित थे। ब्राह्मणों का पहला विशेषाधिकार उन्हें भीड़ में या रास्ता हका होने पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा पहले मार्ग देना था। मन के (२।१३८-९ मिला० गौधसु० ६।२१-२२) मतानसार राजा तक को वेदाध्ययन के बाद समावर्तन संस्कार-संपन्न स्नातक को रास्ता देना पडता था। इसरा विशेषाधिकार यह था कि ब्राह्मण को कभी मत्यदण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। उसके लिये सब से बड़ा दण्ड उसकी संपत्ति की जब्ती, उसका सिर मुडवाना, उसे दागना या जुर्माना करना था (मन ८।१२३, ३७८-८१, ३८३-८५, या० २।२७०)। तीसरा विशेषाधिकार यह था धा कि बाह्मणों के विरुद्ध किये गये अपराधों के लिये अन्य वर्णों के व्यक्तियों के विकद्ध किये गये ऐसे अपराधों की अपेक्षा अधिक कठोर दण्ड दिया जाता था। पुराने शास्त्रकारों की व्यवस्था का अनुसरण करते हुए मन ब्रह्महत्या को पाँच महापातको में सर्वोच्च स्थान देता है (मनु ९।२३७, ११।५५, १०२ या० ३।२२७, २५७)। मनु के मतानुसार ब्रह्महत्या करने बाले को दूसरे जन्म में भी दण्ड मोगना पड़ता है। उसके कथनानुसार ब्राह्मण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचानी चाहिये (मन ४।१६२, ११।९०)। उसने ब्रह्महत्या की अन-मित केवल आत्मरक्षा के लिये उसके आततायी होने पर ही दी है। बाह्मण का चौथा विशेषाधिकार यह था कि उसकी सपत्ति को जब्द नृही किया जा सकता था। ब्राह्मण का सोना चुराने के अपराध को महापातक माना गया है (मन ८।३८०, ११।५५)। यदि कोई बाह्मण निःसंतान मर जाय, उसकी सपत्ति प्राप्त

करने वाला कोई वैध उत्तराधिकारी न हो तो उसकी सपत्ति राजा ले सकता था। यद्यपि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के व्यक्तियों के निसंतान मरने पर उनकी संपत्ति पर राजा का स्वामित्व माना जाता था (९।१८८~८९), तथापि बाह्यण की संपत्ति अगवान की संपत्ति मानी जाती थी. यदि कोई इसे छीनता था तो उसे अगले जन्म में मयकर दण्ड मिलता था (मन् ९।२६) । पाँचवां विशेषाधि-कार यह था कि ब्राह्मण न केवल कर देने से मक्त था (मन ७।१३३, मि० आप० गौध स० २।१०।२६।१०, वसिष्ठ १९।२३, कौटिल्य २।१), अपित राजा का यह कर्तव्य था कि ब्राह्मण के कल, विद्या और चरित्र की परीक्षा करके उसका मरण-पोषण करे (मनु ७।१३३, या० ३।४४) । श्रोत्रिय ब्राह्मण को राजा की अनु-पस्यिति में न्याय करने का भी पूरा अधिकार था। खडा विशेषाधिकार अनायास पाये गये धन के विषय में था, इसमे ब्राह्मणो को अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक छट दी गई थी। यदि किसी विद्वान ब्राह्मण को घरती में गड़ा हुआ कोई खजाना मिलता थातो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य वर्णों के लोगों द्वारा पाये गये गुप्त धन को राजा छीन लेता था, यदि गुप्त धन पाने वाला सचाई के साथ राजा को सम्पत्ति का पता बता देता था तो उसे छठा भागमिल जाताथा। यदि राजा को स्वय गप्त धन प्राप्त होता था तो वह आधा ब्राह्मणो मे बाँट देता था (मन ८।३७-३८, या० २।३४-३५, मि० गौधस० १०।४३-४५, वसिष्ठ ३।१३-१४) ।

समानता के वर्तमान युग में ब्राह्मणों के उपर्युक्त विशेषांधकारों पर आपित होना स्वामानिक है। किन्तु इस विषय मेतत्कालीन परिस्थितयों का तथा क्ष्मय कुछ बातों का ख्यान रखना चाहियों। ब्राह्मणों को यह प्रांत्रिक्य की स्विधार किस्तर आरम्भ में उनके कठोर, तपोमय जीवन के कारण मिले थे, वे अपना सारा जीवन वैदिक साहित्य के मरक्षण, वृद्धि और विकास में लगा रहे थे, अतः उन्हें विशेष मम्मान और अधिकार दियें गये। यह बात सत्य है कि सभी ब्राह्मण त्यापी, तपस्वी एवं वेदाध्यम में रत रहने वाले तही थे, अत अनेक धर्म- साल्ये उपलूक्त विशेषाधिकार सब ब्राह्मणों के निष्यें नहीं, अपनु द्वारि विभिन्न विद्याओं के पारणन विद्यामों के लिये ही समझते थे। इस विषय में पहले हरदत्त और विद्यानस्वर (गा० २)४) का यह मत दिया जा चुका है कि ब्राह्मणों को त्यापों के लिये ही ही, किन्तु हरी, किन्तु विद्यान और व्यान्य स्वर्णों के लिये ही, किन्तु हरी, किन्तु विद्यान और व्यान्य स्वर्णों के हिस्स ब्राह्मणों के त्या ही, किन्तु विद्यान और व्यान्य स्वर्णों के लिये ही ही, क्ष्मु स्वर्ण के त्या स्वर्णों के लिये ही ही, किन्तु हरी, किन्तु विद्यान और व्यव्यान के त्या ही ही मुक्तु दिवा (विवान कर)

है कि राजा धर्मधास्त्रों के इस नियम का सदा पालन नहीं करते थे। इसमें राजा पालक ने बाह्या चावरत की प्राणदण्ड दिया है। महामारत (१२। ७६।२-३,९१) के मतानुतार नेकल उन्हीं बाह्याणों को करों से मुक्ति प्राप्त थी जो बाह्या बहुस्तम अर्थात् धास्त्रज्ञ तथा सब को समान दृष्टि से देखने वाले तथा देवसम (ऋ मेद, यजुर्बेद और सामवेद के जाता) तथा अपने कर्त्तव्यों पर अहिंग रहने वाले थे। धार्मिक राजा को चाहिये कि वह वेद न पढ़े हुए (अश्रीजिय) तथा यज्ञ न करने वाले (अनाहिताम्न) बाह्यणों को कर से मुक्त न करे।

बाह्मणों की उपर्युक्त स्थिति की बौढ साहित्य के वर्णन से तुलना वकी रोचक है। यह तत्कालीन बाह्मणों की यथार्थ स्थिति पर प्रकाश बालती है। विश्वावदान (पृष्ठ ४८६) में एक बाह्मण ने यह कहा है कि सभी ब्रह्मण वेदों में पारात नहीं होते हैं (त सर्वे बाह्मणा ने यहां कराता प्रविचेता है। इस यूग में बौढ साहित्य की पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुये बाह्मणों को क्षत्रियों से हीन बताया गया है, जब कि धर्मवास्त्रों में उन्हें अन्य वर्णों से उत्या माना गया है। बुढ क्षत्रिया वाति में उत्पन्न हुये थे, अत बौढों के लिये उनके वर्णकों अंग्रह माना, स्वामाविक था। इसी लिये तिवान कथा (१४९) और जलित कराता स्वामाविक था। इसी लिये तिवान कथा (१४९) और जलित कराता स्वामाविक था। इसी लिये तिवान कथा (१४९) और जलित कराता स्वामाविक था। इसी लिये तिवान कथा (१४९) और जलित कराता स्वामाविक था। इसी लिये तिवान कथा (१४९) में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से उत्पा स्थान दिया गया है।

420

मिलिंदप्रकृत में नागसेन के आरंभिक जीवन के संबंध में दिये गये विवरण से यह जात होता है कि सातवें वर्ष में वेद का अध्ययन आरम्भ करना उसके वहा में आवश्यक था. इसके लिये उसे बाह्मण आचार्य के पास ले जाया गया. उसने तीनो वेट पढाने के लिये उससे काफी बढी फीस ली। इससे यह स्पष्ट है कि मनस्मति आदि में प्रतिपादित व्यवस्था के अनसार छोटी आय में ही बाह्यण ब्रह्मचारी बन कर गठ के पास जाकर विद्या का अध्ययन किया करता था। बाह्यणो दारा अध्ययन किये जाने वाले विषयो पर भी मिलिंद प्रश्न (पष्ठ १७८) सदर प्रकाश डालता है। इसमें न केवल स्मतियों में प्रतिपादित ऋ खेद, यजर्वेद, सामवेद, अथवंदेद, इतिहास, पुराण, कर्मकांड, व्याकरण आदि के अध्ययन का वर्णन किया गया है, अपित गणित-ज्योतिष, फलित अयोतिष, स्वप्न विज्ञान, शकुन विज्ञान, सर्य एव चद्रप्रहणो का, प्रहो और नक्षत्रों की गतियों के मानव-जीवन पर प्रभाव के और मुकस्प के विषयों के अध्ययन का भी उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि इस समय ब्राह्मण वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अनेक ऐसी व्यावहारिक और लोकोपयोगी विद्याओं का अध्ययन करते थे जो जीविका के उपार्जन में सहायक हो सकती थी। इनमें कुलो और हिरनो को देखकर तरह-तरह के शकनों की और माबी घटनाओ के बारे मे जानकारी प्राप्त करना और पक्षियों की विभिन्न प्रकार की व्यक्तियों का अध्ययन भी सम्मिलित था। बाह्मणो द्वारा शास्त्रप्रतिपादित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के भी कई उल्लेख हमें इस यग के साहित्य और इतिहास में मिलते है। इस समय ब्राह्मण राजाओं के दरवारों में उच्च पदों पर राजकीय सेवा के विभिन्न कार्य किया करते थे। यद्यपि मन (४।६) ने नौकरी की निन्दा इववस्ति (कत्ते का काम) कहकर की है, फिर भी अनेक ब्राह्मण सरकारी नौकरी करते थे। पूर्व्यामत्र अतिम मौर्य राजा बहुद्रथ के सेनापति थे। कण्व वश का सस्थापक वासदेव नामक ब्राह्मण अन्तिम शग राजा का अमात्य था। महाक्षत्रण शोडास का कोशाध्यक्ष एक ब्राह्मण था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आवश्यकता पड़ने पर बाह्मण अपने परम्परागत कार्य यज्ञ को छोड़ कर पृष्यमित्र की मॉिंत क्षत्रियों के शासन का कार्य किया करते थे। वास्टेव ने इसी प्रकार यज्ञ की ख़वा का परित्याग करके तलवार हाथ में ली थी और कण्य वश की स्थापना की थी। इससे यह जात होता है कि उस समय पेशे की इच्टि से ब्राह्मणों में बहा लचकीलापन

या और वे सभी प्रकार के अच्छे-बुरे व्यवसाय किया करते थे। °

महामाष्य ने भी बाह्यणों की स्थित पर सुदर प्रकाश डाला है। उसने विस क्या से चारों का जलेला किया है, उससे यह स्मष्ट है कि बाह्यण उस पुग्ने संभाव में सबसे जैंदे, मूर्चय और प्रतिष्ठा के पात्र समझे जाते थे (२।२१३४)। पतंत्रिल के मतानुसार उन दिनों जन्म, विद्या और कर्म की तीन बातों से वर्ण का निर्मारण होता था। बाह्यण के क्यि न केवल बाह्यण कुछ मंजन्म केता और कुछ धारीरिक विश्वपताय रचना आवश्यक पा, अपियु उसके क्यिये यह भी करिये वह कहा धारीरिक विश्वपताय रचना आवश्यक पात्र अपियु उसके किये यह भी करिये वह में उसके से से भी संपन्न हो। बाह्यणों के जातियत बाह्य रूकण इनका गौर वर्ण होना, यह आवश्यक बाला, पिराल और वाला और कपि से भी संपन्न हो। बाह्यणे है। क्या काल होना था। इन विश्वपताओं वाले पुरुष को देखते ही कल्पना की जातियत वाला की सि यह बाह्यण है, किसी काले करूट व्यक्ति को देखते ही कल्पना की जातिया सकता था कि यह बाह्यण है। वाह्यण है। वाह्य धारीरिक गुणों के अतिरिक्त विद्या अर्थान् धारोत का अन्याम है। वाह्य धारीरिक गुणों के अतिरिकत विद्या अर्थान् धारोत का अन्याम

<sup>9.</sup> त्राह्मण इस गुग से पहले भी सक्त्र वारण करते थे। पाणिन (५।२। ७१) के मतानुसार बाह्मणक सब्ब का प्रयोग उस देस के लिये होता था, जहाँ बाह्मण सामुर्वों की अर्थात् सरकारकों की बृत्ति करते थे। कीटिटण (६।२) ने त्राह्मण सामुर्वों की अर्थात् सरकारकों की बृत्ति करते थे। कीटिटण (६।२) ने त्राह्मणों की तेना का वर्णन किया है और यह भी कहा है कि सब्द बाह्मण के देशों में गिर कर उसे अपनी ओर निला सकता है। बीधायन (२।२।८०) ने कहा वा कि गो–बाह्मण की रक्ता के लिये काह्मण सार बंदर करता है कि वह वर्षाध्य रोकने के विये त्राह्मण सीर बंदर सक्त्र प्रहण कर सकते हैं (मि० विलय ३।२४) मन् (८।३४८-८) उपनंत व्यवस्थाओं का सनकरण करते हुए कहता है कि जब वर्षाध्य भर्म पर प्रान्त तार्थियों का साकस्यण हो, युक्ताल हो तो आपलकाल में गायों, नार्थ्यों की राज्य वारण करना बाहिये। साल्यपर्व (६४।४२) के अनुसार राजा की प्राचा से ताह्मण को युक्त करना चाहिये। साल्यपर्व (६५।४८) के अनुसार राजा की प्राचा से ताहमण करना चाहिये। साल्यप्य (१८।९६) यह व्यवस्था करता है कि जब समाज के विधान टूट जायों, दरपु, चौर, डाकू बढ़ जायें तो सान प्रयोग को साल्य प्रयण करना चाहिये।

२. महाभाष्य ४।१।४८---त्रीिए। यस्यावदातानि विद्या योनिरुव कर्म च। एतन्त्रिके विजानीहि ब्राह्मणाष्यस्य सक्षणम् ।

महाभाष्य २।२।६— गौर: शुष्याकारः पिगल; कपिसकेशः इत्येतानस्यन्त-रान् बाह्यच्ये गुराान् कुर्वन्ति । समुदाये बाह्यणशब्धः प्रवृत्तो वा येष्वपि वर्तते जाति-

तथा कमें जयवा श्रेष्ठ आवरण, त्याग और तपत्या भी किसी व्यक्ति को बाह्यण वनाते थे। पतंजिक का यह कहता है कि जिस प्रकार किसी समुदाय के लिये प्रमुक्त होता है, उसी प्रकार उपयुक्त होते बाह्य का इब्द उसके अववर्षों के लिये भी प्रमुक्त होता है, उसी प्रकार उपयुक्त तीनों गुणों से यूवन व्यक्ति को ब्राह्मण कहते थे और इनमें से एक यादी गुणों से हीन व्यक्तियों को भी बाह्मण कहते थे और इनमें से एक यादी गुणों से हीन व्यक्तियों को भी बाह्मण कहते था तीर जैसे बैठ कर मठ स्थाप करता। मोजन करता ये अबाह्मण के गुणा थे। कितु यदि कोई बाह्मण करता था या चलने-चलते साता था तो भी ऐसे अबाह्मण अवन्यण बाले व्यक्ति को अव्य विशेषताये होने पर बाह्मण कहता जाता था।

महामाध्य से बाह्मणों के विषय में कई बातें प्रकट होती हैं:--(१) उसके मतानसार ब्राह्मणो का वर्ण गौर था, शायद ही कोई काले रग का ब्राह्मण हो। (२) ब्राह्मण होने के लिये जन्म के अतिरिक्त विद्या और कर्म की विशेषताये आवश्यक समझी जाती थी। वस्तत बाह्मण की शचिता और शद्ध आचरण उसकी प्रतिष्ठा का प्रधान कारण था। पतजलि ने ब्राह्मणों में शिष्ट ब्राह्मणो को ऊचा पद दिया है। ये वे बाह्मण थे जो केवल एक दो दिन के खाने भर से अधिक अन्न का संचय नहीं करते थे, धन के लोभी नहीं थे, इन्द्रियों के वशीमृत नहीं होते ये और किसी एक विद्या में पारगत अवस्य होते थे। १ (३) उस समय जाति और वर्ण दो पथक वस्तुये समझी जानी थी । जानि जन्म से प्राप्त होती थी और उसमे कोई परिवर्तन नहीं हो सकताथा। किन्त वर्ण जाति से उच्च कोटि की वस्त थी और वह जाति की मॉति अनायास नही प्राप्त होती थी। उसके लिये समचित गण, कमं और स्वभाव का होना आवश्यक था। बाह्मण वर्ण तभी प्राप्त हो सकता था जब किसी व्यक्ति में इस वर्ण के लिये आवश्यक विद्या और उत्काट आचरण की योग्यतायें हों। उस समय वर्ण और जाति परवर्ती यग की मॉति अभिन्न और समानार्थक न होकर पथक-पथक माने जाते थे। यह बात महामाप्य के जाति-जाभावस्य शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला

हीने गुर्णहीने च । न ह्ययं कालं मावराशिवर्णमायण आसीनं वृष्ट्वाश्यवस्यति बाह्मणो ऽयमिति ।

१. महाभाष्य २।२।६—-प्रजाह्माणीऽयं यस्तिष्ठन् मूत्रयति । अज्ञाह्मारागेऽयं यो गच्छन अक्षयति ।

२. महाभाष्य ६।३।१०६-एतस्मिन्नार्यनिवासे ये बाह्याराः कुम्भीवान्या प्रलोलुपा अगृहयमाराकारणः किञ्चिवन्तरेग कस्याध्यि विद्यायाः पारगास्तत्रभवन्तः शिष्टाः ।

किन्तु बाह्मण वर्ण के विद्या और कर्म के गण न रखने वाला व्यक्ति जाति-बाह्मण कहलाता था (२।२।६)। यह बाह्मण से हीन कोटि का समझा जाता था। उस समय वेद की रक्षा का दायित्व काह्मणों को सौंपा गया था, अतः बाह्मणों का सम्मान समाज में सब से अधिक था। लोग बालक बाह्मण का मी उठ कर अभिनंदन करते थे (६।१।८४), वह अवध्य था (१।२।६४)। गलती से मी बाह्मण को मारने वाला पतित माना जाता था। बहाहा और भ्रणहा दो महापातकी माने जाते थे (८।२।२)। किन्त कर्तव्यहीन ब्राह्मण कुब्राह्मण कहलाते थे(५।१। १०५)। (४) महामाप्य के समय दसरी शताब्दी ई० प० में ब्राह्मणों का अघःपतन शरू हो गया था। इससे पहले जातिकाह्यल और वर्णबाह्यण में कोई अन्तर नही था, क्योंकि सभी ब्राह्मण स्वाच्याय एवं वेदाध्ययन को अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे, किन्तु पतजिल के समय वेद का गंभीर अध्ययन करने वाले तथा व्याकरण का अनशीलन करने वाले ब्राह्मणो की सख्या घट रही थी। ब्रह्मबंघ (कृत्सित ब्राह्मण) पुरुषों व स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी (१। २।४५. १।१।४८)। दान देने की अपेक्षा दान लेने की प्रवृत्ति बढ रही थी। बाह्यण दसरों के घर पर मोजन के लिये निमत्रण पाने की प्रतीक्षा करते रहते थे, मोजन तैयार होते ही यजमान के घर पहुँच जाते थे (२।३।६४) ।

स्विष्य '--- श्रांति थ के लिये वेदाय्ययन, यज करना और दान देना बाह्मण और वैरय की मांति आवस्यक कर्त्तव्य था। इनके अतिरिक्त उसका विशेष कार्य माद प्रजाजनों की रक्षा करना और युद्ध करना था। मन और याजवस्य कर्ताव्य था। मन और याजवस्य के आपं करने की मी अनुमति दी है (मन् १/८९,१०१७०-८९, या० १११९९)। महामारत (१२१६०१३) से मी स्विष्य के कार्य में कि स्वर्ध करना माना जाना था, अत उनके लिये रोगी होकर अपने घर में चारपाई पर मरना माना जाना था, अत उनके लिये रोगी होकर अपने घर में चारपाई पर मरना महापाप समझा जाना था, रणक्षेत्र में प्राण त्याग करना उसके लिये वहे पुष्य का कार्य था। महामारत में यत्तिव्यं के लियं तीन वानो पर कल विया यादा है-- अनियि का सत्कार करना, इतज्ञात और शरणायत की रक्षा । रामायण और महामारत से यह विदित होना है कि स्वित्य बालको को प्रचान रूप से वनुवेंद की तथा युद्धकला की गिक्षा दी जाती थी। मिल्टिप्य हमा तथा, लेवन कवा वेंद स्थार है कि स्वित्य वृद्धकला के विष्य हा तथा, लेवन कवा तथा हिसाद का जान प्राप्त किया करना अरते । उनके लियो बाह्मणों की मीति के वो तथा यह स्थार लेवन का साम प्राप्त सिक्या करते थे। उनके लिये बाह्मणों की मीति के वो तथा वृद्धकला की मीति की वो तथा वृद्ध करना प्राप्त सिक्या करते थे। उनके लिये बाह्मणों की मीति के वो तथा वृद्ध का जान प्राप्त सिक्या करते थे। उनके लिये बाह्मणों की मीति के वो

का अध्ययन आवश्यक नहीं समझा जाता था। इस प्रंच (पृष्ठ ३५७-५८) से यह भी जात होता है कि निम्न जाति का जो व्यक्ति व्यपने को अनिय बताता था, उसे अंग-मंग आदि का यण्ड दिया जाता था। इससे यह स्पष्ट है कि अजियों की स्थित उस समय समाज में ऊंची मानी जाती थी। यदि निम्न जाति बोधे भावित इससे प्रतिष्ठा पाने के लिये अनिय होने का डोंग करते थे तो जर्में उसिक हम्मों का डोंग करते थे तो जर्में उसिक हम्मा जाता था।

महाभाष्यकार के मतानुसार बाह्यणों के बाद समाज में क्षत्रियों का स्थान या। राजवारी के लिये अमिषिक्त ध्यक्ति राजन्य कहलाते थे। अप्तियों का जनार-ध्यवहार प्राय: ब्राह्यणों से मिलता जुलता था, अतः उन्हें बाह्यणस्वृत्य कहा जाता था। माष्यकार के सतानुसार क्षत्रिय नाम के अन्त में वर्षी शब्द का और वैद्य के अंत में पालित शाद का प्रयोग होता था (८।२।८३), जैसे इन्द्रवर्स क्षत्रिय का तथा इन्द्रपालित वैद्य का नाम होता था, ब्राह्मण का नाम इन्द्रवर होता था,

संबद्ध---क्षत्रिय के बाद समाज में बैंद्य का स्थान था। मन् (११९०) और याजवल्य (११९०) में बेदाध्ययन, यजन और दान के अतिरिक्त इनके विशेष कार्य लेती, पशुपालन, रुप्या सूद पर देना (कुसीद) और व्यापार करना माना है। महामारत (१२१६०)२१) में भी इनके कार्यों का वर्णन करते हुये पशुपालन पर विशेष बल दिया गया है। महामारतकार (२११६५)३३) ने आपित-काल में आत्मरक्षा तथा गो-बाह्मणों की रक्षा के लिये और वर्णसंकरता को रोकने के लिये इन्हें शस्त्र प्रहुण करने का भी अधिकार दिया है। महामारत में कई स्थानों पर वैदयों को गहों के सामकक्ष सामाजिक स्थिति प्रदान करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोषर होनी है (११२६११३-१२३।४१५)। मिल्टिइफ्टन (पृष्ठ १७८) में स्मृतियों की नीति वैदय का कार्य हृषि और व्यापार वताया गया है।

बौढ एवं जैन साहित्य में एवं तत्कालीन अमिलेखों में बैदयों का उल्लेख गृह्यतियों (पालि गह्यति, जैन गाहाबह) के नाम से मी मिलता है। उवासगदसाओं नामक जैन बंध में इस धर्म में अत्यंत श्रद्धा रत्तने वाले जिन इस व्यक्तियों की कथाएं दी गई है, उनमें नौ व्यक्ति सृहपित है। इसके वर्णनानुसार गृहपित्यों के पास उन दिनों अपार संपत्ति होती थी, ये मुद्दक्षी का काम करते थे, हतकी बंध-बंधि अमीन्दारियों और पशुओं के देवह हुआ करते थे। राजा और व्यापारी सख मामलों में इनसे सहायता लिया करते थे। एका प्रतीत होता है कि ये उस समय के

ऐसे समृद्ध पुंजीपतियों की श्रेणी थी जिनके पास विशाल मुसंपत्ति और पशुसंपत्ति वी। इन्हें समाज में सामान्य कारीगरों की निर्धन श्रेणी की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता था । ईसा से पहले की और बाद की शताब्दियों के अनेक दानपरक अभिलेखों में गृहपतियों का उल्लेख मिलता है। ये व्यापारी, क्रवक, कोषा-घ्यक्ष और सार्यवाह अथवा काफिलों के नेताओं का महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। गृहपतियों के अतिरिक्त इस समय अनेक अभिलेखों में कुटम्बिको का भी वर्णन मिलता है। ये क्टम्बिक गृहपतियो की भाँति विशाल सम्पत्ति रखने वाले क्टम्बो के या परिवारों के अध्यक्ष हुआ करते ये। इस यग के अभिलेखों में सेटठी नामक एक वर्ग का वर्णन मिलता है। जातक साहित्य में इसका उल्लेख प्रचर मात्रा मे पाया जाता है। मिलिंदप्रश्त (पष्ठ ७०) में नागसेन के आरंमिक जीवन का वर्णन करते हुये पाटलिपुत्र के ऐसे सेट्ठी की कथा दी गई है, जिसने अपने सार्थ के साथ उत्तर पश्चिमी मारत से अपने नगर की यात्रा की थी। इस यग के अभि-लेखों में सेट्ठियों तथा उनके संबंधियो द्वारा दान दिये जाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि सेटठी उस समय के व्यापारियों में अतीव समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, समाज में इन्हें बड़ी प्रतिष्ठा दी जाती थी।

सुप्र— वर्मज्ञान्त्रों की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए मन् और याजवल्य ने शुद्रों का विवोध कार्य डिजातियों की सेवा करता एवं उनसे मरण पीषण प्राप्त करता माना है (मन् ११९१,०११२३-२५, मा० ११९२०)। समाज में शुद्रों की न्यिति सबसे हीन थी। ये बाह्यण, सनिय बैरमों की सेवा करते ये और इसके बरले में उनसे मोजन और वस्त्र प्राप्त करते ये। मन् के कबनानुतार शुद्र अपने स्वामी द्वारा छोड़े गये पुराने वस्त्र, छाता, व्यप्त, बटाई आदि को प्रयोग में जला था और स्वामी द्वारा छोड़ गया उपलब्ध सोजन करता था, बुवाप में उनका पालन-भोषण उसका स्वामी ही करता था। शुद्रों के लिये क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राप्टणों की और वैस्यों की अपेक्षा कान्यणों की और वैस्यों की अपेक्षा अपने सुप्त की जीविका नहीं चला पाता था। शुद्रों के लिये क्षत्र अपने पालम पालम जीविका कि विचास व्यवसायों से अपने वा अपने हुट्य की जीविका नहीं चला पाता था तो उने बहुईपिरी, विककारी, पर्नाकारी, रोसाओं आदि के विमिन्न व्यवसायों से अपना निर्वाह करने की अनुमति दी गई थी (मन् १०१९-१००, १२९)। मन् (८८११३-१४, ४१९-१७) के मतानुतार शुद्र के अति होने या न होने की

दशा में भी बाह्यण पृद्ध से सेवा कराने के लिये उसे बाधित कर सकता है, उसकी संपत्ति का अपने लिये उपमोग कर सकता है, क्योंकि मुक्ति पाने के बाद भी पृद्ध अपने स्वासामिक दासता में भूतत नहीं हो सकता है और उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है। मन् (८४१८) ने यह भी कहा है कि राजा पृद्ध को अपनी सेवा करने के लिये बाधिन कर सकता है। इन सब वचनों से यह प्रतीत होता है कि उस समय पृद्ध को संपत्ति रवने का कोई अधिकार नहीं बा, और वह बाह्यण, क्षिप्ति, बीते सेवा करने के लिये वाधित किया जा सकता वा।

क्ति नुद्रों की यह स्थित सार्वभीम नहीं थी। संभवत यह मनु के आवर्ष को और जुड़ों के विषय में उनके विचारों को मुचित करती थी, क्योंकि स्वयं मनु ने कुछ ऐसी अन्य ध्वस्थाय की है जिनसे यह स्पष्ट रूप से मुचित होता है कि नुद्रों को नंपत्ति रूपने का पूरा अधिकार था। मनु (११६५०) और महामारत (१३१४७) ६६) के एक मुप्रमिद्ध रुलेक के अनुसार शूढ़ को यह अधिकार या। कि वह अपने पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा समान रूप में करे। एक अप्य स्लोक (मन् ११८८२, या० २११३३) में उमने दासी से उराज कुछ के पुत्र का मो विरासत में अधिकार स्थीकृत किया है। मन् अप्यत्र (११४४-४३, मि या० ११२७) यह व्यवस्था करता है कि नृद्रों को यह अधिकार नहीं है कि वे ब्राह्मण को दान देने का अधिकार रखते हैं। मन् ने (८१४२, या० २१३८) यह मध्यसम्भ को सान देने का अधिकार रखते हैं। मन् ने (८१४२, या० २१३८) यह मध्यसम्भ को हान हों को आहमार रखते हैं। सुत्र के अपने स्वाहम्य द्वारा वियंजाने वाले अ्यात की कानुनी दर करा होनी चाहिये। इन सब उदयों में यह स्पष्ट होता है कि उम समय सूद्र स्पत्रित रसने का अधिकार रखते थे। किन्नु इनमें कोई संहत हती है कि अन्य दिजातियों की तुलना में शूरों के धार्मिक और सामर्वाजक अधिकार कम ये और उनके बारे में प्रकार की अयोधाराय और अन्तर्शनों मानी जाती थी।

शूरों की पहली अनरहूंना यह थी कि उन्हें वेदाण्यान के अधिकार से बच्चित रचा जाता था। मन् से पहले गीतम धर्ममूत्र । (१२।४) ने यह व्यवस्था की भी कि यदि शृद्ध जानबृक्ष कर स्मरण करने के लिये वेदराए सुने तो उसके कलंकुहरों को सीने और लाख मे मर देना चाहिये, यदि वह अपनी बाणी में वेदों के उदरण देतों उसकी जीम काट डालनी चाहिये, यदि उसने बेद का अच्छी

गौचम्० १२।४, अव हास्य वेदमपत्ःवतस्त्रपुजनुन्या श्रोकपूररामुबाहररो जिह्वाच्छेदो थारारो गरीरभेद । मिलाइये मृच्छकटिक ६।२१, वेदार्याम्बाहरतस्यं वदित म च ते जिह्वा निपतिता ।

तरह से स्मरण कर लिया होतों उसके शरीर का छेवन करना चाहिये। गृहों का वेदाम्बयन बॉजत होने पर मी उन्हें इतिहास अर्थात् महामारत एवं पूराण सुनने का अधिकार था। महामारत में लिखा है कि चारों वर्ण किसी बाह्मण पाठक से महामारत सुन सकते हैं।

शूबों की दूसरी अनहंता यह थी कि वे वैदिक यज्ञ नही कर सकते थे।
मन् (१०१२७) के अनुसार उनके सारे संस्कार वैदिक मंत्रों के बिना होते
थे। वे वैज्ञाहिक अग्नि नहीं रख सकते थे (मन् ३१६०, या० ११९७)। वे प्रतिदिन पंचमहायज्ञ साधारण अग्नि में कर सकते थे, प्राद्ध मी कर सकते थे, देवताओं
की स्तुति 'नमः' शब्द से कर सकते थे, किन्तु 'अग्नयं स्वाहा नहीं कर सकते थे। यज्ञ
का अधिकार न रखने पर मो, उन्हें दूर्त अर्थीन् वावदी, कुआ, ताज्य नवा कर देवमन्दिरों का निर्माण करा के पूर्ण प्राप्त करने का अधिकार था।

कुछ अपराघों में बुद्रों को अधिक कहा दण्ड दिया जाता था। मन् (८। १६६) की व्यवस्था के अनुसार यदि बृद्र किसी ब्राह्मण नारी के साथ उसकी इच्छा के अनुसार या उसके दिवद सम्मोग कर तो उसे प्रापटक मिलना विद्या । स्माग कर तो उसे प्रापटक मिलना वादिये। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण के साथ बलात्कार कर तो उस पर एक महल कार्यापण का रण्ड और व्यक्तियार करने की दशा में पाँच सौ कार्यापण का रण्ड निनता था (सन् ८१३०८)। यदि कोई ब्राह्मण किसी अर्थात कार्यापण का रण्ड दिया जाता था (८१३८५)। इसी प्रकार किसी ब्राह्मण की मस्तेना था गाली गल्जि करने पर वृद्ध को शारीरिक रण्ड दिया जाता था या उसकी जीम कार ली जाती थी (मन् ८१२७०)। किन्तु इसी अपराप में क्षत्रिय या वैश्य को १०० अथवा १५० कार्यापण का रण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शृद्ध को दुवेचन कहे तो उसर केवल १२ कार्यापण का अथवा कुछ मी दण्ड नहीं लगता था। शृद्ध न तो ज्यायाधीश हो सकता था और न ही धर्म की उद्योगणा कर मकता था (मन् ८१६, २०, याक० ११३)

शूद्र का जीवन क्षुद्र एवं नगण्य समझा जाना था। पहले बताया जा चुका है कि ब्राह्मण की हत्या महापातक था, किन्तु मन् (११।६६) तथा याज्ञवल्क्य

महाभारत १२।३२८।४८, १।६२।२२, १।६४।८७ मिलाइये भागवत पुराए १।४।२५, स्त्रीमूबद्विजवन्यूनां त्रयो न श्रुतिगोचरा । इति भारतमास्थानं मृतिना कृपया कृतम् ।

(३१२३६) ने स्त्री, जुह, वैदय एवं अतिय को मारता उपपातक माना है। इसके क्रिये प्रायदिक्त और दान की जो अध्यक्ष की गई है, उससे स्पष्ट है कि शुह का जीवन नगण्य समझा जाता था। अत्रिय को मारने का प्रायदिक्त या ६ वर्ष का बहुम्चर्य, एक हजार गोजो तक्षा एक वैक का दान, वैदय को मारने पर ३ वर्ष का बहुम्चर्य, १०० गायों का और १ वैक का दान करना पड़ता था। किन्तु शुह को मारने का प्रायदिक्त केवल एक वर्ष का बहुम्चर्य, १० गायों का तथा एक वैक का दान था।

लानपान के सम्बन्ध में यह नियम था कि ब्राह्मण कुछ शुद्र समझी जाने वाली जातियों के यहाँ मोजन कर सकते थे। मनु (४।२५३) याज्ञवल्क्य (१। १६६, मि० गौतम १६।६, विष्णु ५७।१६) के अनुसार ब्राह्मण उसी शुद्ध के यहाँ मोजन कर सकता था, जो उसका पश्पालक, हलवाहा या बंशानुक्रम से मिन्न हो या अपना नाई अथवा दास हो। यह व्यवस्था मन् से पहले गौतम (१६।६) ने भी की थी, किन्तु यह सर्वमान्य व्यवस्था नहीं थी । आपस्तम्ब धर्मसूत्र (१।५। १६।२२) के अनुसार अपवित्र शुद्र द्वारा लाया गया भोजन ब्राह्मण के लिये वर्जित है। किन्तु इसके साथ ही उसने तीन उच्च वर्णों के सरक्षण में श्रूडो को द्विजातियों का मोजन बनाने के लिये अनुमति दी है। इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण न केवल शद्रों का, अपित शद्रों के हाथ का बना हुआ मोजन ग्रहण करते थे। इस विषय में आपस्तम्ब ने इतनी ही शर्त लगाई है कि शूद्र रसोइये के नालुन, केश आदि स्वच्छ होने चाहिये। इस विषय मे मनु की व्यवस्था (४।२११) ध्यान देने योग्य है। परवर्ती युगों में शंखरमृति (१।३४) ने श्रूडो के मोजन पर पलते ब्राह्मणो को पंक्तिदूषक माना और पराशर (११।१३) ने यह व्यवस्था की थी कि बाह्मण किमी शुद्र से केवल घी, तेल, दूघ, गुड़ या इनसे बनी हुई वस्तुये ग्रहण कर सकता है, किन्तु इन्हें वह नदी किनारे ही खाये, गूद्र के घर में नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि शुग सातवाहन युग में शूद्रों का मोजन ब्राह्मणों के लिये पूर्ण रूप से वर्जित नही हुआ था। वह ब्राह्मणों के घर में रसोइया हो मकता था और ब्राह्मण उसका पकाया हुआ मोजन कर सकता था।

किन्तु इस युग में शूडों को अस्पृत्य या अष्ट्रत समझते की प्रवृत्ति का श्रोगणेश हो गया था। अनुसासत पर्व (५९।३३) में यह कहा गया है कि शूड ब्राह्मण की सेवा जल्दी हुई अपिन के समान दूर से करें, किन्तु क्षत्रिय एवं वैस्य स्पर्श करके उससे सेवा करा सकते है। छुआछूत का बन्धन पहले बहुत कठोर नहीं था। हिरप्यकेशी गृह्यसूत्र (शश्राहर-२०) तथा आपस्तम्य धर्मसूत्र (शश्र-१०) के अनुसार मधुपकं देते समय अतिथि के पैर को, मले ही वह स्त्रातक काह्मण क्यों न हो, सूद्र पुरुष या नारी घो सकते थे।

शू बारों आअमों में केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर सकता था। उसके लिये वेदाध्ययन वर्जित था (महामा० १३।१६५।१०), जतः उसके लिये ब्रह्मचर्य, बानप्रस्थ और संन्यास के आश्रम बजित थे। शान्ति पर्व (६३।१२-१४) के अनुसार जिल शूर ने उच्च वर्णों की सेवा करते हुये अपने वर्म का पालन किया है, जिसका जीवन थोड़ा ही रह गया है, या जो ९० वर्ष से उत्पर की अवस्था का हो गया है, वह चौषे आश्रम को छोड़ कर समी आश्रमों का फल प्राप्त कर सकता है।

पतंत्रिक के महामाध्य से भी इस युग में शुद्रों के सम्बन्ध में बहुमून्य जानकारी मिलती है। उसके मतानुसार शुद्र दो प्रकार के व्यक्ति कहलाते सै—(क) कर्ममृत्र—जो बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य अपने शास्त्र विहित कर्तव्यों का पालन न करते हुए शुद्रवत् जीवन व्यतीत करते से, वे कर्मशृद्ध ये। अशिक्षित, वेदाध्यपन न करते वाले, सन्ध्या, अनिहोस्तरिहत, असपमी ब्राह्मण भी शुद्र माने जाते थे। (शु अम्मसृह—ये शुद्र माता-पिता से उत्पन्न व्यक्ति थे। शुद्रों की अनेक जातियां थी। माध्यकार ने आभीरों को शुद्र माना है (१।२।७२), शीवर मी शुद्रों में सब से ऊंचा स्थान रथ-

१. प्राचीन काल में अस्युक्यता की भावना मध्य एवं वर्तमान युग की भांति उच नहीं थी। धर्मसूत्रों में केवल चाण्यात ( ब्राह्मणी से सुद्रों में उत्पन्न करनात ) को ही अस्युक्य माना गया है (गीतम ४.१५, २३ जाठ २११११८८८)। मन् (१०३६,५९) अन्ध्र, मेद, कण्याल एवं इवत्य को गांव से बाहर रहने को कहता है, इससे स्थय्य है कि अन्य जातियाँ गांव के भीतर रह सकती थीं और अब्धुत नहीं मानी जाती थीं। मन् के सतानुसार केवल बण्डाल ही अस्युध्य है, किन्तु विक्शु धर्मसूत्र ने इनके साथ कुछ्य विवेशी जातियाँ-न्लेक्डों और पारसीकों को भी सस्युक्तों की अरोगों में रहता है। २०वीं सतान्वी के आरम्भ में दिखा है। प्राचीन में किस प्राचान की ब्राह्म प्राचीन वालि की क्षांच्या में ह्यू कि बाण्डाल की ब्राह्म प्राचीन जाती थी, किन्तु मन् और याजवल्य ऐसा नहीं मानते हैं कि बाण्डाल की ब्राह्म अप्यावल हो। मन् ने (४१९३०) में चाण्डाल को ब्राह्म का कार्येड उल्लेख नहीं किया है। वाजवल्य (११९४) ने लिला है कि यदि सड़क पर चालाल के तो भी बह चन्न तथा सर्व की किराहों से और बाय से पत्रिक हो जाती है।

कारों का या। ये त्रिवणं अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य से कुछ ही नीचे थे। जुलाहा (तत्तुवाय), कुम्हार (कुम्मकार), नाई, लुहार (कमीर, असस्कार) धोबी और जमार (चर्मकार) सब यूडी के अन्तर्गत थे। यूडी में आर्थावर्ष से ब्राहर की भी अनेक जातियां सम्मिल्य थी, जैसे, शक, यवन, कौन्य, किलक्यपोन्याच्या सित्यों से ब्राहर की भी अनेक जातियां सम्मिल्य थी, जैसे, शक, यवन, कौन्य, किलक्यपोन्याच्या सित्यों से ब्राहर छुने वाले चाण्डाल और मृत्य भी शृह थे खानपान की दृष्टि संवजिल ने यूडी को दो श्रेणियों में विमन्त किया है—निरवसित और अनि-रवसित। बढ़ई (तक्षा), लुहार, धोबी और जुलाहा अनिरवसित थे और चाण्डाल, मृत्य आर्थि निरवसित अने अनिरवसित शहास्त्र सित्यों के पात्र छु सकते भे, किन्तु निरवसित वालीन्य कीट के शूड के स्वाप्त कीट के शूड से ये ये वित्य से स्वाप्त को संस्कार द्वारा युद्ध करके भी अपने प्रयोग में नहीं ला सकते थे। यद्यपि कुछ अन्य प्रकार के यूडी द्वारा अवहृत त्रिवणों के चरल आग आदि से शुद्ध करके व्यवहार में ले लिए आते थे। निरवसित शूड योवों के बहर त्रिवणों के घरों से दूर रहते थे। इनके प्रायाः गांचों के छोरों पर होते थे। में बह-बड़ नगरों के बीच मी गिरहते थे (२१४१६०)।

संकर जातियां:—चार वणों के अतिरिक्त तत्कालीन मारतीय समाज में ऐसे बहुत से समुदाय और विशेषों से आतों बाली नई जातियां थी, जिनको चारों वर्षों में से किसी में मी नहीं गिना जा सकता था। ऐसी जातियां को सकर जातियां कहा गया है। इनके लिये यह कल्यना की गई कि ये जातियां अनुलोम (ऊने वर्षों में से किसी में मी नहीं गिना जा सकता था। एसी जातियां अनुलोम (उने वर्षों के पुरुष से नीचे वर्षों की नारी से विवाह) तथा प्रतिलोग (गिन वर्षों के पुरुष से ऊचे वर्षों की नारी से विवाह) का परिणाम थी। मनु (१०८-२३) ने इस प्रकार की जातियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि आहमण से वेदस कल्या में अम्बष्ट पैदा होता है, बैच्य से क्षत्रिय स्त्री में मागघ और बाह्मणी में) मुर्जेक्पक, जावन्य, पैदा होते हैं, ब्राय्य शिया साह्मण से (ब्राय्य ब्राह्मणी में) मुर्जेक्पक, जावन्य, पैदा होते हैं, ब्राय्य शिया से सहस्य सालता!" मनु द्वारा वर्षिण संकर जातियों के साथ उल्लेख हुआ था। मनु होत होता है कि पुराच मंत्रिय की संकर जातियों के जा उल्लेख हुआ था। मनु हे कि पुराच प्रतियों की संकर जातियों के साथ उल्लेख हुआ था। मनु में छ अनुलोम, छ प्रतिलोग पर वर्षों के ब्रितिस्त के साथ ते देश व्यवस्थां की बेची की है। सायावल्य ने चार वर्षों के अतितिस्त के साथ ते देश विष्य वर्षों के ब्रितिस्त के साथ ते देश वर्षों के ब्रितिस्त के साथ ते देश वर्षों के अतित्य के कि है। सायावल्य ने चार वर्षों के अतितिस्त के साथ ते देश होता होते हैं। हो सावल्य ने चार वर्षों के अतितिस्त

१३ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। मनु के अनुलोमों में अम्बष्ठ, निषाद और उध तथा प्रतिलोमों में मूत, वैदेहक, बाण्डाल, मागव, क्षत्ता और आयोगव उल्लेखनीय हैं। प्रावक्त्य (११९५) में मी मनु की मंति विभिन्न सकर जातियों की चर्चा की है। इन संकर जातियों का विवेचन बड़ा जटिल या। विष्णु घर्मसूत्र (१६१०) ने लिखा चा कि मारतीय समाज में संकर जातियों असस्य है। मिताक्षरा (या० १९५५) ने मी इनकी गणना करना छोड़ दिया था। यहां इनकी कुछ प्रमुख बातों का ही निर्देश किया जायगा।

इन जातियों की कल्पना से हिन्दू समाज में विदेशी जातियों को खपाना आसान हो गया, क्योंकि इस समय यह कल्पना की जाने लगी कि शक, यवन, पहलब आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय थी, किन्तु शनैः शनैः वैदिक कर्मकाड के न करने से इनका पतन हो गया। मन (१०।४३-४) के शब्दों में "पौडक, ओड द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद (पहलव), चीन, किरात, दरद और खश जातियाँ आरम मे क्षत्रिय थी, किन्तु घामिक क्रियाओं के लोप से और बाह्मणो के अदर्शन से घीरे-घीरे बचल बन गई।" इनमें से कुछ जातियों का इतिहास बडा मनोरजक है। पहले ( आठवे अध्याय में ) यह बताया जा चुका है कि आभीर मारत पर आक्रमण करने वाली एक विदेशी जाति थी। समा पर्व (५१।१२) में इनका पारदों के साथ वर्णन है। इन्हें दस्य और म्लेच्छ कहा गया है। इन्होंने महामारत के यद्ध के बाद अर्जन पर आक्रमण किया था और विष्णयों की स्त्रियों को हर कर ले गर्यथे। अश्त्रमेधिक पर्व (२९।१५-१६) के अनुसार ब्राह्मणो से अबध न रहने पर आभीर शृद्ध हो गये। पहले यह बताया जा चुका है कि शनै: शनै: यह विदेशी जाति हिन्दू समाज में अपना ली गई। रुद्रमति नामक आभीर सेनापति ने १८१-८२ ई० में रुद्रसिंह के शासन-काल में एक कुआ बनवाया (ए० इं० खड १६, पष्ठ २३५)। इसी प्रकार ईरान से आने वाले पहलवों को मन ने शद्दों की स्थिति में आया हुआ क्षत्रिय माना है। महाभारत में पहलवो का उल्लेख पारदो तथा अन्य अनार्य लोगों के साथ किया गया है (समापवं ३२।१६।१७)। यवन अथवा यूनानी गौतम के मतानुसार शुद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिलोम जाति है। महामारत में यवनो का उल्लेख शको तथा अन्य अनार्य जातियो के साथ किया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि विदेशों से आने पर भी इन जातियों को शासक होने के कारण क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, किन्तु उनमें वैदिक कर्मकाड आदि का प्रचलन न होने से उन्हें शद्रों की श्रेणी मे पतित क्षत्रिय साना गया।

नहीं है। किन्तु शूंग यूग की जाति-प्रया में कुछ लचकीलापन या, वर्णसंकर जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता था। इसमें किसी संकर जाति को उसका मुळ वर्ण भी प्राप्त हो सकता था और उसका अधःपतन भी समय बा। इसके लिये स्मृतिकारों ने जात्युक्तवं (जाति मे उत्यान) और जात्यपकवं (जाति की स्थिति में पतम) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। मनु (१०।६४) और याज्ञ-वल्क्य (१।९६) इसका वर्णन करते हैं। मनु के मतानुसार जब कोई ब्राह्मण शद्रा स्त्री से विवाह करता है तो इस सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली कन्या पारशव होती है। यदि पारशव लड़की ब्राह्मण से विवाह करती है और इस सम्मिलन से उत्पन्न कन्या का पून: किसी बाह्मण से विवाह होता है और यह कम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता है तो ७वी पीढ़ी बाह्मण हो जाती है। इस प्रकार आरम्भ मे शूद्रा समझी जाने वाली इस पीढ़ी का ब्राह्मण के रूप में उत्कर्ष हो जाता है। इसके सर्वया विपरीत यदि कोई ब्राह्मण शूद्र स्त्री से विवाह करता है, तो उनसे उत्पन्न होने बाला लड़का पारशव कहलायेगा। यदि यह लड़का पुनः एक शुद्र कन्या से विवाह करता है और इसी प्रकार का कम सातवी पीढ़ी तक चलता रहता है तो अवी पीढ़ी ब्राह्मण के उच्च धरातल से पतित होकर शूड़ बन जायगी। मनु (१०।६५) ने क्षत्रिय स्त्री के वैश्य की कन्या से तथा वैश्य पुरुष के साथ शुद्ध स्त्री के विवाह से उत्पन्न सन्तान के बारे में मी यही सिद्धान्त लागू किया .. है। याज्ञवल्क्य (१।९६) ने जात्युत्कर्ष और जात्यपकर्षदो प्रकार के बताये है। एक तो विवाह से और दूसरा व्यवसाय या पेशे से। यह जात्युत्वर्ष कमशः ७वी और ५वी पीढ़ी में होता है। मनु से पहले गौतम (४।१८-१९) ने भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, किन्तु वह जात्यपकर्ष के लिये पाँच पीढिया ही पर्याप्त मानता है।

इस सिद्धान्त से जन्ममूलक जाति-स्थवस्था की कठोरता कुछ अंशों में कम हो जाती है। किन्तु हमारे पास वह जानने का कोई साधन नहीं है कि इस नियमों का पालन व्यावहारिक रूप में कही तक होता था। श्री देवदत्त रामकृष्ण मण्डारकर का यह मतथा कि इन नियमों का बस्तुतः पालन हुआ करता था, पे मैं नियम विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित रीतिरिद्याओं को सूचित करते है। किंतु श्री पाण्डुरंग वामन काणे ने इनके वास्तविक जीवन में निज्यान्तित होने में सदेह प्रयट करते हुये लिला है कि पांच या सात पीड़ियों तक वश्यरपरा को

१. इंडियन एन्टिक्बेरी १६११ प्० ११।

२. कार्ले-वर्मशास्त्र का इतिहास हिन्दी अनुवाद खं० 9 r

वहीं है। फिल्हु मूर्च सून की जाति-प्रया में कुछ कवकीलायन या, वर्णसकर कारियों की सोमाविक स्थिति में परिवर्तन हो सकता था। इसमें किसी संकर जाति को उसका बरु वर्ष भी प्राप्त हो सकता या और उसका अधायतन भी समय बा। इसके लियें स्मृतिकारों में जात्यरकर्ष (जाति में उत्यान) और बाल्यपकर्ष (जाति की स्थिति से पतन) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। मनु (१०।६४) और साज्ञ-बल्ब्य (१।९६) इसका वर्णन करते हैं। मनु के मलानुसार अब कोई ब्राह्मण शुद्रा स्त्री से विकाह करता है तो इस सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली कन्या पारशव होती है। यदि पारशय लढ़की बाह्मण से विवाह करती है और इस सम्मलन से उत्पन्न कन्या का पन किसी बाह्मण से विवाह होता है और यह कम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता है तो ७वी पीढ़ी बाह्मण हो जाती है। इस प्रकार आरम्भ में शद्भा समझी जाने वाली इस पीढ़ी का बाह्मण के रूप में उत्कर्ष हो जाता है। इसके सर्वेषा विपरीत यदि कोई बाह्यण शुद्र स्त्री से विवाह करता है, तो उनसे उत्पन्न होने वाला लडका पारशव कहलायेगा। यदि यह लड़का पुन एक शुद्र कन्या से विवाह करता है और इसी प्रकार का कम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता है तो ७वीं पीढ़ी बाह्मण के उच्च घरातल से पतित होकर शूद्र बन जायगी। मन् (१०।६५) ने क्षत्रिय स्त्री के वैदय की कन्या से सवा वैदय पूरुष के साथ शद्र स्त्री के विवाह से उत्पन्न सन्तान के बारे में भी यही सिद्धान्त लागु किया है। याक्रवल्क्य (१।९६) ने जात्युत्कर्ष और जात्यपकर्षदो प्रकार के बताये हैं। एक तो विवाह से और दूसरा व्यवसाय या पेशे से। यह जात्युत्कर्ष त्रमश ७वीं और भवी पीढ़ी में होता है। मनु से पहले गौतम (४।१८-१९) ने भी इस सिद्धास्त का प्रतिपादन किया था किन्तु वह जात्यपक्ष के लिय पाँच पीढियां ही पर्याप्त मानता है।

इस सिद्धान्त से जन्ममूलक जाति-स्थवस्था की कठोरता कुछ अक्षो में कम हो जाती है। किन्तु हमारे पास वह जानने का कोई सावन नही है कि इन नियमों का पाछन व्यावहारिक रूप में कहाँ तक होता था। श्री देवदत रामकृष्ण मण्डारकर का यह मत था कि इन नियमों का वस्तुत पाछन हुआ करता था, ये नियम विमिन्न प्रदेशों में सर्वलित रीतिरिदाजों को सुचित करते हैं। किन्तु श्री पाष्ट्रपण वामन काण में इनके वास्तविक बीवन में नियमित्त होने में सेहह प्रगट करते हुये लिखा है रे कि पांच या सात पीड़ियों तक व्यवपरपरा

१ इंडियन एन्टिक्बरी १६११ ए० ११ !

२. काखे-वर्मशास्त्र का इतिहास हिम्बी अनुवाद स० १ ८

स्मरण रखना हंती खेल नहीं है। इसके अतिरिक्त इस विषय में स्वयं स्मृति-कारों में विनिध्न प्रकार के मत प्रचलित थे। अतः यह कहा जा सकता है कि ऐसे विचान केवल आदयं रूप में ही रहे होंगे। मनु और याजवस्त्य की उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हमें साहित्य में, पर्मसास्त्रों तथा अभिलेखों में इसका एक भी उदाहरण नहीं मिलता है।

**बाधम धर्मः**—-उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्य और संन्यास के चार आश्रमों का विकास हो चुका था। मनु (अध्याय ३) और याज्ञवल्क्य (प्रथम अध्याय ) ने चारो आश्रमों का विस्तार से वर्णन किया है। इनके अनुसार सौ वर्ष के मनुष्य-जीवन को २५-२५ वर्ष के चार भागों में बाँटा गया था। पहले २५ वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने भावी जीवन के लिये आवश्यक शिक्षा प्राप्त करता था। इसके बाद २५ वर्ष तक गहस्य आश्रम में रहता हुआ सासारिक जीवन बिताता था, पुत्र-पौत्र हो जाने पर वह अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग करके वानप्रस्थ आश्रम मे प्रवेश करता था। अतिम आश्रम सन्यास काथा। मनु से पहले गौतम (३।१,५) और बौधा-यन धर्मसूत्र (२।६।२९।४२-४३) ने यह मत प्रकट किया था कि वास्तव मे केवल एक ही गृहस्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य इसकी तैयारी मात्र है, वानप्रस्य और संन्यास आश्रम गहस्य धर्म का मत्यपर्यन्त पालन करने का निर्दश करने वाले अनेक वैदिक बचनों का विरोधी होने के कारण अमान्य है। मनु और याज्ञ ने यद्यपि पिछले दोनो आश्रमो को अस्वीकार नहीं किया, किन्तु वे गृहस्थ आश्रम की प्रशसा के गीत गात नहीं थकते हैं। मनु के मतानुसार जैसे सब जन्तु वायु के सहारे जीते है, बैसे ही सब प्राणी गृहस्य आश्रम में जीवन घारण करते हैं (३।७७), जैसे सब नदी-नद समुद्र में जाकर स्थित होते हैं वैसे ही तीनो आश्रम गृहस्य में ही स्थिति प्राप्त करते है (६।९०)। अन्य आश्रमो का मरण-पोषण करने के कारण यह श्रेष्ठ आश्रम है।

महामारत में गृहस्थ आश्रम का गौरव-मान (१२।२७०।६-७) बहुत अधिक किया गया है। शांति पत्ने के अनुसार जैमें सब प्राणी माता के आधार से जीते हैं, देंसे ही अन्य आश्रमों की व्यित गृहस्थ के आधार पर है। गृहस्थ के क्यिये मोक्र समय न मानने बालों की निदा की गई है (२७०।१०-११)। बौद्ध और जीन वर्मों के कारण कुछ समय तक मारतीय समाज में वैरायनाद की प्रवृत्ति प्रवस्थ हुई और बड़े पैमाने पर व्यक्ति मिक्षु और मिक्षुणियाँ बनने लगे। बुद्ध ने स्वय-मेव इसके अनिष्ट परिणामों की आशंका प्रकट की थी। समाज में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये महामारत में गृहस्य आश्रम के गौरव का गान किया गया। इस विषय में इसके कुछ प्रकरण बड़े रोचक हैं। शांति पर्व के १८वे अध्याय में विदेह-राज जनक के अपनी मार्या के साथ संन्यास ग्रहण के समय हये वार्तालाप में अपने कर्त-क्यों को परा न करके संन्यास ग्रहण करने वालों की घोर निदा की गई है। जनक-पत्नी ने ऐसे व्यक्तियों की उपमा पराये अन्न की आज्ञा में इधर-उधर देखने वाले कतो से दी है। महामारत के मत में शिष्य, मठ, संपत्ति आदि की लालसा से काषायवस्त्र धारण करने वाले मूर्ख हैं। सन्यास की निदा करने वाला महा-भारत का यह सारा प्रकरण मगवान बुद्ध जैसे अपनी पत्नी तथा घर छोड़ कर सन्यासी होने वालों पर एक प्रबल आक्षेप है। बौद्ध धर्म के प्रमाव के कारण हमारे देश में नौजवानों में तथा बहुत छोटी आयु के व्यक्तियों में संन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ऐसे अजातश्मश्र (बगैर दाढ़ी मुख के) मिक्सओ को एक कथा शांति पर्व में है। इन्द्र के समझाने से इन सब ने संन्यास धर्म की निष्फल समझ कर गृहस्य का अवलबन किया (१२।११।२७) । शांतिपर्व मे युद्ध के बाद युचिष्टिर का अनुशोचन और निवेंद दिखाकर उसके मृह से मिक्ष होने का प्रस्ताव करा के सन्यास की जोरदार शब्दों में खिल्ली उड़ाई गई है। इस प्रस्ताव को सुन कर अर्जुन इसे **पापिष्ठा कापाली वृत्ति** कहता है (१२।८।७)। मोमसेन के मतानुसार अकेला आदमी पुत्र, पौत्र, देवताओ, ऋषियो, अतिथियो का भरण न करता हुआ जगल में पशुओं की माँति मुख से जी सकता है, पर न तो ये मृग स्वर्ग को पाते है, न सूअर और न पक्षी। यदि सन्यास से कोई राजा सिद्धि पा ू सके तो पहाड़ और पेड़ तुरत ही सिद्धि पा ले, क्योंकि ये नित्य निरूपद्रव और निरतर ब्रह्मवारी देखे जाते हैं (१२।१०।२२-२५) । इन शास्त्रकारो के मतानुसार मनुष्य को अपने सामाजिक कर्त्तव्यो का पालन करने के लिये और तीन ऋण चकाने के लियं गृहस्य धर्म का पालन करना आवश्यक था।

इस समय बौढ और जैन मिश्नुओं ने धर्म-अचार और साहित्य-मुजन का अद्मृत कार्य किया, किन्तु दुर्माप्यवध दन मिश्नुओं और मिश्नुणियों में पर्याप्त अने-तिहता और अट्यादार था। कीटिल्या अवेशास्त्र (११११) में मन्यासियों से गुप्त-दरों का काम केने की बात कही गई है। वास्त्यायन से पढ़के के (कामसूत्र ५१४, ४२) गों पिकानुमारि के कामसालन विषयक प्रयों से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों बौड, जैन और श्राह्मण मिश्र्णियों प्रीमयों के बीच में हुतियों का कार्य किया करती थी। तकालीन समाज में इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। यह बात दो उदाहरणों के स्वयट है। श्रीसंग्रहण अर्चान् व्यक्तिमार की विभिन्न किस्सों के लिये स्मृति-कार्रों ने वह कर्ये इस्पार्ध को व्यवस्था की है। विवाहिता स्त्री के साथ व्यक्तिमार पूर्ण वार्तालाप करने वाले के लिये मारी जुमीने का विधान किया गया है। किंतु एक प्रतिविता के साथ गुप्त वार्तालाप के लिये मन् कुछ बोड़े से खुमीने की व्यवस्था करता है (८३६३)। यात्रक भी इस अपराध को तुच्छ मानता है (३१६८५,१९३)। वाल्यायन (४४१८५) ने नागरक को यह नेताची यी है कि उसकी सत्ती का संपर्क बाह्मण, बौढ और जैन परिवाजिकाओं से नहीं होना चाहिये।

बास प्रया:---यह अत्यन्त प्राचीन काल से मारत में प्रचलित थी। बौद्ध साहित्य में विभिन्न प्रकार के दासो के वर्णन मिलते हैं। कौटिल्य (३।१३) ने समवतः पहली बार प्राचीन मारत में दानों की स्थिति के संबंध में अनेक नियमों का प्रतिपादन किया था। मन (८।४१५) ने इस पुरानी परंपरा के आधार पर दासों को सात श्रेणियों में विमक्त किया है-पद्ध में पकड़े गये. जीविका अथवा मोजन प्राप्त करने के लिये दासता स्वीकार करने वाले. अपने स्वामी के घरों में उत्पन्न होने बाले, द्रव्य देशर खरीदे गये, दान में प्राप्त, पुरुखों से विरासत में प्राप्त, दण्ड भोगने के लिये दास बनाय गये व्यक्ति। उन दिनों दासो की प्राप्ति का एक बडा स्रोत यद्ध था। यद्ध में हारे हये व्यक्तियों को दास बना लिया जाता था। महाकारत (३।२७२।११, ३।३३।५०) में यह कहा गया है कि युद्ध के नियमों के अनसार लडाई में हारने बाला व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा इसी प्रकार कर सकता है कि वह मार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि वह विजेता का दास बनना स्वीकार करता है, किन्तु एक वर्ष बाद इसे उसका पुत्र समझ कर मुक्त कर दिया जाता था। महाभारत में दानों के दान का भी उल्लेख मिलता है (२।५२।११,५७।८)। अन्यत्र यह बताया गया है कि अंग देश में स्त्रियों और बच्चों के बेचने की कुप्रथा थी (महाभार ८।४५।४०)। भिल्दिप्रयन (पुरु२७९) से यह ज्ञात होता है कि एक ऋणग्रस्त पिता ने जीविका काकोई अन्य साधन न होने पर अपने पत्र को दाम के रूप में बेचाथा। इससे यह पता लगता है कि उस समय दासो का ऋष-विऋष होता था। युद्ध से इनकी सख्या में वृद्धि होती थी और ऋण चकाने के लिये व्यक्ति स्वयमेव दास बनते थ या अपने पुत्रों को बेचा करते थे। व्यक्तिचारिणी स्त्री को भी दासी बनने का दण्ड दिया जाता था (मिलिटप्रश्न पष्ठ १५८)।

मन के एक सप्रसिद्ध क्लोक (८।४१६, मि॰ महामारत १।८२।२८, ५। ३३।६८) के अनसार दास को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। किन्त इस नियम का सबंत्र पालन नहीं होता था. क्योंकि मन (९।१७९) तथा याज्ञवल्क्य (२।१३६) यह व्यवस्था करते हैं कि एक शद्र द्वारा दासी से उत्पन्न पत्र अपने पिता की मत्य के बाद पिता की सपत्ति ग्रहण कर सकता है। कौटिल्य ने दासों को कछ दशाओं में संपत्ति विरासत में पाने और देने के अधिकार दिये थें. कित्त मन इस विषय में मौन है। दासन्व से मक्ति पाने के विषय में याजवरक्य ने कई व्यवस्थायें की है (२।१८५)। जबदंस्ती बनाये गये दास का दासत्व उसी प्रकार वैध नहीं था, जैसे घोरों द्वारा बेचे गये किसी माल को वैध नही माना जाता र है। जो दास अपने स्वामी के जीवन को बचाता था, उसे इसके पुरस्कार रूप में मुक्त कर दिया जाता था। ऋण न देने की दशा में बनाया गया दास कर्जा चका देने के बाद दासत्व से मुक्त हो जाना था। दिव्यावदान (पुट्ठ २५) से यह विदित होता हैं कि यदि कोई दासी अपने स्वामी के घर में सन्तानवती होती थी तो उसे अपनी सन्तान के साथ ही मक्त कर दिया जाता था। इस समय के स्मतिकारों ने दासो के साथ मानवीय व्यवहार करने पर बहुन बल दिया है (मन ४)१८४-८५, महा-मारत १२।२४२।२०--२१)।

विश्वेषयों का भारतीयकरएए '---शुग-सानवाहन युग की एक वहीं विशेषता यह थी कि इस ममय आफ लाओ के रूप में अनेक विदेषी जातियों मारत आई और वे सीज ही भारतीय परप्पराओं, धर्म, मण्या, रीति-रिवाज को प्रकृष्ण करके मारतीय वर प्रप्पराओं, धर्म, मण्या, रीति-रिवाज को प्रकृष्ण करके सारतीय वन गरें। इनमें पहली जाति यवन अयवा यूनानी थी। सिकन्दर के आक्रमण के समय में यूनानी भारत में आकर बचने रूप थे। ये प्रधान रूप से उत्तर-यश्चिमी सीमा प्रान्त में, कन्वोज और गच्यार के प्रदेशों में काफी संख्या में वस गये थे। अशोक के शिकालेखों में इनका वर्णन मिलता है। उसके समय में भारत में बसे यूनानियों ने अनेक उच्च राजकीय पर मी प्राप्त कियें। अशोक ने नुवास्क नामक यवन को कियाया का प्राप्त में यूनानी लोगों की बस्तियों की काव्यावाह का प्रानीय शासक बनाया था। मीर्थ युग की ममानित पर बैस्तियों के यूनानी राजाओं के आक्रमणों के परिणामन्वस्थ भारत में यूनानी लोगों की बस्तियों की सख्या बढ़ने ज्यों। इनके बाद सक एक भीपण बाद के रूप में बहुन बढ़ी सख्या में मान्त आये। इनसे यहां के सामानिक जीवन में एक बढ़ी हरूजन मन गई। ईसा की आर-स्वित्यों से सम्याजकता स्वार्तियों हरून बढ़ी के सामानिक जीवन में एक बढ़ी हरूजन मन गई। ईसा की आर-स्वित्य साम सम्याजकता होती सामानिक जीवन में एक बढ़ी हरूजन को जो भीपण मान

उत्पन्न हुआ, उसकी गुंज हमे गार्गी संहिता के युग पुराण में सुनाई देती है। इसमें पौराणिक शैली की मविष्यवाणी के रूप में *वैक्टिया* के यनानियों के हमले का वर्णन करते हुये यह कहा गया है कि इससे आर्य अनार्य का, बाह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शुद्रों का भेद लप्त हो जायगा। वर्णाश्रम धर्म की परिपाटी समाप्त हो जायगी। शृद्ध मिक्ष ब्राह्मणों का रूप घारण करेंगे, शृद्ध ब्राह्मणों के सामाजिक और घामिक अधिकारों का अपहरण कर लेंगे। विदेशी आक्रमणो के कारण परिवार व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो जायगी। यद्वों में मनध्यों के अधिक संख्या में मारे जाने के कारण पुरुषों की कमी हो जायगी। १०--२० स्त्रियाँ एक पुरुष से विवाह करेगी। नारियाँ खेतों में, व्यापारिक संत्थानों में तथा सिपाहियों के रूप में काम करेगी। १२ वर्ष का मीषण अकाल पड़ेगा। कलियग की सब बुराइयाँ प्रकट होंगी। महाभारत (३। १८८।३०-६४, १९०।१२-८८) में भी कलियग के आगमन के समय इसी प्रकार की बराइयो और मीषण विपत्तियों का चित्रण किया गया है। इसमें अनार्य बर्बर जातियों के शासन के कारण समजी समाज व्यवस्था के उलट-पलट हो जाने का वर्णन है। मारतवर्ष का जो प्रदेश इन जातियों ने जीत लिया था, उसकी घोर निन्दा करते हुए यह कहा गया है कि वहां किसी आर्य व्यक्ति को नहीं रहना चाहिये। मद्रामारत (८।४०।२०-४०, ४४।६-४४, ४५।५-३८) मे संमवतः इसी कारण मद्र और बाहीक देशों के स्त्री पुरुषों की कर्ण ने बडी निन्दा की है। पश्चिमी भारत पर विदेशी शको का चिरकाल तक शासन रहा था। सम्भवत इमीलिये वात्स्यायन (कामसत्र २)५)२५) ने सौराष्ट-वासियों के शिथिल आचार का वर्णन किया है। महाभारत में विदेशी यवनों, काम्बोओ और गन्धारों को कत्ते के मास को पका कर खाने वाले श्वपाको और गिद्धो जैसा स्वभाव रखने वाला बताया गया है (म० मा० १२।२०७।४३--४५)। इसी प्रकार आमीरों की विदेशी जाति को पापी, लोमी और दस्य बताया गया है (म० मा० १६।७। ४७-४९)।

यद्यपि मारतीय गन्यों में यूनानियों तथा अन्य विदेशी जातियों की घोर निन्दा करने हुये उन्हें वर्णाश्रम व्यवस्था को मंग करने वाला और नैतिकता को नग्ट करने वाला बताया गया है, फिर मी ये जातियाँ बीघा ही मारतीय धर्म और सामाजिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करके मारतीय समाज का अग वन गई। जिस प्रकार रोम

१ जर्नलक्षाक बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, १६२८ पृ० ४०२, ४०६, ४९०, ४९३-४, इसके संसीधित पाठ के लिये देखिये इसी पत्रिका का १६३० का अंक पृ०्यत्।

युनान का विजेता होकर उसकी संस्कृति से विजित हुआ था, उसी प्रकार युनानी, शक, पहलव और कृषाण भारतीय प्रदेशों को जीतने के बाद उसकी संस्कृति से पराजित हुए और भारतीय बन गर्ये। यनानियों में भारतीयकरण की प्रक्रिया दूसरी शताब्दी ई॰ पूर्व के उत्तरार्घ में उस समय आरम्म हुई जब हिन्द-युनानी राजा डिमेट्रियस ने यवन राजाओं की पूरानी परम्परा का परित्याग करते हुए अपनी मुद्राओं पर युनानी माषा के साथ-साथ खरोष्ट्री लिपि में लिखी जाने बाली मारतीय प्राकृत को स्थान देने की नई पद्धति आरम्भ की। इसके बाद प्राय सभी युनानी राजाओं ने इसका अनसरण किया। कुछ यनानी राजाओं ने न केवल मारतीय माषा को, अपितु मारतीय देवी-देवताओं को भी अपनी मुद्राओं पर स्थान दिया। यह उनके भारतीय धर्म से प्रभावित और आर्कावत होने का सुन्दर प्रमाण है। श्री जितेन्द्रनाथ बैनर्जी के मतानसार हिन्द यनानी राजा यत्रेटाइडीज और एण्टियाल्किडम की मुद्राओ पर इन्द्र की तथा एगेथोक्लीज और पेन्टेलियोन के सिवकों पर लक्ष्मी की मूर्ति का चित्रण मिलता है। यूनानियों में भारतीय धर्मों की लोकप्रियता हेलियोडोरस और मिनाण्डर के उदाहरणो से स्पष्ट है। पहले (द्विनीय अध्याय में) यह बताया जा चुका है कि विदिशा में राजा मागभद्र के दरवार में आये हुये युनानी राजदूत हेलियोडोरस ने देवताओं के देवता वासदेव की प्रतिष्ठा में एक गरुड्डवज स्थापित किया था। वह इस लेख में अपने को वैष्णव धर्म का अनुयायी भागवत कहलाने में गौरव का अनुमव करता है। उसने अपने लेख के अन्त में महाभारत के कुछ वचनो को उद्धृत किया है। इनसे यह सूचित होता है कि वह सम्मवतः महाभारत का भी पारा-यण करना था। मिनाण्डर द्वारा बौद्ध धर्म के स्वीकार करने का पहले वर्णन किया जा चुका है। पश्चिमी मारत में कार्ले, नासिक और जन्नर की गुफाओं में हमें अनक युना-नियो द्वारा बौद्धसम को दिये गये दानो का उल्लेख मिलता है, जैसे नासिक की गुहा सख्या १७ में ओतराह ( उत्तरापव के ) दातामितियक (देमित्र) द्वारा स्थापित की हुई दातामित्री नगरी के निवासी योनक धर्मदेव के पुत्र इन्दाम्नीदत्त का दान<sup>२</sup>, कार्ले में घेनुकाकट नामक स्थान के निवासी यवन सिहध्य (सिहध्वज) का घं (धर्म) का तथा उसवदत्त (उषवदात) के बेटे मिनदेवणक का दान और जुन्नर की गफा में गतों ( Goths ) के यवन हरिल का तथा चिट का दान। देवदत्त

जे० एन० बनर्जी——दी डेक्सपमेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी पृ० १२३
 १६३।

२. ए० इं० ना६० ।

रामकृष्ण मण्डारकर को बेसनगर ( बिदिशा ) से एक मिट्टी की मुहर १९१४ में मिली थी, उनके मतान्द्रार इसमें यह उल्लेख है कि बिमेट्टियस नामक एक पूर्त नी नं वैदिक यज कराया और वह उसमें यह उल्लेख है कि बिमेट्टियस नामक एक पूर्त नी नं वैदिक यज कराया और वह उसमें यहमान बना था। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि नूनाियों ने पहले सम्मद्धतः सामन सम्बन्धी आक्यक्तशकों के कारण अपनी मुद्राओं पर भारतीय भाषाओं को स्थान दिया, इसके बाद वे बैळाव, बौढ आदि मारतीय धर्मों के उपासक बने तथा मारतीय समाज में चूनाित गृद्धाकार (Monograms) हटाये नो यह नम्मत्रतः इस बात का प्रतीक वा कि इस समय तक पूर्वानी मारतीय समाज में विजीन हो चुके थे और उनके पायंक्य को सूचिन करने बाली यूनानी मारतीय माज प्रजनन लगामण समाज हो चला था। यूनानी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए विदेशी आत्मी को बबंद कहने थे और उनके पायंक्य को सूचिन करने बाली यूनानी करती प्रदेश के स्थान स्थान समाज हो चला था। यूनानी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए विदेशी आतियों को बबंद कहने थे और उनके दिश्ल दिश्ल विजी अतियों को बवंद कहने थे और उनके दिश्ल दिश्ल विजी विजी उनके मारतीयकरण होना कम आवश्य की बात नहीं थी। उनके मारतीयकरण की प्रक्रिया पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है (१० ८६)।

यूनानियों के बाद मारत पर शको, पहलबों और कुषाणों के आक्रमण हुए। इनसे मारानीयकरण की प्रक्रिया अधिक तीव थी। इन्होंने यूनानियों की अपेक्षा अधिक तेवी में सारानीय सम्प्रता और संस्कृति को न्वीकार किया। यह बात नाभों के उदाररण से स्पष्ट हो बानी है। यूनानियों नो कारानीय माथा में अपने नामों को जिन्ने हुए उनसे उनना ही परिवर्गन किया जो कारोन्ही या बाह्यी में उनके लिखे जाने के लिये आवश्यक था। किन्तु जकों और आमीरो ने आरम्म में ही विश्व मारानीय नाम प्रहण कियो इनके कुछ उदाहरण बीर्यक्रमित्र, विकरणमा एविमा मारात के अपन्य नाम प्रहण कियो इनके कुछ उदाहरण बीर्यक्रमित्र, विकरणमा पश्चिमी मारात के अपन्य नाम प्रहण कियो इनके कुछ उदाहरण बीर्यक्रमित्र, विकरणमा पश्चिमी मारात के अपन्य नाम प्रहण कियो के कब्य नाम प्रहण किया के कब्य नाम प्रहण के कुण के कुण के कुण के स्वाप मारानीय के अपनी मारा के कुण के स्वाप पा का प्रवाप के अपने नाम विकर्ण करानी में के कुण कुण राजाओं ने आरमम में ही अपनी मृदाओं पर यूनानी एव मारानीय मापाओं में केव जिल्वायों। चटन के उत्तराधिकारी शक क्षत्रयों ने अपनी मुहाओं पर यूनानी जिय में माराने से प्रमानित प्रकृत का अपनी माण किया। यह इन पर बढ़ते हुए मारानीय प्रमान का मुक्त है। शकों की एक अपि

৭. आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, घार्षिक रिपोर्ट १६१४-१५,

विशेषता मी ध्यान देने योध्य है। इन्होंने अपने अभिलेखों में वानै: शनै: यूनानी वर्ष के महीनों के स्थान पर भारतीय पंचान के अनुसार पक्षों और महीनों का प्रयोग फिया। शक, कुषाण राजाओं की मुद्राओं पर पाये जाने वाले मारतीय देवी देव- ताओं का पहले उल्लेख हो चुका है। कदिष्टमुस द्विनीय वीव मतानुषायी था। बायुदेव भी प्रयान रूप से शिव का उपासक प्रतीन होता है, किन्तु कनित्क और हृषिक ने अपनी मुद्राओं पर जरक्ष्मणी और भारतीय पर्मों के विनिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया है। परिक्षमी मारता की कार्ले गुका से अवुल्याम के निवासी सोवस्क सेतफारण के बेटे हरफरण का बीढ संघ कि लिये नी कोटरोजों बाले मण्डय के दान का अनिलेख मिला है। अवुल्याम सम्मवतः सिच्युन्ट की अम्बुल्यिम (Ambulium ) नामक वस्ती प्रतीन होती है। सेतफरण और हरफरण स्थान्ट का से पहल्व नाम प्रतीत होती है। येतफरण और हरफरण स्थान्ट को बानों का उल्लेख किया जा कुका है, उनने बाह्मणों और बीद मिल्ली की प्रयुर मात्रा में दान दिये थे। उत्तरे लेखों से यह स्थान्ट होता है कि वह पूर्ण रूप से मारतीय संस्कृति के रंग में रंगा जा कुका से सा स्थान सा मारतीय संस्कृति के रंग में रंगा जा कुका सा

विदेशी जातियों ने यहाँ बस कर मारतीय माषा, यमं और संस्कृति को आत्ममात् करके शनै शनै अपने को मारतीय बना ज्यिया। इनके वैवाहिक संबंध मुप्रतिष्ठित मारतीय राजकुको में होने ज्या। तीसरी शताब्धी ई० में परिचमी मारत के क्षत्रप राजाओं की कन्याओं का विवाह माताब्धन और इक्बाकु राजवंधों में होने लगा था। इसका सर्वोत्तम उदाहरण वासिष्ठिपुत्र शातकिल की रानी थी। इस्बाकु राजवंध के राजा बीर पुरुषदत्त की पटरानी कद्रमष्ट्राण्यित उज्जयिनी के शक राजा बीर पुरुषदत्त की पटरानी कद्रमष्ट्राण्यित उज्जयिनी के शक राजा बीर एक इं० मं० २०, प०४४।

## स्त्रियों की स्थिति

नारियों भी स्थित में पिछले युगों की अपेक्षा कुछ परिवर्नन आने लगा था। वैदिक समाज में स्थियों की स्थिन बहुत अच्छी थी, उन्हें पित के साथ समानता की स्थिति प्राप्त थी। इस समय पित-पानी एक दूसरे के साथी था मिल्र (सखा) थे। उनके स्वर्कों और सामान्य कार्यों में कोई बड़ी विषयता या भेद नहीं था। उनका सामृहिक नाम दपती अर्थीन घर ना स्थापी था। इसमें मूचित होता है कि दोनों का घर पर समान रूप से स्वर्क्ष था। मैंग्डनाल और कीच ने लिखा है- "पाह सब्द (दंपती) श्रव्यंव के समय में स्थितों की उच्च स्थिति का बोधक है।"

यह स्थिति ६०० ई० पू० तक बनी रही। "इसके बाद वैदिक युग के अन्त में स्त्रियों को यज्ञाधिकार से बंचित किया गया। इसके प्रधान कारण सम्भवतः कर्मकाण्ड की जटिलता एवं पवित्रता में बद्धि. स्त्रियों का मामिक धर्म. अन्तर्जातीय विवाह तथा उपनयन संस्कार के अमाव में स्त्रियों का शद समझा जाना था। वैदिक यग मे पत्नी पति के साथ बैठकर यज्ञ करती थी, उसके बिना पति का यज्ञ परा नहीं हो सकताथा। किन्तु २०० ई० पु० में उसका इतना अधःपतन हुआ कि वह धुद्र बनादी गई। इसका एक बड़ा कारण यह प्रतीत होता है कि छठी शुरु ई० पुरु से द्रिन्द समाज में बाल विवाह का प्रचार होने से स्त्रियों के उपनयन की प्रथा अप-चिंत होने लगी थी। नियत अविध तक उपनयन सस्कार न होने से गृह्य सूत्रों के समय से व्यक्ति को शद्र समझा जाता था। स्त्रियों के उपनयन की प्रथा न रहने के कारण उनसे यज्ञ और मंत्रोच्चारण का अधिकार छिनना स्वामाविक था। मन् (११।३७) इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि यज्ञ करने वाला होता बेद का पारंगत विद्वान तथा यज्ञिकया में निष्णात होना चाहिये। उपनयन न होने से स्त्रियाँ वेद की विदुषी नहीं होती थी, अत. उन्हें यज्ञ करने का अधि-. कार नहीं दियागया। मन् ने यह कहा कि पत्नी को मंत्रों के बिनाही यज्ञ में आ हति देनी चाहिये (३।१२१)। उसकी यह भी व्यवस्था है कि स्त्रियों के सब संस्कार मत्रों के बिना किये जाने चाहिये।

स्वियों की स्थिति हीन होने पर इनके आजीवन संरक्षश्च का विचार विकासित हुआ। वर्मसूत्रों के समय से प्रायः प्रत्येक शास्त्राकार में इस बात की घोषणा की है कि स्त्री को कही भी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। मनु के कथनानुमार स्त्री की रक्षा बचपन में पिता, यौवन में पित और बुवार्ष में पुत्र करते हैं, अतः स्त्री स्वतन्त्र नहीं है। <sup>9</sup> एक आधुनिक लेनिका रमावार्ड में इस पर कट्ट व्यय्य करते हुए रिक्ता है कि हिन्दू स्त्री केवल एक ही स्थान—नरक—में स्वाधीन रह सकती है। किल्टू स्त्रियों की परान्त्रता का मिद्धान्त सर्वमाद होते हुए भी इस युग में नारियों को कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिकार और स्वतन्त्रता प्रार्थ में। यद्यपि मनु (८/१९६, महामार पाईस) से अनुसार स्त्रियों को सर्वात्त रक्षन का अधिकार

१. हरिदल वेदालंकार-हिन्दू परिवार मीमांसा द्वितीय संस्करण प० ७४।

२ बही पर १०६ से ११३।

३. मनु ९।१४६, याजवल्क्य १।८४, गीतम धर्मसूत्र १८।१, वसिष्ठ ४। १-३।

नहीं समझा जाता था, फिर भी ममु में स्वयंग्व स्त्रीचन पर पत्नी को पूर्ण अधिकार दिया है, वह इस बात की ध्ववस्था करता है कि राजा को चाहिए कि वह पत्नियों की, साध्यों विश्ववार्तों की, बीफ और रोपप्रस्त स्त्रियों की सम्पत्ति की विशेष कर से रखा करे। यदि संबंधी इस संपत्ति को हिष्या के प्रमत्त्र करें। यदि संबंधी इस संपत्ति को हिष्यामें का प्रमत्त करें तो वह उन्हें चोरों की माति दिखत करें। माइयों को अपनी अदिवाहित बहिन को संपत्ति में से कुछ हिस्सा बाधित रूप से देना पहता था (मनु ११११०)। मनु ने माता को (११११०) और याजवल्क्य (१११२५) ने पहली बार पुत्रों के न होने की दशा में पत्ती को पत्ति को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया है। इन अवस्थानों से यह स्पत्त्र को पत्ति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया है। इन अवस्थानों से यह स्पत्त है कि यद्यपि नारी को सामान्य रूप से संपत्ति रुप्त विश्वार प्राप्त था। इस दृष्टि है इस यूप में भारतीय नारी की स्थित अन्य देशों की स्त्रियों को अपेका अधिक उत्तर वी।

ल्लियों के सापत्तिक और वार्मिक अधिकार कम होने हुमें भी इस युग में ांत्रयों को स्मृतिकारों ने अल्पिक्त सम्मान दिया है। महामायत (पाउ०१०, मिलाइयें मन् पार्श्व) के अनुसार व्लियों पूजा के योग्य, महामायवत्ती और पुण-वीला है, वे घर की शोमा है। मीग्य द्वारा इस विषय में पुल्ली को दी गई शिक्ता उल्लेखनीय है— "क्लियों मान योग्य है, हे मनुप्यो, उनका मान करो। स्त्री से मर्म और रित का कार्य पूरा होना है। दुल्लारी परिचर्या और सेवा उनके अधीन है। संतान का उल्लाबन, उत्पन्न संतान का परिपालन और सामारिक जीवन में ग्रीति पत्नी के कारण होती है, अनः इनका सम्मान करना चाहिये। इससे पुम्हारे गत्न कार्य निवह होंगें (१३४६।९१२), हे राजन, क्लियों का यदा लालन और पूजन करना चाहिये। जहाँ क्लियों पूजी जाती हैं, वही देवता रमण करते है। जहाँ इनकी पूजा नहीं होनी है, वहाँ पामिक क्लियों मेनफल होती हैं (महामारात १३)

<sup>9.</sup> इस सम्बन्ध में सर हेनरी मेन का यह कवन उल्लेखनीय है कि हिन्दुधों में विवाहित निजयों को वह मुरक्षित संपत्ति जिसका पित अपहार नहीं कर सकता, स्त्रीधन के नाम से प्रसिद्ध है। यह तच्य निरिचत रूप से उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं रोमन लोगों की प्रयक्षा इस संस्था का विकास बहुत पहले हो गया था, अर्की हिस्टरी आफ इंस्टीट्यूगल्स पू०३२०-३२४, हरिवत वेदालंकार—हिन्दूपरिवार मोमांसा, वितिध संस्थाण प० ४४९-४२ ।

(१३।४६।१५), स्त्रियों के निरादर में लक्ष्मी कठ जाती है जत: ऐक्वयं की आक्रोआ रखते बालों को दिलयों की पूजा उत्तमोत्तम आमूषणों और मोजन से करनी चाहियें (मृत् ३।५५)। जो पति, पिता और माई बहुत कल्याण चाहते हैं, उन्हें स्त्री को अलकारों से मृषित करना चाहियें (मृत् ३।५५)। मृत्मुलि में यह मी कहा गया है कि देवी इस प्रकार मूषित, मूजित और मम्मानित होने पर शोमायमा होती है, उसके ऐसा होने पर सारास कुल चमक उठता है। यदि वह इस प्रकार शोमा-यमान मही होती तो कुल मी मही चमकता है (मृत् ३।६२)। इन सब बचनों से यह स्मप्ट है कि उस समय स्त्रियों को समाज में उंचा ममझा जाता था। मृत् (३।५५- ६२) तथा या० (१।८२) ने इस बात पर अल्यपिक बल दिया है कि स्त्रियों को परि-वार में पूरी प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जाना चाहिए।

स्त्रियों की सम्मानित स्थिति शास्त्रकारों की अनेक व्यवस्थाओं से मी स्पष्ट होती है। पुरानी व्यवस्था का अनुसरण करते हये मनु (२।१३८) तथा या० (१।११७) ने स्त्रियों को राजा और स्नातक के साथ सडक पर भीड होने की दशा में अन्य व्यक्तियों से पहले मार्गदेने का अधिकार दिया है। नव-विवाहित और गर्भवती स्त्रियों को अतिथियों से भी पहले भोजन कराने की भ्यवस्था मन (३।११४-१६) और या० (१।११७) करते है। मन पत्नी की हत्या को ब्रह्महत्या के समान महापातक मानता है ( ११।८८ )। किन्तु व्यक्ति-चारिणी स्त्री के लिये नाम मात्र के दण्ड की ब्यवस्था करता है। शास्त्रकारों ने व्यभिनारिणी पत्नी के साथ भी उदारता का व्यवहार किया है। कुलटा होने पर उसके लिए अन्य समाजों की अपेक्षा कम कड़े दण्ड विधान की व्यवस्था की है। . स्त्रियों को महाभारत ने न केवल अवध्य बताया है, अपित यह भी कहा है कि इनको किसी प्रकार का दुर्वचन नहीं कहना चाहिये और कोई क्लेश नहीं देना चाहिये। १ महाभारत में स्त्री संबंधियों में माना को जिननी महत्ता दी गई है उतनी शायद ही किमी अन्य ग्रथ में दी गई हो (१२)१०८)१६-१८, १३)१०५। ११६, १।१९६।१६)। पत्नी के रूप में महाभारत में द्रौपदी, दमयती और सावित्री का जिस रूप में चित्रण हुआ है, उससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस बात की पष्टि इस यग के ऐतिहासिक

१. हरिवत्त वेदालंकार- हिन्दू परिवार मीमांसा, पृ० १४१-४३।

२ महाभारत कुम्भयोगम संस्करण १३।४९।९, नैता बाच्या न व वध्या न क्लेय्याः ग्रुभमिच्छता ।

अभिकेक्षों से भी होती है। सातवाहन राजवश में नागनिका और बाल्श्री ने अपने नाबांक्ति पुत्तों की अभिमाशिका के रूप में वही योग्यतापूर्वक सासन के सब कार्यों का सज्जावन किया था। इस समय के अमिकेक्षों में हमें निजयों द्वारा धार्मिक कार्यों के किये अनेक सान देने के उल्लेख मिलते हैं।

पत्नी को स्थिति:—मनु (५।१५०) तथा याज्ञवल्य (१।८३-८७) ने पत्नी के कार्यों का विश्वद प्रतिपादन किया है। मनु के कथनानुसार पत्नी से चार बातें होनी चाहिये—बह सर्वव हंसमुख रहे, मृहकार्यों में वक्ष हो, घर की सब चीजे साफ-पुथ्वरी रखें और अपश्ययी न हो। याज्ञवल्य ने इनके अतिरिक्त पति का प्रिय कार्ये करता, सास समुद्र की चरण बंदना, उत्तम आचरण और संयम पत्नी के प्रधान गुण बतार्ये है। महाभारत (३।२३३) में द्रौपदी द्वारा सत्यमामा को तथा १३। १२३ में शांविक द्वारा सुमना को पत्नी के धर्मों का विस्तार से उपरेश है। काममुश्र (४।१३३२) के मत में पत्नी को वार्षिक आप के अनुसार व्यय करना चाहिये। द्रौपदी ने महाभारत में यह कहा है कि उसे पाण्डवों की पूरी सग्पत्ति के आय-व्यय का जान है।

इस समय के शास्त्रकार स्त्री का प्रधान कर्त्तव्य पति-सेवा और पाति-द्रत्य धर्म का पालन करना बताते हैं। मनु ने इस पर बल देते हुये यह कहा है कि साध्वी पत्नी दुःशील, स्वच्छंदगामी, गुणशुन्य पति की भी देवता की तरह सेवा करे, इसी से स्त्रियाँ स्वर्ग में पुजित होती है, क्योंकि स्त्रियों के लिये पथक से कोई यज्ञ. ब्रत या उपनास नहीं है (५।१५४-५५) । याज्ञवल्क्य की सम्मति में पत्नी का परम धर्म यही है कि वह पति के बचन का पालन करे। महाभारत में पाण्डुने कहा है कि बेदवेत्ता यह जानते है कि पति पत्नी को वर्मानुकुल या धर्मविरुद्धजो बात कहे उसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिये (१।१२२।२७-२८)। मनु आदि इस युग के शास्त्रकारों ने पातिवृत्य की गरिमा और सतीत्व की महिमा के बहुत गीत गाये है। मनुस्मृति (५।१६५-६६), याजवल्क्य स्मृति (१।८७) और महाभारत (१५।२०।४) इस सब से ऊचं स्वर्ग-लोक में पहुँचाने वाला मानते है जिसे केवल ब्रह्मा, पवित्र ऋषि, पूज्य आत्मा और बाह्मण ही प्राप्त करते है (महा०१३।७३।२, ९।५।४१-४७ )। महामारत मे अनेक सतियो और पतिव्रताओं की कथाये दी गई है। गांवारी को जब यह पता लगा कि उसका विवाह प्रज्ञाचक्षु वृतराष्ट्र के साथ होना है तो उसने अपनी आँखो पर कई तहो बाली पट्टी बाँच ली ताकि उसके चित्त में पति के प्रति किसी प्रकार का दर्भाव न

जरपन्न हो (महा० १।११०।१४) । द्वीपदी ने वन में पतियों के साथ घोर कष्ट सहे. किंत पातिबत्य की मर्यादा नहीं छोडी। बाल्मीकि रामायण में आदर्श पतिवता के रूप में सीता का जी उज्ज्वल चित्रण हुआ है, वह आज तक भारतीय समाज में आदर्श बना हुआ है। सीता न केवल बन में अपने पति के साथ गई, अपित पंचवटी में रावण में जब उसे अपनी पटरानी बनना स्वीकार करने पर त्रिलोकी के ऐरवर्स का प्रलोभन दिया तो पतिवृता सीता ने रावण को घिककारते हुसे पाति-क्रत्य के जिस आदर्श का प्रतिपादन किया है, वह अनुपम है ( अरण्यकांड ४७। २५-४७)। रावण द्वारा अपहृत होने पर लंका में घोर कष्ट और प्रलोमन दियं जाने पर भी सीता में पातिकृत्य की मावना बनी रही । पातिकृत्य की महिमा का वर्णन करते हुये इस युग के स्मृतिकारो ने अनेक चमत्कारपूर्ण बातें कही हैं। सावित्री ने इसी के प्रमाव से अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से बचाया था (महामारत ३।२९६)। सीता ने इसी कारण हनुमान की पूंछ को आग लगाने पर भी उसकी जलने से रक्षां की थी। सतियों के तेज के सम्मुख तपस्वी बाह्मणो की शाप देने की शक्ति को नतमस्तक होना पड़ता था, यह कौशिक ब्राह्मण के आस्थान से स्पष्ट है (महा० ३।२०६)। कौशिक ने अपने ऊपर बीठ करने वाले सारस को दटिमात्र से दग्ध कर दिया था, परन्तु पतिसेवा में सलग्न स्त्री के घर पर मिक्षा पाने में विलम्ब होने पर वह उसका कुछ नही बिगाड सका. उसने अपने पातिब्रत्य के प्रमाव से ब्राह्मण द्वारा सारस को कोपदेष्टि से जलाने की बात जान ली थी।

सतीत्व का उपर्युक्त आदर्श इस युग से हिन्दू समाज में प्रवल होने लगा था। मनु ने क्यपि स्त्री-पुरुष का यह परम धर्म बताया है कि वे मृत्युपर्यंत एक इसरे के प्रति सच्चे बने रहें (९११९), किन्तु अन्यत्र उसने पत्नी के सन्ते पर पुरुष को वुनिवाह का आदेश दिया, किन्तु पति के मरने पर पत्नी के पुनिवाह का निषय किया (५११५०-६१)। साजवन्य (१८९) भी पति को पत्नी के मरने पर अविलंब दुसरे विवाह का आदेश देता है। मनु और साजवन्य द्वारा विवुरो को यह अधिकार यज्ञ कार्य करने की दृष्टि में दिया गया, क्योंकि पत्नी यज्ञ के लिये आवव्यक वी और पति को प्रतिदिन यज्ञ करण पड़ता वा। किन्तु इसके माय ही मनु ने यह भी व्यवस्था की थी कि पति पत्नी को अधिवादिनी होने पर धौरन छोड़ सकता था (मनु ९८१, या० १९६६), किन्तु पत्नी पति को कभी नहीं छोड़ सकता था (मनु ९८१, या० १९६१), किन्तु पत्नी पति को कभी नहीं छोड़ सकता था (मनु ९८१, या० १९६१),

के दोषों की परवाह न करती हुई जीवन पर्यन्त उसकी आरापना करे। इस प्रकार का सतीत्व स्वी पुष्क के लिखे नैतिकता का दोहरा मानदंड स्वाधित करता है। दिक्यों से बादमं पातिकत्व की अपेक्षा रखी जाती थीं, किन्तु पुष्कों के लिखे एक्पलीवत होना आवश्यक नहीं था, सतीत्व का यह एकांगी आदर्श्व इस युग में हिन्दु समाज में लोकप्रिय हुआ।

विश्ववा की स्थिति:--इस युग के शास्त्रकारी ने विश्ववा के पुनर्विवाह का विरोध किया। मनु (४।१६२) के मतानुसार "सदाचारिणी नारियों के लिये दूसरे पति का विघान कहीं नहीं किया गया है।" इसी बात को उन्होंने बार-बार कई प्रकार से कहा है। ९।६५ के अनुसार विवाह की विधि में विधवा के पुनर्विवाह का कहीं वर्णन नही है, कन्या एक बार ही दी जाती है (सकुत्कन्या प्रदीयते ९।४७)। पाणिग्रहण के मन्त्र कन्याओं के लिये ही है। इसके अतिरिक्त मन ने विधवा का सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचारिणी रहते हुए संयमपूर्वक जीवन बिताना माना है (मनु ५।१५६-६१, मि॰ याज्ञ १।७५) । फिर मी उस समय विषवाओं के पूर्नीववाह का निषेध समाज में सर्वमान्य नहीं हुआ था। कुछ दशाओं में विधवा का पूर्नाववाह हुआ करता था। ऐसी स्त्री को पूनर्म कहते थे। मन (९।१७५,१८४) तथा याज्ञवल्क्य (२।१३०-१३२) पुरानी व्यवस्था के अनुसार पुर्नाववाह करने वाली स्त्री (पुनर्म्) के पुत्रों का सापत्तिक अधिकार कुछ विशेष दशाओं में स्वीकार करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनुद्वारा विघवा के पूर्नीववाह का निषेध होने पर भी उस समय समाज मे यह परिपाटी प्रचलित थी। मनुने पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए अक्षतयोनि विधवा को पुनिववाह का अधिकार प्रदान किया है। पति के विदेश जाने और लापता होने की दशा में पत्नी के पूर्नीववाह के अधिकार के सबन्ध में मन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। उसका यह कहना है कि यदि पुरुष धार्मिक कत्तंत्र्य की दृष्टि से विदेश गया हो तो पत्नी को आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, यदि ज्ञान या यश की प्राप्ति के लिये गया है तो ६ वर्ष तक, यदि प्रेम वशीमूत होकर गया हो तो तीन वर्ष तक पति की बाट जोहनी चाहिए (९।७६) । किन्तु मनु ने यह नही बताया कि उपर्युक्त अविषयों की समाप्ति पर भी पति के घर वापिस न छौटने की दशा में पत्नी को क्या करना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद (स्त्रीपुस ९८-१०१) ने यह व्यवस्था की है कि यदि पति विदेश गयाहो तो

१. हरिवस वेदालंकार--हिन्दू परिवार मीमांसा, पृष्ठ १३३-१४०।

बाह्यण पत्नी को आठ वर्ष तक और यदि संतान न हुई हो तो चार वर्ष तक ही
प्रतीक्षा करनी चाहिया। उसके बाद वह द्वस्या विवाह कर सकती है। नारव
की व्यवस्था मन् की अध्या दिवयों के पुनिवाह के विषय में अधिक स्पष्ट
है। उसके मतानुसार पांच प्रकार की विपत्तियों में स्त्री दूसरा पति कर सकती
है—जब पति लापता हो जाया, मर जाय, सत्यासी हो जाया, नपुसक हो पा बाति
से पतित हो। ' किन्तु शनैः सनैः इस विषय में नारद की अपेक्षा मनु की स्वियों
के किये बहुबच्येपूर्वक आमरण वैष्य का जीवन बिताने की अयवस्था सर्वमान्य
होने लगी। इस कारण समाज में विषयाओं की सक्या बढ़ने लगी। याजवल्क्य
पहला स्मृतिकार है जिसने स्पष्ट कप से सर्वप्रयम विषयाओं को पुत्तों के अमाव
में पति की संपत्ति का स्वामी बनाया है (११३५–३६)। 'दे

इस बुग में सती प्रचा व्यापक रूप से समाज में प्रचलित नहीं हुई थी। महामारत में इसका सुमिब उवाहरण पाष्टु के साथ माडी का सती होना है (११५१६९), १२५१९९)। इसके अतिरिस्त विराट पर्य में सैरप्रभी को कोचक के साथ जल जाने के किये आजा दी गई है (१३१८) । मीमाजयर्थ (७१८) में बचुदेव की चार पिलायों के सती होने का उल्लेख है। रामाज्यक में मी इस प्रधा के कुछ उल्लेख मिलते है (५१२६१२४-२५, ६११५१२७)। किन्तु से सभी उदाहरण क्षत्रिय कुलो की लिक्यों के है। श्री काणे के मतानुसार मनी प्रवास आरम्भ में राज्युलो एव मह लोगों तक ही सीमित थी, क्योंकि प्रचीन कारण में युद्ध में हारण विलायों की नियति वही व्यतिय हों जाती थी। दिखेता विजित लोगों की परितयों कही स्थाति वही स्थानिय हों में सुद्ध में हारण अपय वन्तुओं के साथ हिन्दों की स्थाति हों। सुर्वे स्थान १ युद्ध में त्रारण अपय वन्तुओं के साथ दिखों की प्रवित्त वही व्यतीय हों जाती थी। दिखेता विजित लोगों की परितयों की स्थाति हों। सुर्वे स्थानिय हों जाती थी। सिकेता विजित लोगों की परितयों को स्थान के सुद्ध में हारणे अपयो को स्थान अपयो को स्थान करने सुद्ध में प्राप्त अपय वन्तुओं के साथ दिखों की मित्रत हम प्रचा का स्थान स्थान की पर ले जी अपा हो है। अत. इस प्रधा का आरम्भ दिखों की मित्रत की स्थान के सुद्ध के प्राप्त अपय वन्तुओं के साथ दिखों की मित्रत की स्थान के सुद्ध में प्राप्त अपया वन्तुओं के साथ दिखों की मी पकड़ लेन की आजा दी है। अत. इस प्रधा का आरम्भ दिखों की सित्रत की स्थान के सुद्ध के सुद्ध के सुद्ध के सुद्ध के सुद्ध की सुद्ध के सुद्

१ नारद स्त्रीयुंस प्रकरण १७—नष्टं मृते प्रवज्ञित क्लीबं च पतिते पती। पंच-स्वापत्सु नारीणां पतिरस्यो विश्रीयते। यह स्लोक पराशर स्मृति (४।३०) और अग्निपुराण (१५४०।५, ६) में भी मिलता है।

२. इस विषय के विस्तृत प्रतिपादन के लिये देखिये हरिदल वेदालंकार— हिन्दू परिवार मीमांसा पृ० ४७६।

शिषय कुलो से ही प्रतीत होता है। पति के बाद जीवित रहने वाली पत्नी की व्यिति इस समय परिवार में अत्यन्त असहाय, द्रयानिय और कन्द्रपूर्ण होंगी थी। महामारत (१११५८)१२, १२११४८)२। में इसका वहा मामिक वित्रण निया गया है। विश्वा को नमाज से असेगलकारिणों और अपस्कृत-मुक्क करहुओं में सर्वोच्य स्थान दिया जाता है (मिलिन्द प्रक्त पू०२८८)। सगम साहित्य से भी दक्षिण मारत के संक्य में मही स्थिति प्रतीत होती है। यहाँ विश्वाय कठोर संयम का जीवन विताती थी और विषया का सती होना एक अतीव स्पृहणीय और उच्च बादस्य समझा जाता था। "

कर्दाः — इस समय रानियां और राजकत्यामें अन्तपुरों में इस प्रकार रहा करती की कि सामान्य जनता इन्हें न देख सके। रामान्य (२१३३१८) और महामारत (२१६९१६, १९७१) में इनके बड़े काळ्यमच वर्णन मिलते है। इनमें मह कहा गया है कि ये दिवारी असूर्यमध्या थी अर्थात् सूर्य भी इनके दर्शन नहीं कर पाता था, अकाश में उड़ने बाले पत्नी इन्हें नहीं देख पाते थे, बापु मी इतका गर्यों नहीं कर सकती थी। जब रानिया राजदन्यार में आता थी तो भी वे पर्दें में ही रहती थी। जैन करम्यूज (४१६४-२) में यह दताया गया है कि निद्धार्थ ने जब रानी के स्वयन का कर पूछने के लिये मानियों और दरबाग्यों को बुजया ता रानी इंस सुनने के लिये पर्दे के पीछे बीठी। लिल्लिकन्यर (१०१५०) में यह बताया गया है कि नविवासीहना वषु साम, समुर और बड़े बूढ़े लोगों कर्तां शी ज्यांश्वनि में पर्दा विस्ता करती थी।

गिरिका:—बीड साहित्य से यह प्रतीत होता है कि उस समय कुछ
गणराज्यों में मुद्धर स्वियों को अविवाहित रहना पड़ना वा, स्योकि उनको
पत्नी के रूप में प्राप्त करने के जिये उस गणराज्य के युवकों में उम समय होने की सम्भावना बनी रहनी थी। युद्ध के प्रसिद्ध चित्रस्क जीवक की माता ऐसी ही एक गणिका थी। गण अथवा अविनयों के समृह द्वारा उपमीन्य होने के कारण इन्हें तणिका का गण विवा जाता था। आसपाली के उदाहरण से यह स्वष्ट है कि उन दिनों गणिकायं गृत्य आदि की विभिन्न कलाओं में प्रवीण

१ कारणे—रमंशास्त्र का इतिहास लज्ड १, पू० २७४। इस विषय के विस्तृत वर्णन के लिये देखिये, हरिदल देदालंकार-हिन्दू विवाह का सक्षिप्त इतिहास

अध्याम ११ । २ विधवा के लिये देखिये हरिदत्त वेदालंकार-हिन्दू विवाह का संक्षिप्त इतिहास पु० २२६–५२ ।

होती थीं और समाज में उनका एक विशिष्ट स्थान था। किन्तु शूंग-सातबाहन युग में मन ने इनकी उग्र निन्दा की है (९।२५९-६२)। मन (४।२०९, २१९) तथा याज्ञवल्क्य (१।१६१) ने गणिकाओ को उन ध्यक्तियों में गिना है जिनके यहाँ मोजन करने का निषेध किया गया है। बाल्स्यायन के काम-सत्र के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों गणिकाओं की स्थिति समाज में काफी अच्छी समझी जाती थी। किन्तु यह स्थिति उसी स्त्री को प्रदान की जाती थी जिसमें रूप के साथ-साथ बौद्धिक गण हो तथा जो शास्त्र में कूशल होने के साथ-साथ नाना प्रकार की कलाओं में भी प्रवीण हो। ऐसी वेश्या को गणिका कहा जाता था। यह राजाओं से और गणवान व्यक्तियों से पुजित होती थीं। वात्स्यायन के कथनानुसार उसका ६४ कलाओं में पारंगत होना और शीलगुण संपन्न होना आवश्यक था। लिलतविस्तर में राजा शक्कोदन ने यह इच्छा प्रकट की है कि सिद्धार्थ की वह शास्त्रों में और कलाओं में गणिका के समान कुशल हो (शास्त्रे विधिज्ञा कुशला गणिका यथैव)। इस यग में लिखे गये मरत के नाट्यशास्त्र (२४।१०९-११३)में भी गणिका को विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में, ६४ कलाओं में, नृत्य और सगीत में पटु, मधुर व्यवहार और स्वभाव रखने वाली, कामकाज में चतुर तथा सदैव स्फर्तिसपन्न बताया गया है। वह बड़ी बिद्रषी और नाटक में सस्कृत म।षा बोलने वाली होती थी। वह अपने द्रव्य का सद्प्योग देव-मन्दिर, वापी, क्प, तड़ाग, उद्यान, पूल बनाने, यज्ञ आदि र्घामिक कार्य करने में लगाया करती थी।

तत्कालीन समाज मे गणिका की प्रतिष्ठित स्थिति का प्रधान कारण यह प्रतीत होता है कि ये स्त्रियाँ अपने गुणो और कलाकुशलता के कारण समाज में सम्मान पाती थी। सभी कलाग्रेमी इनकी कलाकुशलता, सूर्विसम्पन्नता, साहित्यिक प्रतिमा पर मुख्य होते थे। इन्हें विवाहित होने वाली स्त्रियो की अपेक्षा कलाओं के तथा शास्त्रों के अध्ययन का अधिक अवसर मिलता था। पहले यह बताया जा चुका है कि बाल-विवाह की पद्धति प्रचलित होने के कारण स्त्रियो का अध्ययन बन्द हो गया था। छोटी आय में विवाह हो जाने

१ कामसूत्र -- आभिरम्युच्छिता वेश्या शीलक्ष्पगुणान्त्रिता ।

लभते गणिका शब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥

पुजिता सा सदा राजा गणवदिभइच संस्तुता । प्रार्थनीयाभिगम्या च लक्ष्यभूता च जायते ॥

के कारण वे किसी भी विद्यायाकला को ग्रहण करने के अवसर से बंचित हो गयों। विवाह होने के बाद घरेल काम-घन्धों में फरेंस जाने के कारण उन्हें विभिन्न कलाओ और विद्याओं के अभ्यास का कोई अवसर नहीं मिल पाता था। तत्कालीन समाज मे वे अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से इन कलाओं की शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकती थी। इसका स्वामाविक परिणाम यह या कि उस समय की गणिकाये विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शिक्षित.ससंस्क्रत.विभिन्न कलाओं में अधिक प्रवीण होती थीं। अतः उस समय के नागरिक अपनी पतिव्रता पत्नियों के होते हुए भी गणिकाओं के कला-कौशल और बृद्धि-वैभव से इनकी ओर आकृष्ट हुआ करते थे। मास के चार-दत्त और शद्रक के मच्छकटिक से यह प्रकट होता है कि चारुदत्त की पत्नी बडी मती साध्वी थी. वह उसका अत्यधिक मान करता था। फिर भी उसने गणिका वसंतर्सेना से प्रणय और विवाह किया। इस उदाहरण से यह सुचित होता है कि उन दिनों के नागरिक अपने घरेलू असन्तोष के कारण नहीं, अपित् गणिकाओं के गणों के कारण इनकी ओर आकृष्ट हुआ करते थे। उस समय भारत में वसंतसेना जैसी गणिकाओं की लगभग वही स्थिति थी जो पैरीक्लीज के यग में यनान में नाना कलाओं से संपन्न हितीरा (Hetaera) नामक गणिकाओं की थी. जिनके संपर्क में आना सकरात जैसे दार्शनिक बरा नहीं समझते थे।

विवाह के निवास '--पुरानी स्मृतियों का अनुसरण करते हुए इस युग मनु (३१२७-३४) और याजवल्य (११५८-६१) ने बाह्य, आर्थ, प्राजापत्य, दंन, गाय्यमं, जायुर, राजस और पैशाच नामक आठ प्रकार के विवाहों को उल्लेख किया है। इनमें में पहले बार प्रकार के विवाहों को प्रमस्त माना गया और पिछले बार प्रकारों की निन्दा की गई है (मनु ३१६६-४२, याठ ११६९-४१)। पहले बार प्रकार के विवाहों में सूक्ष्म अन्तर थे। किन्तु इनका सामान्य तत्व यह या कि तम्में कन्या का पिना या अन्य कोई अमिमावक विवाह में कन्या का दान किया करता या, जबकि पिछले बार प्रकारों में कन्यादान नहीं होता था। गान्यवं विवाह का नाल्ययं वर-जब् का स्वयमें अपनी इच्छा से विवाह कर लेना या। तत्कालीन समान्य में इसका प्रकार प्रयोद्धित मान्न में स्वाह को विवाह ने लेना या। तत्कालीन समान्य में इसका

है। आसूर विवाह में लड़के का पिता कन्या प्राप्त करने के लिए उसके पिता को घनराशि दिया करता था। वर्तमान समय में कन्या का पिता लडका पाने के लिए बढ़ी मात्रा में दहेज देता है। आसर विवाह इससे बिल्कल विलोग स्थिति है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण माद्री का विवाह है, जिसमें भीष्म ने पाण्डु के लिए इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से माद्री के पिता को बहुत बड़ी धनराशि दी थी। राक्षस विवाह मे कन्याका बलपूर्वक अपहरण किया जाता था, जैसे अर्जुन ने सुमद्रा का हरण किया था। पैशाच विवाह में भी सोयी हुई अथवा शराब पिला कर बहोश की हुई लड़की का अपहरण किया जाता था। विवाह के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता था । (मनु ३।५) तथा याज्ञवल्क्य (१।५३) के अनुसार वर वधु असपिण्ड और असगोत्र होने चाहिये। असपिण्डता का तात्पर्य पितुपक्ष और मातुपक्ष से निकट का सम्बन्ध . न होना था। पिता की ओर से सातवी और माना की ओर से पाँचवी पीढ़ी तक के सम्बन्धियों में विवाह वर्जित था। मन ने वआ, मौसी, मामा की लडकी से विवाह की घोर निन्दा की है (११।१७२-७३)। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय कुछ स्थानो पर ऐसे विवाह हुआ करते थे। वौधायन (१।१।२-३) ने मानुलकन्या-परिणय को दक्षिण भारत की विशेष परिपाटी बनाया था और महाभारत में मामा की लड़की के साथ विवाह के उदाहरण अर्जन औरम् भद्रा का, प्रचम्न और एक्सी को कत्या का तथा अनिरुद्ध और राचना का विवाह है। असगोत्रता का आशय वर-वय का समान गोत्र का न होना था। इसी प्रकार का तीयरा नियम सवर्णता अर्थान् बरवध का एक ही वर्ण का होना था। इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैरय अपने हो वर्णों में विवाह करना अच्छा ममझते थे।

किन्तु इस समय नक सबणे विवाह ने वर्तमान काल के सवालीय विवाहों के नियम के कठोर रूप को धारण नहीं किया था, उसमें बड़ा लवकी गानन था। सबणे विवाह के नियम को तोंडकर उस समय समाज में अनुर्शम नथा प्रतिलंगा विवाह होते थे। अनुर्शम ता उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्नवर्ण वी करी का नया प्रतिलोग अर्थान् तिस्म वर्ण के पुरुष के साथ निम्नवर्ण वी करी का नया प्रतिलोग अर्थान् तिस्म वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की पत्नी के साथ विवाह प्रचल्ति था। अनुरोम विवाह में बाहाण, शर्ववर्ण, देश अर्थने में निस्म वर्ण कि निवास के साथ विवाह कर सकत थे (सन् २०१२) और यां० १९५०)। किन्तु श्रह्मणों द्वारा सुद्रा विवाह से साथ अनुरोम विवाह की मन् ने पार निवास की है। फिर मी उस समय ऐसे विवाह समाज में प्रचलित थे, क्योंकि मन (३।४२-४४) तथा साम

हरिदल वेदालंकार-हिन्दू विवाह का सक्षिप्त इतिहास, तीसरा अध्यागः।

बरुष्य (१।६२) ने अनुलोम विश्वाहों की विधियों का वर्णन किया है। उत्तराधिकार के प्रकरण में ब्राह्मण की चार वर्णों की पत्तियों से उत्पन्न सतानों के हिस्सों का विषेचन मिलता है (मनु९। १४९–५४)।

विवाह की आपु के बारे में भी इस समय पर्याप्त वैविच्य था। सामान्य रूप में सिक्यों के लिए छोटी आपु में विवाह उनम समझा जानें ल्या था (मनु १५८८)। मनु अपने वर्ण का उत्तम वर मिलने की द्या में रजीदर्शन में पूर्व ही कर्या के विवाह का परामणें देता है। साजवन्य इससे भी आमें वक्तर यह कहता हैं (१६६५) कि रजीदर्शन के बाद क्रय्या जितने समय तक अविवाहित रहती है, उतने समय तक अस्ति असमान्यक को भूणहत्या का पाप ल्यापा है। लड़कों के विवाह की आयु सामान्य रूप से उपपत्न सस्कार के १२ वर्ष बाद, विद्याध्ययन करने के उपपत्न सस्कार के १२ वर्ष बाद, विद्याध्ययन करने के उपपत्न सहारा इस समय सिप्यों और पुरूपों की विवाह की आयु में बहुत बड़ा अन्तर होता था। मनु के मनतन्त्राप (१९१४) ३० वर्ष के लड़कों को १२ वर्ष की लड़कों से विवाह करना चाहिये। किन्तु वाल्यायन (१९२२) में यह सल्लाह दो है कि वर को अपने में ३ वर्ष या इसने कुछ अधिक छोटी कर्या विवाह करना चाहिये। इन दोनो प्रकार की अवस्थाओं में यह सूनित होता है कि उस समय बाल-विवाह के गाय-माय परिएक्त आयु में भी विवाह को परिपाटी प्रचलित थी।

## नागरक का जीवन

इस दूग में क्यापार एवं वाणिज्य में असाधारण वृद्धि होने से नगरों का और इसमें रहतें वाली एक गएक कुलील भेणी का विकास हुआ था। यह कर्तसाल युग के स्पत्ती रहीने की भांति वहें ठाठ-वाठ और सानशीकत से रहती थी और विसिश्त कलाओं को प्रत्यास्त देनी थी। ऐसे क्यनित को उस समय नामरक कहा जाता था। समय में रहतें वाला क्यक्ति सामान्यत नामर कहा जाता था, किस्तु पाणिति के एक सूत्र के अनुसार जो व्यक्ति विभिन्न कलाओं से प्रवीण होता था उसे नामरक वहा जाता था। ऐसे नामरक राजपत्तियारों के व्यक्ति तथा उक्क अधिकारियों के और रायपारियों नथा गृहपत्तियों के पुत्र-पृथियां होती थी। इनके जीवन पर वाल्यायन के कामसूत्र से वहा मुक्ट प्रकास पड़ता है। उसने नामरक वृत्ति (अध्याय ४) में ऐसे अक्तियों के रहन-गहन और दिनवर्षी पर बहा मुक्टर प्रकास डाला है।

१ पारिएनि १।२।२८८ पर काशिका वृत्ति-नगरास्कुत्सन्त्राबीध्ययो । ' ' '' प्रविधा हि नागरका भवन्ति ।

इससे हमें उस समय समाज में आदर्श (Elite) समझे जाने वाले नागरक के सामा-जिक जीवन की बड़ी सुन्दर झलक मिलती है।

कामसूत्र प्रणेता के मतानसार विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को गहस्य आश्रम में प्रवेश करके दान, विजय, ऋय, उत्तराधिकार, आदि विभिन्न उपायों से प्राप्त संपत्ति के साथ नगर में रहना चाहिये और नागरक के जीवन का आचरण करना चाहिये। यदि किसी कारणवश उसे गाँव में ही रहना पढे तो भी उसे नगर का जीवन आदर्श समझना चाहिए। गाँव-बासियो को नागरक के जीवन के वर्णन सुनाने चाहियें और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि गाँव में भी नागरक के -जीवन का अनुसरण किया जाय। नागरक का जीवन बिताने के लिये धनी होना आव-स्यक था, किन्तु यदि कोई भ्यक्ति अपनी संपत्ति गंवा चका है तो भी उसे नागरकों की गोष्ठियों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके आजीविका का उपार्जन करना चाहिये। ऐसा व्यक्ति बिट कहलाता था। निर्धन होने पर भी कलाओं में निपणता प्राप्त करके वह नागरकों की गोष्टियों में और गणिकाओं के आवास स्थानों में विभिन्न कलाओं की शिक्षा देकर अपना निर्वाह करता था। ऐसे क्यक्ति की एक विशेषता यह भी थी कि वह बहुत कम सामान होने पर भी अपने पास साबन रखना था (फेनककषाय-मात्रपरिच्छदः ) और उससे अपने को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करता था। वर्त-मान समय की माँति स्वच्छना और साबन का उपयोग उस समय सम्यता का एक मानटण्ड था।

नागरक अपने निवास के लिए एक ऐमा मध्य मवन बनवाता था, जिसमें वह अपनी विभिन्न करणाओं की उपामना निर्वाध क्य से कर मके। पानी के निकट बना हुआ बाग बगी बेवाला उसका आलीशान मकान दो भागों में बटा होता था। इसका आस्मतर मागा कियों के लिए पुरिक्षिन अंत्रेपुर होता था, बाह्य प्रकोण्ड में वह अपना सांमारिक कार्य करता था। इसमें विभिन्न अयोजनों के लिए अलग-अलग कमरे होते थे। इस घर के साथ बुकावादिना का होना आवश्यक था। इसमें न केवल मुन्दर कृत और करवालों पेड़ लगाये जाने थे, अपितु सिक्यों भी पैदा की जाती थी। इस ज्यान के बीच में एक कुओं या बावड़ी अवस्य बनाई जाती थी। यह ज्यान अलग-पुर का अंग होता था। इमकी देखमाल गृहिणी करती थी। वास्थायन के मता-नुसार मुक्लिंग को इसमें मूनी, आलू, बैंगन, हुम्हड़ा, लहुसुन, प्याज आदि सब प्रकार की सिक्यों और विभिन्न जड़ी-बृटियाँ प्रत्येक खुतु में लगानी चाहिंब (२० २२५, २८८)। वह यह बढ़ी महा, तिल, सर्सी, जीटा आदि विभिन्न वहर्स्य पैदा करती थी।

उसे यह ध्यान रखना पड़ता था कि वह न केवल मुन्दर गंध देने वाले नवमनिलका आदि पूलो को, अपितु नेवरंजक वर्ण वाले जपा और हुट्टेक जैये फूलो को और खाद उद्योग जैसे मुन्ते को की को किया है जो की के स्वाद के स्वा

नागरक के प्रासाद के बाह्य भाग का वह प्रकोष्ठ बहुत ही शानदार होता था जिसमें नागरक स्वय रहा करता था । इसमें एक मलायम शब्या पर दोनो सिरो पर दो तिकये (उभयोपधान) तथा एक सफेद चादर (शक्लोत्तरच्छदशयनीय) बिछी होती थी। यह बहुत ही नमंं और बीच में झकी होती थी। इसके पास ही इससे कुछ नीवी दूसरी सेज (प्रतिशय्यिका) बिछी होती थी। शय्या के सिरहाने कुर्च-स्यान पर नागरक के इष्टदेवता की कलापुर्ण मित रखी होती थी। इसके पास ही वेदिका पर मालाये, चन्दन तथा उपलेपन रखे होते थे। इसी पर मोमबत्ती की . पिटारी (सिकय-करण्डक) और इत्रदान अथवा पसीना हटाने के लिए सुगधित चर्गका डिग्ना (सौगन्धिक-पृटिका) रखा रहताथा। पान के बीडे और मातलंग की छाल रखने की भी यही जगह थी। नीचे फर्श पर पीकदान (पनद्ग्रह) रखा होता था। ऊरर हाथीदौन की बनी खुटियो (नागदन्त) पर पर्दे में ढकी (निचोला-वगुण्ठिता) बीणा रखी रहती थी। पास में ही तस्वीरे बनाने के लिये चिश्रफलक, तूलिका और रंग के डिब्बे (विभिक्ता समदगक) और पुस्तके रखी होती थी, पुस्तकें सजी रहती थी। बहुत देर तक ताजा रहने वाली क्रूरण्टक पूप्पो की माला लटकी रहती थी। कुछ दूरी पर एक दरी (आस्तरण) विछी रहती थी, जिसपर द्यत का सामान और शतरंज खेलने की गोटियाँ रखी रहती थीं। वात्स्यायन के इस वर्णन की पृष्टि मुच्छकटिक से होती है। इसमें शर्विलक नामक चोर जब चास्दक्त के धर में घसा तो उसने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि उस रिसक नागरक के घर में कही

मुदंग, कहीं पणव, कहीं बंधी और कहीं पुस्तक पड़ी हुई थी। इससे उसने अनुमान किया था कि ये सब बत्तुये दो ही स्थानों पर संगव है—पनी नागरक के कैठककाने में या नाद्याचार्य के घर में। इस सामग्री ने यह स्थान्द है कि उस समय का नागरक विश्व और सगीत की कलाओं का प्रेमी, युत का व्यवनी और छैन छबीला जीवन बिताने बाला होना था। बैठकबाने से बाहर नागरक की पिक्शाला होती थी। यहीं युक्त सारिका आदि पिक्षयों के बर्ड-यर्ड पिजरे द में होने थे। उन दिनों सभी वह पर पार्ट के लो को पिछा में पहले के सहे पर वह के स्वा वृद्ध विश्व है कि जब युवराज मिद्धार्थ को पालने का शीक की एक सिक्स है कि जब युवराज मिद्धार्थ को पालने के समय पर निकल तो उनका दर्शन पाने की लालसा से स्विध ने सी अपने पर में मुक्त होते और दौड़ी और इससे घर में पाले गये पत्री इर गये। घर में कुछ हुनी पर नागरक की एक शिल्प लाला (अल्डाप्यता) होती थी जहीं वह सराद और छनी से अनेक प्रकार की मुन्दर बन्तुये बनाया करता था।

नागरक की दिनचर्या का वर्णन करने हुये वात्स्यायन ने यह बताया है कि प्रात.-काल उठकर आवश्यक मन्त्रप्रक्षालन आदि से निवस होकर वह सबसे पहले दातन में दॉन माफ करना था, किन्तु उसकी दातृन पेंड में तोडी हुई सामान्य नहीं होती थी, अपिन ओषवियों तथा मगन्धिन द्रव्यों से मुबासिन होती थी । दानुन के बाद वह अपना गारीरिक श्रंगार लेपन से आरम्भ करना था। बढिया और बारीक चंदन से अथवा कस्तरी, अगर, केंसर आदि के साथ दथ की मलाई के मिश्रण में ऐसा उपलेपन तैयार किया जाता था जिसकी सुगंध देर तक बनी रहती थी और जो शरीर की जमही को कोमल और स्तिर्थ बनाना था। दसे प्रजिस मात्रा में अरीर पर लगाना एक सुकुमार कला समझी जाती थी। इसको जैसे नैसे पोत केना अच्छी रुचि न होने (अनागरक) का परिचायक था। अनलेपन के बाद घप के सगरिवत घम से बालों को धरित किया जाता था। स्त्रियों में यह किया अधिक प्रचलित थी. किल विलासी नागरक भी अपने केशों को काला बनाये रखने के लिये उन्हें सुगधित बनाते थे। इसके बाद वह गरे में माला धारण करता था, विभिन्न वस्तुओं से तैयार किये अंजन (सूरमे) को आँख में लगाता था और पान से पहले ही रगे अपने होठों को लाख में बनाये गये लाल रग में रंगता था। जिस प्रकार आजकल स्थियाँ लिपस्टिक से होट रगती है. उसी प्रकार उन दिनो नागरक अपने होठो को अलक्तक से मोम ( सिकथक ) की सहायता से रंगता था, ताकि यह रग अधिक गहरा आ सके । इसके बाद वह शीशे में अपना मुंह देखता था, पान तथा मुख को सुवासित करने वाले द्रव्य लेकर अपना कार्य आरम्म करता था। वह उगली में बहुमूल्य अंगुठी धारण करता था। नागरक सामान्य रूप से दो वस्त्र धारण किया करता था। शरीर के ज्यारले भाग को जन-रीय में बांपा जाता था और निचले भार में अधोवस्त्र या धोती धारण की जानी थी। उन दिनो उत्तरीय को बहमत्य गयो और फलो मे मुवामित किया जाना नागरक कं लिये आवश्यक समझा जाता था। मास ने चाम्द्रत नाटक में यह बताया है कि वसतमेना ने चारुदत्त के उत्तरीय की गय से ही यह जान लिया था कि वह यौत्रनोचित बानों का पुरा ध्यान रखता है। वस्त्रों को सुवासित करने का वर्णन हमें लिजितविस्तर (प॰ २८२) तथा सौन्दरनन्द (४।२६) मे भी मिलता है। उस समय का नागरक मुगन्यित द्रवयो का अत्यधिक शौकीन था और वह फलो से तथा अन्य नाना प्रकार के मुर्राभत द्रव्यों से तैयार किये गये सुगन्धित द्रव्यों का सदैव अपने पास एक सौगन्धिकपूटिका में रखा करताथा। ताम्बुल में और सुरमित मसालों से अपने मुख को मुवामित करता था। सुगन्वित धप मे वह अपने बालों, वस्त्रों और कमरों को सुरमित बनाना था और अनेक सर्रामन हुन्यों का अनलेपन करना था। अनेक प्रकार के मुगरिधत जलो. तेलो और चर्णों का उपयोग करता था। इस प्रकार उसका समचा जीवन सुरिम से ओतप्रोत था।

प्राप्त कालीत कार्यों के करने के बाद वह मध्याल से कुछ पूर्व स्मान करता था। वाण्यापन के मनानुसार यह उसका दैनिक कार्य होता था। एक दिन छोड़ कर कह मांग्ला (उत्पादन) करवाना था और प्रति तीमरे दिन झार देने बाले साहन की कित कार्य होने कार्य कर मांग्ला (उत्पादन) करवाना था। अपने प्रति होता था। यह ने अपने असिकसो में विजिष्ट वनाता था। साधाण्या समयस्य की बनी चीकी एर वहुमन्य धातुओं के बात्र में रखे मुस्तियन जल से स्नान करते समय उसका परिचारक या परिचारक या परिचारक या परिचारक या परिचारक वा मिर पर मुस्तियन बारिक्या पर्व के को साथ स्नान करते भाग उसकी में मुस्तियन के कार्य स्नान समान करते पर्व हम्भव की साथ स्नान समान स्ति हमें के साथ स्नान समान होता था। इसके बाद वह के कुल (सर्पत सीम्) के समान सहीत, हस्की, सफेद और समनीकी पोनी पहनना था। योती का अर्थ है भीन अथवा पूजा हुआ बस्त्र। ऐसा प्रतीन होना है कि नामरक के बन्त्रों में निर्फ थानी ही प्रतिदित्त वोई जाती थी, बाकी बस्त्र कह दिन का अर्थीत हमन के बाद प्रत्न हम करते थे। इसका कारण स्पाट है, नामरक का उत्तरीय या चादर मामूओ बस्त्र नह अरान वा था। इसके अतिरिक्त व है अरान या सावर मामूओ वस्त्र नह अरान वाली मुस्तियारी से मुलानित किया जाता था। इसके अतिरिक्त वह अरान दिन्न वाली मुस्तियारी से मुलानित किया जाता था। इसके अतिरिक्त वह अरान दिन्न वाली मुस्तियारी से मुलानित किया जाता था। इसके अतिरिक्त वह अरान दिन्न वाली मुस्तियारी से मुलानित किया जाता था। इसके अतिरिक्त वह अरान दिन्न वाली मुस्तियारी से मुलानित किया जाता था। इसके अतिरिक्त वह अरान दिन्न वाली सुस्तियारी से मुलानित किया जाता था। इसके अतिरिक्त वह अरान दिन्न वाली सुस्तियारी से मुलानित किया जाता था। इसके अतिरिक्त वह अरान दिन्न वाली सुस्तियारी से मुलानित किया जाता था। इसके अरान सुस्तियारी वह अरान दिन्न वाली सुस्तियारी सुस्तियारी सुस्तियारी वह अरान वाली सुस्तियारी सुस्तियारी सुस्तियारी सुस्तियारी सुस्तियारी साम सुस्तियारी स

नाक्नों की सफाई पर भी बहुत ध्यान हेता था। नाक्न तिकोण, चन्द्राकार, दन्तुल तथा अवस्य अनेक प्रकार की आहतियों में काटे जाते थे। विनिन्न प्रानों में नाक्नों के अलग-अलग प्रकार के फीतन थे। गौड़ (बंगाल के लोग) बड़े-बड़े नक्तों को समस्य करते थे। वािक्यात्य छोटे नक्तों को और उत्तरापय के रिसक नागरक मंत्रले आकार के नक्तों को अच्छा समझते थे। नक्तों का विद्याय महत्व उस समय के प्रणय व्यापार में होता था। नागरक इनसे अपनी प्रियाओं को प्रमन्त करने के लिये आठ प्रकार के रूपों वाले—अपनेवन, प्रवहणात्र, व्याप्ट के नक्त जैसे, मोर के पीच जैसे (मयूर- प्रकार), कमलप्र और सरयोग काता था। रित. कमों में वीतों और तक्तों के अतो को नात्यायन ने प्रेम बढ़ाने के लिये बढ़ा उपयोगी माना है और इनका विस्तृत वर्णन कामपूत्र के अध्याय ९ और २० में किया है। अलगा है उस समय का नागरक दोतों और नक्तों की सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देता था। व

स्तान के बाद पूजा आदि कृत्य समाप्त होने पर नागरक मोजन करने बठना था। बहु पूजांकु और अपराव्ह में दो बार मोजन करना था। बहु पूजांकु और अपराव्ह में दो बार मोजन करना था। बहु प्रवाह मोजन अच्छा समझते थे। नागरक के प्रांजन में मध्य माजन के प्रयान पदार्थ में में प्रवाह सभी प्रवाह के प्रयान पदार्थ में में —जावल, में हुं, जी, दाले, हूप, जी तथा मिण्डाल बस्तुएं—गृह, शकंरा और मिळाई (खण्डलाय)। नागरक जल और दूघ के अनिरिक्त अनेक प्रकार के पेय पदार्थ (पातक), आम् कृत्य, लादि से तथार चित्र गये मजत तथा सुरा, मध्य गरे व्याले और आसब आदि विभिन्न प्रकार को में स्वाम लक्क्ष्मो अथवा थानु के प्याले में सेवन किया करना था (१० १७४, १० ९१२)। आमें इम यूंग की पानगीरिज्यों का वर्णन किया जावेगा। मोजन समाप्त करने के बाद नागरक कुछ देर सोने से पहले केटे-केटे अपने कुछ मनोविनोद करना था। शुक्सारिका (तीना मेंना) को खाना, नीनर-बंटरी की लडाई और मेडो की मिक्न उसके प्रिय मनोविनोद के (काममूत्र पृ०४०)। उसके पर में हम, काम्पड़न, जकवान, मोर, कोपल आदि पती तथा आदा, सिंह आदि जन्मु भी पाले और रखे जाते थे (काममूत्र पृ०४०)। उसके पर में हम, काम्पड़न, जकवान, मोर, कोपल आदि पती तथा आदा, सिंह आदि जन्मु भी पाले और रखे जाते थे (काममूत्र पृ०४८)। भारते पर में हम, काम्पड़न, जकवान, मोर, कोपल आदि पती वार्या आदा, सिंह आदि जन्मु भी पाले और रखे जाते थे (काममूत्र पृ०४८)। भारते पर में हम, काम्पड़न, जकवान, मोर, कोपल आदि परी

१. कामसूत्र प्० ४७, भोजनानन्तरं शुक्रसारिका प्रलायनव्यापाराः लावक-कृषकुटमेयबृद्धानि ।

तास्ताश्च कलाक्रीड़ा. पीठमबंबिटविदूधकायताध्यापारा, दिवाशयूया च ।

मर्द, बिट, बिद्दुषक आदि से भी वार्तालाप करके कुछ समय के लिये सो जाता था। सीकर उठने के बाद बहु वार्याय जाया में मिमिलत होने के लिए अपना प्रसाधन करता था। आपे यह बताया जाया कि ये इस समय की लोकिय सामिलक समाएं भी जिनमें अनेक प्रकार के बौद्धिक कार्य हुआ करते थे। गोल्पियों से लौटने के बाद बहु सम्व्याकालीन कृत्यों से निवृत्त होता था और अनेक प्रकार की संगीत-गोल्पियों का आयोजन करता था। इनमें नाव, गान, अमिनय हुआ करते थे। इनकी समान्ति पर बहु अपने सजाये हुए तथा बूप आदि से सुरीमत शानकक्ष में प्रविष्ट होता था। इस प्रकार प्रताकाल से राजिपपंत्त वह एक कलापूर्ण विलासिता के बतावारण में निवास करता था। उसके सब दैनिक व्यापागे से विजिन्न प्रकार की कलाओं को ग्रोसाहन मिलना था।

आमोद-प्रमोद---अपने उपर्यक्त दैनिक जीवन के साथ-साथ नागरक विभिन्न प्रकार के मनोविनोदों में भी आनन्द लेता था। वात्स्यायन ने इनका विस्तत परिचय दिया है। उसके मनानसार उस समय के प्रधान मनोविनोद-समाज, गोष्ठी, आपा-नक, उद्यानयात्रा, समस्याकीडा थे। समाज एक प्रकार का सामाजिक महोत्सव था। इसका स्वरूप अशोककालीन समाज से सर्वथा मिन्न था। हर पखवाडे में एक निश्चित दिवस पर नागरक विद्या और कलाओं की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के मन्दिर में एकत्र हुआ करते थे। इसमें अनेक संगीतज्ञ, नत्यकला विशारद तथा अन्य कलाकार आया करते थे और अपनी कलाओ का प्रदर्शन करते थे। कई बार जब नगर में बाहर के नर्तक और अभिनेता आते थे तो उन्हें भी इस उत्सव में अपनी कला प्रदर्शन के लिये निमंत्रित किया जाता था । बाहर से आने वाले कलाकारो के दलों द्वारा प्रदर्शन की और उनको समिवत पारिश्रमिक और सम्मान देने की यवस्था सामृहिक रूप से सारे समाज (गण) की ओर से की जाती थी, अतः इसे गराधर्म कहा जाताथा। इसी प्रकार के महोत्सव विभिन्न देवताओं की पुजा के उद्देश्य में किए जाने थे। इन अवसरों पर बड़े ठाठ-बाठ में देव-मर्तियों के जलस निकाले जाते थ। इनमें सभी वर्गों के नर-नारी सम्मिलित हुआ करते थे, इन अवसरो पर बडी मीड (घटा) हो जाती थी. अतः वात्स्यायन ने इन उत्सवों को घटा का नाम दिया है।

मेषकुवकटलायकरारिकापरभृतमयूरवानरमृगासामवेक्षणम् । क्रीड़ामृगान् यन्त्राणि शकुनान् व्याव्यसिहपंजरादीनि च ।

कामसूत्र अध्याय ४, पृ० ५१, जयमगला, देवानामृद्दिश्य यात्रा घटा । नागरकाणां तत्र संहत्यमानत्वात ।

उसके मतानुसार इन उत्सवों में नायक को नायिका से मिलने में सुविधा होती थी (पृ० २७४)।

नागरकों के मनोविनोद का दसरा साधन गोष्ठी थी। यह एक प्रकार की समा थी जिसकी बैठक नागरक के घर पर अथवा किसी गणिका के घर पर हआ। करती थी। इन गोष्टियों में चने हुए लोग निमन्त्रित किए जाने थे। अपनी विद्या. कला और रसिकता के कारण सम्मानित इष्टि से देखी जानेवाली गणिकाये भी इन गोष्टियों में निमंत्रित होती थी। ये न केवल नत्य तथा गीत से अपित अपनी विभिन्न क गओं से नागरकों का मनोविनोद करती थी। इनमे प्रायः नागरक अपनी विभिन्न बौद्धिक और साहित्यिक कलाओं का प्रदर्शन किया करते थे। कामसत्र के कथनानसार इनमें निम्नलिखन कलाओं का प्रदर्शन होता था--किसी विषय पर तत्काल कविता बनाना और समस्यापूर्ति करना. पूस्तक का ठीक ढग से शृद्ध उच्चारण करने हए पाठ करना, अनेक कठोर और किलब्द जनवारण वाले शब्दों से यक्त संदर्भों को पडता (दुर्वीचक्योग), गढ अयवा कट लिपि में कुछ संदर्भों को लिखना और इनकी व्याख्या करना (म्डेच्छनविकल्प), विभिन्न विदेशी और स्थानीय भाषाओं का. कोषी का और छन्दों का ज्ञान तथा अन्त्याक्षरी (प्रतिमाला) की प्रतियोगिनाए। इन साहित्यिक सभाओं के अतिरिक्त इन गोष्ठियों में गीत, वादा, नन्य, आलेस्य की भी प्रतियोगिनाए होती थी और उस समय के नागरक इनसे अपनी मालाये गथने की तथा जड़ा बनाने की कलाओं में भी पटना प्रदर्शित किया करने थे। इन गोण्डियो में नागरकों को अपनी चौसठ कलाओं की प्राप्यना प्रदर्शित करने का स्वर्ण अवसर मिलता था। इन गोष्ठियों के बारे में बात्स्यायन ने यह कहा है कि इनमें अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए न तो बहुत अधिक संस्कृत बोलनी चाहिए और न ही लोकमाचा में अधिक बातबीन करनी चाहिये. क्योंकि इसमें गवार समझे जाने का भग था. अनः नागरक इनमें सम्मान पाने के ठिये मध्यम मार्गका अनसरण करना था। उससे यह आजा रखी जाती थी कि वह अपने घर पर गोध्ठियों का आयोजन करने में उदारतापुर्वक वनराशि व्यय करेगा। स्त्रियाँ भी इन गोष्ठियों में भाग लेती थी। अविवाहित स्त्रियों के लिये गोष्टी का शौकीन होना गण समझा जाता था, क्योंकि वे इनमें अनेक कलाओं को सीखने का अवसर पानी थीं। मास के अविमारक नाटक (अक ५) में इन गोंळियों की लोकप्रियना सूचित होती है। कई बार इन गोप्ठियों का आयोजन इसरों को हानि पहचाने के लिये भी किया जाता था। वात्स्यायन (प० ५८) ने ऐसी गोष्टियों की कही निन्दा की है।

गोष्टियों के अतिरिक्त उस समय नागरक एक दूबरे के घरों पर पानगोष्टियों (आपानकों) का भी आयोजन करते थें। इनमें वे अनंक प्रकार की मदिराएं पिया करते थें। मचूरा की मूर्तिकला में घरों में मदिरापान के दश्यों का अंकन बढ़ी मावा में मिलता हैं। यहाँ इसका संबंध धन के देवता थेश्वण कुबेर के साथ जोड़ा गया हैं। मचुरा से दो मीन की दूरी पर महोली नामक गांव से तथा नरोली और पालीखेड़ा से पानगोष्टियों की सुदर मृतियाँ मिली है, जो वास्त्यायन के आपानकों की लोकप्रियता को गुटन करती है। डा० अप्रवाल के सतानुसार महोली का नाम ही मचुपल्ली या अर्थान् वह स्थान जहाँ मचुपान के देवता का केन्द्र हो।

उद्यान-प्राचा:---नागरक का यह बड़ा प्रिय मनोमिनोद था। उन दिनो प्रत्येक व नगर के चारो और विशाल उठान हुआ करते थे। यहां नगर की मौद्र-माइ से मरे, पूलिय्सित्त और व्यवस्त जीवन से परेशान नागरिकों को बड़ी शास्ति मिलती थी। लिन्तिविस्तर के कथनान्तार (पुट ९५) मिद्धार्ष के मनोबिनोट के लिए किएलवस्तु के चारो और ५०० उद्यान थे। कामसूत्र के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि उद्यान नगर से बाहर होते थे, इनमें चिहार के लिये नागरक प्रातकाल सक्षय कर पोड़ो पर मचार होकर निकल्ते थे। अपने अनुसरो और गणिकाओं के साथ इन उद्यानों में आकर गारा दिन ध्यतीत किया करते थे। अध्याप १, पुट ५८)। यहाँ हुछ समय वे नीतर-बटेरो, मेड्डो की लड़ाई देखने में तथा जुआ खेलने में बिताल थे। दिन पर यहाँ मनोबिनोद करने के बाद वे सायकाल अपनी इस यात्रा की स्मृति का सुरितन रखने वाली कोई बस्तु उद्यान के पेड़ की टहनी या पन्नों का मुख्ता कर लोट जाते थे।

१ वासुदेवशररा अग्रवाल--भारतीय कला पृष्ठ ३०२।

२. कामसूत्र अध्याय ४, पू॰ ५४।

बावश्यक माना जाता था।<sup>9</sup>

उद्यान यात्राओं जैसे बायोजन जलकीड़ाओं के लिये मी किए जाते थे। ये प्राय: ऐसे तालाबों में किए जाते थे जहाँ से हानि पहुंचाने वाले जानवरों को पहले

१. चौंसठ कलाओं की सची कामसत्र के तीसरे प्रध्याय में दी गई है। इनको कई वर्गों में बांटा जा सकता है। यहले वर्ग में साहित्यक और बौद्धिक कलायें घाती हैं, बैसे प्रन्याक्षरी (प्रतिमाला), पहेली, पुस्तक पढ़ना, नाटक, कहानियों का ज्ञान, समस्या-पति, गप्त भाषायों का ज्ञान (स्लेक्छितविकल्प), विभिन्न देशी भाषायों का ज्ञान, विनय सिखाने वाली विजय विलाने वाली विद्यार्थे, काव्य बनाना (काव्यक्रिया), कोश छन्द आदि का जान, किसी के पढ़े श्लोकों को को ज्यों का त्यों दूहरा देना (सम्पाठय), स्मरण रखने का विकान (घारणमातका), संक्षिप्त अक्षरों में पुरा अर्थ जान लेना जैसे में े से मेव तथा वं से वंदभ राशि (अक्षरमध्यिकाकथनम )। दूसरे वर्ग में उप-योगी कलायें आती हैं, जैसे गृहनिर्माण कला (वास्तुविद्या), मिएायों और रत्नों की परीक्षा (रूप्यरत्न परीक्षा), बातुओं का शुद्ध करना, मिलाना (बातुवाद), वृक्षो की चिकित्सा, उन्हें इच्छानसार छोटा बडा करना, बस्त्रों को रंगना, बढ़ईगीरी (तक्षण) सोने चाँदी के गहनो, बर्तनों पर काम करना, शरीर और सिर में मालिश करना, शकन-ज्ञान, इन्द्रजाल या जाड विखाना, मेढा, तीतर बटेर लडाना, सीना-पिरोना, जाली बनना सचीवान कर्म, बहरूपियापन (छलिययोग), जग्ना, पासा क्षेत्रना । तीसरे वर्ग मे नायक नायिकाची की विलास क्रीडायें और प्रएाय व्यापार मे सहायक कलायें द्वाती यों, जैसे गाना, बजाना, नत्य, चित्रकारी, प्रिया के कपोल और ललाट की शोभा बढ़ा सकने वाले भोजपत्र के काटे हुए पत्रों की रचना करना (विशेषकच्छेख), कर्श पर विविध रंगों के पृष्पो और रगे हए चावलो से नाना प्रकार के नयनाभिराम चित्र बनाना (तण्डल-कुसम-बलिविकार), धर या कमरे को फुलों से सजाना, गच में मिए बैठाना, शय्या की रचना, पानी को इस प्रकार से बजाना कि उससे मरज नामक बाजे की आवाज निकले (उदकवाद्यम), जसकीडा में प्रेमियों का आपस में जल की छीटें मारना (उदक्यात), विभिन्न प्रकार से फुल गुंधना (माल्यग्रन्थन-विकल्प), सिर पर पहने जाने वाले शेखरक, आपीडक नामक माल्य-अलंकार धारण करना ( शेखरकापीडकयोजन ), हाथी दाँत से कान के गहने बनाना (करणंपत्रभंग), सगन्धित ब्रब्ध बनाना (गंधयक्ति), सागभाजी बनाने का तथा विभिन्न प्रकार के शरबत. मद्य तैयार करने का कौशल ( विचित्र-- शाक्यधभन्य-विकारक्रियापानक-रागासवयोजन ), वीणा, इसक तथा

ही निकाल दिया जाता था। ऐसी जीक़ाओं का आयोजन ग्रीम्म ऋपु में विदोष रूप से किया जाता था। वात्स्यायन की उदान-यात्रा का वर्णन मृच्छकटिक के वर्णन से बहुत मिल्वता है। इन दोनों में अंतर केवल इस बात का ही है कि चारवत उद्यान में कोड़े पर नहीं, जिप्तु बेलगाड़ी पर सवार होकर गया था। उन दिनों नागरक इन उदान यात्राओं और नाटकों के आयोजन पर मृक्तहत्त होकर उदारतापुर्वक च्या किया करते थे। वात्स्यायन ने राजा को यह सलाह दी है कि उसे अपनी अनेक दिन्यों को इस प्रकार की उद्यान-यात्रायें कराके प्रसन्न रखना चाहिसे (पृष्ठ २४५)। दिनयों मी इन यात्राओं में सिम्मिलित होती थी। वात्स्यायन इन्हें इस दृष्टि से भी उपयोगी मानता है कि इनमें नायक नायिका को परस्पर मिलने और प्रणय करने के अवसर सिलते थे।

पर्य धोर कोडायें :—हसमें वास्त्यायन ने उस समय के कुछ ऐसे पर्यों और महोससवों का वर्णन किया है जिसमें नागरक बढ़ें उस्साह से माम लिया करते थे। उसका यह कहना है कि प्रत्येक देश के और प्रान्त के अपने अलग-अलग पर्व होते है। फिर मी उसने उस समय अल्यांकि प्रश्नित को वान पर्यों का नाम लिया है—स्वराधिक, में सुर्वानिक में तीन पर्यों के साथ संबद्ध थी, इस रात को जुआ लेला जाता था, अत यह दीपावली का पर्य प्रतीत होना है। इसरा पर्य की सुर्वानिकार आदिक प्राप्त की सह रात्रि की जिससे लेला रात्र तर विविध्य प्रकार के प्रतित होना है। इसरा पर्य की सुर्वानिकार आदिक सुर्वानिकार के सित्र प्रतित होता है। इस पर्य में समूचे समाज में आनन्य की रसचारा प्रवास्त्र हालों का पर्य प्रतीत होता है। इस पर्य में समूचे समाज में आनन्य की रसचारा प्रवास्त्र हालों का पर्य प्रतीत होता है। इस पर्य में समूचे समाज में आनन्य की रसचारा प्रवास्त्र हाला का पर्य प्रतीत होता है। इस पर्य में समूचे समाज में आनन्य की रसचारा प्रवास्त्र हाला का पर्य प्रतीत होता है। इस पर्य में समूचे समाज में आनन्य की रसचारा प्रवास्त्र होता है। इस पर्य में समूचे समाज में आनन्य की रसचारा प्रवास्त्र होता है। इस पर्य में समूचे समाज में अनन्य की रसचारा प्रवास्त्र होता है। इस पर्य में समूचे समाज में अनन्य की रसचारा प्रवास लेका है के इस समय स्वास प्रवास के अत्याद्ध में में सिक्स प्रदेशों में प्रवास साथ की हाय की होता है। इस ने अतिरस्त्र वास्त्यायन ने विभाग्न होता है - सहकार में अति निकारी की की की होता वास्त्र में विभाग्न होता में मुस कर खाना), अप्युवतादिका (होले आप में मून कर खाना),

अन्य बांके बजाना। इन सब कलाओं का ज्ञान उन दिनों सन्य एवं सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिये आदश्यक समक्षा जाता था। इनमें कुगलता पाने पर व्यक्ति कामतृत्र के झनुतार अपरिवंत होता हुआ भी त्रित्रयों के वित्त को जत्वी जीत लेता या अक्तितुरोऽपि नारीए। चित्तभाव च विन्दति)। इनसे उसे सौभाष्य तथा सब प्रकार का उलकों प्राप्त होता था। विसलादिका (सरीवरों से निसी को उलाइ कर लाना), उदक्कवेडिका (क्वेडा या बॉल की पित्रकारों से रम पानी में चोल कर लेलना), एक्कासम्ली (कूलों से मरे सेमल के पेड़ से निक्तित्र प्रकार पुष्पामरण बनाना), कदम्ब गुढ़ (दो दलों में बंट कर करम्ब के फूलों से लहाई करना, कामसूत्र वल ४, ए० ५६)।

क्याओं के मनीविनीद—उपर्युक्त मनीविनीद प्रधान क्य से पुरुषों के ये। इतके अतिरिक्त कामर्युक में कल्याओं के क्रुष्ठ आमिद-प्रमोदों और क्रीड़ाओं का भी उल्लेख है। उन दिनों लड़िक्यों मालाए गूमने, मिट्टी के घरीदे बनाने, गृड़ियाओं के साथ खेलने में आनन्द लेती थी। वे मुद्दी बन्द करके समिवयम का तथा मध्यमा उगली को पांचों उंगलियों में से दूढ़ निकालने का खेल खेलती थी। इस समय लड़िकाल्ड्रिमी आदि के वर्तमान समय के से किए क्रेज करलिल वेचा हुन के अति-रिक्त वाल्यानन ने काममुक में इस समय कई देखी खेलों का उल्लेख किया है। प्रचित्तन वाल्यानन ने काममुक में इस समय कई देखी खेलों का उल्लेख किया है। प्रचित्तन कुछ अन्य खेल ये ये—अवाकोत्तिका (अशोक के फूली को कान या केशों में पहुन्ता), दुपावचायिका, चुनलतिका, तमन मिठ्डमों के पित्र में कुण पन्ता), इन्हां है। इसमें दिवयों को अनेक क्रीड़ाओं की विभिन्न मुझ्यों में दिल्या गां आने किया किया मालती है। उस समय की लोकप्रचिला मालता के अनुसार नन्दन वन में इन्न जिस प्रकार कारी आपराओं के साथ की बहुत है। इसमें दिवयों को अनेक क्रीड़ाओं की विभिन्न मुझ्यों में दिल्या गां आ स्वा की समर की लोकप्रचिला मालता के अनुसार नन्दन वन में इन्न जिस प्रकार कारी अपराक्त के लिये अदर्श समझी जाती थी। इसमें मुख प्रधान की इत्र इस मूलल पर निव्य के किये आदर्श समझी जाती थी। इसमें मुख प्रधान की इत्र दिल्या की कार्य निव्य मालता के अनुसार नन्दन वन में इन्न जिस प्रकार कार्य निव्य के लिये आदर्श समझी जाती थी। इसमें मुछ प्रधान की इत्र दिल्यों हो।

उद्यान कीटा (वर्गानों में पूमना-फिरना), उदक कीटा (कर्णावहार), गाव-मण्डन (वरीर को बस्त्र, आमूरण और विशेषन में सजाना)। इसमें कलाट, गाल और दाड़ी पर विभिन्न प्रकार को फूल पत्तियां और अल्य आकृतिया बनाना साम-किन था। इसे प्राचीन साहित्य में विशेषक-पत्रचना तथा पत्रमंत्र कहा गया है। वर्गी, बीजा, मुदन के साथ समीन ना आयोजन—और नृत्य स्त्रियों के प्रिय मत्रीविनंद थे। मुद्ग के वांच्या स्नम्यों में यह प्रतीत होता है कि उस मम्बद्ध सालभजिका और प्रयोक-युध्य-प्रवाधिका कीड़ाये वड़ी लोकप्रिय थी। गाल-मिजका गाल बुत के नीच स्त्रियों और किनेये प्रवार की उद्यान-कीड़ा थी। पूर्वी भारत की नारिया उद्यानों में मीनी मीनी गया वर्ग पुण्यत शाल बुक्त की सालाओं को तोड़ कर एक इसरे पर प्रहार करती थी। अवदान गत्रक में आवस्ती में लालों व्यक्तियों द्वारा पूण्यित शाल बुक्त की डालियां केकर खेलने का वर्णन है। नियान कथा में इसी प्रकार लुन्बिनी बन में होने वाले धाल-मंत्रिका समारोह में बुढ़ की माता मायादेवी के माग छने का वर्णन है। इसके नतुसार जब रानी धालन्तुक के नीचे आई और उसने एक पुष्पित शाखा को पकड़ा तो बह लता की मीति नीचे झूक गई। मचुरा की मृतिकला में इस मुद्रा में रहे की बाल को यागे हुये रिजयों की मृतियों को शाखामंत्रिकता कहा जाता है। रिजयों की एक जब्ब मीड़ा धालोक-मुज्य-सवाधिका है। इनमें रिचयों कालोक के फूलों को चुना करती थीं। उस समय जशोक के रेड़ का बड़ा महत्व या और यह तत्र मित्र वा कि जब तक इसे युवती रात्री के वार्य रेर का जायात न मिले तब तक यह बुख पुष्पित नहीं होता है। इसे अशोकबोह्द कहा जाता या। यह फीड़ा उस समय बड़ी लोकप्रिय थीं, क्योंकि मचुरा की मृतियों में इसका काफी विकथा मिलता है। रिचयों का एक जन्य या खेल कल्कुककीड़ा भी या, मचुरा में

प्रसावन-प्रियता:—इस समय के नागरकों की शूंगारप्रियता न केवल बारस्यायन से स्पष्ट होती है, अपितु सिलिल्प्रसन्त (पूछ ११) तथा अव्य प्रस्य में इस पर सुन्दर प्रकास बालते हैं। इनसे यह प्रतीत होता है कि पुरुष अपने वालों और दाड़ी की सेवा बड़ी सावधानी से करते थे, हन पर अनेक प्रकार की तल और अव्य इव्य लगाये जाते थे। दिनयों अपने शरीरों को अनेक प्रकार की मुन्दर आइतियों से अव्युक्त किया करती थी, इन्हें विशेषक कहा जाता था। अदबर्धन ने अपने काव्य सीन्दरनन्द (शाईन-१६) में इसका बहुत ही मार्मिक वित्रण किया है। उस समय के नागरिक शूंगार की विशेषता चन्दन आदि सुपाधित इस्तो का और मालाओं का प्रचुर मात्रा में प्रयोग था (मिलिन्द प्रकार पुरुष १३८, २४८)। इस समय गन्य इच्छों का इतना अधिक फैनन था कि बच्चों को भी माता-पिता इन्हों इब्छों से नहलते-पुलाते थे (मिलिन्द प्रकार पृथ्व) । सक्ते को सुवासित करने का अव्यव उल्लेख किया गया है। इस समय यहन तथा तुरुक देशों से मगाये गये कई सुरीसन इस्तों को के कर आदि है मिला कर बहुत बीझा सुगाम तैयार किया जाते थे (मिलिन्दप्रकार पुरुष)।

इस समय नागरक अपने गरीर का ग्रंगार बिन प्रसामन द्रव्यों से करता या उनका उल्लेख इस समय के साहित्य मे प्रमुद मात्रा में मिलता है। रामायण (४१२१) में मखाज मृति के आश्रम में मरत की सेना पहुँचने पर मृति ने मरत के लिखें बिना प्रसामन सामग्री को प्रसुत किया या उसमें चस्ता सखा विभिन्न प्रकार के सुगन्यित क्रथा, बीधों कंबियां बूब, सुरमेदानियां, सिम्मिलित माँ। जैन ग्रन्थ सुकक्तांग (११४१२) में तथा उवासगदसाओ (११२२-४२) में त्रियों और पुरुषों की प्रांगर सामग्री के प्रसावनों का विस्तृत उल्लेख है। तक्षसिला आदि प्राचीन स्थानों की खुदाइयों से भी ऐसी सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है।

बेश-भवा और अलंकरण:--इस यूग की वेश-मुखा और विभिन्न प्रकार के अलंकरणों पर तत्कालीन मृतियों और साहित्य से बड़ा प्रकाश पड़ता है। शुग यग में सर्वप्रथम भारहुत की मृतियों से यह प्रतीत होता है कि इसरी शताब्दी इंo पo के मध्य में पुरुष शरीर के मध्य भाग में धोती बाँधते थे, जिसका एक कोर कमर में लगेंट लिया जाता था और लांग पीछे खोस ली जाती थी। घोती के साथ लोग दूपट्टे, कमरबन्द, पटके और पगड़ियाँ भी पहनते थे। पगड़ियों का वैविध्य इस समय वस्तुतः आश्चर्यजनक है। भारहत के चित्रों में स्त्रियाँ पूरुखों को तरह घोती अथवा माड़ी पहने दिखाई गई हैं। आजकल साड़ी एड़ी तक पहुँचती है, किन्तू भारहत की मूर्तियों में यह वर्तमान मिनी साड़ी की मांति शायद ही कभी घुटनों के नीचे तक पहुँचती थी, इसमें चुनना मी होती थी। साड़ी मारी मरकम, करधनी और कमरबन्द से बँधी होती थी, इस कमरबन्द के फुन्दने-दार किनारे एक ओर लटकते रहते थे। कमरबन्द से खंसे दोनो पैरो के बीच में लटकते पटके पहनने की भी प्रथा थी। पटका प्राय लहरियादार होता था। मारी पटका मनके पिरोकर भी बननाया। मारहत में स्त्रियों के शरीर का ऊपरी भाग प्राय: खला दिखलाया गया है, इनके सिर कामदार ओहनी स ढके होते थे। स्त्रियां कभी-कभी पगड़ी पहन लेती थी। इस समय की सम्भ्रान्त नारियों की वेश-मधा पर यक्षिणी चन्दा की मींत से प्रकाश पड़ता है। इसकी धोती कमर तक पहुँचती है। इस पर खरवृजिया मनको, चौखुटी तस्तियो से बनी एक सनलडी करवनी है। कमरबन्द फुला और पजको से सजा है। इसके किनारो पर दानेदार बेल बनी है। पटका लहरियादार है, इसके शरीर का ऊपरी माग अनावत है, किन्त दाये स्तन के नीच की रेखाये पतली चादर की छातक हैं। बाये कन्ये से यज्ञोपबीन की मांति मोती की बढ़ी छाती पर पढ़ी है। गले में छलड़ी तौक है जिसकी पहली लड़ में पत्र, अंक्रुश और श्रीवरम के आकार

१. कानधम----भारहृत प्लेट स० ३३।३, ४४, २४,२५,५७ तथा बा० मोती-चन्द्र----प्राचीन भारतीय वेश-भूषा----प०६६। झागे इस पुस्तक का निर्देश मोबे० के संकेत से किया गया है।

के टिकरे हैं। दूसरी लड़ गोल मनकों की है, गले में स्तनों के बीच लटकती हुई टिकरेदार मोहनमाला है, कानों में वक कुण्डल शोमायमान है तथा सिर पर एक झीनी ओढ़नी है जिसके दोनों पल्ले एक दूसरे को पार करते हैं। इस ओढ़नी के चौड़ किनारों पर चौफुलियां बेलें बनी हैं। हाथों में कड़े और चृद्धियाँ हैं। चोटी बेलदार फीते से गृथी है (मोबें ० ६२)। एक अन्य यक्षिणी (कर्नि-धम, मरद्भत, प्लेट ५२) की कमर में एक पतली साड़ी है जिस पर गुढ़ीदार कमरबन्द और करवनी है। कमरबन्द फुल्लो और पंजको से संजा है और उसके किनारे बुंदकीदार हैं। चार लड़ीवाली करवनी ( मेखला ) की प्रत्येक लड़ी मिन्न प्रकार की है। एक चौखुटी तिस्तियों से बनी है, दूसरी मौलसरी के फूल के आकार वाले दानो से, तीसरी खरब्जेदार मनको से और चौथी गोल मनकों से। कमर पर सुन्दरता के लिये एक बटा हुआ तिरछा दुपट्टा बाँघ लिया गया है। पैरों में छल्ले पड़े हुए हैं। दॉए कन्धे से यज्ञोपबीत की मौति एक बढ़ी की लड़ियाँ छाती के आरपार जाती है। यह खड़े और पड़े मनको से बनी मालम पड़ती है। गले मे चौलड़ा कण्ठा है। एक अन्य लम्बी माला की लटकन मणियों और रत्नों से बनी है। कानों में तस्तीदार दोहरे कुण्डल हैं। हाथों में कंगन और उँगलियों में अगूठियाँ है। मस्तक पर फुल्ले के आकार की टिकुली है। गालो पर पत्रमग बना है। चोटी मौलिसिरी के फूलो के अलंकारो से सुसज्जित पतले फीते से गुधी है। इसी स्तूप की यक्षी चूलकोका की साड़ी घूटने तक और करवनी गोल तब्तियों से बनी है, सिर ओढ़नी से ढका है (कर्नियम प्लेट २३)। इस समय के साथ बादर और कौपीन पहनते थे। इस यग की स्त्रियां चादर, साडी और एक शिरोवस्त्र घारण करती थी।

पहली शताब्दी ई० पू० में सातवाहन यूग की वेशमुधा यथिए दूसरी सता० ई० पू० के मध्य के मारकुत स्तूप में विवित वेशमुधा से बहुत कुछ मिलती है, फिर मी इसमें कुछ अन्तर आ जाता है। पुष्य यथिए पूटने तक की थोती पहलते है, किन्तु उनके पहलावे में मारी मरकम कमरवादों का अमाब मा है। इस पुण में पणिकृषी मों सादी होती चली गई, किन्तु दिशण मारत की वेशमुधा बड़ी टीमटामदार होती थी, पगिव्या मारी मरकम और आमूषणों से सबी होती थी। इस समय को वेशमुधा की प्रचुर सामयी सीची और माजा की मूर्गियों से तथा अजता की १-१० नवर की गृहाओं के मिलि-विजों से मिलती है। इस समय प्राय: सभी पुष्य पणाई। यहाथों के मिलि-विजों से मिलती है। इस समय प्राय: सभी पुष्य पणाई। यहाथों को स्वापन की अनेक विधियों थी। जिनहीं

पगड़ियों की अनेक आहतियाँ बन जाती थी। साधारणतः इनमें पमझै के आगे एक छट्ट होता था। पगड़ी के एक छोर से बह डक जाता था और तीन चार क्येंटों के बाद पगड़ी वा कर तैयार हो जाती थी (मोनेक पुष्ठ ७७)। साची में पगड़ी का एक प्रकार सलाकार है। यहाँ इसके कई मेद पाये जाती हैं (मोतीचन्द्र पूष्ठ ७८)। साची में के समर्क से टोपियों का भी प्रसार होने क्या था। स्तूप पूष्ण के एक दृश्य में हमें कुलहनुमा टोपी दिखाई देती है। शको में इस समय कची नुकीली टोपियों को यहाँ छोकप्रिय बनाया। साची में स्विया विना छाण की और वर्तमान समय में सहारण्ड और मध्य प्रश्रेश में प्रचलित लगायार साडियों पहनती थी। इस समय सिक वस्त्रों का भी दिवाज वढ़ रहा था। साची में सार्चा, सिराही, राजा के अगरतक व्यवजाहक, और स्तूप पूजा करते हुये विदेशी कचुक पहने दिखायें गये है।

गंबार और मथुरा की मूर्तिकला से इन प्रदेशों की वेशमूषा का परिचय मिलता है। गयार की वेषमूषा पर विदेशी प्रमाव था। यहाँ घोती, दुपट्टा, चादर और पगड़ी जैसे विशुद्ध भारतीय पहरावे के साथ-साथ अगरला, लम्बा कोट या कचुक और कुलाह का प्रयोग भी दिखाई देता है। गधार में राजा और सामत एडियो तक लटकती सिलवटदार घोती और कघो को ढकती और बाई मुजा पर होते हुये पीछे की ओर टिकी हुई चादर पहनते थे। इनकी पगडियाँ सिर पर टोपी की तरह से पहनी जाती थी। उच्च वर्ण के लाग चट्टियाँ और खडाऊँ पहनते थे। स्त्रियों की वेशभूषा में आम्तीन वाले कचूक, सारे शरीर का ढकने वाली साड़ी और कवा को ढकने वाले दुपट्टे का प्रयोग होता था। पूरी बाँहो वाले, कमर के कुछ नीचे तक पहुंचने वाले खले कोटो का भी रिवाज था। ग । र की स्त्रियां महाराष्ट्र की आयुनिक नारियो की भाँति सकच्छ साडी पहनतीथी और अपने बालो को जूडे (शेखरक) से सजाती थी। कई बार वे भारी काम के मुकूट भी पहनती थी, उन दिना भारतीय राजाओ के अत.पुरी मे यवन स्त्रियाँ अगरक्षिका का काम करती थी। ये प्राय अपनी युनानी पाशाक-घुटनो के कुछ ऊपर तक पहुँचता हुआ कचुक तथा कमरबन्दयुक्त चुन्नटदार धाघरा पहनती है। कयो पर पड दुपट्टे के दोनो सिरे कचूक से लगी कडियो से निकलते हैं और रनना को ढापते हुए कमरबन्द में खुस जाते हैं। वे भी कुलाहदार टापिया पहनती हैं। (मावे० पू० ११४, आकृति-१७५)।

कुषाण पुग की मथुरा की मूर्तियों से मारतीयों और विदेशियों की

वेशमूषा का परिचय मिलता है। मारतीय प्रायः सकच्छ घोती पहनते थे, जिसका अधिक हिस्सा कमर में लिपटा होता था। इसके साथ उनका दूसरा वस्त्र उत्तरीय कंघों पर होता हुआ कोहनियों पर गिरता रहता था। वे नानि के पास खसा और घुटनों के बीव लटकता पटका भी पहनते थे। सिर पर प्राय: पगडी पहनी जाती थी। रईस लोगों की कामदार पगडी पर सोने के बसाकार शीर्षपट लगे होते थे (मोवे० आकृति १७७-१८६)। विदेशी शक राजा और सिपाही कच्क, सल-बार, टोपी और पूरे पैर के जूते पहनते थे। इनकी वेशमूखा का सर्वोत्तम परिचय मयुरा के निकट माट गाँव से मिली कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्नि से मिलता है। इसमें घुटने से नीचे तक पहुँचने वाला लम्बा चोगा या कच्क एक कमरपेटी से बंधा है, जिसके दो चौकोर टिकरे सामने दिखाई देते हैं। पैरो में मारी तस्मेदार बुट हैं। ऐसे जतो को बहतकल्पसूत्र भाष्य में कफस कहा गया है जो ईरानी कफस का अपभ्रश है (मोवे० आकृति १९०)। मथरा की अन्य मॉतियो में घटनों तक पहुँचने वाले कई अन्य प्रकार के लम्बे कोट मिलते हैं। शक प्रायः ऊंची और नुकीली टोपियाँ पहना करते थे। ऐसी टोपियाँ के अनेक नमुने मथरा की मर्तियों में पाये जाते हैं (पष्ठ १२१)। इस यग में स्त्रियाँ एड़ी तक पहुँचने वाली साड़ियाँ पहनती थीं जिनके ऊपर इन्हें स्थान-च्यत होने से बचाने के लिये अनेक लड़ो वाली करधनियाँ बाँधी जाती थी। ये शरीर के उपरले हिम्मे में दोनों कन्यों को ढकते हुये नीचे लटकने वाले दूपद्रे धारण करती थी। कई बार ये दुपट्टे भी नही पहने जाते थे। अधिकांश मुत्तियों में इनकी चोली नहीं दिखाई गई है, किंतु मद्यपान के दश्यों में स्त्रियाँ सिले बस्त्र पहने दिखाई गई है। इनमें कमर तक कसा, चनमदार घेरवाला कच्क अधिक दिखाया गया है (मोवे० आकृति २१४-१५)।

इस युग के साहित्य में बणित वेशमूणा मूलियों से मूचित होगे बाली उपर्युक्त पोशाक से मिलती है। इस समय उत्तर मारत के लोग धोता और उत्तरीय (इप्टा) पहतते थे। काली के वने पोती-उपट्टे शारे भारत में प्रसिद्ध थे (विध्यावदान प्०२९)। घोती, हुग्टुं की जोड़ी (यमनी) की कीमत कभी-कभी १ लाख कार्यापण तक पहुँच जाती थी (दिन्या० २३६)। राजा महाराजा हुदी किये हुएँ चीडे किनारे वाले नमें बन्द (आहतानि बासासि नवानि दोर्च दतारि) पहतने थे (विद्या० एट ३९८)। राजमहल के अगरकाक और पहरे-दार तथा योद्धा कंचुक पहतने थे (लिंकविस्तर-पूष्ट ५७) और उनकी

# ६३० प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

छाती और मुजाये कवच से डके रहते ये (छलितविस्तर पूष्ठ १७०, १८९)। इस प्रस्थ के अनुसार सुंदर रंगों से कपड़े रागने की कला और सिलाई की कला सीखना इस युग में शिक्षा का आवस्यक अंग माना जाता था।

### सन्नहवां अध्याय

### विवेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार

मौर्योत्तर पुग की एक बड़ी विशेषना बृहत्तर भारत के निर्माण का श्रीगणेश था। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और सम्यतां मारत से बाहर मध्य एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक मार्गी में फैली थी। इन क्षेत्रों में बगी हुई बर्बर जातियों को भारतीयों ने सम्यता और संस्कृति के प्रवान मूल तस्य--वर्म, वर्णमाला, माहित्य, कला, राजनीतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परमाराये और अनुश्रुतियाँ प्रदान की थी तथा अनेक प्रदेशों में भारतीय उपनिवेश और राज्य बसाये थे। पूर्वी दिशा में बर्मा, स्थाम, चम्पा (वियतनाम), कम्बुज (कम्बोडिया,), मलाया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो तक के मूखण्ड भारतीय आवासकों ने आबाद किय। प्राचीन काल में दक्षिण पूर्वी एशिया का मू-माग मारत का ही अंग ममझा जाता था। उस समय यूनानी इसे गंगा पार का हिन्द ( Transgangetic India ) कहते थे। आज भी यह परला हिन्द ( Further India ) कहा जाता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में सम्पूर्ण मध्य एशिया और अफगानिस्तान में जहाँ आजकल सम्ब्य रूप से इस्लाम का प्रमार है, वहाँ मगवान बृद्ध की उपासना होती थी। मध्य एशिया से मारतीय सम्यता के अवशेष इतने अधिक मिले है कि आधुनिक विद्वान इसे मारत के उत्तर में बसा हआ एक दूसरा मारत अथवा उपरला हिन्द कहते है।

परले हिन्द और उपरले हिन्द में भारतीय बिल्पों के उपनिवेशन की और ग्रांस्कृतिक प्रमार की प्रक्रिया कुवाण युग में कई कारणों से अधिक प्रवल हुई। मौर्य युग में हिन्दुकुश पर्वन माला तक का अफगानिस्तान का प्रदेश भारत का अंग बन गया था। श्या सानवाहन युग में मध्य एधिया और अफगानिस्तान तथा उत्तर-पिस्त्रमी भारत एवं पंजाब पर धानत करने बाले युनानियों, लक्त, पहल्को तथा कुवाओं के अनेक राज्य स्वापिन हुए। इसके माध्यम से मारतीय संस्कृति हिन्दुकुण की पर्वनमालाओं को पार करके बालहील (बल्क्स) और मध्य एधिया के प्रदेश में फैली। बाद में यहां से इसका प्रसार चीन, कोरिया और जापान में हुआ। इस काल में इस प्रकार का पहला राज्य वैक्ट्रिया के यूनानियों का बा और इसरा कुपाणों का (विक्षिए अपर अध्याय २,३)। कुषाणों ने मारतीय संकृति को मध्य एशिया और चीन तक पहुँचाने में इस गाग लिया। इन्हों के इत २ ई॰ पु० में चीनी सम्माद के लिए बौद धर्म की पोध्यि के गये थे। कुपाण राजा बौद धर्म के प्रवल समर्थक और पोषक थे। उनके समय में बौद धर्म के महायान सम्प्रदाय वाले जिस रूप का विकास हुआ, उसी का प्रसार पहले मध्य एशिया तथा चीन में तथा परतर्सी यूगों में कोरिया, जामान, मंगील्या, मचुरिया और साइबेरिया में हुआ।

इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का एक बड़ा कारण इस समय परिचमी जात में भारतीय बस्तुओं और मसालों की बढ़ती हुई मांग की आर्थिक परिस्थितिया थीं। इस मांग को पूरा कर के लिए मारतीय अपनारी ईसा की पहली शाताब्रिस्थों से दिवाणी-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में अधिक मात्रा में जाने लगे। इनके कारण दिवाण-पूर्वी एशिया में अनेक मारतीय बिन्तायां बसने लगी, सर्वै: शर्वै: यहाँ मारत का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि इस प्रदेश को परसे कृत्व के नाम से कहा जाने लगा। मौगोलिक दृष्टि से यहां चीन और मारत के मध्य में होने से हिन्द चीन का प्रायदीय कहलता है, किल्यु चीनियों ने कई कारणों से इस प्रदेश में कोई दिव्यवसी नहीं ली। में मारतीय संस्कृति यहां इस युग में बड़ी तेजी से फैलने लगी। इस प्रदेश में हमें जो मारतीय अवशेष मिलते हैं, उनसे यह मूचिन होता है कि ईसा की आरंभिक शताब्रिद्धों में यह प्रदेश मारतीय प्रमाव से पूर्ण रूप से आल्जावित हो चुका था। उन्लेख किया जाएणा।

## मध्य एशिया

यह अपनी केन्द्रीय स्थिति तथा प्राचीन काल में चीन और पश्चिमी देखों के मध्य में प्रधान क्यापारिक राजपय पर अवस्थित होने के कारण अनेक जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का प्रयागराज था। त्रिजेणी के संस्म में गंगा, यमुना और सरस्की हो मिलली हैं, परन्तु मध्य एथिया के तीर्थराज में तीन से बहुत अधिक सांस्कृतिक धाराओं का संगम हुआ। यह ईरानी भारतीय, हिसंगन्, शक, ऋषिक (यूहचि),

१. जीन फेडी--सौथ ईस्ट एशिया।

त्स्वार, हण, तक, चीनी, तिब्बती, मंगील जातियों के सम्मिलन का केन्द्र था। पारसी, हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, मानी तथा चीनी घर्मों का एवं ईरानी. युनानी, भारतीय और चीनी संस्कृतियों की घाराओं का हम यहाँ संगम देखते हैं। इनकी विमिन्नता का कुछ अंदाज इसी एक तथ्य से लग सकता है कि यहाँ से सुग्वी, पहलवी, तर्की, तंगत, चीनी, सीरियाई, यनानी, तिब्बती, मंगोल, चीनी, संस्कृत, प्राकृत माषाओं के अतिरिक्त तखारी (कचीय) माषाओं के तथा कराशहरी और खोतन देशी नामक दो नई भाषाओं के तथा ब्वेत हणो की अब तक न पढी गर्ड मार्च के एवं चौबीस प्रकार की विभिन्न लिपियों में लिखे ग्रन्थ मिले हैं। इतना अधिक वैविष्य अन्यत्र बहुत कम दिखाई देता है। किन्तु, इस वैविष्य के बावजद ८वी शताब्दी तक यहाँ भारतीय संस्कृति की प्रधानता थी। यहाँ प्राप्त हुए भारतीय संस्कृति के सैकडों अवशेषों के कारण इसको उपरका हिन्द कहा जा सकता है। उपरले हिन्द के प्रदेश से ही भारतीय संस्कृति का चीन, जापान, मंगोलिया, साइवेरिया, कोरिया में प्रसार हुआ। पूर्वी देशों में आर्यावर्तीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का फैलाब मानव जाति के विकास में मारत की एक वहत बड़ी देन है। मारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी प्रसार में मध्य एशिया की ममिका बडी महत्वपुणं है।

भौगोतिक स्थिति और मार्थ — मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार को मली मीति समझने के लिए इसका कुछ मौगोलिक परिचय तथा इसको मारत से जाने काले मार्गों का ज्ञान आवश्यक है। आजकल साइबेरिया के दक्षिण में, निक्चत, मारत और आक्रानिस्तान के उत्तर में, कैंस्पियन सागर के पूर्व में तथा पूर्वी मंगोलिया और गोबी महस्यन्त के पश्चिम में अवस्थित मध्य एशिया के विज्ञाल मून्यच्य को तुक्तितान का नाम दिया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से इसके तीन बड़े मार्ग हैं.—

- (१) पूर्वी पुकिस्तान—यह चीन के अधिकार में होने के कारण चीनी पुकिस्तान कहलाता है। चीनी इसे सिकियांग (नया प्रात) कहते हैं।
- (२) परिचमी तुर्फिस्तान:—हस के प्रमुख में होने के कारण इसे रूपी तुर्फिस्तान कहा जाता है और यहाँ सोवियत सम के जनक गणराज्य—तुर्कोमन, उजबेक, ताजिक, कराकत्यक, किरियजिया के साम्यवादी गणराज्य हैं।
- (३) **प्रफगान-तुर्किस्तान**:—यह अफगानिस्तान के राजनीतिक प्रमुख में है। पिछले दोनों तुर्किस्तान मुस्लिम सेनाओं द्वारा पादाकांत हो चुके हैं।

इनके अधिकांक्ष प्राचीन अवदोय नष्ट हो चुके हैं। पूर्वी तुर्किस्तान से ही प्राचीन मारतीय साहित्य एवं पुरातत्व की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। अतः यहाँ इसका वर्णन किया जायेगा।

पुर्वी तिकस्तान एशिया के मध्य में तीन दिशाओं में ऊंचे पर्वतों से विरी हुई तारिम नदी की रेतीली घाटी है। इसका अधिकांश भाग सकला मकान, लोपनोर गोबी, और कुम्नाग के महस्यलों के कारण बिल्कुल सुखा, उजाड और बियाबान है। इसके उत्तर में थियानशान (चीनी-देवताओं का पर्वत) पर्वतमाला और पश्चिम में पामीर की पातमाला है। दक्षिण में क्यनलन पर्वतमाला इसे तिब्बत के पठार से पथक करती है। पूर्व में नानशान पर्वतमाला है। लोबनोर को दलंदल और गोबी का मरुस्थल इसे चीन मे पथक करता है। यद्यपि इस प्रदेश की पूर्व से पश्चिम में अधिकतम लम्बाई ९०० मी० और उत्तर से दक्षिण मे अधिकतम चौडाई ३३० मी० है. फिर भी इसका बडा भाग मरुखल और पहाडी होने के कारण मनप्यों के निवास योग्य नहीं है। इसमें मानवीय बस्तियाँ केवल . उन्ही स्थानों पर पाई जाती हैं. जहां पहाड़ों से आने वाली नदियों ने मिस को शस्यवयामल बनाया है। दक्षिण में क्यनलन पर्वत से खोतन, केरिया, निया, चर-चन की नदियाँ निकारी हैं, इनके नटों पर खोतन, केरिया, निपा और चरचन की बस्तियाँ बसी हुई है। पश्चिम में पामीर की पर्वतमाला का पानी लाने वाली यारकंद और काशगर की नदियां है। इनके किनारे यारकन्द और काशगर बसे हुए है। उत्तर में थियानशान के पहाड़ों से अन्म नदी आती है। स्रोतन, यारकन्द और अक्स नदियाँ मिलकर तारिम नदी का निर्माण करती है। किन्तु यह नदी तवला मकान की विजार मरुभमि को उर्दर बनाने में समर्थ नहीं हुई है। दक्षिण की माँति उत्तर में भी पहाड़ों की छाया में तर्फात, कचा और अवस की बस्तियाँ बमी हुई हैं।

कौतेष पथ (Silk Rontes) — चीन नथा परिचमी जगन के मध्य में अव-स्थित होने के कारण प्राचीन काल में इस प्रदेश में में अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गृत्रपा करते थे। उन दिनों चीन के न्याम की पश्चिमी जगन में बढ़ी मौग सी और यह रेजम इस प्रदेश में में होकर गृजनने बाले राम्तों में प्रेरोप पहुँचन करना था। जतः मध्य एशिया के मार्गों थी कौतेश्व पथ अथवा रेशम के मार्गे (Sik-Routes) कहा जाता था। ये महामार्ग महत्वलों से बचते हुए उत्तरी और दक्षिणी पहारों की छावा में बसी हुई बस्तियों से होकर गुजरते थे और पहाझों की ऊंबाइयों को यथासंगव कम से कम ऊंबाई के दरों से पार किया करते थे। यह अल्ल में दिये गये चित्र मे स्मप्ट हो जाएगो। इसमें १२ हजार फीट से अधिक ऊंचे पहाझी प्रदेश को काले रंग से दिखाया गया है। इसमें प्रदर्शित किये दुए मार्गों से यह स्मप्ट है कि .कौगेय पथ रीमस्तानों और ऊंचे पहाझों से बचते हुये चलते थे। इन रास्तों से ही मारतीय संस्कृति मध्य एसिया और चीन पहुँची। अतः इनका संक्षिप्त परिचय आवस्पक है।

चीत की पूरानी राजधानी सिंगान-फू अथवा चांगान से प्राचीन कौशेय पथ आरम्भ होता था. वेई नदी की घाटी में ऊपर की ओर चलते हुए यह कान्स प्रान्त की ओर पश्चिम में चला जाताथा। यहाँ आन्हमी पहुँच कर यह मार्गदो हिस्सों में विभक्त हो जाता है। पहला मार्ग उत्तर-पश्चिम की ओर चला जाता है और दूसरा मार्ग सीघा पश्चिम दिशा में बढता है। पहले मार्ग को उत्तरी कौशेय पथ ( Northern Silk Route ) कहा जाता है। यह चीनी माथा में पेईल कहलाता है। यह गोबी के मरुस्थल को पार करके हामी और तरफान पहेंचता है, यहाँ से यह मार्ग थियानशान पर्वत के उत्तर में उक्तमची होता : ' ताशकन्द, समरकन्द और बलख पहचना है। तरफान से इस मार्ग की एक शाखा थियानशान पर्वत के दक्षिण में बसे हुए प्रदेशों---कराशहर, कुचा और अक्सू तथा काशगर पहुँचती है और काशगर से इक्सेंशतम के निकट तआनमहन ( Tuan Murun ) के दरें से सीर नदी की घाटी में उतर कर खोकन्द होते हुए उत्तरी पथ में मिल जाती है। इसे मध्यपथ ( Middle Route ) कहा जाता है। तीसरा मार्ग तकलामकान मरुसमि के दक्षिण में तनह्वांग और वर्चन (बलमदन), निया.. केरिया, खोतन और यारकन्द होते हुए काशगर चला जाता है। यह दक्षिणी मार्ग (Southern Route, चीनी नात-छ) कहलाता है । इस मार्ग की एक अन्य शाया यारकन्द से अथवा तेरक (Terek) के दरें में पश्चिम में पामीर पर्वतमाला को पार करने के लिये ताशकरमान और तागदम्बाश होती हुई अफगानिस्तान के वर्खा प्रान्त में पहुँचती थी। इसके निकट महान पामीर पर्वतमाला की विकटोरिया झील से आमू (वक्ष्) नदी निकलती है। इसके साथ आग्नेपंजा की एक दूसरी धारा आकर मिलनी है। यहाँ पामीर के प्रदेश में न केवल चीन, भारत और रूप की सीमाएं मिळती है, अपितू एशिया की विभिन्न पर्वतमालाओ--हिन्दुक्श, हिमालय, कराकरम और थियान शान का केन्द्रीय स्थल होने से यह स्थान आम्, सिन्धु और तारिम नदियो की उपरली घाराओं का महान जल-विभाजक है। इस कारण यहाँ भारत. मध्य-एशिया और परिचय की ओर जाने वाले मार्गे मिलते हैं। यदिचम की ओर जाने वाले मार्गों में आम, नदी की पाटी के साथ-साथ सबसे छोटा मार्ग काक्सीर होकर है। यह बलिए, मिलत्क एवं किल्क दरों से तथा बरीमिल और दरकोट दरों से साथा सीमान और विलिश्त होता हुआ काक्सीर की राजधानी श्रीनगर पहुँचता था। इसे मध्य एविया से जोडने बाला एक अन्य मार्ग लेह से कराकुर्रेस दरें को पार करता हुआ खोतन पहुँचता था। तीसरा मार्ग चितराल और स्वात की चाटी के प्राचीन उच्चान प्रदेश में से होता हुआ गच्चार और तक्षीलला को जाता था, चौथा मार्ग बल्ल से सामियों दरें को पार करता हुआ गच्चार और तल्ला जाता था। चीना साथी युजान-च्यां सार से से ने से मध्य एविया होते हुए मारत आया था। चीना साथी युजान-च्यां हाता एता से से ने से मध्य एविया होते हुए मारत आया था।

मध्य एशिया की जनजातियाँ ---आजकल मध्य एशिया का प्रदेश तर्किस्तान कहलाता है क्योंकि इसमें तर्क बसे हुए है। किन्त ये तर्क इस प्रदेश में बहुत बाद में आये हैं। ये वस्तृत प्राचीन काल के हियगन या हणों के वशज हैं जो पहले मध्य एशिया के उत्तर-पूर्व में मगोलिया के प्रदेश में रहा करते थे। ईसा की आर-मिक शताब्दियों में यहाँ जो जातियाँ बसी हुई थी वे वर्तमान जातियों से सर्वेषा मिन्न थी। पराने ईरानी अभि देखों से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों आम और सीर नदियों के दोआब में ईरानी लोग बसे हुए थे। इनके अतिरिक्त पामीर के प्रदेश से चीन की सीमा तक विभिन्न प्रकार की आय भाषा भाषी जातियाँ रहा करती थी इनमें शव और यडिच विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहले (पु० ९३ ) यह बताया जा चुका है कि शक जानि की तीन बडी शाखाए थी। एक शाखा शका होम वर्का (Sak: Houmvarka ) के नाम से प्रसिद्ध थी। यह फरगाना के क्षेत्र में तथा काशगर के आस-पास बसी हुई थी। दूसरी शाला नकीली टोपी घारण करने वाले शक् (सका तिग्र-वौदा) थे जो अराल सागर के आसपाम और जक्सर्टीज (सीर नदी की निचली घाटी) में रहते थे। शको की तीसरी शाला कैस्पियन समृद्र के पार दक्षिणी रूस में रहने वाली थी। ये समदतरवर्ती शका नरहरिया के नाम से प्रसिद्ध थी। शकी की भाषा, धर्म और सामाजिक सगटन आर्यों से मेल खाना था। प्राचीन आर्योंकी मौति ये मनिपुजक नहीं वे अपित् प्राकृतिक अक्तियों ने उपासक थे। मध्य एशिया में बसी तीसरी जाति यहचि थी। मध्य एशिया के उत्तरी माग-तारिम नदी की घाटी कमा कराशहर और चीन के कात्स प्रान्त तक एक अन्य चौथी आर्य जाति बसी हुई थी जिसका सबघ यहिच जाति से था। इनकी माषा ईरानी माषा से सर्वया मिल है और आधनिक विदानों ने इसे प्राचीन तखारी माथा का नाम दिया है। चौथी जाति चीनी विवरणों के अनुसार वु-सुन थी। यह भी युद्धि जाति से संबद्ध थी और इली ( lii ) नदी की घाटी में बालकाश सील के क्षेत्र में यहती थी। यह संमवतः किसी शक जाति की शाला थी। गांचवी जाति काश्यार सार-कर-ब्लोतन-निया लीलान की वित्तयों में दुन्हवांग तक बसी हुई थी। यह संमवतः शक जाति की एक शाला थी और पूर्वी ईरानी माथा की बोली बोला करती थी। इस प्रकार जो प्रदेश आवकल दुर्क माथामाथी दुर्कों के कारण दुक्तिस्तान कहलाता है, वहाँ दुसरी धाता दे पूर्व हों वित्तम्न प्रकार की बार्य माथामाथी जाति धुँ निवास करती थीं। पानीर पर्वतमाला से चीन के कान्यू प्रान्त में लियोंगजी तक का प्रदेश यूद्धि लोगों द्वारा आवासित होने के कारण वार्य माथामाथी और लार्य जाति का प्रदेश था।

दूसरी शताब्दी ई० पू० के पूर्वाई में मध्य एशिया में जातियों की महान हलवल आरम्म हुई। चौथे अध्याय में इसका वर्णन हो चका है। इस समय चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त कान्सु में यहचि लोग बसे हुए थे। ये दो शाखाओ में विमक्त थे—सिआओ अथवा लघु युइचि (Siao Yue-che ) और ता अथवा महान युद्दचि ( Ta Yuc-che ) । इन्हें यह नाम समवत. अल्प सख्या और बहुसख्या के आबार पर दिया गया था। १७६ ई० पू० में हियगन जाति ने यहिचयो पर हमला किया और इन्हें अपनी मातभिम छोड कर अन्यत्र जाने के लिए विवश किया। लघ यडचि कान्स से दक्षिण-पश्चिम की ओर तिब्बत की दिशा में आगे बढ़े. किन्त महान यडीच उत्तर पश्चिमी कौशेय-पथ से अल्ताई पर्वतमाला की ओर इली नदी की घाटी में उस प्रदेश में बसे, जहाँ उनसे पहले ब-सन लोग बसे हुए थे। ये पहले तो व-सन लोगों को हराकर उनके प्रदेश में बस गए, किन्त कुछ समय बाद वृसुन जाति ने हियगन जाति के सहयोग से इन्हें अपने देश से बाहर भगा दिया और पश्चिम की ओर जाने को विवश किया। ये लोग फरगाना (ता यआन) के प्रदेश में आ गए। उन दिनो फरगाना, ताशकंद और काशगर मे शक लोग बसे हुए थे, बैक्ट्रिया में यूनानियों का राज्य था। युद्दचि लोगों ने आम् और सीर निदयों के प्रदेश से शकों को हटा दिया। वे पहले सुग्ध ( Sogdiana ) के स्वामी बने। शको ने युइचियों के दबाव के कारण अपनी मातु-मूमि से निकल कर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वैक्ट्रिया के हिन्द-युनानी राज्य को जीत लिया, किन्तु युद्दचि इनका पीछा करते हुए यहाँ भी आये और उन्होने बैक्टिया का प्रदेश शको से छीन लिया। बैक्टिया के प्रदेश को चीनी ताहिया कहते

थे। इसी का एक अन्य नाम तुलारिस्तान मी है। युइचि कान्सु से १७६ ई० में मगाए गए थे और १२८ ई० तक वे बैक्ट्रिया के प्रदेश में अच्छी तरह बस गये थे। यहिं लोगों ने यहाँ से आगे मारत की ओर बढते हुये अपना एक विशाल कवाण सामाज्य स्थापित किया जो तीसरी शताब्दी ई० तक इस प्रदेश में शासन करता रहा। कथाणों के बाद चौथी शताब्दी ई० के आरम्भ में यहाँ येता या हेफ्या नामक इवेत हणो ( Ephthalite Huns ) की जाति प्रबल हुई। ये पहले अल्ताई पूर्वतमाला के प्रदेश में रहा करते थे। ४४० ई० तक इन्होंने सूख और तुखा-रिस्तान जीत लिए। बाद में इन्होंने भारत पर भी गप्तवंश के समय में आक्रमण किए। इनके बाद छठी शताब्दी ई० से यहाँ तुर्क लोगों की विभिन्न शाखाएं आने लगी। मध्य एशिया की जनआतियों के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यहाँ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में आर्य माषाओं को बोलने वाले शको की यइचि जाति की विभिन्न शाखाये कान्सु के प्रदेश तक निवास करती थी। चीनी र्ताकस्तान की संस्कृति का प्रधान मल स्रोत १०वी शताब्दी ई० तक प्रधान रूप से भारत और ईरान था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इस प्रदेश को हिन्द गोरो-पीय शाहुल ( Indo-Europeon Oasis ) कहा है। इस देश की संस्कृति के निर्माण में चीन और भारत ने बड़ा माग लिया है। अतः आरेल स्टाइन ने इसके लिये पराने यनानियों द्वारा दिया गया चीन-मारत या सरहहिया (See India) का नाम अधिक पसद किया है। किन्तु यहाँ भारतीय सम्यता के प्राचीन अवशेष इतने अधिक मात्रा में मिले हैं कि इसे हमारी दिप्ट में भारत के उत्तर में बसाहआ उपरक्षा हिन्द कहना अधिक उपयक्त प्रतीत होता है ।

कुत्रारिस्तान द्वारा मध्य एतिया में भारतीय संस्कृति के प्रतार में योगदानः— मध्य एशिया में भारतीय सकृति प्रधान रूप से अफगानिस्तान और तुकारिस्तान के मागं से गई। उन दिनों अफगानिस्तान भारत वा ही भाग मणता जाता था। जुबार जानि ने मारतीय सस्कृति और नम्मश्रता को इम युग में विदेशों में फैळाने मंत्रयान माग जिया. अन. यहां पहले इस प्रदेश का परिस्था दिया जायेगा।

मध्ययुग में तुर्वारत्नान से प्रदश्यों और बल्ला के प्रदेश समझे जाते थे। किन्तु प्राचीन काल में यह एन अविक बड़ा वदेश वा, इसमें आम् (बस्नु) नदी के दोनों और के देत सम्मिन्तत थे। युआन ज्यांग ने इसकी सीमाओं का वर्णन करते हुए जिला है कि उत्तर में इसकी गीमा छोह द्वार (बदक्का के निकट दर्खत), दक्षिण में बस्फ के पहाड़ अथना हिन्दुकुत परंत, परिचम में ईरान और यूर्व में सुपॉलिंग अथवा पानीर के पर्वत थे। युआन च्वाग ने इस देश का नाम बुहुको लिखा है, किन्तु दूसरी शतां ई० के प्राचीन चीनी प्रत्यों में इसे ताहिया कहा गया है। रामायण, महाभारत, सद्धमंत्मुत्युपस्थान, महामायूरी नामक प्रत्यों में दुखार या तुषार नामक जाति का वर्णन किया गया है। यूनानी और लैटिन लेखक मी इन लोगों को तीलारी (Tokhari) के नाम से पुकारते हैं। तुखारों का निवासस्थान होंगे के कारण ही यह प्रदेश मध्य काल में तुखारिस्तान कहलतां था।

चीनी विवरणों के अनुसार यहाँ शक (सई) होग बसे हुये थे। ये इंरानी लोगों की एक शाखा ये और उत्तरी ईरानी बोली का प्रयोग करत थे। तीसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य में यहाँ सिकन्दर के आक्रमणों के बाद वैक्ट्रिया का मुनानी साम्राज्य स्थापित हुआ। किन्तु हुमरी शताब्दी ई० पू० में हिस्पन् लोगों के आक्रमणों से विवय होकर महान यूइवी लोग यहा आए और उन्होंने यह प्रदेश शकों से जीत लिया, उम समय से यह ताहिया या दुखारों ना देश कहलाने लगा। महान यूइवियों ने ताहिया जीतन के बाद अपने राज्य के पाच छोटे राज्यों में बक्तन्त तर लिया, १०० वर्ष बाद इस जानि में कुषाण वर्ष प्रवेण हुआ। पाँचवी शताब्दी ई० के मध्य तक यहाँ इनका शानन बना रहा।

दूसरी शताब्दी ई० पू॰ ने आठवी शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध घमं तुसारिस्तान का प्रयान पर्मथा। युआन ज्वाम ने इस प्रदेश में बौद्ध घमं के आरिमक रिम्तार का वर्णन करते हुए। यह बताया है कि बृद्ध वे पहले गृहस्व शिष्य प्रभुक्त और सिलक थे। ये दानी व्यापारी बाहलीक (वल्क्ष) प्रदेश के रहने वाले थे। क्यापार वे किए मान्य लोग पर वे जब बृद्ध गया पहुंच उस ममय गौतम ने अभी-अभी वार्थिज्ञान प्राप्त किया था। इन व्यापारियों ने मनवान बृद्ध को मधु तथा खाद्य परार्थ मेट किए, ये उनने पहुंच शिष्य बने। बृद्ध ने प्रसक्त होकर उन्हों अपने बार्य में बृद्ध ने प्रसक्त होकर उन्हों का प्रपार की बहु के उपदेशों का प्रचार किया। यूआन ज्वाम ने वल्क के जिलकों और योज देशों में बौद्ध समें प्रमान क्याय ने वल्क के अभिलेखों में गयार, क्यांत्र और योन देशों में बौद्ध धमं प्रमान के मनत के अभिलेखों में गयार, क्यांत्र और योन देशों में बौद्ध धमं प्रमान के मनत का वर्णन है। गयार स्पष्ट क्या वे उत्तर पहिचारी सीमा प्राप्त का प्रदेश था। योल वैक्ट्रिया का यूनानी गलप और कान्यों गामीर का प्रदेश था। योल वैक्ट्रिया का यूनानी गलप और कान्यों सामा प्रमान का प्रदेश था। योल वैक्ट्रिया का यूनानी गलप और कान्यों सामार का प्रदेश था। योल वैक्ट्रिया का पहला सदेश दुन्धारिसान के ही प्रपल एक विकार के साम तक यह प्रदेश मुना के का विकार पर का पहला सदेश दुनारिस्तान के ही प्रपल एक व्यापार का प्रदेश पर हो। योल हम पर विकार के साम तक यह प्रदेश बौद्ध धमं का प्रवण गढ वता कुता स्वार विकार का वैक्ष हम प्रमान का यह स्वार विकार का वीक्ष पर स्वार विकार का व

२ ई॰ पू॰ में कुवाण सम्राटकी ओर से चीनी सम्राटको बौद्ध ग्रन्थ मेंटकिये गर्थे थे।

कुषाणों के समय में तुखारिस्तान के दो बौद्ध विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में बड़ा माग लिया। इनमें एक बिहान धोषक था। उसने कनिष्क द्वारा बलाई गई चौथी महासमा में सर्वास्तिवाद संप्रदाय के अभिवम्मपिटक पर लिखी गई सप्रसिद्ध टीका के निर्माण में और इस परिषद में होने वाली चर्चाओं में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसके अतिरिक्त उसने अभिधर्मामत नामक एक मौलिक ग्रन्थ लिखा। तीसरी शताब्दी ई० में इसका चीनी माथा में अनवाद किया गया था। यह ग्रन्थ अभिवर्ग विषयक गढ और गम्भीर सिद्धान्तों की बढ़े सरल शब्दों में ध्याख्या करता है। श्री बाग्वी के मतानुसार घोषक बौद्धों के सुप्रसिद्ध वैमाषिक संप्रदाय का एक महान आचार्य था। यह तखार था और संमवत: बल्ख या बाल्हीक से भी कुछ सम्बन्ध रखता था। तुलार देश के वैभाषिक संप्रदाय का महत्व तुलारी माषा में मिले साहित्य से भी सूचित होता है। आर्यचन्द्र नामक वैमाधिक सप्रदाय के एक विद्वान द्वारा मैत्रेयसमिति नामक ग्रन्थ का तुलारी माषा में किया गया तथा तुखारी से उइगुर तुर्की माषा में प्रज्ञारक्षित द्वारा किया गया एक अनुवाद मध्य एशिया से उपलब्ध हुआ है। तुलार देश का एक दुसरा सुप्रसिद्ध वैभाषिक आचार्य धर्ममित्र था। इसके द्वारा लिखे गये विनय-सत्र टोका नामक ग्रन्थ का तिब्बती अनुवाद मिलता है। इस ग्रन्थ की पूष्पिका में यह कहा गया है कि घर्ममित्र वक्ष (आम) नदी तटवर्ती तर्रामत (निर-मिज) नामक स्थान का निवासी था।

चीनी साहित्य में हमें यह जात होता है कि अनेक युद्धि बौढ मिश्रु पुत्रारिस्तान से चीन में बौढ सर्व्युति का प्रचार करने के लिये जाते रहते थे। चीनी साहित्य में इस प्रदेश से आने बाले मिश्रुओं के नाम के आगे युद्धि के अनितम यद चि को लगाया जाता है। दि दै के में चीन को सर्वश्रयम बौढ घर्म का सन्देश देने वाले दो घर्मदूत-कश्यय मातग और धर्मराक्ष चीनियों के युद्धि लोगों के प्रदेश में मिले ये। लोकश्रेम नामक अरुप्त प्रतिमाञ्चाली बौढ मिश्रु में चीन में १५७ से १८० है नक अनेक बौढायन्यों का अनुसाद किया। इसके एक तुल्लारी शिष्य चेक्कियन ने तीसरी बाताब्यी ई० के सम्य तक नानांकण में सी से अधिक

१ प्रबोधवन्त्र बान्वी-इिंडया एण्ड सेन्टल एशिया प० २६।

२. वही।

बौद्ध सन्यों का अनुवाद किया, इनमें से ४९ रम्य अमी तक मिलते है। इस प्रकार का तीसरा मिल्लू धर्मरक्ष (काहू) था। तुम्बर कुलंद्रम्ब यह मिल्लू तीमरी शताव्यी ई० के मध्य में तुन्द्रवान में बने हुए एक मान्योंच परिवार में उत्तरक्ष हुआ था। इसने मध्य एशिया में दूर-दूर तक अमम करके ३६ भाषाओं का जान प्राप्त किया। यह २८४ ई० में चीन गया। वहाँ ३६३ ई० तक उसने लगमन दो सौ बौद्ध प्रत्यों का चीनी अनुवाद किया। इसी प्रकार ३७३ ई० में चीन जाने वाला एक अन्य मिल्ल सेल्ल बा।

मध्य एशिया में भारत के सास्कृतिक प्रमार में भाग लेने वाला तीसरा देश सुग्ध था। यह आम और सीर नदियों का शस्य द्यामल और उर्वर दोआब तुखा-रिस्तान के उत्तर में अवस्थित है। इसका प्रधान नगर मध्य युग में समरकन्द था। प्राचीन काल में यनानी इस प्रदेश की मोगडियाना ( Sogdiana ) कहते थे। अवस्ता में इसे सुख कहा गया है। यहा के निवासी शक थे और ये ईरानी से मिलती जुलनी भाषा का प्रयोग करने थे। यहां के निवासी बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे। व्यापार के सिलमिल में मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों में इन्होंने अपनी वस्तियाँ बसाई थी। ये बस्तियां समरकन्द से चीन की दीवार तक फैठी हुई थी। सम्बी लोगों ने तखारी मिक्षओं से बौद्ध वर्म का पाठ पढ़ा और उनकी मोनि चीन में इसका प्रसार किया। चीनी माहित्य में मुख्य का पूराना नाम कामकिंउ था, अतः इस प्रदेश के मिक्सुओ के नाम के आगे काग का उपसर्गजांडा जाना है। सुग्धी भिक्षओं में सबसे अधिक उल्लेखनीय संगहद (मधमित) था। यह तीसरी अताब्दी ई० में चीन पहुंचा और दक्षिणी चीन में बौद्ध बर्म के सर्वप्रथम प्रसार का श्रेय इसे दिया जाता है। इसी प्रकार के एक अन्य मिल कोई भियन ( Cohektan ) ने नानकिंग में बौद्ध ग्रन्थों का अने बाद किया। पहले बतायें गए ईरानी भिक्ष लोकोत्तम के अनेक सहयोगी सन्धी भिक्ष थे। इनमें बद्धदेव (येन-फा-निआओ) को समचा प्रतिमोक्ष कण्ठाग्र था. इमीलिए उसे आचाय की उपाधि और बढ़देव का सम्कृत नाम दिया गया था।

मध्य एशिया में आरतीय संस्कृति के प्रसार का श्रीगर्शन — चीनी इतिहासी में मारत का पहला उल्लेख ताहिया देश में भेते गए चीनी राजदृत चामस्थिन के यात्रा-विवन्ण (१३८-१२६ ई. पू.) में मिलता है। पहले (पांचव अल्याप में) यह बताया जा चुका है कि चीनी मझाट ने दम हित्तम् जाति के विच्छ युद्धीं लेगी की सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। उतने सम्राट को अपनी जो रिपोर्ट महुल की, उसमें यइ विदेश के दक्षिण-पूर्व में शेनतू अर्थातु भारतवर्ष का उल्लेख किया गया था। जीनी राजदूत को ताहिया के बाजारों में जब चीन का रेशम और अन्य बस्तये बिकती हुई दिखाई दी तो उसने यह पूछा कि ये बस्त्ये यहाँ चीन से किस मार्ग से होकर आती है, क्योंकि मध्य एशिया के मार्ग से ताहिया पहुंचने वाला वह पहला व्यक्ति था और उस दिशा से इन वस्तुओं का आना समव नहीं था। उसे यह बताया गया कि ये वस्तये दक्षिण-पश्चिमी चीन अर्थात यन्नान के मार्ग से आसाम और उत्तरी मारत आती है और वहाँ से अफगानिस्तान होकर ताहिया अथवा बैंक्टिया के प्रदेश में पहचती है। इससे यह सुचित होता है कि भारत का चीन के साथ मध्य एशिया के मार्ग से व्यापारिक सबध होने से पहले ही उसके दक्षिण-पूर्वी प्रदेश के साथ व्यापारिक सम्पर्कथा। इसके बाद १२२ ई० पू० में दिवगत होने वाले ताओवादी चीनी दार्शनिक लिक-नान ने अपने ग्रन्थों में ममण्डल का जो वर्णन किया है वह भारतीय परम्परा से गहरा सादृश्य रखता है और दोनों के सम्पर्कको सुचित करता है। उसने पूराणो और बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित मुगोल का अनसरण करते हुए इस पृथ्वी पर नौ द्वीपो (चौ) का उल्लेख किया है और इसके केन्द्र में क्यूनलून पर्वत को बताया है। यह बौद्ध ग्रन्थों में विणत हिमबत पर्वत के उत्तर में विद्यमान केन्द्रीय पर्वत मेरु के वर्णन से मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि दूसरी शताब्दी ई० पु० के उत्तराई में दोनो देशों में पारम्परिक सबध शरू हो गये थे।

दूसरी शताब्दी ई० पू० से मध्य एपिया और मारन के सागक में कई कारणों से विशेष वृद्धि हुई। इस समय तक आमृ नदी की घाटी में युद्धि लोगों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था. बीनी सम्राट अपनी सेनाओ द्वारा सध्य एपिया में हिवपनू लोगों का दमन कर चुके थे। चार्गाकेवन की उपयुक्त यात्रा के बाद बीनी और युद्धि राज्यों में सेत्रीपूर्ण सबय स्थापित हुए। युद्धि लोगों का मारत से सकब था। ये बौद्ध घर्म को ब्लीकार कर चुके थे। चीनी गाहित्य में यह वर्णन मिलता है कि र ई० पू० में युद्धि जानि के राजा ने चीनी मम्राट को बौट पुरुचकों और पवित्र समिक अवशोषों की मेट मेजी थी। इस मेट को लेकर जाने वाले हुए वौद्धे मिक्स ववस्था रहे होंगे। इस प्रकार मध्य एशिया में युद्धि लोगों के द्वार। मारतीय सक्हित का प्रमार होने लगा और सध्य एशिया में युद्धि लोगों के द्वार।

मध्य एशिया में इसके प्रबल प्रसार का श्रेय कुषाणों को है। पहले यह बताया जा चुका हैं कि कुषाण युद्धचि जानि की एक शाखा थे। कॉनस्क के समय में इस साम्राज्य का अधिकतम विकास हुआ, बलख से बिहार तक का विशाल भखण्ड कषाणो की प्रभता में आ गया। उस समय समवतः मध्य एशिया के खोतन और काशगर के प्रदेश भी कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित थे। कनिष्क बौद वर्म का प्रवल शोषक था। उसने अशोक का अनुसरण करते हुए श्रीनगर में चौथी बौद्ध महासमा बलाई तथा अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक ऐसा मन्य बौद्ध स्तुप बनाया जो मध्य एशिया और चीन के बौद्ध वास्तुकारों को चिरकाल तक प्रेरणा प्रदान करता रहा और उनके समक्ष एक आदर्श बना रहा। बौद्ध अनश्रतियों के अनुसार "कृतिष्क ने बद्ध की शिक्षाओं को प्रवल राजसरक्षण प्रदान किया, मारत. काशगर (शुलेई), कुचा (कुलेई तस्सेऊ), नैपाल (निदालेई), चीन (चेन-तन), युनान (ताली), सिहिया और अन्य देशों में इसका प्रसार किया।" कुषाणों के राज्यकाल में ही पूर्वी तुर्किस्तान का दक्षिणी माग भारतीय संस्कृति का एक प्रबल केन्द्र बना, उन दिनो यहाँ अनेक छोटे-छोटे राज्य थे। इनमें शूलेई (काशगर), खोतन, चेमो-तन (चलमदन), चरचग उल्लेखनीय हैं। यहाँ भारतीय और युइचि लोग बसे हुए थे। इन राज्यों के शासक भारतीय होने का दावा करने थे। यहाँ उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रचलित खरोप्ट्री लिपि का और प्राकृत माषा का सर्वत्र प्रयोग होता था। खोतन के पूर्व में निया के निकटवर्ती स्थानों से प्राप्त अनेक खरोप्टी लेख इस बात का प्रमाण है। बौद्ध धर्म उस समय इस प्रदेश में सर्वत्र स्वीकार किया जाता था।

जन दिनो यहाँ बौद्ध धर्म का न केवल प्रसार हुआ, अपितु यहाँ बौद्ध धर्म के अनेक यन्य मी लिखे गए। सूर्यमंभ्यूब नामक एक प्रन्य में इस बात का वर्णन है कि बुद्ध के मुख्यपडल से अनेक किएणे निकली है, इनसे मूमण्डल के सब प्रदेश आलोकित हुए और सर्वत्र लावां बुद्धों का आधिनति हुआ। बनारसा (पोलोजाही) में बेनतन (पीन) तक ५८ देशों में बुद्ध के अवनारों का वर्णन करने हुए जिन देशों का उल्लेख किया गया है, वे निम्मिलीलन है—निस्नु-पामीर, पोशावर, ज्यान, उद्धां, दरद, इरान, काशगर, बैक्ट्रा, ला, लांतन, कुना, मर्कल (अक्सू)। इस प्रसम् में यह उल्लेखनीय है कि इस प्रन्य में बुद्ध के आविनांव में सबद नीयों नी गणना करने हुए मारत की अनेक्षा मध्य एशिया के न्यानों को प्रयानना दी गई है। बनारसा में ९० बार बुद्ध के अवनरित होने का वर्णन है जबकि काशगर में ९८ बार, मूचा में ९८ बार, हात होत है कि मध्य एशिया में दिख्ड गए प्रयोग में चीन और मध्य एशिया में बुद्ध के अवनार प्रहण करने के अधिक सहस्वपूर्ण माना गया है। मध्य एशिया

में उस समय बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रधान केन्द्र निम्नलिखित थे ---

स्रोतन:--यह मध्य एशिया में समवत. भारतीयों की सबसे पूरानी बस्ती थो। चीनी यात्री युआनच्याग तथा तिब्बती अनुश्रुतियाँ यह बताती है कि इसकी स्थापना अशोक के समय में हुई थी। युआन के वर्णनानुसार खोतन का उपनिवेशन कुणाल की मर्मस्पर्शी करणकथा से सबद्ध है। यह अशोक का अत्यन्त प्रिय, सन्दर और सहमार पत्र था। उसकी आंखें हिमालय में पाये जाने वाले क्णाल पक्षी की मॉित सन्दर थी. अतः उसे यह नाम दिया गया था। तरुण होने पर उसका विवाह कावनमाला के साथ हुआ। अशोक ने बृढापे में पहली पत्नी मरने पर तिष्यरक्षिता से विवाह किया। वह कृगाल की कार काया तथा चमकीली आँखो पर मन्ध थी। उसने क गाल से प्रणय की याचना की. किन्तु जब उसने इम अयमंपुर्ण कार्य को उसे छोडने को कहा तो तिष्यरक्षिता उसकी जानी दश्मन बन गई। इसके बाद कणाल को तक्ष-शिला का शासक बना कर भेज दिया गया। इस बीच में अशोक बीमार पृक्षा। उसकी विकित्सा तिष्यरक्षिता के हाथ में थी। उस वैरिनर्यानन का स्वर्ण अवसर मिला। उसने तक्षशिला के पौर जानपदों के पास अशोक की एक झठी आज्ञा भिजवाई कि क गाल की आँखें निकलवादी जाय। तक्षशिला के पौर जानपद कणाल से इतने प्रसन्न ये कि उन्होने इस आज्ञाकापालन करना उचित नहीं समझा, किन्तू जब कुणाल को यह जात हुआ तो उसने उठ किये बिना अपनी ऑले निकलबादी आर काचन-मारा के साथ पाटलियन औटा। जब अशोक को इस घटना का पता लगा तब जसने निज्यरक्षिता को जीना जरुवादिया और जो लाग इस पड्यत्र में सम्मिलिन थे. उन्हें मरवाया या निर्वामित किया। राज्य में निकाले जाने वाले व्यक्ति खोलन में जाकर बस गए। यश्रान की जीवनी के वर्गनानसार कृणाल स्वय खातन जा बसा था। कुछ अन्य निब्बती अनुश्रनियों में खोतन राज्य की स्थापना का श्रेय माना द्वारा परित्यक्त अभोक के एक पृत्र की तथा एक निर्वामित मंत्री यंग का दिया गया है। माना के अभाव में परिस्थवन पुत्र का पोषण पथ्वी (कू) से निकले एक स्नन से होता रहा, अत. उसका नाम कुम्तन पड़ा। उससे बसाई गई बस्ती उसी के नाम पर . कम्बन याखोतन कहराने लगी। इस राज्य की स्थापना यहांकी एक अन्य प्राचीन अनश्रति के आचार पर २४० ई० पु० में हुई थी और यहा बिजित नामघारी राजाओं का एक बंग शासन करता रहा। इस बंग के प्रसिद्ध राजा विजितसभव, विजितसिंह और बिजिनकीर्ति है। विजितकीर्ति के बारे में यह कहा जाता है कि उसने मारत पर आक्रमण किया, कनिक और बजान राजाओं के साथ माकेत (अयोध्या ) के राजा को

हराया। बुआन सभवत कुषाण थे।°

दुसरी शताब्दी ई० के मध्य तक खोतन बौद्ध धर्म के अध्ययन का इतना बडा केन्द्र बन चका था कि चीन से अनेक धर्मपिपास बौद्र मिक्ष यहाँ अध्ययन के लिए आया करते थे। इस प्रकार का एक चोनी बौद्ध भिक्ष प्यक्रेहिंग लोगग से यहाँ आया। उसने यहाँ रहने वाले मारतीय गरुओं के चरणों में बैठ कर शिक्षा प्राप्त की और अनेक बौद्ध ग्रन्थों का संग्रह किया। वह अपनी मत्यपर्यन्त खोतन में ही रहा। उसके बाद ४ थी शताब्दी ई० की समाप्ति पर फाहियान यहाँ आया था। उसका खोतन का वर्णन यह मचित करता है कि उस समय यह बौद्ध धर्म का प्रबल केन्द्र था। यहां अनेक बौद्ध विहार थे। इनमें सबसे बडे गोमतीमहाविहार में महायान सप्र-दाय के मिक्ष रहा करने थे। इसके अतिरिक्त यहाँ राजा का एक अन्य विहार भी था जिसका निर्माण तीन राजाओं के जासन-काल में ८० वर्ष में परा हुआ था। उस समय खोतन से लोबनोर तक सभी दक्षिणी बस्तियों में प्राकृत भाषा का और खरोष्टी लिपि का प्रचार था। खोतन के अतिरिक्त तारिम घाटी के दक्षिणी माग मे पीमानेजग और नीजग की बस्तियाँ तथा नाफोपो (लौलान) का राज्य था। इस शताब्दी के आरम्स में भारत सरकार की सहायता से सर आरेल स्टाइन ने खोतन. योतकन, ददान उडलिक, नीया, एदेर, रावक, लौलान, तन ह्वाग आदि स्थानों के पुरा-तःबीय अन्त्रेषण और उत्यनन से पुरानी पोषियो , लेखो , मिनिचित्रों के महत्वपुर्ण अवदोप प्राप्त किए थे। इन अवशेषों से यह जात होता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में यह प्रदेश भारतीय सम्कृति के रग में पूरी तरह राँगा जा चका था। स्टाइन द्वारा लाये गए अवशेष ब्रिटिश स्यजियम में तथा नई दिल्ली के राष्टीय सप्र-बाज्य में सरक्षित है।<sup>३</sup>

क्वा—पर उत्तरी मुक्तिस्मान की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। चीनी इतिहासों में इसका वर्णन हानवशी राजाओं के समय से मिलता है। पहली शतास्वी ई० में इस प्राप्त करने के लिये चीनी सम्राट और दियमन् जाति में तीव समर्थ चल रहा था। इस शतास्वी के सम्य में क्वावासियों ने चीनी सम्राट द्वारा उत्तरपर शासन करने के लिए निक्त किए गए राजा को समा दिया। इसके बाद हियमन् होसों ने बहा के एक कुणीन धरीन शेतन्कों (इन्दुक) को राजा बनाया और इसे वहाँ की जनता ने स्वीकार कर लिया। नाम से यह ध्यक्ति सारतीय प्रतीत होता है। कृवा

१ स्टेन कोनौ---जिं रा० ए० सो० (१६१४) पु०३४४।

२. स्टाइन-एक्नेण्ट खोतन-पृष्ठ १५६-६०।

शोध ही मारतीय संस्कृति और सम्यता का प्रवल केन्द्र बन गया। इस समय के चीनी इतिहासो में यह कहा गया है कि उस समय यहाँ १० लाख से अधिक बौद्ध स्तुप और मन्दिर थे। इसी समय से कचा के बौद्ध मिक्ष चीन में जाकर बौद्ध ग्रन्थों का अनवाद करने लगे। इनमें पहला व्यक्ति पोयेन २५६ से २६० तक चीन में रहा। कवा पर भारतीय प्रभाव इस बात से भी सचित होता है कि यहाँ के पराने राजा सवर्णपूष्प. हरिपण, हरदेव सवर्णदेव जैसे नाम रखा करते थे। कचा मे उपलब्ध प्राचीन साहित्य से इस बात पर रोचक प्रकाश पड़ता है कि यहां के मठो और संघारामों में मिक्सओं को सस्कत का अध्यापन किस पद्धति से कराया जाता था। विद्यार्थियो को सर्वप्रथम इसकी वर्णमाला सिखाई जाती थी। छात्रों को इसका ज्ञान कराने वाली अनेक पूरानी वर्णमाला-पद्मिकाये मिली है। संस्कृत का व्याकरण सिखाने के लिये यहाँ पाणिनि को अब्दाध्यायी की अपेक्षा शर्ववर्मा का कातन्त्र सगम होने के कारण अधिक लोक-प्रिय था। व्यकरण की शिक्षा देने के बाद विद्याधियों से मस्कत के सन्दर्भों का कची भाषा में अनवाद कराया जाना था। इसके लिये उदानवर्ग के अतिरिक्त, ज्योतिष और आयर्वेंद के ग्रन्थों का उपयोग किया जाता था। इससे यह प्रकट होता है कि उन दिनो वहाँ मारतीय धर्म के साथ-पाथ भारतीय आयर्वेद और ज्योतिषशास्त्र भी बडा लोकप्रिय हुआ था। कुचा की माषा में पर्याप्त साहित्य का निर्माण हुआ था. किन्त इसका आधार संस्कृत वाष्ट्रमय ही या। कवा के पश्चिम में मिगओई नामक स्यान से इसरी गर्० ईर् की बाह्यी लिपि में सम्क्रून ग्रंथों के खण्डिन अंग पाये गये हैं। चौथी शताब्दी ई० के उत्तरार्थ में कचा में सप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कमारजीव हुए. उन्होने अपने प्रामाणिक अनुवादो द्वारा चीन में बौद्ध धर्म का प्रवन्त प्रसार किया।

क्वा के अविरिक्त करणज़र मी मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण मारतीय ज्यातिवेश या। इसका पुराता नाम अनिवेश या। इसके प्रशाहन के असार में बड़ा महत्वपूर्ण मारा थिया। इसी प्रकार का एक अस्य केट वक्किक्स या। यहाँ वौढ़ मन्तिर बहुत वही मध्या में मिर्छ है। इसमें मारतीय, चीनी प्रीर तिवानी वौढ़ मिल्जों के चित्र बने हुए है, मारतीय मिल्जों ने चीना स्वर पाएण किए हुए है, अस्य देशों के निक्षों में इसका मेद सूचित करने के थिये इस मिल्जों के नाम बाजी थिया मिल्लों हुए है।

भारत का सांस्कृतिक प्रसार — योनन में तथा अन्य स्थानो पर की गई खुदाइयों से स्टाइन को प्राप्त खरोष्ट्री के ७४० लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी माथा प्राकृत है और विषय मरकारी आदेश, विवादास्यद प्रक्तों के अदालती निर्णय या वादी प्रतिवादी के समस्रीत हैं। मरकारी लेख प्राय महत्तृव महाराय जिहित (महानुमाव महाराज कि जिहा के का तथा वावस्तवणी का प्रचूर प्रयोग है, राजा के लिए महाराज देवपुत्र आदि का व्यवहार किया गया है। इसे प्रियदर्णन-देवमनुष्य सार्तिय (प्रयोग के राजा का किल्य महाराज देवपुत्र आदि का व्यवहार किया गया है। इसे प्रयाग के स्वाय सार्तिय का किल्य के विशेषण दिये गये है। अन्य मारतीय का को को को समय तीमरी शताब्दी ई॰ माना जाता है। यहां कराज कर को लेखा का समय तीमरी शताब्दी ई॰ माना जाता है। यहां कराज कर को लेखा का आदिकासर तथा प्रयोग देंग में शाय कर जिल्य लेखाने के लेखा का समय चौथी शताब्दी ई॰ ममझा जाता है। यह लीवनांग के उत्तर में चीन की सीमा पर है और इस बात को सुनिव करना है कि ४थी श॰ ई॰ तक माननीय जिलि और माया का प्रमाव यहां तक कैला हुआ था। का हिसान के वर्णन में भी यहां दिखति प्रतीन होती है। उन जिला यहां वह कैला हो स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ण के राजा स्वर्ध के दिखति प्रतीन होती है। का दिशा वहां वह की राजाणीय स्वर्ण स्वर्ध के राजाणीय कार स्वर्ध के राजाणीय कार स्वर्ध के राजाणीय कार स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ण स्वर्ध के राजाणीय कार स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ण स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ण स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ण स्वर्ध के राजाणीय कार स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ण स्वर्ध के राजाणीय कार स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ध स्वर्ध के राजाणीय स्वर्ध के स्वर्ध के

मध्य एपिया के उपनिकंक — हम प्रदेश में गधार प्रान्त की लिपि तथा माचा के प्रमार में यह मूर्गिल होता है कि मध्य एपिया का उपनिकंका करने वाले आरि नीय उनर-पिल्मी मारत के निवासी थे। कुणाल की तक्षाधिला वाली अनुस्रृति से भी यही मूर्गिल होता है। किन्तु उत्तर परिल्मी मारत के माच-माच इस कार्य में माण लेने वाला इसमा भहत्वपूर्ण भारतीय प्रदेश काष्मीर या। चीनी विवरणों के अनुसार जीतन बेडि वर्ग का प्रवेश २८० ई० यू में कक्ष्मीर निवासी वैरोचन नामक मिख्य इसार हुआ वैरोचन के कहने में राजा में लोतन में पहला सपाराम बनवाकर वर्ग और पूष्प का मक्य किया। निकली अनुस्रृति के अनुसार वैरोचन ने नामपाल हुलीर द्वारा वास्मीर में एक चैंद्य भी मगवाया। इस प्रकार यह स्मन्द है कि मध्य एपिया में मारतीय सक्तृति उत्तर परिल्मी सीमा प्रान्त और कास्मीर से पहली मार्कोरिलों ने अपने यहानिवरण यह लिया है कि सह देशों में बुनपरस्ती (बुद्ध की मार्कोरिलों ने अपने यहानिवरण से यह लिया है कि सब देशों में बुनपरस्ती (बुद्ध की मार्कोरिलों ने अपने यहानिवरण से यहा लिया है कि सब देशों में बुनपरस्ती (बुद्ध की मार्कोरिलों ने अपने यहानिवरण से यहा लिया है कि सब देशों में बुनपरस्ती (बुद्ध की मार्कोरिलों ने अपने यहानिवरण से यहानिवर्ग है कि सुन्य है।

मध्य एतिया जाने के मार्ग —इस प्रमण में यह जान लेना भी उपयोगी है कि मारतीय संस्कृति के प्रवारक कश्मीर और उत्तर-यहिचमी मीमा प्रान्त एवं अक-गानिस्तान में किन मार्गों द्वारा मध्य एशिया जाया करते थे। कास्मीर से मध्य

१. युल⊸मार्कोपोलो खण्ड १, पृष्ठ १६६ ।

एशिया जाने के दो प्रधान मार्ग है। पहला मार्ग कराक़र्रम दर्रे का है। यह श्रीनगर से शुरू होकर जोजीला दरें पर हिमालय की पर्वतमाला को पार करता है और लेह होता हुआ सिन्ध नदी एवं उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ कराक्र्रम दर्रे से इस पर्वतमाला को पार करके खोतन जाने वाली कराकाण, युरमकाश नदियों की उपरली दुनों में उतर कर खोतन पहुंच जाता है। दुमरा मार्ग श्रीनगर और बलर झील के उतर की ओर गिलगित, यासीन होता हुआ दरकोट और बरोगिल के दरों को पार करके आम नदी की एक उपरली घारा आबेपंजा की घाटी में पहंचता है और इस नदी के साथ ऊपर बढ़ते हुए यह बखजिर दरें को पार करके तागदबाश पामीर में पहचता है। यह आमू और मध्य एशिया की यारकद आदि नदियों का जल-विभाजक है, यहाँ चीनी, रूसी और भारतीय राज्यों की सीमायें मिलती है। यहाँ मे यह मार्ग उत्तर की ओर ताशकुर्गान होते हुए यारकद और काशगर को चला जाता है। उत्तर-पश्चिमी मीमाप्रान्त से मध्य एशिया जाने वाले मार्गों का पहले (प० ६३६) वर्णन किया जा चका है। इनके अतिरिक्त एक मार्ग चित्राल का भी था। पेशावर के उत्तर में स्वान नदी की घाटी में हिन्दक्श पवंत तक का प्रदेश प्राचीन काल में उद्यान कहलाना था। यह उन दिनो काश्मीर की मौनि बौद धर्म का एक बड़ा केन्द्र था। यहां में लाहीरी दरें को पार करके चितराल पहचा जाता था। इसके बाद डोरा और नक्सान दर्गें से आम नदी की घाटी में उतरा जाता था, फिर इस नदी की उपरुठी भाराओं के साथ नागदम्बाश पामीर में यह रास्ता पहले रास्ते से मिल जाता था। इन रास्तो से प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के प्रसारक मध्य प्रक्रिया पहचे थे।

मध्य एमिया का मारतीय साहित्य .— मध्य एणिया में खोलन आदि त्यांगों में जो प्रत्य मिले है, उनमें खोलन में १३ मी० की दूरी पर उपलब्ध यम्मपद विशेष रूप में उल्लेखनीय है। यह पहली-दूसरी लगा। ई० की खरोहां लियि में लिखा हुआ है, इसमें पालि यम्मपद एक ऐसी प्राइत भागा में लिखा हुआ है जो अब तक किसी अन्य बोद्ध प्रत्य में नहीं मिली है। डा० बहलर का मत है कि यह प्रस्य मारत में लिखा गया और एक बीड मिश्र डारा खोलन ले जाया गया, किन्तु स्टेन कोनी का यह मत है कि इसकी रचना उत्तर-पश्चिमी मारत में प्रचलित एक प्राइत में की गई और इसे खोलन में ही लिखा गया था। मच्च एपिया से कुछ ऐसे सक्तृत प्रस्य मी मिले है, जो अपने मुल रूप में मारत में नट हो चुके हैं। इस प्रकार का एक प्रत्य सर्वोहित्वादी सम्प्रदाय का उदानवर्ष है, जो इस प्रदेश में प्रमास्त जैसा लोकप्रिय था। अब तक इसके चीनी और तिक्बती अनुवाद ही मिले थे, किन्तु अब तुस्क्षांग से कुषाण पूग की लिए में इसके कुछ अश सम्बत नामा में भी प्राप्त हुए है। इसी पुग की एक अन्य रचना तुफीन से ही। यह अक्योध द्वारा वन्ताए गए नाटक सारिषुत्रकरण का अलिम अब है, इसमें दो अन्य नाटकों के अंत्र भी मिले है। ये अब तक बात मस्कृत के सबसे पुराने नाटक है और इस बात को सूचिन करते हैं कि पहली शताब्दी है। तक न केवल मारतील नाटम कला निकास हो चुका था, अधितु वह बीड धम में के माथ मध्य एशिया में भी पहल चुकी थी। इसी पुत्रका पारतील मूर्ति और चित्रकला का भी मध्य एशिया में प्रवार हुआ। मध्य एशिया में गया करता के साथ मध्य एशिया में प्रवार हुआ। सध्य एशिया में गया कला के अलेक नमूर्त थाए गए है। यहां न केवल बीड मूर्तियां मिली है, अपितु पीराणिक देवी-देवताओं की मूर्गियां में मार्थ हुआ है। निवा से कुबर और विमन्त की और एस्टेर से गणेया की मूर्गियां में मार्थ हुध है। निवा से कुबर और विमन्त की और एस्टेर से गणेया की मूर्गियां में मार्थ हुआ है। निवा से कुबर और विमन्त की और एस्टेर से गणेया की मूर्गियां में मार्थ हुआ है। निवा से कुबर और विमन्त की और एस्टेर से गणेया की मूर्गियां में

#### टोनकिन

चीन में मारतीय सम्कृति और धर्म प्रधान रूप से मध्य एशिया के मार्ग से पहुंचा था। इसका पहले वर्णन हो चका है। इसके अतिरिक्त दक्षिण दिशा से भी चीन में बौद्ध संस्कृति पहच रही थी और इसका प्रधान केन्द्र टोनकिन अथवा उत्तरी वियतनाम का उत्तरी भाग था। यहां अनेक भारतीय भिक्ष दुसरी-तीसरी शताब्दी ई० में स्थल और जल-मार्ग से पहुंचे और यहाँ से चीन जाने रहे। यह उन दिनो मारत और जीन के समुद्री मार्ग के मध्य में बहुत महत्वपूर्ण अड्डा था। कुछ प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार जिम समय चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ, उसी समय टोनिकन में भी बौद्ध धर्म के प्रचारक पहुँचे थे। इनमें सबसे पहला चीनी प्रचारक मौत्मेंक ( Mou-tscu ) था । १८९ ई० में लिगती की मत्य के बाद जब चीन में गृहयुद्ध आरम्म हुआ तो केवल टोनिकन के प्रान्त में ही शान्ति बनी रही, अत अनेक प्रसिद्ध चीनी उन दिनो यहाँ आये। इनमे मीत्मेऊ भी था। आरम्भ में यह ताओ मत का अनयायी था,बाद में इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। १९४-९५ ई० मे इमका अनसरण करते हुए कई अन्य व्यक्ति बौद्ध बने। तीसरी शताब्दी ई० के मध्य में सेगहई ने टोनिकन से ही बौद्ध धर्म का प्रचार आरम्भ किया। इसने चीन में बुबश के राजा को बौद्ध बनाया। आगे यह बताया जायगा कि इसने चीनी माणा में अनेक बौद्ध ग्रन्थों का अनवाद किया था।

टोनिकन का एक अन्य बौढ़ प्रचारक मारजीवक या जीवक था। यह मारत में उत्पन्न हुआ था, एक व्यापारी जहाज में बैठ कर दक्षिणी कम्बोडिया के फूनान राज्य में आया था। यहाँ से वह टोनिकन और कैन्टन गया। उसने सर्वत्र बौद्ध पर्य का प्रचार किया। वह तिसन बंग (२९०-३०६ ई०) के सम्राट होएइ के सासन-काल के अतिनम माग में लोयंन आया और चीन में राजनीतिक कानित होने पर नारत लौट गया। टोनिकन का एक अन्य बौद्ध प्रचारक मारतीय शक ( Indo-Soythian ) कल्याणार्कीच अथवा काल्डीच नामक व्यक्ति था। इसने २५५ से २५० ई० के बीच में अनेक बौद्धाल्यों का अनुवाद किया।

उपर्युक्त बौद्ध प्रचारकों तथा अन्य अनेक ध्यक्तियों के पुरुषायं के परिणाम-स्वरूप टोनिकिस तीसरी शताब्दी हैं० के अन्य तक बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध गढ़ और प्रवल केन्द्र बन गया था। उन दिनों यहीं लीलियु नामक जिले में २० चैत्य और ५०० बौद्ध मिलु थे। चौद्यों शताब्दी हैं० के चौनी प्रन्यों के अनुसार यहाँ के प्रत्योंय शासक की सेवा में भारतीय बड़ी संच्या में रहा करते थे। एक अनामी ग्रन्थ में पश्चिमी मारत के निवासी एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न और बाहु-टोन की कला में कुशल पारतीय नौदाला का उल्लेख किया गया है। यह सम्बन जीवक के साथ ही टोनिकिन गया। वह यहाँ गुकाओं में और देशे की नीचे रहा करता था और कालावार्य (कालावाला) या जाहगर के नाम से प्रसिद्ध था।

#### चीन

चीन में मारतीय संस्कृति का प्रमार कई दृष्टियों से विशेष सहत्व रणना है। मध्य पृष्ठिया की निन जानियों में भारतीय समें लेक्क्यिय हुआ था उनकी अपनी उचकोटि की सम्प्रता और सस्कृति नहीं थी, किन्तु चीन एक अप्यन्त प्राचीन, सम्य और सुमस्कृत देश था। ऐसे प्राचीन सम्प्रनातपान्न देश में भारतीय सस्कृति का प्रसार एक विकक्षण घटना थी। चीन ने हमारी सस्कृति को विश्वव्यापी बनाने में बड़ी सहायना की, क्योंकि चीन जनसन्या की दृष्टि से मुमण्डण का सबसे बड़ा देश हैं। क्षेत्रफण की दृष्टि से उसका स्थान कम के बाद है। जापान, कीरिया, सच्दुरिया, यमोजिया, साइबेरिया नक के प्रदेशों में बौद्धमंस का प्रसार चीन के माध्यम से ही हुआ।

बीन में मारतीय सन्कृति और बौद्ध धर्म का आरम्भिक प्रसार दो माणो में बीटा जा नकता है—(क) उपाकाल—सीसरी शताबदी ई० पू० से पहली शताबदी दें० तक। (क) बौद्धवर्म का बीजारोपण नवा शैशवकाल—पहली शताबदी दें० से ३६५ ई० तक।

जबकाल—बीन और बारत का आरिम्बक संपर्क :— इस समय का इतिहास अत्यन्त अस्पट है। इस पर गहरे अस्कार का आवरण पढ़ा हुआ है। इस पर प्रकाश हाजने बाली और दोनों देशों के आरिम्बक सम्पर्क को सुचित करने बाली कई अनु-श्वृत्तियाँ हैं। इनमें खुल्की अनुपूर्ति यह है कि २१७ ई० पू० में बीन के सम्राट सीहा गती के समय में अचीक द्वारा मेंने गये कुछ प्रचारक चीन क्ये। सम्राट की आक्षा से इन्हें लेल में बाल दिया गया। किन्तु कर्ष चमरकार दिवालों के बाद में कारामार से मुक्त हुए। दूसरी अनुश्रित यह है कि १२१ ई० पू० में मध्य एपिया में सैनिक आक्रमण करने बाला एक चीनी सेनापति स्वदेश लीटते हुए अपने साथ बुढ की एक स्वर्णमंग्यी प्रतिमा लाया, इस प्रकार बीन में बौद्धमं का प्रसार हुआ। आधुनिक ऐतिहासिक इन दोनों अनुश्रुतियों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। तीसरी अनुश्रुति यह है कि आमृ नदी की घाटी में आमन करने वाले पुडचि जाति के एक शासक ने २ ई० पु० में बौद्धममंं के इस्त्र प्रन्य चीनी समाट के दनवार में में में में में

किन्तु इस विषय में चीषी अनुभूनि को अधिक ऐनिहासिक और सत्य माना जाना है। इसके अनुसार चीन से चौद्धपमं का प्रवेश ६५ ई० मे हुआ। कहा जाता है कि हात सम्राट सिंगती ने स्वप्त में एक सुनहला पुरुष देखा। उसने जब अपने दरवारियों में इस स्वप्त के विषय में बात की तो उन्होंने यह बताया कि सपने में दिलाई देने वाला स्वीपन पुण्य बुद्ध (फीतों) है। राजा को इस विषय से बड़ी जिजासा हुई। उसने इसकी सोज के लिये १८ व्यक्ति चीन से मारत की ओर सजे और उन्हें बुद्ध की मुर्तियों, प्रत्य और पुगेहित लाने का आदेश दिया। बुख्ड समय बाद वे ६५ ई० में बमेरल और करपपमातग नामक हो बौद्ध मिश्रुषों के साथ सनेक चौद्ध में किंदी में मिश्रुष्ठ के सके पर सवार होकर आये थे, अपने साथ मनेक चौद्ध मूर्तियों और चर्ममण्य लाये थे। राजा ने इनके निवास के लिखे अपनी राजधानी लोयग के निकट एक विहार बनवाया और इन्हें लाने वाले सफेद घोड़े के नाम पर इसका नाम स्वेतास्व विहार (पीमासी) रखा गया। दोनो मिश्रुषों ने अपना शेष जीवन बौद्धपरों के चीनों भाषा में अनुवाद करने में लगाया। और यह विहार चीन से बौद्धपर्यों के चीनों भाषा में अनुवाद करने में लगाया। और यह विहार चीन से बौद्धपर्यों के चीनों मान से अनुवाद करने में लगाया और यह विहार चीन से बौद्धपर्यों के चीनों महा के बहु के इस वन गया।

इस प्रकार चीन में बौडयमं का प्रवेश हुआ। पहली दो सताब्दियों में चीन में बौड प्रचारकों का सबसे बड़ा कार्य बौडयनयों का चीनी माथा में अनुवाद था। इससे चीन में इस पर्स के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। अनुवाद कार्य का प्रीगणेंदा तो कृत्यप्रसारान ने किया था, किलु इसे आगे बढ़ाने वाले प्रधानरूप से मध्य पृष्टिया,

पार्थिया और सुरुष के रहने वाले व्यक्ति थे। पहले इनका निर्देश किया जा चुका है। कश्यप के बाद दूसरा प्रसिद्ध अनवादक लोकक्षेम नामक मध्य एशिया निवासी यद्दि मिल था। इसने १४८ से १८८ ई० तक महायान सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों का अन-वाद किया। तीसरा प्रसिद्ध अनवादक लोकोत्तम (शीकाओ) था। यह पहले पार्थिया का राजकमार था. किन्त अपनी वैराग्यवित के कारण राजपाट छोडकर छोटी आयु में बौद्धिमिक्षु बन नया। यह पार्थिया और मुख के अनेक मिक्षुओं के साथ हवेताहव विहार में आकर बस गया। ये सभी भिक्ष दसरी हाताब्दी ई० में चीन में बौद्ध ग्रन्थो का अनवाद और प्रचार-कार्य करते रहे। इस प्रकार का चौथा मिक्स संघमद्र (सेंगहर्ड) था। इसका जन्म कई पीढियों से मारत में बसे हुए एक सम्बी परि-वार में तीसरी शताब्दी ई० के आरम्भ में हुआ था। संघमद्र का पिता व्यापार के लिये टोनिकन गया और वही बस गया। अपने पिता की मृत्य के बाद संघमड़ मिक्ष बना। उसने दक्षिणी चीन में इस धर्मका प्रचार किया और नानकिंग के व बशी चीनी सम्राटको बृद्ध का उपासक बनाया। २४७ ई० में उसने नार्नाकण में एक बौद्ध मठ तथा बौद्ध सप्रदाय का शिक्षणालय स्थापित किया। उसके प्रयत्नो से . यहाँ बौद्धधर्म फैलने लगा। पॉचवॉ प्रचारक धर्मरक्ष (फाह) था। यह यड्चि जाति मे तुनह्वाग नामक स्थान में उत्पन्न हुआ था। इसने यहाँ भारतीय गरओं से शिक्षा ग्रहण की थी। यह इनके माथ समने मध्य एशिया में घमा, मारत के कई सीमावर्ती राज्यों में भी गया। इसके सम्बन्ध में यह कहा जाना है कि वह ३६ भाषाओं का ज्ञाना था. संस्कृत और चीनी मापाओं का प्रकाण्ड पण्डित था। तीसरी शताब्दी ई० के मध्य में वह चीन की राजधानी में जाकर बस गया। उसने अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार तथा सम्कृत ग्रन्थों के चीनी अनुवाद में व्यतीन किया। २१४ ई० तक बीन में ३५० भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद हुए थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि इन अनवादको में एक भी चीनी नही था। आधे अनवादक भारतीय थे और आधे मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों में आने वाले यड़िन तथा मुख्य (दुखारा और समरकन्द) एव ईरान के रहने वाले थे। चीन के आरम्भिक बौद्ध धर्म का प्रधान मलस्रोत मध्य-गरिया था।

उपयुंका बौद्ध मिलुओं के प्रयान में बौद्ध प्रमं गर्नै गर्नै: चीनी विद्वानों में एवं उच्चवर्त के कुलीन व्यक्तियों में लोकप्रिय होने लगा। दूसरी शताब्दी ई० के एक महान चीनी विद्वान मी-लंक ने न केवल बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थन किया, अपितु उपने इसके सिद्धान्तों को चीन के पुराने मुप्तसिद्ध महापुख्य कन्यसुवियस के सिद्धान्तों

की.अपेक्षा अधिक श्रेप्ठ बताया। इस समय २२१ ई० से २६५ ई० तक चीन जिन तीन राज्यों में बटा हुआ था, वे सभी बौद्धवर्म के उपासक और प्रबल प्रचारक थे। उत्तर में वेई राज्य की राजधानी लोयंग थी। यहाँ स्वेतास्व विहार में अनवाद कार्य चल रहा था, इस समय यहाँ पाँच बड़े अनुवादक हुए और बौद्ध-मिक्षुओं के नियमो का प्रतिपादन करने वाले प्रतिमोक्ष का चीनी अनुवाद किया गया। इस यग में दक्षिणी चीन में बौद्ध धर्म का संदेश ले जाने वाले दो भिक्ष यहचिजातीय तचिकयेन और सुम्बवासी सेगहो थे। तचकियेन लोकक्षेम का शिष्य था, किन्तु यह राजनीतिक परि-. स्थिति के कारण उत्तरी चीन छोड़कर नानिकग में आ गया और यहाँ इसने २२५ से २५३ ई० तक ३९ बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया। इनमें अब नौ ग्रन्थ ही मिलते है। इनमें विमलकीर्तिनिदेश नामक ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तच-कियेन को यह गौरव प्राप्त है कि उसने अपने अनवादो द्वारा दक्षिणी चीन को सर्व-प्रथम बौद्धधमं का सदेश दिया। इस समय यहाँ दूसरा प्रचारक सधभद्र (सेगहुई) था। इसका पहले उल्लेख किया जा चका है। इसने यहाँ सर्वप्रथम चीनियों को बौद-भिक्ष बनाना शरू किया था। इसके प्रयत्न से बौद्ध धर्म बढने लगा। इस समय नानकिय में बौद्ध-प्रन्थों का अनवाद करने वालों में एक व्यक्ति युवराज का गुरु भी था। इससे यह मुचित होता है कि राजकृत में भी बौद्धवर्म का प्रभाव वढ रहा था।

हानवण का शावन समाप्त होने पर उत्तरी चीन में वेई बश ने २२० से २६५ ई० तक शावन किया। इन वस की राजवानी लेखन में बौद्ध बन्धों के अनुबाद का कार्य पहले की मानि चलना रहा इन ममय का संबंधन अवादक स्वयं के अनुबाद का कार्य पहले की मानि चलना रहा इन ममय का संबंधन २२२ ई० में चीन पहुँचा। उन ममय नक चीनियों को बीद मिशुओं के नियमों (वितय) का कुछ मी झान न था। इमने मबंधम महासाधिक मध्याय के निजय का चीनी में अनुवाद किया। इन काल के तीन अन्य मिशु पांचियावारी धर्ममय, प्रमास और सुप्यदेशीय काग सेन कार्ट थे। इन ममय चीन में अनिताम के स्वयं का मनेहारी विश्व करने वाले कीर यहां बौद्ध वर्म में निर्मा प्रमास कीर मुम्य कीर मुश्य करने वाले कीर यहां बौद्ध वर्म के एक सा मान्य होता है। इस समय न केवल मारन से बौद मिशु चीन जात रहे, अपितु चीनी बौद-मिशु मो बौद-पर्म का झान प्राप्त करने के लिय खोनन और मारन की और आने लगे। चुन्धी-हान नामक बौद-मिशु पर्द। ईस में मय प्राप्त करने के लिय खोनन और मारन की और अने लगे। चुन्धी-हान नामक बौद-मिशु पर्द। ईप में मार्थ प्राप्त व वैद्व केवल मोनन में आया इसने यहां आकर छ लाल शब्दोवाली प्रजापारिता तामक सम्हत प्रमान में आया

लक्यों की प्रतिलिपि की और इसे २८२ ई० में लोबंग मेजा। यह मृत्यूपर्यन्त यहीं रहा। इसके बाद फाहिलान, यूजानक्यांग आदि श्रद्धालु चीनियों ने इसका अनुसरण करते हुए प्रामाणिक बौढ धन्य प्राप्त करने के लिये और बौढ तीयों के दर्शन के लिये पांचवीं और सातवी शतान्त्री में मारत की पात्रा की।

दिशाणी चीन में बू बंग के (२१२-२८० ई०) ५८ वर्ष के लघु शासनकाल में १८८ प्रत्यों का अनुवाद किया गया। दूनमें इस समय केवल ५६ प्रत्य ही मिन्नते हैं। इस समय का प्रतिब्ध अनुवादक तवे चिह्नियोंने (२२५-२५३६०) है, इसने १३ वर्ष की अल्य आपू में संस्कृत के अतिरिक्त अल्य ६ भाषाओं का आग भी प्राप्त किया था। इसके द्वारा अनुवित १२९ प्रत्यों में इस समय ४९ प्रत्य ही मिलते हैं। अल्य अनुवादक विष्कृत और काण सेगहुई थे। विष्कृत ने चम्मपद का पहला जीनी अनुवाद किया। काण सेंग हुई ने वृ वंश के राजा को बौद्ध वर्ष का उपासक वनाया। इसके बाद इसके सभी उत्तराधिकारी बौद्ध वर्ष के कहुत अनुयायी वने रहे। कांग और विह्नियोंने मध्य एधियावासी होते हुए भी चीन में वस गये थे, अत. इन्होंने अपने अनुवादों में विद्युद्ध-रूप में चीनी शब्दों और एसिगायाओं का प्रयोग निया था।

# दक्षिए-पूर्वी एशिया

सुबलं मुमि: ---प्राचीन-काल में हिन्दचीन के प्रायद्वीप और हिन्देशिया के द्वीपसमूह का एक सामाय्य नाम नुवणंमूमि और सुबलंद्वीप था। इस प्रदेश में मोना,
बादी आदि विमिन्न प्रकार के सनिज वा हुमूल्य थानुए एव गरम मसाले प्रभृत
मात्रा में पाये जाते ये। इतके साथ भारत का समर्क मीने के आकर्षण और व्यापारिक
क्ष्मुओं से यन कमाने की लालता। में आरम्भ हुंआ। उत्तरी बर्मा में इरावदी और
उनकी सहायक निद्यां की बाल्का। से अर तक मोना निकाला जाता है। मलाया
के पहारा राज्य में मोने की लाल है। पुराने नमय में महा बहुत सीना पाया जाता था।
इत्तर्जय मारतीय इरावदी और सालवीन को सुबणं नदी और इम सारे प्रदेश को
मुत्रणंमूमि कहते थे। इस प्रदेश के माय अधिक परिचल होने पर इसके पुत्रणं
मूमि और सुबलंदीप नामक दो स्थाट विमाग किये जाने लये। सुबणंमूमि का
अनिप्राय वर्मा, स्थान, मृत्युवं क्रेंच हिल्दचीन के प्रदेश (विश्वतनाम, कम्बादिया)
से था। सुबणंद्वीप में मालाया प्रायदीप और हिल्दिशिया के मुमात्रा, जावा, बालि,
बोलियो आदि विचिन्न टापुओं का समाचेश होता था। प्राचीन रोमन भी इस प्रदेश को
किसी (Chryce) का नाम देते थे। इसका शब्दांथं भी सुबलंद्वीप है।

पुर्णमूमि अचना दिशण-पूर्वी एतिया के साथ मारत का संबंध अत्यन्त प्राचीन काल से या। बौढ जातको में हुसे व्यापार के लिये सुर्णमूमि जाने वाले अनेक साहसी व्यापारियों की कहाएं मिलली हैं। इस प्रकार को कुछ कर्याए क्या-सरिस्सागर, कृत्कचा मंत्ररी, कृत्कचालोक संबह नामक संबो में भी पाई जाती है। ये सब प्रत्य इस समय उपलब्ध न होने वाली प्राइत भावा में लिखी गई गूणाह्य की बृहत्कचा नामक होते पर आधारित है। बौढ प्रयो में यह वर्णन मिलता है कि सक्याट अयोक ने बौढ पर्य के प्रया के लिये शीण और उत्तर नामक दो अपितर्सों को तीसरी बौढ माहसभा समान्य होगे के बाद सुर्यम्भूमि मेना या। पहली शताब्दी ई० में लिखे गये पेरिप्लस के विवरण में सुर्यम्भूमि का गगापार के प्रदेश में उल्लेख निजता है। इसरी शताब्दी में फिलनो ने मी इसका उल्लेख किया है।

रामायण के वर्तमान रूप को दूसरी शताब्दी ई० पूर्व का समझा जाता है। इसमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ देशों का-विशेषतः जावा (यबद्वीप) का स्पष्ट उल्लेख है। इस समय तक भारतीय व्यापारियों के इस प्रदेश में जाने से इस क्षेत्र का ज्ञान अधिक होने लगा था। इसका परिचय हमें दसरी शताब्दी ई० के बौद्ध-प्रन्थ महानिहेस और टालमी के भगोल से मिलता है। इनमें इस प्रदेश के अनेक प्रमुख बन्दरगाहों का वर्णन है। महानिद्देस में चीन से भारत की समुद्र यात्रा करते हुए इन बन्दरगाहो के नाम दिये गये है --गुम्बा, तक्कोल, तक्कसिला, कालमन्त्र, मरणपार, वेसग, वेत्रपथ, जब, तमाली, बग, एलवडदन, सवस्कृट, सुबन्नभि, तम्बपण्णि, सफर, मरुकच्छ। दसरी दाताब्दी ई० में टालमी ने इनमें से कई बस्दर-गाहों का उल्लेख किया है, जैसे तेपल, बेसिन्जा, नक्कोल, इयावदिउ। फ्रेंच विद्वान लेबी ने इन विवरणों के आधार पर यह परिणाम निकाला है कि दूसरी शताब्दी ई० में चीन तक के समदी मार्ग का मारतीयों को बहुत अच्छा परिचय हो गया था, क्यों कि पहली शताब्दी ई० के पेरिप्लम के लेखक ने और प्लिनी ने इन प्रदेशों के बन्दरगाहो का उतना विस्तृत विवरण नहीं दिया, जिनना दूसरी शताब्दी ई० का टालमी देता है। चीनी ग्रन्थों से भी यही स्थिति सचित होती है। श्री बागची . ने इसके आधार पर यह परिणाम निकाला है कि ईसा की पहली दो शताब्दियो में चीन के साथ मारत का समद्री व्यापार आरम्भ हो गया या, और गंगा की घाटी से टोनिकन तक नियमित रूप से जहाज चला करते थे।

उपनिवेशन के कारण:—इन प्रदेशों में उपनिवेशन के प्रधान कारण तत्कालीन राजनीतिक परिस्थित और व्यापारिक सम्बन्ध थे। यह राजनीतिक स्थिति कुवाणों के उत्तरी मारत पर बाकमण से उत्तम हुई थी। कुवाणों ने अपने से पहले के झासक — सकों पर हमला करके उन्हें अन्य प्रदेशों में जाने के लिये विवस किया, अतः शकों ने पिश्यों और दिल्गों मारत चले नाईन उपने साम किया में कहीं स्वापना की। इसकी मुंग्ल प्राचनारों एक शाला पूर्वों मारत चली आई, उत्तमें माया के प्रदेश में एक राज्य की स्वापना की। ये साहती शक राज्युमार हिन्दू सम्यता के प्रवण पोषक थे। सम्मवतः स्ट्रांने सबंप्रमा बिल्म दुर्वी एविया में दिन्दू राज्यों की स्वापना की। गवा की प्राचीन अनुभूतियों में यह कहा यया है कि इस द्वीप का पहला हिन्दू राजा अविजयक था। वह और उसके उत्तराधिकारों मृत्यता से आये थे। उसन यहां आकर मुद्दु शासन स्वापित किया और लांगों को घर्म, सम्यता और सहित का पहला एवं पड़ाया। वीनों ऐतिहासिकों के विवरणों के अनुसार अविजयक जावा में ५६ ई॰ में आया था। यह नाम न केवल शको दोनों है, अपितु उपर्युक्त तिथि भी उस समय को जूबित करती है जब उत्तरी-पिस्मी मारत में कुषणों के आक्रमणों के कारण वड़ी अशान्त राजनीविक परिस्थित थी। इस समय अनेक साहती हिन्दू राजाओं ने हिन्द चीन और हिन्देशिया के विनिन्न प्रदेशों में अपने स्वत्यत्व प्राचीन के अध्यनक हो। ने स्वत्य आपों के अध्यनक साहती हिन्द प्राचाओं ने हिन्द चीन और हिन्देशिया के विनिन्न प्रदेशों में अपने स्वत्यत्व प्राचीन के अध्यनक की

सुबर्शम्मि के मार्ग:--दूसरी शताब्दी ई० तक मारतीयों को दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा चीन जाने बाले मार्गों का इतना अच्छा परिचय हो चुका था कि वे समुद्र-तट के साथ-साथ यात्रा करने के स्थान पर खुळे समुद्रों में मानसूत हवाओं की महायदा से पात्र बाले जहां में सात्रा करने लगे थे। ध्रादियान के यात्रा-विवरण के आधार पर तथा पुरानत्वीय लांकों के आधार पर इन मार्गों के सब्बन्ध में कुछ परिणाम निकाले गर्ये है। इनके अनुमार उस समय के समुद्री यात्री निम्न प्रकार के पर्थों का अनुस्ररण करने थे ---

(१) उत्तरी भारत के व्यक्ति गगा गदी के मुहाने में ताम्रजिप्ति के बन्दरराह में ममुद्री यात्रा आरम्भ करने थे। यहां से सुवर्णभूमि की यात्रा के लिये . दिख्या की और जाने वालों अनुकूल भातमूल हवाये शीतऋतु में मिलती थी, इनकी महाबना में ये अण्डमान दीप के पूर्व में होने हुए अवदा अण्डमान तथा निकाबार टापुओं के बीच में १० अलाग रेखा के मार्ग में का जालडमकमध्य के आमपास की तग स्थानेय पूर्व के विविध्व बन्दरराहों में पहुँचते थे।

- (२) कॉल्य के दत्तपुर¹, आन्ध्र (इल्ला-गोदाबरी निरमों के दोबाब) के विजयंत्राम तथा कावेरीपृतम् के बत्दरसाहो से चलने वाले जहाज गॉमियों में चलने वालों मात्रमूत हवाओं का लाम उठाते हुए बनाल की खाड़ी को सीचा पार करते थे। ये प्रधान रूप से दों प्रमानों वा अनुसरण करते थे—या तो ये दस अकाध रेखा वाले मार्ग से अण्डेमान और निकाबार के बीच में से होते हुए जाते ये अबवा निकाबार और सुमाशा के उपरी किनारे के बीच में से होते हुए जाते ये।
- (३) आंकका अथवा सिहल डीप परंत्र हिन्द के साथ व्यापारिक सम्मकं का एक महत्वपूर्ण केन्द्र या। काहियान यहा से बीन वाधिस लौटा था। इसके पूर्वी तट से अक्ट्रुवर में जहाज परंत्र हिन्द के लिये चलने थे और सानसून हवाओं की सहायता में मुनावा के दिव्य पर्वा सुमावा और जावा के टापुजों के बीच में मुनदा जलडमसमन्य में पहुंच जाने थे। यहां से वे उत्तर की ओर बहने वाली हवाओं का लाम उठाते हुए मनवाय के समृत्र के साथ उत्तर की ओर परनी, लियोर आदि के वनदरगाहों सं स्थाम की खाड़ी में मीकाम नदी के मुद्दान के निकट कुनान के वनदरणाहों से स्थाम की खाड़ी में मीकाम नदी के मुद्दान के निकट कुनान के वनदरणाह में आंक इंडो (५० ०० ००) तथा अपव वनदरणाहों में पहुंच के ये। यहां से चया के नमुद्राट के साथ-साथ वियतनाम के वनदरणाह विजानानी में अथवा दिश्यों वीन के मुद्दान से साथ-साथ वियतनाम के वनदरणाह विजानानी में अथवा दिश्यों की पर पहुंच कर यहां से सीचा उत्तर में चीन की और वर्ष ले जाते थे।

उपर्युक्त सभी मार्गो की एक बड़ी विशेषना यह थी कि ये मलक्का के जल-टबरूमच्या बाले छोटे मार्ग की अपेक्षा मुमात्रा का चक्कर काटने बाले लम्बे मार्गका अनुवरण करने थे। इसमें वेदो सकटो संबद जाते थे। पहला सी यह कि मलक्का के सकरे सार्गपर जल्दस्य प्राय जहात्रों को लूटा करने थे, दूसरा यह

१ इसको सही पोहचान क बारे में ऐतिहासिकों में मतमेद है। कुछ इसे किसम का एक बन्दरगाह मानते हैं, इसकी स्थिति पूरी के निकट बताते हैं, क्योंकि जातकों में इसे कोलन को राजधानों बताया गया है। किन्तु अन्य ऐतिहासिक इसे आग्नप्र प्रदेश में गोदाबरी नदी पर राजम्हें अथवा चिकाकोल के निकट टालमी द्वारा बीजा पलीरा का बन्दरगाह बताते हैं। यह उन दोने मुबर्णभूमि के लिये प्रस्थान करने बाले समुग्नी यात्रियों का एक सहत्वपूर्ण केन्द्र था। (बी० सी० ला०—— किटारिकल व्योषको आफ एलव्ह इंडिया, प० १४६।

कि सहाँ का समुद्र गाँमयों में अस्यन्त विश्वृद्ध और तुफानी होता था। सुमान्ना का चक्कर काटने वाले मार्ग में में दोनों संकट नहीं थे। किन्तु उसमें दो अन्य संकट में। खुले समुद्र की यात्रा बड़ी खतरनाक थी तथा उसमें मज्जक्का को खाड़ी वाले मार्ग की मार्ति अनेक बन्दरनाहों की सुविधा नहीं थी। इन दोनों मार्गों के सकट-पूर्व के कारण उस समय समजतः इस जज्ज्यकसम्प्रम में परिवहन पथों ( Portage routes ) का अधिक प्रमोग होता था।

परिवहन-पप ( Portage routes ):--दक्षिण पूर्वी-एशिया के फूनान चम्पा आदि प्रदेशो तथा चीन जाने के लिये ईमा की आर्राम्मक शताब्दियों में उप, र्युक्त सकटपूर्ण लम्बे समद्री मार्ग की अपेक्षा यह अधिक अच्छा सूविधापूर्ण समझा जाता था कि ताम्रलिप्ति, आन्ध्रप्रदेश और दक्षिणी मारत से फुनान और चीन जाने वाले जलपोत का के स्थलडम्हमध्य के आसपाम बंगाल की खाड़ी के समद्रतट पर विद्यमान विभिन्न बन्दरगाहों पर पहेंचे, यहाँ इन पोतों का माल उतार कर स्थल-मार्ग से पूर्वी समुद्रतट पर स्थाम की खाडी के बन्दरहगाह पर पहुँचा दिया जाय, यहाँ से फुनान, चम्पा और चीन की समुद्री यात्रा की जाय। इस प्रकार इतमें स्थलीय मार्ग से माल की ढलाई या परिवहन किये जाने के कारण इन्हें परिवहन-पथ (Portage routes) कहा जाता है। ऐसे तीन प्रसिद्ध मार्ग बन्दोन की खाडी पर तकआपा और चैया के मध्य में त्राग और दिगोर के बीच में तथा केटा और पटनी ्र (लकासूक) के मध्य में थे। इनके अतिरिक्त तुनसून (द्वारवती) के मोन राज्य से टेवाय या मर्तवान तक का मार्ग भी चठनाथा। दक्षिणी वर्मा और तनासरिम के बस्दरगाही से स्याम और कम्बोडिया जाने के लिए चार मार्गीका प्रयोग होता था। पहला उत्तरी मार्ग मीनम नदी की उपरली घाटी से मन और मीकाग नदी की घाटी में होता हुआ बस्सक में आया करता था। यह एक प्राचीन कम्बज राज्य-चेतला-के रुमेरो की राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा केन्द्र था। दूसरा मार्गमौलमीन से तीन पगोडो के दरें से होता हुआ दक्षिण-पूर्व में मीकाग नदी की घाटी में तथा द्वारवती (तृतसून) के प्रदेश में चला जाना था। अन्य दा मागं टेवाय और मरगई में स्थाम की खाडी में उतरते थे। सरुप मानवित्र में इन सब मार्गी की प्रदर्शित किया गया है।

तीन प्रकार के उपनिवंशः—हम प्रदेश में भारतीय उपनिवंशों की स्वापना मुख्य रूप से तीन प्रकार के व्यक्तियों ने की। ये व्यापारी, राजकुमार और ऋषि-मृति तथा धर्मप्रचारक थे। इम प्रदेश का पुराना नाम मुजर्णमूमि था। इमके विभिन्न भागों को मुजर्णद्वीप, मुजर्णकूट, मुजर्णकुटस, हेमकूट आदि नाम दिये गये थे। य सब ताम इस प्रदेश में सोने की सत्ता को सूचित करते है। इसी प्रकार कुछ अन्य नाम क्य्यब्दीण, ताम्रदीण, पबदीण, कार्यदीण, ताम्रदीण, पबदीण, कार्यदीण, ताम्रदीण, पबदीण, कार्यदीण, ताम्रदीण, वाह्य हार्य वाह्य चारी, तांवा आदि खनिज परार्थ और व्यापारिक सम्दुलों को सूचित करते है। इस प्रदेश में गरम माले मोपाय जाते थे। जिस प्रकार मध्यपुग में योगोण के कील्यब्स, बाल्कोडिगामा आदि साहसी यात्रियों ने ममालों की प्राप्ति और व्यापार के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार आरम्म किया था, उसी प्रकार ईसा की आरम्मिक शताब्वियों में रीमन साम्राज्य में ममालों तथा पूर्वी देशों की बस्तुओं की मांच बढ़ जाने के कारण इस प्रदेश के साथ मारत के व्यापार कों प्रवत्न प्रोत्साहन मिला और व्यापारी भीषण कर्य उठाते हुए इन प्रदेशों की यात्रा करने इनके जमें। साथ ही यहां मारतीय संस्कृति पहुचने लगी।

यहाँ राज्य स्थापित करने वाला दूसरा वर्ग भारत के क्षत्रिय राजकूमारों का है। इस प्रदेश के अनेक राज्यों के प्राचीन इतिहासों में ऐसी अनुश्रुतियों का उल्लेख हैं जिनके अनुसार मारतीय राजाओं ने यहाँ अनेक राज्य स्थापित किये थे। बर्मी इतिहासो के अनुसार कपिलवस्तु का शाक्यवशी राजकुमार अभिराज अपनी एक सेना के साथ उत्तरी वर्मा में आया था, उसने इरावदी की उपरूर्ण घाटी में सिकस्सा (तगौग) के नगर की स्थापना की, इसके आसपास के प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया। उसके बढ़े बेटे ने अराकान में अपने राज्य की स्थापना की और छोटा माई सकिस्सा में ही शासन करता रहा। इनके ३१ पीढी बाद बद्ध के समय मे गगा नदी के प्रदेश से यहाँ क्षत्रियों का दूसरा समह आया। सोलह पीढी तक शासन करने के बाद इसने उत्तरी-बर्मा में प्रोम के निकट श्रीक्षेत्र को राजधानी बनाया। दक्षिणी वर्मा के समद्रतटीय प्रदेशों में बसे हुए मीन अथवा तर्जंग लोगों में यह अनश्रति प्रचलित है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में मारतीय उपनिवेशक कृष्णा और गांदावरी नदियों के निचले प्रदेशों से समद्र पार करके यहाँ आये थे और इरावदी नदी के महाने में बस गये थे। युनान (दक्षिणी चीन) की स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार यहाँ शासन करने वाले राजवंश का मूळ पुरुष अशोक था। अराकान की दतकथाओं के अनुसार इस देश का पहला राजा बाराणमी के राजा का पुत्र था। मलाया प्रायद्वीप में लिगोर के राज्य की स्थापना का श्रेय अशोक के एक वशज को दिया जाता है। कम्बोडिया के पुराने इतिहासों के अनुसार इन्द्रप्रस्थ का राजा आदित्यवश अपने पुत्र से रूब्ट हो गया, उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। इस निर्वासित राजपुत्र ने कम्बो-ोडेया जीता और यह वहाँ का पहला राजा बना। जावा में प्रचलित अनुश्रति के अनुसार इस टापू को बसानें वाला अजियक गुजरात से आया था। भारत में बड़े लड़के के गद्दी पर बैठने के नियम के कारण अनेक साहसी राजकुमार अपने स्वतन्त्र राज्यों की स्वापना करना चाहते थे। उन्हें इस क्षेत्र में अपने शीयं के प्रदर्शन करने का स्वाप अवसर मिन्नता था। ऐसे राजकुमारों और क्षत्रियों ने यहां अनेक राज्यों की स्वापना की।

तीसरे प्रकार के उपनिवेशक ऋषि-मुनि होते थे। चम्पा के एक पुराने अमिलेक में यह बताया गया है कि शिव ने स्वरंगिक से दरोज नामक ऋषि को चम्पा का राजा बनाकर में जा। कम्बोडिया के बारे में कीण्डिय की अनुश्रृति प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि उसके आगमन से पहले कृतान (कम्बोडिया) के तर-नारी नये भूमा करते थे। उसने यहां राज्य की स्वापना की और इन्हें सम्यता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिविष्णभूवीं एशिया में उपनिवेशन का मार्ग सदंश्यम अवापारियों ने लोला, वे अपनी व्यापारित बस्तुओं के साथ इन रेशों में मारत के धर्म, माया और सस्कृति को ले गये। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मारा की सस्कृति राजकुमारां और क्षत्रियों ने यहां अनेन राज्य स्थापित किया। आगे बताई जाने वाली कीण्डिय की कीयां से यहां अनेन राज्य स्थापित किया। आगे बताई जाने वाली कीण्डिय की कायां सं यह स्पष्ट होगा कि मारतीय व्यापारों और उपनिवेशक यहां बस जाते थे, यहा की निव्यों ने विवाह कर लेते ये और उनके माण्यम से यहां हिन्द यां का प्रमाव मुद्द हो जाना था।

दक्षिणी-यूर्वी एशिया में मारतीयों ने सर्वप्रथम फुनान और चम्पा के राज्य स्थापित किए। अब इनका मक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

## फुनान

सह वर्गमान कम्बोदिया राज्य में कोषीन-चीन नामक प्रान्त में मीकान नदी की निवकी चाटी और इसके इंग्टा के प्रदेश में या। अगने अधिकतम गोनमुर्ण काल में इसमें दिख्यी विवरनाम, मीकान नदी की चाटी का मध्यवर्गा माग, मीनम की चाटी का बड़ा मान और मन्याय प्रायद्वीप मीम्मिटन था। उस मम्य इसकी राज्यामी समबन व्याच्युर थी, यह इसके चीनी नाम गो-म् (स्मेर दमका या दलस्वक) दाख्या का अनुवाद है। यह कम्बोदिया के प्रदेश प्रान्त में बनन नामक गाव के निकट अवस्थित थी। यहाँ प्राचीन काल में स्पेर जानि बनी हुई थी। इसकी माथा में बनम अथवा आयुनिक फरीम का अर्थ पर्वत होना है।

कौष्डिन्य द्वारा राज्य की स्थापना --फनान की स्थापना के सम्बन्ध में चीन, चम्पा और कम्बोडिया के इतिहासों में चार प्रकार के वर्णन मिलते हैं। पहला वर्णन इस देश में तीमरी शताब्दी ई० के मध्य में आने वाले दो चीनी राजदूतों कागनाई और च यिग ने किया है। इनके अनमार इस देश का पहला राजा हएन-तियेन (कौण्डिन्य) या। यह ममवनः मारत अथवा मलाया के प्रायद्वीप से यहाँ आयाथा। ऐंमाकहा जाता है कि स्वप्त में इसे देवता ने यह आदेश दिया कि वह वनम लेकर एक विणक्योन पर सवार हो तथा समद-ग्रांत करे। प्रात काल मन्दिर में जाकर उसने एक धनथ प्राप्त किया और जहाज पर सवार हो गया। देवता ने बाय का मार्ग इस प्रकार बदल दिया कि उसका जहाज फनान के तट पर आ लगा। उस समय यहाँ लीउ-ये नामक रानी का शासन था। उसने जहाज को लटने का प्रयत्न किया किन्त कीण्डिन्य के दिव्य धनम के कारण उसे शीझ ही पराजित होना पड़ा। उसने हुएन-नियेन से हार मान ली, वह उसकी रानी बन गई। दूसरी अनुश्रति चम्पादेश में मिलती हैं। यहाँ के ६५७ ई० के एक अभिलेख में यह कहा गया है कि कम्बज देश की राजधानी मधपुर की स्थापना कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी। उसने द्वोणा नार्यके पत्र अञ्चल्थामा से प्राप्त शल को यहाँ स्थापित किया। उस समय यहां नागराज की सोमा नामक कत्या थी। उसने इसके प्रति-प्रोम के कारण नारी का रूप घारण किया और द्विजपगव कौण्डित्य ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया ।

 निकाली तो उसने मनुष्य की वाणी में उसका निवासस्थान पूछा। कम्बु की बात सुनकर उसने यह कहा कि "मैं नागराज हूँ, शिव मेरा स्वामी है। तुम मेरे साथ यहाँ रहकर दुःख दूर करो।" कुछ समय बाद नागराज की कन्या से कम्बु का विवाह हो गया। उसने अपनी मनिकालिक प्रमान से उस उजाड़ बियाबान मस्प्यल को हरा मरा प्रदेश बना दिया। कम्बु उस देश का शासक बना और उसके नाम से इस देश को कम्बु कहा जाने लगा।

उपर्युक्त अनुभूतियों से यह प्रतीत होता है कि फूनान के राज्य का सम्यापक मारत से आने वाला कौष्डिन्य नामक बाह्यण था। उसने यहाँ के प्रदेश में बस कर यहाँ के मूल निवासियों के साथ वैवाहिक सबय स्थापित किया। चीनी इतिहासों के अनुसार कौष्डित्य के आने से पहले यहाँ के निवासी बर्बर दशा में नये पूना करते से, उसने उन्हें सम्मता का पाठ पढ़ाया और वस्त्रों का बारण करना सिलाय। कौष्डित्य के आगमन की पटना पहली शताबदी ई० की समझी जाती है।

सौष्डित्य के उत्तराधिकारी:—वीनी इतिहासों में कौण्डित्य के वस में होने बाले अनेक राजाओं का वर्णन दिया गया है। कौण्डित्य का एक उत्तराधिकारी हुएन पान-हुआप (Huen P'an-Huang) था। इसकी मृत्य ९० वर्ष की परिपक्क आयु में हुई। इसका उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र पानपान था। उसकी अपने राज्य का समूचा गासनकार्य अपने महान सेनापित फन-शै-मन (Fan She-man) को मीप दिया। नीन वर्ष नक शासन करने के बाद पानपान की मृत्य हुई तो बहां की जनता ने फन-शै-मन को अपना राजा च्ना (लगमग २०० है)।

नया राजा बढा माहमी और योग्य शामकः था। उसने गणिनशाली नीमेना एकच की, अपने पढ़ोमी राज्यों को जीन कर 'फ़नात के महान राजा' की उपाधि वारण की, बढ़े-बढ़े जल्पोनों का निर्माण कराया और १० से अधिक देशों पर आक्रमण किया। चीनी डिनिडासों के अनुमार जब उसने किन-जिन अर्यांत मुत्रणें के सीमान नामक देश पर चराई को तब डममें उसकी मृत्यु हो गई। इस देश वो पार्वि प्रत्यों का मुवर्णमूमि अथवा मत्युत प्रत्यों का मुवर्णमूहर नामक देश समझा जाता है। यह समबन दिवाणों बम्में अथवा मत्युत्रा प्रावधि प्राया। फ़त्य-नामन के समय से लगमग नारा न्याम, लाओम के कुछ मांच और मत्याया प्रायदीप प्रनान की प्रमुत्त स्वीकार करने लगे थे। यह हिन्दंबीन प्रायदीन में पहला शक्तिगाली हिन्दू साम्राज्य था। इस राज्य के राजाओं के साथ चीनी भन शब्द ओहते हैं, यह सम्रुत के वर्षा सब्द का चीनी रूप मांचा जाता है।

फन-से-मन की मृत्यु के बाद फन-चन ने उसके बैय उत्तराधिकारी किन-मेंग को मारकर राजगदी प्राप्त की। यह पिछले राजा का मनीजा था। उसका २० वयं बाद फन-यो-मन के एक पुत्र चांग ने पिना की हत्या कर दी, किन्तु चाग भी अधिक दिनों तक गदी पर नहीं बैठ सका। उसके सेनापित फन-सिजन ने उसकी हत्या करके अपने राजा होने की घोषणा की। ये घटनाए २२५ से २५० ई० के बीच में हुई।

इस समय की एक अन्य उल्लेखनीय घटना फनान और भारत के राज ओ में राजदूतों का आदान-प्रदान था। चीनी विवरणों के अनुसार इस समय पश्चिमी मारत के एक राज्य तान-यग से किथानियागली नामक एक मारतीय फुनान आया था। उसने फन-चन को मारत के बारे में अनेक आश्चर्यजनक बाते बताई और यह कहा कि मारत आने-जाने में तीन-चार वर्ष का समय लगता है। सम्मवत इसके परामर्श से फुनान के राजा ने अपने एक सम्बन्धी सु-वु को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा। तेऊ-किऊ-ली ( Teu-kin-h ) या तक्कोल के बन्दरगाह से स-व जहाज पर सवार हुआ, लम्बी समद्र-यात्रा के बाद एक बडी नदी (सम्भवत: गगा) के महाने पर पहचा यहाँ से वह नदी के ऊपर की ओर चल कर मेऊ लएन ( Men-luen ) या मरुण्ड जाति के राजा की राजवानी में पहुँचा। इस राजा ने उसका स्वागत किया. उसे अपने राज्य में भ्रमण की मुविधा प्रदान की और स्वदेश लौटते समय इसे उत्तर इन्डोसीयिया (सम्भवत मिन्ध प्रदेश) के चार घोड़ों की भेट दी। सन्व चार वर्ष बाद फनान औटा। फन-चन ने २४३ ई० मे अपना एक दत-मण्डल अपने देश की बहमत्य वस्तुओं और मगीतज्ञों के साथ चीनी सम्राट की ते. सेता में भोजा। इसी समय २४५ से २५० के बीच में चीनी सम्राट के दो दत काग-ताई और च-िया फुनान आये। उन्होने मध्य राजा के दरबार से लौटे दूत से भेट की तथा उपर्यक्त घटनाओं का वर्णन किया। काग-ताई ने यह भी लिखा है कि फनान के लोग नगे घुमा करते थे। किन्तु वहाँ के राजा ने उन्हें सम्यता का पाठ पढ़ाया और वस्त्र पहुनना सिखाया। फनचन के बाद फनसिउन फुनान की गद्दी पर बैठा। उस राजा ने बड़े लम्बे समय तक शासन किया, सन २६८, २८५, २८६ तथा २८७ ई० के वर्षों में उसने अपने दत-मण्डल चीन मेजे।

फूनान में इस ममय मारतीय सम्कृति के प्रसार का परिचय वहीं के प्राचीन अभिलेखों से और चीनी इतिहासों से मिलता है। इनसे यह प्रतीत होता है कि वहीं पौराणिक हिन्दु-वर्म का तथा बौढ़- वर्म का प्रचार हो चुका था। यहाँ के दो प्राचीन अभिलेकों में विष्णू की स्तुति और उसकी मृति का उल्लेक हैं और तीसरे लेक में बीद-विदार के लिए दिए गए दान का वर्णन हैं। यहले दो अभिलेक यह सुचित करते हैं कि उस समय यहाँ वैष्णव-धर्म का प्रसार हो चुका था। मिलत और कर्म के सिद्धान्त प्रचलित थे, क्योंकि एक लेक में यह बताया गया है कि विष्णू का मकत एक बार प्रदिन में प्रचिद्ध हो जाये तो वह मब पागों से मुक्त हो जाता है और विष्णुपद को प्राप्त होता है। यहां के प्राचीन लेकों में प्रमुक्त की जाने वाफी संस्कृत मापा और इनके काव्यात्मक पीती यह पूर्विक त्यादी की पहांचे काव्यात्मक पीती यह पूर्विक त्यादी के पहांचे स्वाप्त की अपन की पीर पहांचे काव्यात्मक पीती यह पूर्विक त्यादी के प्राप्त की ती वह स्वाप्त की अपन की पीर पीता कराई संस्कृत के अपयन की पीर पार्विक स्वाप्त भी अपन स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप्त से अनुवापी थे।

### चम्पा

हिन्दचीन के प्रायक्षीप में दूसरा मारतीय उपनिवेस बम्मा था। यह वर्तमान अन्नाम या वियननाम के प्रदेश में समुख्यत के साथ-प्राय अवस्थित था। इसकी राजवानी चम्मानपरी अववा चम्मापुर थी। इसके अवशोध क्वानामा के दिल्ला में मिले हैं। वम्मा के प्राचीन निवागी चम्म कहणते थे। इस प्रदेश का पहला राजा हिन्दू राजा वोचन्द्र के अभिलेख के अनुमार श्रीमार था। दूसरी बताब्दी ईं॰ के अन्म में इमने यहां अपने राज्य को म्थापना की थी। चीनी इतिहासों के अनुमार यह राज्य १९२ ईं॰ में म्यापिन किया गया था। इमके अनुसार सीनी सम्राटों की निवंजना का लाग उठाने हुए जेनान (टीनिका) के प्रान्त में किउन्थिन नामक व्यक्तिन ने अपना राज्य स्थापिन किया। उपने नियमणिन (आयुक्तिक युजायियन) के दिल्पी प्रदेश में अपनी स्वन्तन्त्रना वो घोषणा हो। चीनी इस राज्य को सियांगिलनवीं (नियांगिलन ने राजधानी) अथवा चिनयीं का राज्य

इस राज्य का जम्मा नाम हमें मर्वप्रथम मानवी अनाब्दी के अभिन्नमां में मिन्नता हैं, किन्तु इममें कोई सन्देह नहीं कि यह नाम बहुन पुराना है। विभिन्न अभिनेत्रकों से यह प्रतीन होना है कि जम्मा के प्रमुख राजीतिक विभाग और केन्द्र निम्निजिसित थें —(१) उत्तर में अमरावती (क्वागनाम), इनके प्रधान नगर जम्मा (बाल्यु) तथा बत्युए (दांगडुओंग) थे। (२) मध्य मान में विजय (बिन्ह दिन्ह) का प्रान्त था, इसके प्रधान नगर का नाम भी विजय था। (३) दक्षिण में पाण्डु-

रमेशचन्द्र मजूमदार इन्सिक्रपान्स आंक कम्बुज पृ० ४। तद्भक्तोऽधिवसेत विशेवपि च वा तुष्टान्तरात्मा जनः। मुक्तो दुष्कृतकर्मणः स परमं गच्छेत् पद वैष्णवम्॥

रंग (फनरंगया बिन्हयुआन) का प्रदेशया। इसका एक माग कौठार (कन्हहोआा) कई बार स्वतन्त्र हो चुका था।

२२० ई० में चीत में हान बया का पतन हुआ। इसमें चम्मा के हिन्दू राजाओं को अपने राज्य को फैलाने और मुद्दूक स्टार्ग का स्वर्ण अवसर मिला। २२० और २२० और २२० ई० के बीच में चीती इतिहासों के अनुसार जिनसी (चम्पा) के राजा ने किआओंचे (टेनिकिम) के राज्यपाल की सेवा में अपने दूत मेंकों। इस प्रसार में हमें महली बार जिनसी और फुनान के नामों का उल्लेख मिलता है। चीतियों ने इनके राज्यविस्तार को गेकने का प्रसन्त किया। किन्तु चम राजा इन्हें विफल्क करते रहे। २४८ ई० में चन्या के राजाओं ने चीतियों के एक समुझी बेड़े को हरा दिया और इसके बाद हुई विधि में चम्पा को किन्तु (स्थावियन) का प्रदेश मिला।

चम्पा के हिन्दू राजाओ का आरोम्सक इतिहास हमें फूनान की मौति चीनी विवरणों से जात होता है। ये यहां फन (वर्मा) नामधारी राजाओं का वर्णन करते हैं। २००-२८० के बीच में चम्पा की गही पर फन-दिशांग नामक राजा गही पर बैठा। यह श्रीमार (किटलिएन) की लड़की का पोता था। इसने फून के राजा के माथ मिलकर उत्तर में चीनियों पर हमला करते हुए अपने राज्य के विस्तार की पुरानी नीति जीरी रखी। यह टोनिकन पर हमले करता रहा। १० वर्ष नक यह सचर्ष चलता रहा, अन्त में चीनियों को सथि वरने के लिए विवश होना पढ़ा।

फन-हिं, श्रोग के बाद उसका पुत्र फन-यी गद्दी पर बैठा। इसने ५० वर्ष के सुदीर्घ काल तक ज्ञानिनुष्यं रीति से ज्ञासन किया, अपने राज्य की सैनिक शिक्त बडामें का पूरा प्रयास किया। २८४ ई० में इसने पहली बार चीन के सम्राट के पास अपना दून-मण्डल मेंत्रा। चस्सा में ३१५ ई० के बाद आकर बसने वाले वेन नामक चीनी को इस राजा ने अपना परामर्श्वदाना बनाया। यह बाद में इसका सेनायित बन नया और ३३६ ई० में फन-यी की मृत्यु के बाद इसने राजगदी पर अधिकार कर लिखा।

पबडोप ---जान के हिन्दू राज्य का आरम्भिक इतिहास अज्ञात है। अधिकाश विद्यान् रामायण में वर्षित यबडोप को जाना का टामू समझते हैं और टाल्यों द्वारा दूसरी शताब्दी ई० में वर्षित इआविटि ( Labadiu ) को इससे अभिन्न समते हैं। इस दोनों निदेशों से यह ज्ञात होता हैं कि ईसा की पहलों दो बाताब्दियों में यहाँ एक हिन्दू राज्य स्वापित हो चुका था। यहाँ की स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार यहाँ का पहला राजा अजिसक था, और यह गुजरात से आया था।

हानबंध के चीनी इतिहासो में १३२ ई० में ये-तिशाओं के राजा तिशाओं-पियेन (देववर्षा) इरार सम्बाट के पास एक इतमण्डल मेजने का वर्णन है। विद्वार्षों ने ये-तिशाओं को पहचान यबदीप से की है। कांगताई ने फूतान का वर्णन करते हुए उसके पूर्व में चू-पो तथा मा-चू (माली) नासक दो टापुओं का चर्णन किया है। इनकी पहचान जावा और बार्लि से की जाती है। पोचवी धताबदी ई० में काहियान ने भी इस टापू का उल्लेख यू पो के नाम से किया है। तीसरी धताबदी ई० तक इस टापू के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत कम है।

१. रमेशचन्त्र मक्मवार सुवर्णद्वीय सण्ड १ पृ० ६४।

### प्रसिद्ध घटनाश्चों का तिथिक्रम तथा वंशावलीतालिकायें

घटनाओं का कम स्वोध और स्पष्ट करने के लिए यहाँ शुंग युग से पहले की तया मारत के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले ईरान, रोम, चीन आदि अन्य देशों की कुछ समसामयिक घटनाओ तथा राजाओ के शासन काल का भी उल्लेख किया गया है।

### ईस्वी पूर्व

३२७ मारत पर सिफन्दर का आऋमण ।

सिकन्दर का भारत से वापिस छौटना। ३२५

चन्द्रगप्त का स्वतत्रता संग्राम, मगध की विजय तथा सिकन्दर 324-23

की मृत्यु

सेल्यकम निकेटर का सीरिया का सम्राट बनना. नया संवत 382

चलाना ।

सेल्यकसका मारत पर आक्रमण, चन्द्रगप्त मौर्य के साथ सन्धि, 80€ मेगस्थनीज का चन्द्रगुप्त के दरबार में दूत बन कर आना।

चन्द्रगप्त का दक्षिण जाना। २९९

२९९-७४ या ७२ बिन्दसार का राज्यकाल। २७४ या २७२ अशोक का राज्यारोहण।

₹¥**–**₹3 कलिंग यद्ध ।

पाटलिपुत्र की तीसरी बौद्ध महासभा। २५१

240 बैक्ट्या के राजा डियोडोटम का स्वतत्र होना।

अशोक की मृत्य, सानवाहन दश की स्थापना, सिमक का २३६-३० राज्यारोहण ।

एण्टिओकस तृतीय अथवा महान का राज्यकाल। २२३-१८७

चीन का पहला त्सिनवंश। 228-208 २१७

चीनी अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध घर्म के प्रचारको का भारत से चीन जाना

| ईस्वी पूर्व |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| २०८         | एण्टिओकस तृतीय की बैक्ट्रिया पर चढाई।                 |
| २०६         | डिमेट्रियस का एण्टिओकस तृतीय से सन्धि करना।           |
| २१२–१९५     | सातवाहनवशी कन्ह (कृष्ण) का शासन ।                     |
| 700         | शालिशुक का शासन ।                                     |
| १९६-१८०     | क्लिगराज स्वारवेल।                                    |
| १९४–१८५     | श्री सातकर्णी ।                                       |
| 868-865     | स्नारवेल की पश्चिमी प्रदेशों पर चढाई                  |
| १९०         | नील नदी और रक्त सागर को जोडने बाली नहर का बनाया       |
|             | जाना। यूथिडीमस की मृत्यु, डिमेट्रियस कार्बैक्ट्रियाका |
| १९०-१८०     | राजाबनना। डिमेट्रियस का भारत पर आक्रमण, पंजाब         |
|             | औरसिन्ध के प्रान्तों की विजय।                         |
| 653-685     | पुष्यभित्र शुग का राज्यकाल।                           |
| १८४-१६७     | सर्तिसिरी ( शक्तिकुमार ) नामक सातवाहन वशी राजा का     |
|             | शासन् ।                                               |
| १६५         | हियंगन् जाति द्वारा युइचि जाति को हराना और चीनी       |
|             | तुर्किस्तान से भगाना ।                                |
| १८६–१११     | सानकर्णी द्वितीय ।                                    |
| १६०-१५६     | डिमेट्रियम और युक्तेटाइडीज का युद्ध ।                 |
| १५५         | मितान्डर का मारत पर आक्रमण ।                          |
| १५०         | शको कादक्षिण की ओर प्रवास,एरियन ढाराइडिका का          |
|             | लिखा जाना ।                                           |
| 885-620     | अग्निमित्र काशासन ।                                   |
| १४५         | मिनान्डर की मृत्य् ।                                  |
| १३८–१२८     | पार्थियन राजा कानेस दितीय ।                           |
| १२८-१२३     | पार्थिया का राजा अर्त्तवानस प्रथम।                    |
| १२५         | चीनी राजदूर चांगकियेन का युइचि लोगों की राजघानी में   |
|             | आना। युडिच लोगों का आमृनदी के उत्तर में शास <b>न</b>  |
|             | करना ।                                                |
| १२५-१००     | एण्टियल्किडस का शासन।                                 |
|             |                                                       |

६६८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

```
पाथिया का राजा मिश्रदात द्वितीय।
१२३-८८
                एक चीनी सेनापित द्वार। मध्य एशिया में चढ़ाई और बुद्ध
१२१
                की स्वर्ण प्रतिमा चीत लाला।
988-63
                श्यवशी राजा मागवत का शासन ।
१००-५०
                शकों द्वारा काठियाबाड़ और मालबा की विजय ।
८२–७२
                श्गवश का अन्तिम राजा देवमति ।
               मोअ (मोग)
७५-५०
               वासुदेव कण्व ।
७२–६३
                वोनोनीज ।
६९-६०
६३–४९
               ममित्र ।
                लियक कुसुलक ।
६३-२५
                म्पलिहोरेम तथा स्पलगदनेश।
40-80
                अय प्रथम (एजेस प्रथम)
 40
                अन्तिम हिन्द युनानी राजा हमीज।
 40
89-39
                नारायण
                स्टैबो
 48-26
 २० ई० पु०-६८ ई० आगस्टम से नीरो तक शासन करने वाले रोमन सम्बाट ।
               सशर्मा
 319-219
               महाक्षत्रप पतिकः।
 २५-१
               आम नदी के युडचि शासक द्वारा चीनी दरबार मे बौद्ध धर्म
 २ ई० प०
       ईस्बी सन् की पोथियों की मेट मेजना।
                चीनी सम्राट द्वारा हुआग-ची (काची) के राजा को उप-
१ १-६
                    हार भेजना।
   80-80
                पाथिया का राजा अर्तबानम त्तीय ।
                रोम का सम्बाट टाइबेरियस।
 88-39
                मयरा का महक्षित्रप शोडासा।
 84
                गोण्डोकर्नीज ।
 88-88
             सातवाहनवशी राजा हाल
 30-28
                क्षाण राजा कुजुल कथफिससा।
 २५–६४
                 आनमी (ईरान) के प्रदेश की कुषाणो द्वारा विजय
```

२५-४६

```
प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास
ईस्वी सन्
                सातवाहनवंशी सुन्दर सातकर्णी, चकोर सातकर्णी. शिवस्वाती
२५–७१
                क्षत्रपो द्वारा सातवाहन प्रदेश पर चढ़ाई।
३५-९०
                रोमन सम्राट क्लाडियस ।
88-48
                टियाना के अपोलोनियस का तक्षशिला आना।
83-88
                हिप्पलास द्वारा मानसून हवाओं की खोज।
४६-५६
                अद्रवणसिस् ।
58-65
                विम कदफिसस का शासनकाल।
                विमकदिफसस द्वारा तक्षशिला और पजाब की विजय।
90-60
                मिश्रनिवासी एक युनानी नाविक द्वारा पेरिप्ल सआफ एरिधि-
                  यन सी नामक ग्रन्थ का लिखा जाना।
                गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी (ए० इ० य० १०६-१३० ई०)
७२-९५
                प्लिनी द्वारा ने चुरल हिस्टरी नामक ग्रन्थ का पूरा करना ।
                शक सबतु का प्रवर्तन ।
96-209
                कनिष्क का राज्यकाल।
                सारनाय की विजय।
60-66
                जेदा अभिलेख, चौथी बौद्ध महासमा का बुलाया जाना।
92-886
               रोम का सम्राट ट्राजन।
                कनिष्क की उत्तरी प्रदेशो पर चढाई और गत्य।
                वासिष्क ।
308-808
१०६-१३८
               हविष्क ।
               कनिष्क द्वितीय।
               श्रीसातकर्णी ।
१२०-१४९
                चप्टन तथा रुद्रदामा ।
               रुद्रदामा द्वारा पश्चिमी मारत के प्रदेशों की विजय।
१३०-१५०
               टालमी द्वारा मुगोल (ज्योग्रफी) नामक ग्रन्थ का लिखा जाना।
१४०-१५०
               रुद्रदामा का महाक्षत्रप बनना ।
               रुद्रदामा का जनागढ अभिलेख।
               शिव श्री पूलुमायि ।
१५०-१५६
               वासूदेव प्रथम ।
१५२-१७६-७
               कौशाम्बी का राजा कौशकीपुत्र मद्रमग।
```

660

४५

દ્ધ

(919

کوا

८९

१०१

288

230

880

१५०

849-854

```
ईस्वी सन
950-869
                यज्ञ श्रीसातकर्णी।
                कौत्सीपुत्र प्रौष्ठश्री नामक मघ राजा।
१६४-१६६
                महाक्षत्रप जीवदामा ।
208
                कनिष्क तृतीय।
960-290
                फिलोस्टेटस ।
१८0-२५0
                महाक्षत्रप रुद्रसिंह प्रथम
१८१-१८९
                माठरीपुत्र स्वामी शकसेन, विजय, श्रीचण्ड सातकर्णी, पूलमायी
१८३-२२५
                    चतुर्य।
                 कौशाम्बी का महाराज वैश्रवण ।
१८५
                ईश्वरदत्त की मुद्राओं की तिथि मडारकर के मतानसार ।
१८८-१९0
                 बोधि वंश की स्थापना।
२००
280-230
                वासूदेव द्वितीय ।
                 सासानी राजवश के मंस्थापक अर्दशीर प्रथम का शासन।
225-268
                 यइचि राजा पोतिआओ द्वारा चीन के सम्राट के पास राजदत
२३०
                 मेजना ।
                 इक्ष्वाक् राजा शान्तम्ल प्रथम।
224-240
239-280
                 रैप्सन के मतानमार ईश्वरदत्त की मद्राओं का समय।
284-289
                 ईश्वरमेन द्वारा कलचरी अथवा चेदि सबत का चलाना।
                 मेगहई (सघमद्र) द्वारा नानिकंग में बौद्ध मठ की स्थापना करना।
263
                 सातवाहनों के सामन्तो द्वारा कुन्तल प्रदेश में राज्य करना।
240
240-234
                 इक्ष्वाकुराजा वीर पुरुषदत्त ।
                 मारजीवक द्वारा बौद्ध ग्रन्थो का अनुवाद
२५५-२५७
                 वाकाटक राजा विन्ध्यशक्ति प्रथम।
 २५५-२३५
                 बहुतुफलायन वश का राजा जयवर्मा, सिहुवर्मा पल्लव, पल्लवी
 300
                  ु
द्वारा आन्ध्र प्रदेश की विजय और इक्ष्वाकुराजवश की समाप्ति ।
```

#### वंशावली

यहां पुराणों के अनुसार विभिन्न वंशाविलयों की तालिकाएं दी जा रही हैं। राजाओं के सामने कोल्टों में उनके राज्य काल के वर्षों का उल्लेख है।

```
शंग वंश
१---पुष्यमित्र (३६)
२--अग्निमित्र (८)
३---सुज्येष्ठ अथवा वसुज्येष्ठ (७)
४---वसमित्र (१०)
५---अन्ध्रक (सद्रक, अर्द्रक, अन्तक) (२)
६---पुलिन्दक (३)
७--- घोष (अथवा घोष वसु) (३)
८--वज मित्र (९)
९---भागवत (३२)
१०--देवमृति (१०)
                      काण्व वंश
१---वसुदेव (९)
२---मुमिमित्र (१४)
३--नारायण (१२)
४--सूशर्मा (१०)
सातबाहन राजाओं की तथा पश्चिमी क्षत्रप राजाओं की वंशाविलयां
 दी गई है।
                      शक राजा
१---माअ
२---अजेस (अय प्रथम)
३---अजीलिसंस
४---अबंग (अय दिनीय)
                     क्षाण राजा
१---कृत्व कदफिसम प्रथम
२-विम कदफिसम द्वितीय
३---कनिष्क प्रथम
४---वासिष्क प्रथम
```

### प्रसिद्ध घटनाओं का तिथिकम तथा वंशावली-तालिकार्ये

€७\$

५—हिविष्क ६—किनष्क द्वितीय ७—वासुदेव प्रथम ८—किनष्क तृतीय ९—वासुदेव द्वितीय

## सहायक ग्रन्थ सूची

### सामान्य ग्रन्थ

## (क) प्राचीन भारत के इतिहास

### (अ) प्रंदेशी भावा में लिखे ग्रन्थ---

बारनेट, एल० डी०-एण्टीक्विटीज आफ इण्डिया लन्दन १९१३

मेस्सोन, ओरसैल तथा अन्य---एशेण्ट इण्डिया, लन्दन १९३४

रैप्सन, ई० जे०—कैम्ब्रिज हिस्टरी आफ इण्डिया, खण्ड १

रैप्सन, ई० जे०---एशेण्ट इण्डिया, कैम्ब्रिज १९२२।

रायबौबरी, एव० मी०--पोलिटिकल हिस्टरी आफ इण्डिया, चतुर्थ सस्करण, कलकक्ता १९३८।

नीलकठ शास्त्री, के० ए०---हिस्टरी आफ इण्डिया, खण्ड १, एशेण्ट इण्डिया मद्रास १९५०

स्मिथ, बी० ए०—अर्थी हिम्टरी आफ इण्डिया, चतृर्य संशोधित सम्बरण १९२४ ।

स्मिय--हिस्टरी आफ इण्डिया, ततीय मरकरण १९५८।

मजूमदार तथा पुमलकर—दी वैदिक एज, भारतीय विद्या मवन, बम्बई।

,, , दीएज आफ इम्पीरियल युनिटी, भारतीय विद्या भवन, बस्बई, १९५३।

नीलकठ शास्त्री—ए कस्प्रिहेन्सिक हिस्टरी आफ इण्डिया, खण्ड २, दि मौर्याज एण्ड मानवाहनाज, ओरियन्ट लगामैन्स दिसम्बर १९५७।

एलन, हेग, डाडबेल--दी कैम्बिज शाटंग हिम्टरी आफ इण्डिया, कैम्बिज सूनि-विमटी प्रेस, १९३८।

सुयाकर चट्टोपाध्याय—अर्की हिन्टरी आफ नार्थ इण्डिया। (लगभग २००ई० पू०सं ६५०) ई०। —-एक्डेमिक पब्लिशसं कलकत्ता, द्वि०≉स० १९३८।

### (आ) हिन्दी भाषा के ग्रन्थ.--

रमेशचन्द्र मजूमदार---प्राचीन मारत, मोतीलाल बनारसीदास, विल्ली, १९६२ जयचन्द्र विद्यालंकार---मारतीय इतिहास की रूपरेवा, जिल्द १-२, हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद १९४२।

अिनहोत्री, प्रमुद्याल—पतजिलकालीन मारत, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना, १९६३।

चन्द्रमान पाण्डेय---आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास, नेशनल पिक्लिशिंग-हाउस दिल्ली १९६३।

विमल चन्द्र पाण्डेय-पाचीन मारत का राजनैतिक तथा साम्कृतिक इतिहास, सेन्ट्रल वक डिपो, इलाहाबाद।

मोतीवन्द्र—सायंत्राह, प्राचीन मारत की पथ पद्धति, बिहार राष्ट्र मा<mark>षा परिषद,</mark> १९५३।

मिराशी, डा॰ वामुदेव विष्णु--वाकाटक राजवश का इतिहास तथा अमिलेख, तारा पब्लिकेशन्स वाराणमी १९६४।

राजबळी पाण्डेय--प्राचीन भारन, नन्दक्षिक्षोर एण्ड मन्म, बाराणसी १९६२। बामुदंबगरण अववाळ--पाणिनिकालीन मारन, चौलम्बा संस्कृत सीरीज, बाराणसी मुक्त २०१२ विका

मोतीबन्द्र—प्राचीन भारतीय वेश-सूधा, मारती मण्डार प्रयाग, गं० २००७। प्रशान्त कुमार जायसवाल—सककालीन भारत, माघना सदन लूकर गज इला**हाबाद,** फरवरी १९६३।

राबाहुम्द मुकर्बी---धाचीन मारन राजकमरु प्रकाशन, दिल्ही, १९६२। राजवरी पाण्डेये---विक्रमादित्य, चीलम्मा निद्याभवन, बाराणमी १९६०। हरिदन बेदालकार---मारन का मार्ग्हानक इनिहास, आरमाराम एण्ड सन्स, दिल्ही १९६२।

ए० एकः वश्चम--अद्भृत भारत--शिक्काल अग्रवाल एण्ड कापनी, आगरा, १९६७। जबक्द विद्यालकार- मारतीय उतिहास की मोमासा, हिन्दी भवन, जालक्वर

और इजहाबाद १९६०। नगेन्द्रनाथ घोष एम० ए०—मानत का प्राचीन इतिहास—इडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग १९५१।

जग्रचन्द्र विद्यालंकार—इतिहास प्रवेस, हिन्दी भवन जालन्घर और इलाहाबाद, १९५६–५७। हजारी प्रसाद द्विवेदी—प्राचीन मारत के कलात्मक विनोद, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई, सितम्बर १९५२।

रायकृष्णदास---मारतीय मूर्ति कला, नागरी प्रचारणी समा, काशी, सं० २००९। आजकल, वार्षिक अंक---वोद्ध धर्म के २५०० वर्ष, पब्लिकेशन्स डिबीजन, दिल्ली १९५६।

(स) विभिन्न अध्यायों को सहायक ग्रन्थ-सूची

प्रथम, द्वितीय तया तृतीय अष्ट्याय-अवतरिणका शुग वश तथा यवनो के आक्रमण।

मूल प्रत्य (१) संस्कृत तथा पालि प्रत्य—

अर्थशास्त्र—सम्पादक शाम शास्त्री, मैसूर १९०९, गणपति शास्त्री, ३ खंड, त्रिवेन्द्रम १९२४–२५।

दिब्याबदान—रोमन लिपि में, सम्पादक कावेल तथा नील, कैन्बिज १८८६ दिब्याबदान—रेवनागरी लिपि में, पी० एल० वैद्य, दरमगा सस्कृत विद्वविद्यालय। हुर्येवरित—वाणकृत, जीवानन्द विद्यासागर तथा निर्णयसागर के सस्करण। जैनसुक—अप्रेजी अनुवाद। एस० ए० याकोवी, सेक्टेब वृत्तम आफ ईस्ट सीरीज, खण्ड

२२, ४५ आक्सफोडं १८८४--९५।

जैन पट्टावळीज—इण्डियन एन्टीक्वेरी लण्ड ११, १९, २०, २१, २३ महाभारत—स्वाच्याय मण्डल पारडी, गीताप्रेस गोरलपुर तथा मण्डाग्कर रिसर्च इंस्टीटयट पूना के संस्करण

महामाध्य—सम्पादक कीलहानं, ३ खण्ड, बम्बर्ड १८८०-८५ मालविकाप्तिमित्र—निर्णय सागर बम्बर्ड

मिलिन्द पन्हों मूल पालिग्रन्थ—सम्पादन वर्ष ग्रेननर तथा वामर्स लल्दन १८८०, अग्रेजी अनुवाद टीठ डब्लू रीन डेबिस इता । सेकेड बुक्स आफ दी ईस्ट मीरीज, सच्या ३५–३६ आनसफोर्ड १८९०–९४। हिन्दी अनुवाद जनदीक कास्पम इत सारताथ वारापसी।

पुराण टैक्स्टस आफ दी डाइनेस्टीज आफ दी कांक एज, एफ० ई० पाजिटर, आक्स-फोडं १९१३।

राजतरंगिणी—सम्पादक एम० ए० स्टाइन, बम्बई १८९२, अग्रेजी अनुवाद स्टाइन कृत बैस्टर्मिनस्टर, पुनर्मृद्रण मृत्वीराम मनोहर लाल दिल्ली अंग्रेजी अनुवाद आर० एस० पण्डित, १९३५, हिन्दी अनुवाद वाराणसी।

युग पुराण—सम्पादक डी० आर० मानकर, वल्लम विद्यानगर १९५१। जायसवाल—जु० वि० ओ० रि० मो० खण्ड १४।

### अभिलेख

धनदेव का अयोध्या प्रस्तर अभिनेख, ए० इ० खं० २०,पू० ५७।
भिनात्वर के राज्यकाल का बाजौर सन्त्रुमा लेख, ए० इ० सं० २४—२६।
सेत नगर का गवड स्तम्म लेख आ० म० इ० रि०, १९०८, नैठ इ० पू० ९६।
मोरा लेख—— च० ग० ए० सो०, १९१२, पू० १३८
पनीसा मुहा लेख— ए० इ० २ पू० २४२, से० इ० पू० ९७—९८
घोमुखी प्रस्तर लेख से कड़ ० पू० ११—१२
घोमुखी प्रस्तर लेख से कड़ ० पू० ११—१२

माग १ प० ४, से० इं० प० १०९।

लारवेल का हाथीगुस्का अभिलेल--ए० इ० स० २० पृ० ७२, इ० हि० का० सण्ड १४, प्० २६१, इ० ए०, १०१९। अक्ष गया अभिलेल--इ० हि० कका० स्तृष्ट ५, ५० १।

# मुद्राएँ

एलन, जे०---ब्रिटिश म्युजियम कैटेलाग आफ दी कायत्स आफ एंशेण्ट इण्डिया, लन्दन १९३६।

कानिषम, ए० — कायन्स आफ एशेण्ट इडिया, लन्दन १८९१।

गाउंनर पी०---ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलोग आफ. कायन्म आफ. दी ग्रीक एण्ड सीयिक किस्स आफ. वैक्टिया एण्ड इण्डिया, लन्दन १८८६।

रैप्सन—इण्डियन कायन्स. स्ट्रासवुर्ग, १८९८ । ह्याडट हैड, आर० बी०—कैटेलाम आफ, दी कायन्स इन दी पजाब म्युजियम, आक्स-

फीडें १९१४। हिमच बीठ ए०—कैटेलाग आफ कायन्स इन दि इण्डियन स्पन्नियम, कलकत्ता खंठ

१, आक्सफोडं १९०६ । अमरेन्द्रनाथ लाहिड़ी—कार्षस आफ इण्डो ग्रीक कायन्स, पोहार पब्लिकेशन्स, कलकता १९६५

## युनानी और लैटिन ग्रन्थ

मिकिण्डल—दि इन्तेजन आफ इध्डिया बाई एलक्जेज्डर दी ग्रेट एज दिस्काइन्ड बाई एरियन, कटियम, डिबोडोरन, ल्डूटाकं एण्ड जम्दिन, वैन्द्रिमस्टर १८९६, पैरिष्कम मेरिस एरियोई, अजेजी, अनवाद डब्ल० एण्ड लाफ, लम्बन १९१२।

रट्रेबो--ज्योग्राफिका, अग्रेजी अनुवाद एच० मी० हैमिल्टन तथा डब्ल्यू फाकनर, लन्दन १८७९-९०

### तिब्बतो ग्रन्थ

तारानाथ का बौढ धर्म का इतिहास, जर्मन अनुवाद एफ० ए० बान गीएनर मैन्ट पीटसंबर्ग, अग्रेजी अनुवाद, इण्डियन हिस्टारिकल स्था-टेराजी स्था० ३. १९७२।

## आध्निक ग्रन्थ

बैनर्जी—डेबेल्पमेस्ट आफ हिस्टू आईकोनोपाफी, कलकत्ता विस्वविकारम, १९८१। बस्का वेतीमायब—स्या एण्ड युद्ध गया, कलकत्ता १९३४ बस्का बेतीमायब—स्याद्ध करवा १९३४ सम्बाद्ध स्थाप्त १९३४ स्थाप्त स्थापत स्यापत स्थापत स्यापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्थापत स्था

## चौथा पाँचवां. छठा शध्याय

शक पहलव और पश्चिमी मारत के क्षत्रप--

(क) बीनी ग्रन्थ:—म् मा शियंत का शी की, अध्याय १३३, डा॰ हर्ष कृत अपेजी अनुवाद, दी जर्नल आफ दी अमेरिकन औरियण्टल सोसायटी स्वयद ३७, १९१७, ५० ८९ पानक् कृत:—-सियंन हान मू अर्थात् पहले हान बंध का इतिहास, इसके अंग्रेजी अनु • बाद के लिये देखिये चायना रिल्यू खण्ड २०पृ०१ तथा १०९, खण्ड २१ प० १०० तथा १२९।

विली—जर्नल आफ एन्छोपोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, १८८१ पृ० २० तथ ८३०।

फन-ये कृत---ही हान यू अर्थात् पिछले हान बझ का इतिहास, इसका अनुचार फ़ेच विद्वान शावशीस ने तागपाओं खण्ड ८, १९०७ पृ० १४९-२३४ में किया है।

(व) यूनानी तथा नैटिन प्रस्थ ---पहले तीन अध्यायो की ग्रन्थ-सूत्री में बर्णित स्रोनो के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थ उल्लेबनीय हैं:--

जिन्दन का ऐबिटोमा हिन्दीरिकेरम फिलिप्पोकेरम पाम्पेई द्रो गी (अंग्रेजी अनुबाद) जे॰ एस॰ वाटमन इन्त, बोझ करासिकल लाइबेरी।

इसीडोर्स का पाधियन स्टेशन्स, उब्ल्यू, एच०---शौफ कृत अग्रेजी अनुवाद फिलाडेल्फिया १९१४

भारतीय तथा तिब्बती स्रोतो के लिये पहले ३ अध्यायो की ग्रन्थ-सूची देखिये।

## अभिलेख

इस युग के १९२८ ई० तक उपलब्ध समी महत्वपूर्ण खरोष्ट्री अभिनेक्सों का सम्पादन स्टैन कोनों ने अपने प्रत्य कार्यम इन्सिक्स्शनम इष्टिकेरम (भारतीय अभि-लेख सम्बद्ध) लण्ड २ भाग १ में (कलकता १९२८) में किया है। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण अभिनेक्सो की सूची निम्नलिबित है।

## (क) नक्षशिला के शक

दमिजड का बाह्दौर अभिनेश्व — का० इ० इ० वण्ड २ माग १ पु०१४–१६ सबन् ६८ का मानमेरा अभिनेश्व - गु०इ०, खण्ड २१,पृ०२५७। सबन् ७८ का पनिक कत्रअधिकाताम्रपत्र अभिनेश्व — ए० इ०, खण्ड४,पृ०

५५, का इ० इं०, खण्ड २, पृ० २८०।

(स) मथुरा के शक क्षत्रप रज्जुबन और शोडास के समय का मथुरा सिह त्रीपेंलेख। ए० इ०,लाख ९, पृ० १४१, काठ इंट इंट खल्ड २, पृ० ४८। संवत् ७२ का शोडास के समय का मधुरा का लेख,—ए० इं० खं० २,१० १९९, खं० ९, ए० २४३—-२४४।

शोडास के समय का मयुरा प्रस्तर लेख, ए० इं० खं० ९, पू० २४७। संवत् १०३ का तस्तेवाही प्रस्तर लेख—का० इं० इं० खं० २, पू० ६२, ए० इं० खं० १८ प० २८२।

## (ग) आरम्भिक कृषाएा राजा

सम्बत् १२२ काएक कुषाण राजा का पंजतर प्रस्तर लेख—एं० इ० खं० १४,पृ० १३४,का० इं० इं० खं० २ पृ० ७०।

संबत् १३४ का कलवाताम्न पत्र लेख---ए० इं० खं० २१ पृ० २५९। सम्बत् १३६ का तक्षशिला रजतपत्री अभिलेख। का० इ० इं० खं० २ पृ० ७७। ए० इं० खं० १४ प० २९५।

## (घ) कनिष्क वंशी राजा-कनिष्क प्रथम

सबत् २ का कौसाम अमिलेख, ए० इ० खं० २४।

संबत् ३ का सारनाथ की बुढ मूर्ति का अभिलेख, ए० इं० खं० ७, पृ० १७३।

संबत् १० का बिटिका स्पृतियम का प्रस्तर लेख, ए० इं० खं० ९, पृ० २४०।

सबत् ११ का मुई बिहार ताम्रपत्र लेख, का० इं० इं० खं० २, पृ० ४१।

संबत् ११ का बैदा अमिलेख, ए० इं० ख॰ १९ पृ० १; का० इ० इ० माग २

पृ० १४५।

सबत् १८ का माणिक्याला प्रस्तर लेला, का० इ० इ० माग २ पू० १४९ । सप्तेट महेट से प्राप्त दो अभिलेला, ए० इ० ला० ८ पू० १८०, सा० ९, पू० २०१ कुरेंग ताझा मन्त्र्या अभिलेला, का० इ० इ० ला० २ पू० १५५, ए० इ० ला० १८, पू० १५।

#### वासिष्कः.---

र्माची बुद्ध मृति अभिलेख—संवत् २८, ए० इ०, खं० २ पृ० ३६९—७० ईसापुर अभिलेख ल्यूडर्सकी सूची सं० १३९ ए।

## हुविष्क :---

मथुरा प्रस्तर लेख—सवन् १२८, ए० इ०, खं० २१ पृ० ७ मथुरा बुद्ध मूर्ति अमिलेख सवत् ३३, ए० इ० खं० ८,पृ० १८१। मचुरा जैन मूर्ति अभिलेख—सम्वत ४४। ए० इ० खं० १, पृ० ३८७, खं० १० पृ० ११४।

लखनक म्यजियम अभिलेख—सवत् ४८। ए० इ.०, खं० १० ए० ११२। मधुरा बुद्ध मूर्ति अभिलेख—सवत् ५१। ए० इं० खं० १० ए० ११३। वर्दक कास्य पात्र अभिलेख—सवत् ५१। का० इं० इं० माग २, पृ० १७०।

### कनिष्क दितीय

आरा प्रस्तर अभिलेख—सवत् ४१। का० इ० इं० खं० २ पृ०१६५, ए० इ० खं० १४ पृ० ४३।

## वासुदेव

मयुरा अमिलेस—सबन् ८०। ए० इं० खं० १ पृ० ९२ संख्या २४ खं० १० पृ० ११६ संख्या १०।

मयुरा मूर्ति अभिलेख— सवत् ६४ अथवा ६७। ए० इं० खं०३० माग ५, पृ० १८१।

## (ङ) पश्चिमी भारत के शक

नहपान के समय के छ. नासिक गुहा अभिलेख। ए० ६० ख०८।

नहपान के समय के कार्लेंगुहा अधिलेख। आ० स० वै० ड०, ख० ४,पृ० १०१।

नहपान के समय का जुलरगृहा अभिलेख—सवत् ४६। आ० स० वै०६०, स० ४, पृ० १०३।

चष्टन तथा रुद्रदामा प्रथम के समय का अन्दौ प्रस्तर अभिलेख—सवन् ५२ , ए० इं० ख० १२,प०२३।

रुद्रदामा प्रथम का जूनागढ शिलालेख—शक सम्बत् ७२। ए० इं० ख०८, पु० ४२।

## मुद्राएं

ु . . एलन, जे०--कैटेलाग आफ दी कायन्स आफ एशेण्ट इण्डिया इन दी ब्रिटिश म्यूजियम १९३९।

कनिषम, कायन्स आफ इण्डोसीयियन्स एण्ड कुषाणाज। ल्प्यन १८९२–९४। सार्डनर,पी०—बिटिश स्यूजियम कैटेलाग आफ कायन्स आफ दी ग्रीक एण्ड सीधिक किंग्स आफ बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया। लप्यन १८८६।

### ६८२ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

रैप्सन, ई० जे०—कैटेलाव आफ दि कायन्स आफ आग्ध्र डाइनैस्टी, दी बैस्टने कन्न-पाज, दी त्रैकूटक डायनेस्टी एण्ड दी बोधि डायनेस्टी, लन्दन १९०८ ।

हिमय-केटेलाग आफ कायन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता खं० १ आक्सफोर्ड, १९०६।

ह्याडटहैड, आर० वी०—केंटेलाग आफ कायन्स इन दी पंजाब म्यूजियम ख० १, आक्सफोर्ड १९१४।

## आधनिक ग्रन्थ

सुधाकर चट्टोपाघ्याय---ति शकाज इन इण्डिया १९५५। सत्यश्रवा---दी शकाज इन इण्डिया लाहीर १९४७

घिर्शमान, आर०---रिसर्चेज आर्किओलोजिक्स एवं हिस्टोरिकल्स सर लेसकोशान्स (करेरो १९८६)

ली उन बान लोहुइजैन—दी सीबियन पीन्यिङ, लीडन १९४९

रैप्सन, ई० जे०—दी सीयियन एण्ड पाथियन इन्वेडर्स कै० हि० ६०, स०१, अध्याय २४।

नीलकठ शस्त्री—ए कम्प्रिहैस्यि हिम्द्री आप इण्डिया, अध्याय ७–९ कलकत्ता १९५७।

सुघाकर चट्टोपाघ्याय—अर्ली हिस्टरी आफ नाथं डण्डिया अ० ३–४–५, कल्कना १९६८।

भास्कर चट्टोपाध्याय—दि एत्र आफ कृषाणाज—ए न्यमिसमैटिक स्टडी, पृत्यी पुस्सक कलकत्ता सन १९६७।

### छठा ग्रम्याय-कृषाणोत्तर भारत

मुल ग्रन्थ

### (क) सम्कृत ग्रन्थ:---

बृहत् महिना—सम्पादक—कर्न, कञ्कता १८६५ पुराण टैक्टम आफ डायर्नेस्टीज आफ दी किन ऐज (सम्पादक) एफ० ई० पार्जीटर, आक्सफोर्ड १९१३।

### मालव तथा यौधेय

#### अभिलेख:---

२८२ वि० का नन्दसायूप अभिलेख ए० इ० स्तं० २४ ४२८ वि० का विजय गढ यूप अभिलेख

### बडवा के मौखरी

२९५ वि० काबड़वायूप अभिलेख। ए० इ० ख० २३,पृ०४२। बडवायूप अभिलेख। ए० इ० ख० २४,पृ०२५१।

#### मघराजा

सरु ५२ का गिन्जा अभिलेखा ए० इरु वर ३ पुरु ३०६।

स० ८१ का कोसम प्रस्तर लेखा ए० इ०, स्व० २४, पु० २५३।

म० ८६ का कोसम प्रस्तर लेखा ए० ६०, ख०, १८ पू० १०७।

स॰ ८७ का इलाहाबाद स्युजियम अभिलेख। ए० इ० ख० २३, पृ० २४५।

स० १०७ का कोनम प्रस्तर अभिलेख। ए० इ० स्व० २४, पृ० २८६।

#### सामानी राजा

हर्जफैल्ड, इ०—-पाईकुली इत्स्क्रिय्शन्स आफ.दी अर्की हिस्टरी आफ.दी सासा-नियन एम्पायर, २ ख०, बल्लिन, १९२४

### मुद्रायें

एठन-कटेलाम आफ दी कायन्म आफ एशेण्ट इण्डिया इन दि ब्रिटिश म्य्वियम । क्रांत्वस-कायन्म आफ इण्डोनीयियन्म एण्ड कुपाणाज, लब्दन १८९३-९४ इन्हेंकेड-कुषाणा-नामानियन कायन्म । कल्कना १९३०। पर्नक, एफ जे०-नामानियन कायन्म । वन्बई १९४४। १८मत, १० के०-कटेलान आफ दी कायन्म आफ दी आध्र डायनैस्टी, दि वैस्टर्न

## क्षत्रकाज इन दी ब्रिटिश म्यूजियम। आधनिक ग्रन्थ

### ६८४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

नीलकंठ शास्त्री, के० ए०—ए कम्प्रि हैन्सिव हिस्ट्री आफ इण्डिया खं० २, अध्याय ७, ८; कल०१९५७

रॅंप्सन, ई० जे०—कैम्ब्रिज हिस्टरी आफ् इंडिया, सं० १, अध्याय ३१। मजूमदार, रमेशचन्द्र—दि एज आफ इम्पीरियल यूनिटी(बम्बई)।

### सातवाँ अध्याय

पश्चिमी मारत के शक क्षत्रप

### मुल ग्रन्थ

### (क) प्राचीन अभिलेख

जीवदामा प्रथम का जूनागढ अमिलेख ए० इं० खं० १८, प्० ३३९।
स० १०३ का कृदासह प्रथम का गुण्डाभिलेख, ए० इ० ख० १६, प्० २३२।
क्वासिह प्रथम का जूनागढ अमिलेख, ए० इ० ख० १६ प्० २३९।
सवत् १२२ का सुन्वासर तालाव अभिलेख। मावनगर इन्सिक्स्यास्य प्० २।
सं० २२८ का कृदीसह द्वितीय का वाटसन स्युजियम अभिलेख।
महारेवी प्रभुदामा की बसाढ से प्राप्त मिट्टी की मृहर। आ० स० इ० रि०,
सन १९१३-१८, प० १३६।

## आधुनिक ग्रन्थ

रमेशचन्द्र मजूमदार तथा अनन्त सदाशिव ग्रन्तेकर—वाकाटक गृप्त एज, अध्याय ३, प० ४७-६३

आ ठवाँ अध्याय तथा नवां ग्रध्याय मातवाहन साम्राज्य तथा मातवाहनो के बाद का दक्षिण।

### मुल स्रोत

(क) मूल ग्रन्थ—आवश्यक सूत्र—जिं बिं ओं , रिं सो । खं १६, पृ० २९०।

काममूत्र—बनारम १९१२। मारुविकाग्निमत्र—बम्बई १९०७ मत्त्वपुराण—आनन्दाश्रम स० सीरीज सस्या ५४। बायुपुराण—आ० स० सी० संस्था ४। अभिलेख-कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के मूल पाठ के लिये देखिये:— बन्द्रमान पाण्डेय-अन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास पृष्ठ २४०-२४७

बाकाटक राजवस के समस्त अभिलेख डा॰ बायुरेव विष्णु मिराधी की पुस्तक बाकाटक राजवंग का दिनहास और अभिलेख में दिये गये हैं। इस बस के अभिलेखों की सूची कैं॰ हिं॰ इ॰ पू॰ ८२०-२१ तथा ए० इ॰ पू॰ पू॰ ६७२ में दी गई है। मुद्राओं का विवरण रैप्सन की पूर्व बेणित पुस्तक कैंटेलाग आफ दी आग्ध डाइनेस्टी एण्ड दी वैस्टर्न अवसाज (लन्दन १९०८) में है।

## आधृनिक ग्रन्थ

अयपर—विगिनन्त भाज साउच इण्डियन हिस्टरी, मद्रास १९१९। कृष्णराव—अर्की डायनस्टीज आफ दी आगध्र देश, मद्रास १९४२। काशीभ्रसाद जायसवाल—हिस्टरी आफ इंडिया १५० ई०—३१० ई०, लाहीर १९३३।

गोपालाचारी—दी अर्ली हिस्टरी आफ दी आन्ध्र कन्द्री, मद्रास १९४२। पाण्डेय वन्द्रमान—आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास। दिल्ली १९५३। मिराजी वामुदेव विण्यु—वाकाटक राजवश का इतिहास व अभिलेख वाराणणी १९८४।

पाजिटर—डाइनैस्टीज आफ दी कलि एज, तथा एशेण्ट इण्डियन हिस्टारिकल टेडीशन्स ।

भण्डारकर—दि अर्ली हिस्टरी आफ दक्कत, बम्बई ८९५। नीलकण्ड शास्त्री—फौरेन नोटिमिज आफ साउथ इण्डिया, महास १९३९

रंप्सन—कीन्त्रज हिस्टी आफ इंण्डिया, माग १ सरकार—मनमेससं आफ दि सातवाहनाज। कलकत्ता १९३९। हिमय—अर्ली हिस्टी आफ इंडिया। चतु० स० आक्सफोडे १९२४। राज चोघरी—योलिटकल हिस्टी आफ एसेण्ट इंण्डिया, कल० १९३०। राजवणी गाण्डेय—विकसादिस्य

### प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

मजूमदार, रमेशचन्द्र---एज आफ इस्पीरियल यूनिटी, अध्याय १३ तथा अ० १४।

नीजकंठ शाबी—ए कार्मप्रहैन्सिव हिस्टरी आफ इण्डिया, अध्याय १०-११ सुब्रह्मणियन—के० आर०--बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आन्ध्र एण्डदी हिस्टरी आफ आन्ध्र, महास १९३२।

## दसवां अध्याय

#### दक्षिण भारत

मूल प्रन्यों के लिये देखिये नीलकंठ शास्त्री--ए काम्प्रिहैन्सिय हिस्ट्री आफ इण्डिया पृ० ८२८।

### आधृनिक ग्रन्थ

आयगर एस० के०---बिगनिग्स आफ. साउथ इण्डियन हिस्ट्री बारनेट, एल० डी०---दी अर्ली हिस्ट्री आफ साउथ इण्डिया

कै० हि० इ० खं० १---अध्याय २४।

कनकसबै पिल्ले बीo—वी तामिल्स १८०० मीअमं एमां. महाम १९०४। श्रीतिबास आयरार, पी० टी०—हिस्टरी आफ दी तामिला। महाम १९२९। नीलकठ गास्त्री—ए किम्ब्रेशिस हिस्दरी आफ इंग्डिया अ० १६-१०। मजमदार—एक आफ इंग्डीरियल यनिटी अ० १५

### अध्याय ११

## साहित्य का विकास

### क-सस्कृत साहित्य

६८६

जेककलर, एम० के०—िमन्टम्म आफ संस्कृत प्रामर, पुना १९१५।
भण्डास्कर, रामकृष्ण गोपाल—क्षत्रिक्ट बस्सं, छ० १, पूना १९३३।
दे, एम० के०—म्टडीज आए. सम्कृत पो.टिबम, २ स०, लव्दन १९२५।
जागीरदार, आर० बी०—इसा एण्ड संस्कृत जिटरेवर—बम्बई १९४०।
काणे, गी० बी०—हिस्सी आफ अलकार जिटरेवर, बम्बई १९३२।
कीष, ए० बी०—हिस्सी आफ सस्कृत जिटरेवर। आक्सफोडं १९२८।
डा० संगलदेव कृत—इस प्रत्य का हिन्दी अनुबाद द्वितीय सस्करण,

पुसलकर, ए० डी०-मास—ए स्टडी, द्वितीय सस्करण, दिल्ली १९६८ विन्टरनिट्ज--हिस्टरी आफ इण्डियन लिटरेचर, द्वितीय खण्ड, कलकता १९३३

कीथ, ए० बी०—दी सस्कृत ड्रामा, आक्सफोर्ड १९२४। कार्ण, पी० बी०—हिस्टरी आफ धर्मशास्त्र, प्रथम खण्ड, पूना १९३०।

हिन्दी अनुवाद ,अर्जुन चीचे कृत, हिन्दी समिति, लखनऊ। विद्यामूषण एम० सी०—-दी हिस्टरी आफ इंग्डियन लाजिक, कलकत्ता १९२१। कै०, जी० आर०—-इंग्डियन पेपमेटिक्स, कलकत्ता १९१५। दासगुना, एस० एन०—हिस्टरी आफ इंग्डियन फिलासफी, ख०१, कैंन्सिज १९२२।

ला, बी॰ सी॰--अश्वषोष, कलकता १९४६। नरीमन॰ जी॰ के॰--लिटरेरी हिस्टरी आफ सस्कृत बुद्धिण्म, बम्बई १९२३। राधाकृष्णन--इण्डियन फिलामफी खण्ड १-,२

### १२वा अध्याय

शामन पद्धति और राजनीतिक मिद्धान्त— आयगर, एम० के०—हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स इन साउथ इण्डिया मद्राम १९३१।

दीक्षितार, वी० आर० आर०--हिन्दू एडिमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स, मद्राम १९३२।

जायमबाल, कार्याप्रमाद--हिन्दू पोलिटी कलकत्ता १९२४। जायमबाल कार्याप्रमाद--मन् एण्ड याज्ञबल्य, कलकत्ता। अलंकर--प्राचीन मारतीय शासन पर्ढात, द्वितीय सस्करण--मारती मण्डार, डलाठाबाद।

सत्यकेनु विद्यालकार—प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र दिल्ली १९६८।

## १३ वां श्रध्याय धर्मतथा दर्शन

## (क) सामान्य गन्य

भण्डारकर, रामकृष्ण गोपाल—वैष्णविज्ञम, शैविज्ञम एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स।

सर चाल्सं इलियट—हिन्दूइज्म एण्ड बुढिज्म, ३ खण्ड। लन्दन १९२१। फर्कुहार, जे० एन०—आउटलाइन्स आफ दी रिलीजस लिटरेचर आफ इण्डिया, आससफोडे १९२०।

## (ख) बौद्ध धर्म

कुमारस्वामी, ए० के०---बुद्ध एण्ड दी गास्पैल आफ बुद्धिज्म १९२८। दत्त, निल्नाक्ष---ऐसपैक्टस आफ महायान बुद्धिज्म एण्ड इट्स रिलेशन आफ होनयान, रुल्दन १९२०।

रीज डेविड्स, मिसेज सी० ए० एफ०---दि मिलिन्द क्वेश्चन्स। लन्दन १९३०। एडवर्ड कोन्जे---बुढिज्स, लन्दन गोविन्द चन्द्र पाण्डेय---बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, हिन्दी समिति लक्षनऊ

१९६३

## (ग) जैन धर्म

बारोदिया, यू० डी०---हिस्टरी एण्ड लिटरेचर आफ जैनिज्म। बम्बई १९१२। चारपेन्टियर जे०---दी हिस्टरी आफ दी जैनाज, कै० हि० ६० ख० १, पृ० १५०--७०

बहुलर, जे०—दि इण्डियन सैक्ट आफ दी जैनाज, लन्दन १९०३। कापड़िया, एव० आर०—हिस्टरी आफ दी कैनानिकल लिटरेचर आफ दी जैनाज, बम्बई—१९४१।

स्टीवन्सन, मिसेज एस०--दि हार्ट आफ जैनिज्म, आक्सफोड १९१५।

# (घ) वैष्णव, शैव तथा अन्य सम्प्रदाय

रायचौषरी, एच० सी०—मैटीरियल फार दि स्टडी आफ दी अर्ली हिस्टरी आफ दी वैष्णव सैक्ट, द्वितीय संस्करण, कलकक्ता १९३६ आयंगर, एस॰ कृष्णस्यामी---कन्ट्रोब्यूशन आफ साउच इण्डिया टू इण्डियन कलचर, कलकत्ता १९२३।

अम्पर, सी॰ वी॰ नारायण--दी ओरीजिन एण्ड अर्ली हिस्टरी आफ वैविज्म

हन साउच इण्डिया, मद्रास १९३६। बध्जा, बी० एम०—आशीविकास कलकत्ता १९२०। बासम, ए० एल०—दि डास्ट्रिन आफ, दि आजीविकास। फर्मुसन, जे०—द्रो एण्ड सर्पेट सापा, द्वितोय संस्करण, लन्दन १८७३। पेन, ६० ए०—दी शाक्ताज, कलकत्ता १९३३। बोगल—इण्डियन सर्पेष्ट लोर।

बोगल—दी नागाज इन हिन्दू रिलीजन एण्ड आर्ट, लन्दन १९२६। बैनजॉ, जे ० एन०—देवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोबाफी, कलकस्मा १९४१। मट्टाबाय, बी०—इण्डियन बुडिस्ट आइकोनोबाफी, आक्सफोर्ट १९४४। गोपीनाय राज, टी० ए० ए०—एलीमैन्टस आफ हिन्दू आइकोनोबाफी महाम १९४४।

सुवीरा आयमवाल--आंरिजिन एण्ड डेवेलपमेण्ट आफ वैष्णविज्म, दिस्ली १९६७।

## चोदहवा अध्याय

### कला

आनत्वकुमार स्वामी--हिस्टरी आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट लन्दन १९२७, डोवर पिन्नकेशस्म स्यूयार्क १९६५। बेखोकर, एल०--अर्ली इण्डियन स्कल्पचर, २ ख०, पेरिस १९२९।

बस्तांफर, एल०—अली डोण्डयन स्कल्पचर, २ ल०, पारच १९२९ । ब्राउन, पर्मी—इण्डियन ऑक्टिक्चर, बुद्धिस्ट एण्ड हिन्दू, तारापारवाला, द्वितीय सस्करण, बम्बई।

फर्यंक्षन, जे ० तथा बर्जेस--केब टेम्पल्म आफ इण्डिया, लन्दन १८८०। फर्य्यमन---हिस्टरी आफ इण्डियन एण्ड ईन्टर्न आकिंटेक्बर, लन्दन १९१०। फ्रुगे, ए०---विगतिगम आफ बुढिस्ट आर्ट एण्ड अदर ऐस्मेज, एन्टर ए० थामस

तथा एफ० डब्ल्य् थामस द्वारा किया गया अग्रेजी अनुवाद, पेरिस १९१७। नोमीनाच रान, टी० ए०--हिन्दू जाहकोनोज्ञाफी, महास १९१४। गोपुरिक,क्रपेंदुकुमार--इष्टियन स्कल्पचर, काळकता १९३९। गोपुरिक,क्रपेंदुकुमार--इष्टियन आंकटेक्चर, सम्बई १९४२। क्रिफिय, क्रजे--येष्टियंस इन दी बुद्धिस्ट केळा जाफ अजन्ता, २ सं० लन्दम १८९६-९७।

१८९६—१०।

पुनवेडल—मृद्धिस्ट आर्ट इन इण्डिया, जन् वर्षेस ।

नीहार रंजन रे—मीयं एण्ड स्त आर्ट, कलकत्ता १९४५।

बोगल—मृद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया, सीलोन एण्ड जावा, आक्सफोडं १९३६।
बैनर्जी, जिल नाल—केवेलपमेल्ट आफ हिन्दू आइकोनोम्नाफी, दिल संल।

मार्चल, तर जान—मोनुनेण्युस आफ सीनी, कलकत्ता ।

मृक्जी राषाकुमुद—ट्रीटमेण्ड आफ खाजा आन मरदूत स्कल्पवर्स, जल यूल

स्मिष, विन्सेण्ट—जैन स्तूपाज एण्ड अदर एण्टिक्थिटीज फाम मयुरा, इलाहाबाट १९०१।

हिमथ, विन्तेष्ट—हिस्टरी आफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन, आक्स-फोर्ड १९३०।

मार्शक, सर जान—दी बुद्धिस्ट आरं आफ गन्धार, कैम्ब्रिज यू० प्रे० १९६०। हैलेडे, मैडेलीन—दी गन्धार स्टाईल एण्ड दी इवोत्यूशन आफ बुद्धिस्ट आरं, टेम्ज ब्रह्मन, लखन १९६८.

हैवेल, ई॰ वी॰--दी आर्ट हैरीटेन आफ इण्डिया, तारापोरवाला बम्बई १९६४।

कामरिश---इण्डियन स्कल्पचर, आक्सफोर्ड १९३३। मुक्कह्मण्यन, के॰ आर॰---बृद्धिस्ट रिमेन्स इन आन्ध्र एण्ड आन्ध्र हिस्टरी, मद्रास

१९३२।

गोएसज, हरमान—इष्टिया—आर्ट आफ दी वर्ल्ड सीरीज, रून्दन १९५९। सरस्वी, एस० के०—ए सबे आफ इष्टियन सकत्वन, करुकता १९५७। रोलैंब्ड, बैन्नीमन—दी आर्ट एक आदिन्देवन आफ इष्टिया, पैल्किन हिस्टरी आफ आर्ट. वि० संबोठ संस्वत्वा

अय्यर, के० बी०---इण्डियन आर्ट---ए शार्ट इन्ट्रोडवशन १९५८। अग्रवाल, वासुदेवशरण---इण्डियन आर्ट, वाराणसी, १९६५। अपनाल बासुदेवसरण—मारतीय कला, बाराणसी। कॉनवम—ची स्तूप जाक मरहुत, लन्दन १८७९। कॉनवम—मिल्सा टोप्स, लन्दन १८५४। बहुआ—मरहुत, २ मान, कलकत्ता १९३७। काला, सतीश्चन्द्र—मरहुत बेहकी, इलाहाबाद १९५१। इन्साइक्लोपीडिया आफ बन्दे बार्ट, मैकप्राहिल कम्मनी, सण्ड १. ६. ७. ८.

> पन्द्रहवां तथा सोलहवां अध्याय आर्थिक ग्रौर सामाजिक दशा

(क) मूल ग्रन्थ

आचारांग सूत्र ---रतलाम १९४१ ।

अवदान शतक-स्पेयर का तथा पी० एल० वैद्य का संस्करण।

वृहत्कल्प सूत्र---माबनगर १९३३-३८

बुद्धचरित--अश्वघोष कृत।

चरकसंहिता।

दिव्यावदान-सम्पादक कावेल तथा नील, कैम्ब्रिज १८८६। पी० एल० वैद्य का सम्करण, टरभंगा।

गाथासप्तशती—निर्णय सागर बस्बई।

कल्पसूत्र--बम्बई १९३९।

वात्स्यायन काममूत्र—वनारस १९१२। लिलतविस्तर—दो खण्ड, हाल द्वारा सम्मादित तथा पी० एल० वैद्य का

सस्करण। महामारत--गीता प्रेस गोरखपूर।

मह माण्य-कीलहानं का सस्करण, बम्बई १८८०-८५।

मनुस्मृति--निर्णय मागर बम्बई।

मिलिन्दप्रश्न-हिन्दी अनुवाद जगदीश काश्यप कृत, वाराणसी।

पार्थियन स्टेशन्स—केरेक्स निवासी इसीडोर 'की पुस्तक का शाफकृत अंग्रेजी अनवाद, फिलाडेल्फिया १९१४।

पेरिप्जस आफ दी एरिधियन सी—शाफ कृत अंग्रेजी अनुवाद न्यूयार्क १९१२। िलनी—नेषुरल हिस्टरी—िमिकिप्डल कृत अंग्रेजी अनुषाद । टालमी—मिकिप्डल कृत अंग्रेजी अनुषाद। बाल्मीकि रामायण—निर्णय सागर का संस्करण सौन्दरनन्द—अश्वघोष, कलकत्ता १९३९।

शिलपदिकारम---तामिल से अंग्रेजी अनुवाद, वी० आर० आर० दीक्षितार

कृत, आक्सफोडं १९४१। सत्रकृतांग—याकोबी कृत अग्रेजी अनवाद, सेकेड बक्स आफ दी ईस्ट

सीरीज सं॰ ४५। उत्तराध्ययन सूत्र—उपर्युक्त ग्रन्थमाला में याकोबी कृत अंग्रेजी अनुवाद।

## याजनत्क्य स्मृति—निर्णय सागर बम्बई। (ख) आधनिक ग्रन्थ

बोस, अतीन्द्र नाय—सोशल एण्ड रूरल इकानमी इन नार्थ ईस्ट इण्डिया, २ सं०. कलकता १९४२-४७।

स्व , कलकत्ता १९४२-४७।

पकलदर, हाराणचन्द्र—सोशल लाइफ इन एशेण्ट इण्डिया—स्टडीज इन

वाल्यायन कामसत्र—कलकत्ता १९२९।

काणे, पाण्डुरंग वामन--हिस्टरी आफ दी धर्मशास्त्र खण्ड २, माग १। रोस्टोवजेफ--सोशल एण्ड इकनामिक हिस्टरी आफ दी हैलेनेस्टिक वल्डं,

३ ख०, आक्सफोर्ड १९४१ वार्मिगटन, ई० एव०—दी कामसे बिटवीन दी रोमन एम्पायर एण्ड इण्डिया, कैंग्विज १९३८।

काम्बर्ग राइट। काणे, पाण्डुरग वामन-अर्भशास्त्र का इतिहास-अर्जुन चौबे काध्यप कृत हिन्दी अनुवाद, हिन्दी समिति,लखनऊ, प्रथम भाग।

हरिदत्त वेदालकार—हिन्दू परिवार मीमासा, द्वितीय संस्करण, दिल्ली १९६३।

हरिदत वेदालकार—हिन्दू विवाह का सक्षिप्त इतिहाम, हिन्दी समिति, लखनऊ १९७० ।

## १७वां अघ्याय

विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार

बाग्ची, प्रवोघचन्द्र---इण्डिया एण्ड चाइना, कलकत्ता १९४४। उपेन्द्रनाथ घोत्राल---एशेण्ट इण्डियन कलचर इन अफगानिस्तान । निरंबन प्रसाद चकवर्ती—इण्डिया एण्ड सेन्ट्रल एशिया। स्टाइन, एन० ए०—एंबेण्ट खोतान। स्टाइन, एन० ए०—आन एबेण्ट सेन्ट्रल—एशियन ट्रैबम, लन्दन, १९३३।

स्टाइन, एन० ए०---आन एशेण्ट सेन्ट्रल---एशियन ट्रेंबम, लन्दन, १९३३। रमेशवन्त्र मजूमदार----एशेण्ट इण्डियन कालोनीज इन दि फार ईस्ट, खण्ड १, चम्पा ख० २ सुवर्ण द्वीप, २ माग।

रमेशचन्द्र मजूमदार —कम्बुज देश—मद्रास । हरिदत्त वेदालकार—मारतस्य सांस्कृतिको दिग्विजय,वाराणसी १९६७ ।



मानिष्त्र १---गंबार प्रदेश



मानमित्र २--हिन्द-गूनानी राजाओं की विजय के बाद का उत्तरी भारत

मानचित्र ६६७



मानचित्र ३---थवनों, शको, पहलवों और युद्धचि जातियो के मारत पर आक्रमण एव प्रवेश के मार्ग ।



मानचित्र ४-१५० ई० का मारत



मानचित्र ५-शुग सातवाहन युग के विदेशी राज्य



मानचित्र ६-आन्ध्रों तथा पश्चिमी क्षत्रपो के प्रदेश



मानचित्र ७-दक्षिणी भारत



मानचित्र ८--आन्ध्र प्रदेश की मीगोलिक स्थिति और मागं

मानचित्र ७०३



मानचित्र ६-मारत और पश्चिमी जगतु के प्राचीन व्यापार-मार्ग



मानचित्र १०-मध्य एशिया के प्राचीन व्यापारपथ





## मनुक्रमिएका

अकृतोभया (माध्यमिक कारिका की टीका) ३२३। अक्षरशतक (नागार्जुन), ३२३। अजन्ता का गुहालेख, २६२। अजन्ताकी गुहाएँ और चैत्यगृह ४७३। अजिसक, ६६६। अगस्त्य गणराज्य, ३४ । अगस्त्य महर्षि, ३३०। अग्निमित्र, १४। अध्यर्वशतक (मातृचेट), ३११। अनन्तगुम्फा ४७८। अन्चौका अभिलेख, २००,२०२। अन्धयग, ८। अभिज्ञानशाकुन्तल (कालिदास), ३१४ अभिराज (शाक्यवंशी राजकृमार), ६५९ । अभिसारप्रस्थ, १२० । अमरकोश (अमर्रासह), ३०१। अमरावती का स्तूप, ४८२, विकास के चार काल, ४८४, स्वरूप, ४८३। अमरुकशतक (अमरुक) ३२८। अयम का जुन्नर अमिलेख, २००। अय या एजेस, १०७। अयिलिष, १०८। अयोध्या, २७, १८९। अरदोक्षी, १५०। अलौकिक बुद्ध की कल्पना, ३९४। अवदान शतक ३१२, ३१८।

अवदानसाहित्य ३१२। अवलोकितेश्वर-गण-कारण्डव-व्यह, 3281 अविमारक (मास) २१६। अशोक दोहद ६२५। अशोकपृष्यप्रचायिका कीडा ६२५ । अञ्बंषीष ३०९, ३२०, ३२२, ३८७। अश्वमेघ यज्ञ १९। अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञापार्रामता ३२१,३८९। अहरमज्दा १४९। आगस्टस, ५४५ । आजीवक सम्प्रदाय, ३६५ । आतश (ईरानका अग्निदेवता) १४९। आन्तरिक व्यापार ५३०। आत्धाः, २२४ । आन्द्र प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठमुमि, 809 1 आन्ध्र सातवाहन यग की कला, ४७९। आन्वीक्षिकी ३१९। आभीर जाति, २७१। आमोहिनी आयागपट्टिका, १२१। आय्वजीवी सघ, ४२७ । आयुर्वेद के ग्रथ, ३२४। आर्राभक सातवाहन राज्य का विस्तार एव समृद्धिकायुग २२८। आरा अभिलेख, १५३। आर्जुनायन गणराज्य ३२,१७५ । आर्थिक दशा ५१५-५७१ ।

```
आर्थिक दशा (सातवाहन वंश) २५१ ।
आर्थिक दशा पर प्रकाश डालने वाले मुल
   स्रोत: परातत्वीय सामग्री ५१७. विदेशी
  विवरण ५१६. साहित्यिक ग्रन्थ ५१५।
आर्यदेव ३२१।
आर्यश्र ३१३।
आवश्यक सुत्र (जैनग्रन्थ) २३६ ।
आधमवर्म ५९४ ।
इक्वाक वंश २६७ ।
इत्सिंग ३१२ ।
इन्डोपार्थियन या पहलव १११।
इमयवरम्बन नेडुजीरल आदन २९३।
इलंगो आदिगल : उसके ग्रय—मणिमेखलै
   ३३४, सिलप्पदिकारम ३३४ ।
ईश्वरसेन (माठरीपुत्र) २७३ ।
उत्तममद्र गणराज्य १७९।
उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के लघराज्य २७।
                                        १५१।
उत्तरी भारत में शैव धर्म की लोकप्रियता
   367 1
उदयगिरि की गृह।एँ ४७७ ।
उदानवर्ग ३२२ ।
उपरला हिन्द ६३१।
उपवर्ष (मीमासा दर्शन के माध्यकार)
   388 1
उपायकौशलहृदय ३२३ ।
उमास्वाति, उसके ग्रंथ : तत्त्वार्थाचिमम-
   सूत्र, प्रवचनसार, समयसार ३२४।
उरुमग (मास) ३१६।
उपबदात १९५, २३६ ।
ऋखंद २२७।
एण्टिअल्किडस ७५।
                                        १४१, ३१०1
```

एण्टीमेकस ५७। ऐन्द्रव्याकरण ३०१। ओ-अदो (ईरानी नायु देवता) १४९। ओरलानो (ईरानी देवता) १४९। औदम्बर गणराज्य ३३, १८०। कजल कदफिसस १२९। कणाद ३१८। कण्णगी २९६। कण्णनार २९३। कण्य वंश २६। कष्ट (कृष्ण) २२९ । कथातरगवती (पालित) ३२९। कथासरित्सागर (सोमदेव) २१९, २२५, '२३२, ३२९। कनिष्क ८: तिथिक्रम ८, १३६, मद्राएँ १४६ : साम्राज्य का प्रशासन कतिष्ककालीन दार्शनिक सम्प्रदाय ३८९। कनिष्क ततीय १५९। कनिष्क द्वितीय १५६। कन्पयशियस ६५२। कत्याओं के मनोविनोद ६२४। कन्हेरी (कृष्णगिरि) चैत्य ४७७। कपिलमिन ३१८। करप्रहण ४४१। करिकाल चोल २९१। कर्णभार (मास) ३१६। कला ४४८-५१४। कालिंग के मेघवाहन ३५। कल्पनामण्डितिका (कुमारलात)

कल्पनालंकृतिका (कुमारलात) ३१०। कस्यप ६५१। कांग सेंग हुई ६५४। काओशां दर्रा ४९। कातंत्र (शवंबर्मा) ३०१। कात्यायन ३०१। कादम्बरी (बाणभट्ट) ३२९। कान्हेरी अभिलेख २४४, २७६, ३८३। कापिशी ४०७। काराशहर ६४६। कार्दमिक वश २००। कार्ले का चैत्यगृह ४७५। कार्ले के गृहालेख १९८, २३३। कालकाचार्य २३९, ४००। कालिदास १२, १४। काव्य और नाटक ३०९। काव्यमीमासा (राजशेखर) २७५। काश्यपपरिवर्त ३२२। हुकहुटाराम बौद्धविहार ३७६। कुणिन्द गणराज्य ३३, १७६। कुन्तल देश २७५। कुत्दकुत्द जैनाचार्य ३२४ । कुन्दूज मुद्रानिधि ७२। कुमारजीव ३१०, ३८९। कुमारिल ३२९। कुरवश (कोल्हापूर) २७४। कुलूत गणराज्य १८०। कुषाण का अर्थ, १२७। कुषागवश : जाति १२४; तिथिकम १२४, प्रभाव और देन १६६, बौद्ध धर्म का उत्कर्ष ३८५; शासन पद्धति

४०९; शासन पद्धति की विशेषताएँ कुषाण साम्राज्यः उत्यान और पतन १२३; क्षीणता के कारण १६२, विञ्ले-षताए १२३। कुवाण-सासानी मुद्राएँ १६१। कुषाणोत्तर उत्तर मारत १६९-१९१। क्रयाणोत्तर मारत के गणराज्य १७१**–** 1001 कुशाणोत्तर राजतन्त्रात्मक राज्य १८०। क्चा६४५। क्रषि ५१७। कोगुबेलीर : ग्रय-पेरगदई ३२९। कोडाने चैत्यगृह ४७३। कोटिकर्ण३१३। काड़बील अभिलेख २४३। कोनौ ९। कोण्डिन्य ६६०; फूनान राज्य की स्था-पना ६६१। कौशास्त्री गणराज्य ३१, १८०। कौशेयपथ ६३५। क्षणिकवाद ३२०। क्षत्रपो का आक्रमण तथा सातवाहन वश की अवनति २३३। क्षत्रियो की स्थिति ५८३। क्षहरात बग १९३। क्षेमन्द्र ३२९। खण्डगिरि की गुहाएँ ४७७। सारवेल १४, ३६; तिथि ४०। लावक दर्रा ४९। खोतन ६४४।

गंगापार का हिन्द ६३१। गंगेस बन्दरगाह ५६६। गडहर वंश १६६। गणराज्यों की घासन पद्धति ४१६; विशेषताएँ : दलबंदी ४२२, पारमेष्ट्य शासन ४२४, सघीय शासन पद्धति ४१८, सुधर्मा या देवसमा ४२०। गणिका की स्थिति ६०९। गणेशगुम्फा ४७८। गण्डव्यह ३२१। गण्डीस्तोत्र ३१०। गन्वार और मथुरा की बुद्ध मुर्तियों की तलना ५१२। गन्धारकला ८७, ५०४ दो शैलियाँ ५०५ प्रमख केन्द्र ५०५. विकास की अव-स्थाएँ तथा तिथिकम ५०९। गन्धार की मूर्तिकला पर विदेशी प्रभाव गन्धार में बुद्ध की मुर्तिका विकास ५११, मधरा की बुद्धमूर्तियों से तुलना ५१२। गर्गाचार्य ३२५। गाथा सप्तशती (हान्त) २१८, २३१, ३१३, ३२८, ३२९। गार्गी सहिता (गर्गाचार्य) १६, ३२५। गिरनार अभिलेख २०४, २४१। गुणादय २१९, ३२९। गुण्टपल्ले चैत्यगृह ४८० । गण्डा (उत्तरी काठियावाड) का अभि-लेख २७२। गुम्फाः अनन्त, अल्कापुरी, जयविजय, मचापरी, रानीगणेश तथा हाथी गुम्फा 1538

ग्रजला अभिलेख २६९। गोन्डोफर्नीज, १११; संत थामस का कथा-नक ११२, सिक्कों की विशेषताएँ ११४। गोली स्तुप ४८१। गोवर्षनाचार्य ३२८। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णि २३६। घण्टशाल (कण्टकशैल) का स्तूप ४८१। धिशंमान ९। घोषक, ग्रय--अभिधर्मामृतशास्त्र ३८८। घोसुँडी अभिलेख ३४२। चतुर्थ महासमा (संगीति) १४५। चतुर्ब्युह का स्वरूप ३४९। चतुर्ब्यृह की पूजा ३५०। चतुरशतक (नागार्जनकृत) ३२३। चन्द्रवल्ली अभिलेख २७३। चम्पाराज्य : प्रमख राजनीतिक विमाग और केन्द्र ६६४। चरक ३२४, ५१७, ग्रन्थ-चरक महिता 328 चप्टन २०१। चांगिकयेन ६४१। चित्तविशद्धि प्रकरण ३२३। चीन और भारत का प्राथमिक संपर्क 5481 चीन के साथ ब्यापार ५६८, उसके मार्ग चीन में मारतीय सस्कृति और धर्मका प्रसार ६४९। चीन से मारत आने वाले प्रधान द्रव्य 4581 बृट्बंश २४५, २७५।

च-वो-हिंग ६५३। चेर अथवा केरल २८७, २९२। चैत्यगृह की योजना ४६९। चोलमंडल २८७। जग्गय्यपेट का स्तूप ४८१। जयवंगि २७१ जयदामा २०३। जातकमाला (आर्यंगरकृत) ३१३। जात्यत्कर्षं तथा जात्यपकर्षं ५९२। जिनप्रममुरि २२६। जन्नर की गहाएँ ४७४। जीवक चिन्तामणि (निरुक्थीवार कृत) 3361 जीवदामा २०९। जनागढ का अभिलेख २०४। जेदाका अभिलेख १५१। जैनकल्पमुत्र ६०९। जैनवर्म--- जोतास्वर और दिगस्वर सम्प्र-दायों का विकास ३९९। जैन साहित्य ३२३। जैमिनि ३१९। जोगलयेम्बी से प्राप्त सुद्रानिधि २३४ । जीअन-जीअन जानि १६१। ज्ञानप्रस्थानमूत्र ( कारवायनीपुत्र कृत ) 375 ज्योतिष के ग्रन्थ ३२५। टार्न १७। टॉलमी १८९। टोनकित में बौद्ध धर्म और भारतीय सम्बाति का प्रमार ६४९।

डिमेट्यिस ५४।

डिमेटियस दितीय ५९। तक्षशिला का धर्मराजिका या चीर स्तूप 4841 तचेचिह चियेन ६५४। तत्त्वार्थाधिगम (उमास्वातिकत) ३२४। नयागनगह्यक ३२२। तामिल कविताएँ ३३३। नामिल देश : तीन राज्य २८६; स्त्ररूप 7991 तामिल साहित्य, ३२९, अगस्त्य की अनु-श्रति ३२९। ताम्रलिप्ति बदरगाह ५६६। तिरुक्थीवार : ग्रथ--जीवक चिन्तामणि 3381 नवारिस्तान द्वारा मध्य एशिया मे भार-नीय संस्कृति के प्रसार में योगदान 5361 तुर्किस्तान ६३४। नोलकपियम ३०१। त्रिकायवाद ३९४। त्रिगतं गणराज्य ३४। बैकटक वश २७४। दक्क्विन (सातवाहन वंश) की शासन पद्धति ४३१। दक्षिण-पूर्वी एशिया (मूत्रर्णमुमि) के साथ व्यापार ५६५। दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार ६५४। दक्षिणी मारत २७९-२९६; इतिहास की विशेषताएँ २८१, स्थित २८४।

दरिद्रचाध्दत्त (भासकृत) ३१६।

```
प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास
दर्शन साहित्य ३१७ ।
                                   नागपुजा ३७१।
                                   नागरक ६१३: आमोद प्रमोद ६१९;
दशमुमि विमाधाशास्त्र (नागार्जुनकृत)
                                     उद्यान यात्रा ६२१; प्रसाधनप्रियता
                                     ६२५: समस्याकीडा ६२३।
दशममीश्वर ३२१।
                                   नागवंशीय राजा १८४।
दामजड २०८।
                                   नागार्जुन ३२०, ३२२, ३९०।
दामजङ् तृतीय २१२।
                                   नागार्जनीकोडा २७०।
दामसेन २११।
```

दास प्रया ५९६। दिख्यावदान १३, ३१२, ३७६, ३७७,

५३३। दुवेउइल १५। दूतघटोत्कच (मासकृत) ३१६। दूतवाक्य (मासकृत) ३१६। द्ढबल ३२४। देहरादून का राज्य १८८।

353 1

द्विराज्य शासन पद्धति ४४६। द्वैराज्य व्यवस्था ११९। धर्मकाल (धानमोचियालो) ६५३।

घर्मत्रात : ग्रथ---धम्मपद के उदानवर्ग का सकलन ३८८। धर्म पर हिन्द यनानी प्रभाव ८५। धर्मरक्ष (फाहू) ६५२। धर्मसम्बद्ध (नगार्जन कृत) ३२३।

वात्वीय उद्योग ५२६। यामिक दशा ३३७-४०३। पामिक दशा (मातवाहन वश) २४६, घामिक विकास की सामान्य विशेषताएं

3391 नना १५०।

नवीन शक सबन् का अम्य्दय ५१४। नहपान १९५, २३६।

नागार्जनीकोडा का स्तुप ४८७। नानाचाट का अभिलेख २२१, २२९, 230 1

नारदस्मृति ३०४। नारायणीय धर्म ३४७। नासिक अभिलेख २२१। नामिक का गृहालेख २३६।

नासिक का पाण्डलेण ४७४। नग्मिक की गहाएँ ४७३। नासिक के उपवदात के अभिलेख और गहालेख १९५-६, १९८। नेडजेलियन २८९।

न्याय की व्यवस्था ४४०। पचरात्र (भासकृत) ३१६। पनार्थविद्या (लक्लीश कृत) ३६२। पवाल २९।

पजाब के विभिन्न राज्य ३२–३४। पउमचरिय (विमलगुरि कृत) ३२७। पक्र ११८।

पत्नी की स्थिति ६०५। पद्मावती राज्य १८४। प्रमोमा का बौद्ध गहालेख ३८३। परमार्थ ३१८ ।

पतजन्ति २००, ४१८।

परिवहनपथ ६५८। पदी प्रया ६०९। पर्वतीय चैत्य ४६८ । पर्वतीय चैत्य की वास्तुकला ४६८। पशुपालन ५२०। पिश्चमी मारत के क्षत्रप १९२--२१६। पश्चिमी मारत के चष्टन और कदमंक वंशों की शासन पद्धति ४२९। पश्चिमी मारत के शक क्षत्रपों की वंशा-वली २१५ । पश्चिमी जगत् के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास ५४०। पाण्ड्य राज्य २८६, २८८। पतंजिल का महामाध्य ४१८ । पानपान ६६२ । पारमेष्ठय शासन ४२४। पार्थिया के पडाव (इसीडोरकृत) ५४१। पालि और प्राकृत माहित्य ३२६। पालि ब्याकरण (काल्यायन कृत) ३०१। पाशपत सम्प्रदाय ३६१। पर्मिपोलिम अभिलेख १६५। पुरुषपुर (पेशावर) का बौद्ध स्तूप १६५। पुलमायि द्वितीय २४०। प्ष्यमित्र : तिथिकम और वश ११। पुर्वावदान ३१३। पूर्वी मारत की शासन पद्धति ४२८। पेरिप्लस १९२ । पेरुगदई (कॉग्वेलीर कृत) ३२९। प्रजापारमिताशास्त्र ( नागाजेन कृत ) ३२३ । प्रतिज्ञायौगन्धरायण (भासकृत ) ३१६

प्रतीत्यसमृत्पाद (नागार्जुनकृत )३२३। प्रवन्यविन्तामणि (मेरुतुगकृत) २३२। प्रबोधचन्द्रोदय (कृष्णमिश्र कृत) ३११। प्रभावकचरित्र १९०। प्रमाणविघटन (नागार्जुन कृत) ३२३। प्रवरसेन प्रथम २५८, २६३। प्रशासन की व्यवस्था ४४०। प्राकृत व्याकरण (हेमचन्द्र कृत) २३२। प्राचीन जलपोत ५३८। फन-ची ६६५ । फन-शे-मन ६६२। फन हिओंग ६६५। काहियान ६५४। फिलियोजात ३२४। फुनान राज्य ६६० बदरगाह--कल्याण ५३६ ; काबेरी पट्ट-नम् या पहार ५३७, कोरकैया कोल-कोई ५३७, नेल किण्डा ५३७, पोड्के ५३८, वार्बरिकोन ५३५, बेरीगाजा ५३५: मजिरिम ५३६, मेमिल्ला, ५३६, सोमात्मा ५३८, सोपारा ५३६। बड़वा का मौज़रि राज्य १८८। बयाना (विजयगढ) अभिलेख १७५। बहमतिमति १२। बाणमट्ट ११। बादरायण ३१९। बामियाँ का दर्रा ४८, ५०८। बालचरित (मासकृत) ३१६।

बद्धगया की बेदिका ४६१: विशेषताएँ ४६२।

बुद्धचरित (अश्वघोषकृत) ३१०।

बुद्धदेव ३८८ ।

ब्चस्वामी : बंय--- बहत्कथाइलोकसंग्रह 328 1 बृहत्कथा (गणाइयकृत) २१९, ३२९ । बृहत्कथामंजरी (क्षेमेन्द्रकृत) २३२, 379 1 ब्हत्कयाश्लोकसंग्रह ( ब्रुधस्वामी कृत ) २३२, ३२९ । बहतर भारत के निर्माण का श्रीगणेश बृहत्फलायन वश २७१। ब्हदारण्यक उपनिषद १२। बहस्पतिस्मति ३०४। बेसनगर अभिलेख २३८। वैक्ट्रिया राज्य की भौगोलिक स्थिति और महत्त्व ४६ । वैम्बिक १२, १३। बोधिवश २७०। बोधिसस्व और पारमिताओं का विचार 393 1 बोधिसत्वयान ३९७। बोरोबडर ३२१, ५३८। बौद्धदर्शन ३१९ । वौद्ध वर्म ३९६ इसके आ वायं ३८७, दमत १९। बौद्ध सम्प्रदायों का विकास ३८० । ब्राह्मण के कार्य एवं सामाजिक स्थिति ५७४, माष्यकार का विचार ५८२; -महला और विशेष अधिकार ५७६। बाह्मण वर्मका उल्कयं ३४२ । मदिपोल स्तुप ४८१ । मदबाहु ३२३ ।

भरतनाटचवास्त्र ३१३ । मर्तुदामा २१३। मवदास ३१९। मवनाग १८६ । माजा चैत्यगह ४७१। मारत पर आक्रमण करने वाले शको की विभिन्न शाखाएँ १००। भारतीय इतिहास का अंधयुग, १६९; जायसवाल की कल्पना १७० । मारशिव १८४। मारहत स्तुप ४५३: कलात्मक विशेष-ताएँ ४५८ । मास ३१६ । मिलसाका अभिलेख २३०। मुमक १९३। मोज ३२८। मोराक्ष अभिलेख ३५२। मघवंग १८० । मणिमेखलै महाकाव्य (इलगो अदिग्रन्ट कता) ३३६ । मधराकी कला ४९१-५०३ जैन कला ४९४, नागमतिया ४९७: बद्ध की मृति का आविर्माव ४९८, बद्ध की मृति की विशेषताएँ ५०२, यक्षमतियां ४९६; विदेशी प्रमाय ५०३, सम्राटो की मर्तियां ४९७, म्नूप और बेदिका स्तम्म ४९२, हिन्दू मृतियां ४९४;। मध्रा राज्य ३०,१२०, १८४। मद्र गणराज्य १७९। मध्य एशियाः उपनिवेशक ६४७, जन-जातियां ६३६-८: जाने के मार्ग

६४७; बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रधान केन्द्र : काराशहर ६४६, कचा ६४५, लोतन ६४४: मारतीय संस्कृति का प्रसार ६३२, ६४१; भारतीय साहित्य ६४८: भौगोलिक स्थिति ६३३ कौशेय पथ ६३४। मध्यमव्यायोग (भासकत्) ३१६ । मनाओं बेगो १४९। मनस्मति ३०१। मन्त्रिपरिषद ४३८। महाकाव्य (मस्कृत) ३०५-३०९ : महाभारत ३०८, रामायण ३०५। महामारत ३०८, गणराज्यों की शासन पद्धति का प्रतिपादन ४१७ । महामाप्य (पतजलि कृत) ३०१, ३१५। महायानविशिका (नागार्जुन) ३२३ । महायानश्रद्धोत्पाद (अध्वद्योषकृत) ३१०। महायान सम्प्रदाय ३१९ अभ्यदय और विकास ३८९, ग्रंथ ३१९-३२३, लोक-प्रियता ३९५, सिद्धान्त ३९०, मिद्धान्तों की नवीन आदर्शवादी दिट-कोण से व्याख्या ३९५ । हमाराजकनिकलेख (मातृचेट कृत) ११ । महाबस्त ३२० । महासाधिक सम्प्रदाय और उसकी शा-लाएँ ३८३ । मणिक्याला अभिलेख ४१३ । मातंग ६५१ । मात्चेट : ग्रय- अध्यर्षेशतक, महाराज कनिकलेख, वर्णाईस्तोत्र ३११ । मात्स्यन्याय या समयवाद ४३४।

माध्यमिककारिका या माध्यमिक जास्त्र : अङ्तोभया व्यास्या सहित (नागार्जन कता) ३२३, ३९१। माध्यमिक सम्प्रदाय ३२० । मारजीवक या जीवक ४६९। मालव गणराज्य १७६ । मालविकारिनमित्र (कालिदास कत) १२. 398 1 मिनान्डर ६७ । मिलिन्दप्रश्न ५०, ७१, ३१८ । मिहिर (ईरानी सूर्य देवता) १४८ । मीमांसा दर्शन (जैमिनि कृत) ३१९। मीरजका मद्रानिधि ७२। मुक्ता एव रत्नोद्योग ५२८ । मद्राकला पर हिन्द-युनानी प्रभाव ८६। मद्राओं के आधार पर हिन्द-युनानी राज्य का विभाजन ७२। मद्राकला पर हिन्द-यनानी प्रभाव ८७ । म्च्छकटिक (सुद्रक कृत) ३१७ । मेरुनग १२ । मैमोलाई जाति २७१। मोअया भोग जाति १०३३। मोहेन्जोदहो ३१८. ३५७ । मौत्सेऊ ६४९, ६५२। यक्षपुजा ३७४ । यज्वेंद २२७ । यज्ञसेन १४ । यवद्वीप ६६५ । यवन आक्रमण १५ । यवन आक्रमण तथा हिन्द-यूनानी राज्य 88-80 I

यवनो के साथ संपर्क ४४। यशोदामा प्रथम २१२। याज्ञवल्क्य ३०३ ।

यआन च्याग ६५४। यद्दचि जाति १२६ ।

यक्तिषष्टिका (नागार्जनकृत) ३२३। यकेटाईडीज प्रथम ५९।

युनानियो का मारतीयकरण ८६।

युनानी शासन का प्रभाव ८१, १२९ : घर्म पर ८५ ; विज्ञान पर ८४ ; साहित्य पर १२९।

युनानी शासन में बौद्ध धर्म ३७८ । योगदर्शन (पतंजलिकृत) ३१९ ।

योगाचार सम्प्रदाय ३२० । यौधेय गणराज्य ३४, १७१ ।

रक्तसागर के समुद्री मार्ग का विकास 488 1

रजतपत्री अभिलेख १३०। राजनरंगिणी (कन्हणकृत) ४१३ । राजनीतिक मिद्धान्त ४३३-४४५ :

कर ग्रहण ४४१; न्याय की क्यवस्था ४४२, मन्त्रिमडल ४३८; माल्य न्याय या समयवाद ४४, राजा की दैवी उत्पत्ति ४३४; राजा की विशेष-ताएँ और स्वरूप ४३७; राज्य की

उत्पत्ति ४३३; विभिन्न प्रकार की शासन-प्रणालियाँ और इनकी तुलना 883 1 राजाओं की गौरवशाली और वहे पदों को

घारण करने की प्रवृत्ति ४४५।

राजा की दिव्यता का विचार ४४६। राजा की देवी जल्पनि का सिद्धान्त ४३४

राजा की विशेषताएँ और स्वरूप ४३७। राज्य का जत्यनि विश्वयक सिवाल ४३३। रानी गम्फा ४७८ ।

रुद्रदामा २०४। रुद्रसेन २१० । रुद्रसेन द्वितीय २१३ ।

रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्या-पार ४४५; व्यापार के प्रधान पण्य: कृषिजन्य और खनिज उत्पादन ५६०; गंधमकूट ५५६; मसाले और सुगन्धित

ब्रव्य ५५५; मोती ५५७; वानस्प-तिक द्रव्य ५५५: सनी बस्त्र ५५६: हाथी दांत ५५९।

लंकावतारसूत्र ३२१ । लक्लीण ३६१। लक्ष्मीतयाश्री३७०। लम्बोदर २३१।

लिलविस्तर ३१८, ३२०, ६०९। लिनयी (चम्पा) ६६५। लीलावई ३२२ ।

लीलावती २१९, ३२९ ।

लेणियौ ४६८ । लोक प्रचलित देवताओं को वैदिक देवता बनाना ३२९।

लोकप्रिय धमंग्रन्थों का निर्माण ३४० । लोकोत्तम (शीकाओ) ६५२।

लोल्लिया पालीना ५५७ । लोहरस्य (ईरानी विद्युत् देवता) १४९ ।

वज्रक्छेदिका ३२२ । व अभूनी (अब्वधीय कृत) ३१०। बद्धगामणी ३२६। वणिक (व्यापारी वर्ग) ५३०। बत्सल कवि २३१। वनान देखिए बोनोनीस । वर्णव्यवस्था ५७४ । वर्णाईस्तीत्र (मात्चेटकृत) ३११। वसुमित्र ३२२। वस्त्रोद्योग ५२४ । वाकाटक वश आरमिक राजा २५८. तिथिकम २६०, मल स्थान २५९। वाकाटक साम्राज्य का महत्व २५९। वात्म्यायन (न्याय दर्शन के माध्यकार) 386 1 वातस्यायन कामसूत्र २२५, २७५ । वाल्मीकि रामायण ३०५ । वासिष्क १५३। वासदेव दितीय १६० । वासुदेव प्रथम १५७। विटरनिटन ३२१ । विक्रमादित्य २३%, । विग्रहस्यावितनी (नागार्जनकृत) ३२३। विजयसेन २१२ । विज्ञान पर हिन्द-युनानी प्रभाव ८४। विदर्भकायद्व १४। विदेशियो का मारतीयकरण ५९७ । विदेशी वाणिज्य ५४०। विदेशी व्यापार (मानवाहन वश) २५२। विदेशो मे भारतीय सम्कृति का प्रसार 638-6661

480 विदेशों से मारत में आने वाली वस्तूएँ--दासिया ५६१; मुंगा ५६२;सोना-चाँदी ५६१। विषवाकी स्थिति ६०७। विन्ध्यशक्ति (वाकाटक वंश का संस्थापक) २१३, २५८, २६१। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालिया और इनकी तलना ४४३। विम कदफिसस १३१, मुद्राओं की विशेष-ताएँ १३३। विमलमूरि का ग्रन्थ-पत्रमचरिय ३२७। विवाह के नियम ६११। विश्वसिंह २१३। बिहार ४६८, ४७०। बीरपुरुषदत २६९। वीरमेन १४। वंबश ६५४। वेईबश ६५३। वेडमा की गहाएँ ४७३। वेदान्त दर्गन (बादरायण कृत) ३१९। वेशमणा और अलंकरण ६२६। वैजयन्ती (वनवामी)का अभिलेख २७६। वैपुल्यसूत्र ३२०। वैभाषिक सम्प्रदाय ३२०। वैशेषिक दर्शन (कणादकृत) ३१८। वैश्यो की स्थिति ५८४। वैष्णवधर्म ३४४, अन्य धर्मों के साध सम्बन्ध ३५४, उदगम ३४०; केन्द्र ३५२. विकास ३४६। बोचन्ह अभिलेख ६६४।

बोनोनीस १०१।

```
प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास
```

व्याकरण ग्रन्थ ३०१: ऐन्ह ब्याकरण ३०१, कातंत्र ३०१; तोलकप्पियम तामिल ब्याकरण ३०१; पालि-

व्याकरण २०१, महाभाष्य २०१। शक--आरंभिक इतिहास, ९३, शाखाएँ

९३: प्रवेश और आक्रमण के मार्ग ९८, शासन व्यवस्था तथा क्षत्रप

११९। शक-पहलव ९१-१२२. शासन पद्धति

४०८, सास्कृतिक आदान-प्रदान 1559

शबरस्वामी ३१९। शर्वशर्मा ३०१।

390

शाकवंश १६५। शक्ति साम्प्रदाय ३६८।

शान्तमल द्वितीय २६९/ शान्तमल प्रथम २६८। शारिपुत्र या शारद्वतीपुत्रप्रकरणं (अध्व-

घोषकत्) ३११। शार्दलकर्णीवदान ३१२। व्यालकाजिका कीडा ६२४।

शासन पद्धति: क्षाण ४०९ गण-राज्य ४१६, दक्किन ४३१, पश्चिमी

मारत ४२९, पूर्वी भारत ४२८. शक पहलव ४०८,**शमव**श ४०५,

सातवाहन वंश २४९, हिन्द-यनानी राज्य ४०६। शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त Y0X-883 1

शाहजीकी ढेरी १४५।

शिल्प तथा उद्योग-धंघे ५२१।

जिल्पियों की श्रेणिया ५२१ उनके कार्य 4221

शिव की मर्तियों की पूजा ३५७। शिव की मतियों के प्रकार ३५८। जिल्लामान्त्रत सम्प्रदाय ३५७।

शिव भ्रो पलमावि २४१। जीलवर्मा १८८। जीलाद बंश १६६। शीह्यागती ६५१।

शगसातवाहन यम-कला की विशेषताए ४४८, शासन पद्धति की विशेषताएँ

४४५: सामान्य विशेषताएँ १-८। जगवंज: ऐतिहासिक साधन १०, राजाओं का महत्व १०, शासन पद्धति ४०५, स्थापना ११।

श्रगवंश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य 80-831

शद्रक ३१७। गढ़ों की स्थिति ५८५। श्रन्यतासप्तित (तागार्जुन कृत) ३२३।

शस्यवाद ३२०। शेनगढ्वन २९४।

जीवयमं ३५६ । श्रीवर्मपिटक सम्प्रदाय निदान १४२। श्रीमार ६६४।

श्रीयज्ञ २४२। श्रीशिवस्कन्द सानकर्णि २४२। श्रीसातकणि २४१।

संकर जातियाँ ५९०।

जैब देवी देवता ३६८।

संकाराम पर्वतीय चैत्यगृह ४८०। सगम साहित्य २८०, ३३०,३३२; तिथि-कम ३३२। संबदामा २११। संधमद्र (सँगहई)६५२। संघ-मन्त्रिमंडल ४२५। सबीय शासन पद्धति (गणराज्य) ४१८। सघो के प्रकार ४२६। संस्कृत माषा का उत्कर्ष २९८। संस्कृत साहित्य २९८; विभिन्नअग ३००। सद्धमंपुण्डरीक ३२१। समतमद ३१२। समद्री मार्ग के विकास की चार दशाएँ 4861 समृद्धिका युग ५१५। सर्वास्तिवाद ३२०. ३८२। सलीन (यनानी चन्द्रदेवता) १४८। सांख्यकारिका (ईश्वरकृष्णकृत) । साची का अभिलेख १५४ । साची का स्तुप ४६३ : तोरण ४६५; निर्माण की विभिन्न अवस्थाएँ ४६४; मर्तियो मे अकित घटनाएँ ४६६ सातकाणि दितीय २३०। सातकाणि प्रथम २२७, २२९। सालनार ३३४। सातबाहन वंश इतिहास का मूल स्रोत २१८, जाति२२८, तिथिकम २२०; नाम और अथं २२३, पतन के कारण २४३; महत्व २ ७, मूल स्थान २२१, बजावली २५६; सस्कृति और सम्यताः आर्थिक दशा २५१.

घामिक दशा २४६, विदेशी ब्यापार २५२, शासन पद्धति २४९। सातवाहन शब्द की व्याख्या २२६। सातवाहन साम्राज्यः उत्थान और पत्तन २१७-२५७: पनश्त्यान 366 सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्खिन 246-2661 सामाजिक जीवन का महत्त्व और विशेष-ताएँ ५७२। सामाजिक दशा ५७२-६३०। सारनाथ का अभिलेख १८१, ३८३। सार्थ(क्यापारी वर्ग) ५३०। साहित्य का विकास २९७-३३६: आय-र्वेद के ग्रथ ३२४. काव्य और नाटक ३०९, जैन साहित्य ३२३, ज्योतिष ३२५, तामिल साहित्य ३२९, दर्शन साहित्य ३१७, नाटक ३१३; पालि और प्राकृत साहित्य ३२६; बौद्ध दर्शन और घामिक साहित्य ३१९, महाकाव्य ३०५, संस्कृत साहित्य २९८, स्मृतिग्रथ ३०१। साहित्य पर युनानी प्रमाव की समीक्षा साहित्य पर हिन्द-यूनानी प्रभाव ८१। सिकन्दर ५४०। सिद्धसेन ३१२। सिमुख (श्रीमुख) २२८। सिलप्यदिकारम् महाकाव्य (इलगोअ-अदिगल कृत) २९५,३३४, ५३७। सईविहार का अभिलेख १३७।

| ७१८ प्राचीन भारत का राजनी                | तिक तथा सांस्कृतिक इतिहास                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| सुखावतीब्यूह ३२१।                        | हरिवंश पुराय १३।                          |
| सुधर्माचा देवजनसमा ४२०।                  | हमियस ७७।                                 |
| सुवर्णप्रमास ३२१।                        | हर्षचरित (बाणमट्ट कृत) ३२५।               |
| सुवर्णमूमि ६५६; जाने कामार्ग६५६।         | हस्तबालप्रकरण (नागार्जुनकृत) ३२३।         |
| सुवर्णमूमि के उपनिवेशक ६५८।              | हाबीगुम्फा अभिलेख १४,१५, २२५, २३०,        |
| सुवर्णसप्तति ३१२।                        | २६१।                                      |
| सुश्रुतसंहिता ३२४, ५१७।                  | हाबी दाँत का उच्चोग ४२६।                  |
| सुहल्लेख (नागार्जुन इत) ३२२।             | हानवंश ६५३।                               |
| सूत्रालकार (अश्वघोषकृत) ३१०।             | हाल २३१, ३१३।                             |
| सूर्यप्राप्ति (ज्योतिषग्रय) २२५।         | हिप्पलास द्वारा मारत पहुँचने के छोटे      |
| सेल्यूकस ५४०।                            | जलमार्गका अविष्कार ५४६।                   |
| सेवरस (रोम का सम्राट्) २७७।              | हिकेस्टोस (युनानी अग्नि देवता) १४८।       |
| सोना ५२६।                                | हिरण्यसप्तित या सुवर्णसप्तित ३१८।         |
| सौत्रान्तिक सम्प्रदाय ३२०।               | हिराक्लीज २८८।                            |
| स्टेन कोनौ ९,१२।                         | हिन्द-यूनानी राजाः वंशावली और काल-        |
| स्ट्रेटो ७४।                             | ऋम ८९; शासन पद्धति ४०६।                   |
| स्तूप का स्वरूप और महत्व ४५०।            | हिन्द-यूनानी मत्ता के प्रसार के मार्ग ४८। |
| स्त्रियो की स्थिति ६०१।                  | हिन्दूधर्म३४२, पुनकत्यान १९, लोक-         |
| स्थविरवाद ३८१: इसके विभिन्न सम्प्र-      | प्रिय बनाने के उपाय ३३९ ।                 |
| दाय ३८२।                                 | हीनयान और महायान की तुलना ३९६।            |
| स्मिथ १४।                                | हुएन पान हुआग ६६२।                        |
| स्मृति ग्रन्थ: नारद स्मृति ३०४, बृहस्पति |                                           |
| स्मृति ३०४, मनुस्मृति ३०१,               |                                           |
| याज्ञवल्क्य स्मृति ३०३।                  | हेलियोडोरस का बेसनगर का स्तम्मलेख         |
| स्वप्नवासवदत्ता (मासकृत) ३१६ ।           | 3881                                      |
|                                          |                                           |

